# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL AND OU\_176693 AND OU\_176693

# प्रकाशक सरस्वती सदन, मसूरी (उत्तर-प्रदेश)

मृद्रक--युनाइटेड कर्मासंयल प्रेस लि०
३२, सर हरिराम गोयनका स्ट्री
कलकत्ता-७

# प्रकाशक का निवेदन

स्वतन्त्र भारत के शासन विधान में यह बात स्वीकृत कर ली गई है, कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, और अधिक से अधिक पन्द्रह वर्षों में भारत की संघ सरकार अपने प्राय. सभी कार्य हिन्दी में करने लगेगी। भारतीय सघ के अन्तर्गत अनेक राज्य हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर चुके है। अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाने लगी है।

इस दशा में हिन्दी के लेखकों व प्रकाशकों पर विशेष उत्तरदायित्व आ गया है। अब यह आवश्यक हो गया है, कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, रसायन, भौतिकविज्ञान आदि सभी आधुनिक विषयों पर उच्च से उच्च ज्ञान हिन्दी में उपलब्ध हो। हिन्दी का साहित्य भण्डार विविध वैज्ञानिक व आधुनिक विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों से इतना अधिक परिपूर्ण हो जाय, कि किसी को यह कहने का अवसर न रहे, कि पुस्तकों की कमी के कारण हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने व सरकारी कार्यों के लिये प्रयुक्त करने मे रुकावट होती है। हमारा प्रयत्त यह है, कि विविध विषयों पर उच्चकोटि की पुस्तके हिन्दी में तैयार कराके उन्हें प्रकाशित करें।

इसी उद्देश्य से, दो साल हुए, हमने डा० सत्यकेतु विद्यालकार द्वारा लिखित 'यूरोप का आधुनिक इतिहास' दो भागों मे प्रकाशित किया था। हिन्दी संसार में इस पुस्तक का अच्छा आदर हुआ। इसका प्रथम संसकरण दो साल से भी कम समय में बिक कर समाप्त हो गया। अनेक विश्वविद्यालयों व कालिजों के अध्याप्तकों ने इस पुस्तक को बी० ए० के विद्यार्थियों के लिये प्रयुक्त किया। समाचारपत्रों और विविध विद्वानों ने भी इस पुस्तक का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इससे उत्साहित होकर हमने गत वर्ष राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों पर भी एक उच्च कोटि का ग्रन्थ प्रकाशित किया था। हमें सन्तोष है, कि इस पुस्तक का भी हिन्दी संसार ने स्वागत किया और अनेक विश्वविद्यालयों ने इसे बी० ए० की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कर हमारे उत्साह को बढ़ाया।

अब हम 'एशिया का आधुनिक इतिहास' लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। हमें आशा है, हिन्दी के विज्ञ पाठक हमारी अन्य पुस्तकों के समान इसका भी स्वागत करेंगे। एशिया के आधुनिक इतिहास पर सम्भवत: हिन्दी में यह प्रथम पुस्तक है। इसमें चीन, जापान, कोरिया, फिलिप्पीन, इन्डोचायना, इन्डोनीसिया, थाईलैण्ड, मलाया और बरमा के आधुनिक इतिहास पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। उन्नीसिवी सदी के मध्य भाग में ये देश किस प्रकार पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकार हुए, किस प्रकार इनमें राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन प्रबल हुआ और किस प्रकार ये देश बीसवी सदी के मध्य भाग में साम्राज्यवाद के चगुल से मुक्त होकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर हुए, इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर इस पुस्तक में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। 'एशिया का आधुनिक इतिहास' का द्वितीय भाग भी हम शीझ प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें साइबीरिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, अरब और टर्की का आधुनिक इतिहास दिया जायगा।

सम्भवतः पाठक यह स्वीकार करेगे, कि हम अपने ग्रंथों की छपाई व कागज आदि की उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान देते हैं। साधारणतया इस साइज की हिन्दी पुस्तकों मे प्रति पृष्ठ २६ लाइने दी जाती है। वहां प्रति पृष्ठ ३२ लाइने देते हैं, वहां प्रत्येक लाइन की चौडाई भी अधिक रखते हैं। इसीलिये हमारी पुस्तकों के एक पृष्ठ में जितना मैटर आता है, उतना साधारण छपाई की पुस्तकों के १।। पृष्ठों मे भी कठिनता से आता है। अतः हम विज्ञ पाठको से अनुरोध करेंगे, कि हमारी पुस्तकों के मूल्य पर दृष्टिपात करते हुए हमारी पुस्तकों की छपाई, कागज, व पाठ्य सामग्री को भी ध्यान में रखने की कृपा करे। यूरोप और एशिया के इतिहास पर इसी ढंग की जो पुस्तके अंग्रेजी मे है, उनका मूल्य हमारी पुस्तकों के मुका-बले में तिगुने से भी अधिक होता है। उपन्यास आदि लोकप्रिय पुस्तकों की नुलना में इस ढग की पुस्तकों का मूल्य अधिक होना स्वाभाविक है।

आशा है, हमारी अन्य पुस्तकों के समान 'एशिया का आधुनिक इतिहास' का भी हिन्दी संसार में अच्छा आदर होगा।

सरस्वती सदन, मसूरी

# विषय-सूची

| विषय                                                 | पुष्ठ |
|------------------------------------------------------|-------|
| प्रकाशक का निवेदन                                    | ₹     |
| विषय सूची                                            | 4     |
| प्रारम्भिक शब्द                                      | ११    |
| समर्पण                                               | १५    |
| पहला अध्याय—विषय प्रवेश                              | १७    |
| (१) प्रस्तावना                                       | १७    |
| (२) एशिया महाद्वीप                                   |       |
| '(३) एशिया के आधुनिक इतिहास का विषय विभाग            |       |
| (४) चीन का प्राचीन इतिहास                            |       |
| दूसरा अध्याय उन्नीसवीं सदी के पूर्वाई में चीन की दशा | ३७    |
| (१) मञ्चू साम्राज्य                                  |       |
| (२) चीन के निवासी                                    |       |
| (३) राजनीतिक संगठन                                   |       |
| (४) चीन की संस्कृति                                  |       |
| तीसरा अध्याय यूरोप और चीन का सम्पर्क                 | ५३    |
| (१) चीन और यूरोपियन राज्यों का व्यापार सम्बन्ध       |       |
| (२) इङ्गलैण्ड और चीन का युद्ध                        |       |
| (३) पाञ्चात्य राज्यों से चीन का दूसरा युद्ध          |       |
| (४) ईसाई मिशन और उनका विरोध                          |       |
| (५) विदेशियों के साथ सम्बन्ध                         |       |
| (६) मञ्चू सम्राटों का निर्बल शासन                    |       |
| (७) चीन में नवयुग का प्रारम्भ                        |       |
| (८) चीन के सम्बन्ध में विदेशियों की नीति             |       |
| चौथा अध्यायजापान के उत्कर्ष का प्रारम्भ              | ८३    |
| (१) पुरातन इतिहास                                    |       |
| ू(२) पाश्चात्य देशों से प्रथम सम्पर्क                |       |

| <b>E</b>     | ए।शया का आधुानक द्वातहास                      |     |
|--------------|-----------------------------------------------|-----|
| (३)          | उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ में जापान की दशा     |     |
|              | पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध की पुनःस्थापना |     |
|              | सम्राट् की शक्ति का पुनरुद्धार                |     |
|              | –जापान का कायाकल्प                            | १०४ |
| (१)          | नया शासन                                      |     |
| (२)          | पाश्चात्य देशों से की गई सन्धियों में संशोधन] |     |
|              | सामाजिक व आर्थिक उन्नति                       |     |
| छठां अध्यायच | ीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार          | ११९ |
|              | जापान और चीन का युद्ध                         |     |
|              | चीन में रूस की शक्ति का विस्तार               |     |
|              | जर्मनी की शक्ति का विस्तार                    |     |
| • ,          | चीन में अन्य राज्यों की शक्ति का विस्तार      |     |
| , ,          | सुधार के प्रयत्न                              |     |
| ` ,          | बोक्सर विद्रोह                                |     |
|              | रूस और जापान का युद्ध                         |     |
|              | चीन में विदेशी राज्यों का आर्थिक साम्राज्यवाद |     |
|              | -चीन में राज्यक्रान्ति                        | १५३ |
|              | राजसत्ता में सुधार का प्रयत्न                 |     |
|              | चीन की राज्यकान्ति                            |     |
|              | रिपब्लिक की स्थापना                           |     |
|              | रिपब्लिक की समस्याएँ                          |     |
|              | -चीन में रिपब्लिक का शासन                     | १७१ |
|              | प्रथम रिपब्लिकन सरकार                         |     |
|              | यु आन शी काई का स्वेच्छाचारी शासन             |     |
| ` ,          | रिपब्लिक का पुनः संगठन                        |     |
|              | प्रथम महायुद्ध और चीन                         |     |
|              | चीन में अराजकता का काल                        |     |
|              | तब्बत, मंगोलिया और सिन्किआंग                  | १९४ |
| · ,          | भौगोलिक परिचय                                 |     |
|              | तिञ्बत                                        |     |
| • • • •      | सिन्तिआंग                                     |     |
| [(x)         | मंगोलिया                                      |     |

|              |          | विषय-सूची                                     | •          |
|--------------|----------|-----------------------------------------------|------------|
| दसवाँ अध्याय | <b>—</b> | हुओमिन्ताँग दल का चीन में उत्कर्ष             | <b>२२१</b> |
| (            | १)       | कुओमिन्ताग दल                                 |            |
| (            | ۲)       | राष्ट्रीय एकता की स्थापना                     |            |
| (            | ₹)       | नानिकग की कुओमिन्ताग सरकार                    |            |
| (            | 8)       | विदेशी प्रभुत्त्व के अन्त का प्रयत्न          |            |
|              |          | —चीन की सर्वतोमुखी उन्नति                     | 588        |
| (            | ٤)       | आर्थिक उन्नति                                 |            |
| ,            | ,        | विद्या का पुनः जागरण                          |            |
| `            | ,        | सामाजिक जीवन                                  |            |
| ,            | ,        | धार्मिक विचारों में परिवर्तन                  |            |
| ,            | •        | कला और आमोद-प्रमोद                            |            |
|              |          | -पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विकास | २६६        |
|              |          | जापान के उत्कर्ष का प्रारम्भ                  |            |
| (            | २)       | फार्मूसा पर प्रभुत्त्व                        |            |
| (            | ₹)       | कोरिया<br>मञ्चूरिया                           |            |
| (            | ૪)       | मञ्चूरिया ्                                   |            |
|              |          | महायुद्ध और जापान                             |            |
|              |          | १९२२ से १९३१ तक जापान की विदेशी राजनीति       |            |
| •            |          | -जापान की प्रगति                              | २९०        |
|              |          | राजनीतिक इतिहास                               |            |
| ,            | •        | आर्थिक उन्नति                                 |            |
| •            |          | शिक्षा का प्रसार                              |            |
| ,            |          | सामाजिक उन्नति                                |            |
| ,            | ,        | धार्मिक दशा                                   |            |
|              |          | १९३१ का जापान                                 |            |
|              |          | —दक्षिण-पूर्वी एशिया                          | ३२४        |
|              |          | दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्य            |            |
|              |          | फिलिप्पीन द्वीपसमूह                           |            |
| ,            | . ,      | इन्डोनीसिया और बोर्नियो                       |            |
|              |          | इन्डोचायना                                    |            |
| 7            |          | सिआम या थाईलैण्ड                              |            |
| (            | (६)      | मलाया                                         |            |

| (७)               | बरमा                                                |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| (2)               | दक्षिण-पूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति      |             |
| पन्द्रहवां अध्याय | -जापान का वशवर्ती मञ्चूकुओ राज्य                    | ३७६         |
| (१)               | जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति                    |             |
| (२)               | मञ्चूरिया की स्थिति                                 |             |
|                   | मञ्जूरिया की स्थापना                                |             |
|                   | राष्ट्रसंघ और मञ्चूकुओ                              |             |
| (4)               | मञ्जूकुओ पर जापान का प्रभुत्त्व                     |             |
|                   | मञ्जूकुओ राज्य की प्रगति                            |             |
| सोलहवां अध्याय-   | –चीन में जापान के आधिपत्य का विस्तार                | ४०२         |
| (१)               | मंगोलिया और जापान                                   |             |
| (२)               | उत्तरी चीन और जापान                                 |             |
|                   | –चीन और जापान का युद्ध                              | ४१४         |
|                   | १९३७ मे चीन की दशा                                  |             |
| (२)               | युद्ध का सूत्रपात                                   |             |
| (₹)               | युद्ध का इतिवृत्त                                   |             |
| (٨)               | स्वतन्त्र चीन                                       |             |
| (५)               | जापान द्वारा अधिकृत चीन                             |             |
| अठारहवां अध्याय-  | महायुद्ध और जापान                                   | <b>እ</b> 8८ |
| (१)               | महायुद्ध से पूर्व जापान की अन्तर्राष्ट्रीय नीति     |             |
| (२)               | चीन में पाश्चात्य देशों के प्रभावक्षेत्र और जापान   |             |
| (३)               | अमेरिका और जापान                                    |             |
| (٨)               | महायुद्ध और जापान                                   |             |
| (५)               | जापान की आन्तरिक नीति                               |             |
|                   | –दक्षिण-पूर्वी एशिया में महायुद्ध का प्रसार         | ४८०         |
|                   | जापान द्वारा पाश्चात्य देशों के साम्राज्यों का अन्त |             |
| (२)               | दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति जापान की नीति          |             |
| ( )               | जापान की पराजय                                      |             |
| बीसवां अध्याय     | <b>गिन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना</b>           | ४९६         |
| (१)               | महायुद्ध और चीन                                     |             |
| (२) ः             | अमेरिका द्वारा चीन में एकता की स्थापना का उद्योग    |             |
|                   | रोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयत्न                |             |

| (8)               | कम्युनिस्ट दल का उत्कर्ष                                    |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| इक्कीसर्वा अध्याय | ––दक्षिण-पूर्वी एशियामें राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष | <b>५१५</b> |
| (१)               | इन्डोचायना                                                  |            |
| (२)               | थाईलैण्ड                                                    |            |
| • ,               | मलाया                                                       |            |
| . ,               | बरमा                                                        |            |
| ,                 | इन्डोनीसिया                                                 |            |
| . ,               | —जापान की नई व्यवस्था                                       | ५४६        |
| ( )               | परास्त जापान के सम्बन्ध मे मित्र राज्यों की नीति            |            |
| (\hat{\gamma})    | जापान की नई सरकार                                           |            |
| <b>(</b> ₹)       | जापानी नेताओं पर मुकदमे                                     |            |
|                   | जापान के सम्बन्ध में नई नीति                                |            |
| तेईसवां अध्याय-   | –कोरिया की समस्या                                           | 458        |
| (8)               | कोरिया की नई व्यवस्था                                       |            |
| (੨)               | दक्षिणी कोरिया में रिपब्लिक की स्थापना                      |            |
| (` <b>₹</b> )     | उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार                           |            |
|                   | कोरिया का गृहयुद्ध                                          |            |
| चौबीसवां अध्याय-  | पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का विस्तार      | 408        |
| (१)               | चीन में कम्युनिस्ट शासन                                     |            |
| (२)               | फार्मूसा की कुओमिन्तांग सरकार                               |            |
| (३)               | दक्षिण-पूर्वी एशिया मे कम्युनिज्म का विस्तार                |            |
| (8)               | भविष्य                                                      |            |
| (५)               | उपसंहार                                                     |            |
| <b>मानचित्र</b>   |                                                             | 493        |
| (१)               | दक्षिण-पूर्वी एशिया                                         | 484        |
| (२)               | पूर्वी एशिया                                                |            |
|                   | चीन का मध्यदेश (अठारह प्रान्त)                              |            |
|                   | तिब्बत सिन्किआंग और मंगोलिया                                |            |

# . सहायक पुस्तकों<sub>ई</sub>की सूची

Latourette K. S,: The Chinese Their History and Calture.

Latourette K. S.: A Short History of the Far East.

Vinacke H. M. · A History of the Far East in Modern Times.

Gubbins J. H. . The Making of Modern Japan.

Holcombe A, N, . The Chinese Revolution.

Mclaren W. W.: A Political History of Japan during the Meiji Era.

Wells H. G.: Outline of History.

Bisson T. A.: Japan in China.

Borton H.: Japan since 1931.

Mills L. A.: The New World of South-east Asia.

Wehl D.: The Birth of Indonesia.

Van Mook H. J.: The Stakes of Democracy in South-east Asia.

Mills L. A. & Emerson R.: Government and Nationalism in South-east Asia.

Hammer E.: The Emergence of Viet Nam.

Chou Hsiang-Kuang: Modern History of China.

Keetan G. W.: China, The Fat East and the Future.

Reischauer E.O.: Japan, Past and Present.

Takekoshi Y.: Self portrayal of Japan.

Yanaga C.: Japan since Perry.

Cambridge Modern History, Vols. XI & XII.

Payne R.: The Revolt of Asia.

Pannikar K. M.: The Future of South east Asia,

Furnivall J. S.: Netherlands India.

Thompson: Thailand, the New Siam.

Pankratova A. M. · A History of the U. S. S. R. (3 Vols).

Astafyev G.: China, from a Semi-colony to a People's Democracy.

Mao Tse-Tung: China's New Democracy.

Vasilieva V. Y. · Viet-Nam & Malaya fight for Freedom.

Shabshina F. I. · Korea after the Second World War.

Chatterji B. R. The last Hundred Years in the Far East: Japan.

राहल सांकृत्यायन : बौद्ध संस्कृति

राहल साकृत्यायन : तिब्बत में बौद्ध धर्म

इन पुस्तकों के अतिरिक्त इस ग्रन्थ के लिखने के लिये निम्नलिखित पित्रकाओं के विविध लेखों से सहायता ली गई है—

People's China.

Foreign Affairs Quarterly.

World Today.

विश्व दर्शन

Pacific Affairs

# प्रारम्भिक शब्द

ृंहमारे देश के लियं एशिया का आधुनिक इतिहास बहुत अधिक महत्त्व रखता है। अठारहवी सदी में यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने एशिया मे अपने आधिपत्य का विस्तार शुरू किया। उन्नीसवी सदी के अन्त तक एशिया के प्राय. सब देशों में किसी न किसी रूप में यूरोप का प्रभुत्व व प्रभाव स्थापित हो गया। अनेक ऐतिहासिक यह प्रतिपादित करने लगे, कि पाश्चात्य जगत के गौराङ्ग लोग एशियन लोगों की तुलना में नसल व जाति की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट है, और यह सर्वथा स्वाभाविक है, कि पाश्चात्य लोग ससार की अन्य जातियों पर शासन करे और उन्हें सभ्यता व संस्कृति का पाठ पढ़ावे। पर एशिया पर यूरोप का यह प्रभुत्त्व देर तक कायम नही रहा। बीसवी सदी में एशिया के प्रायः सभी देशों में राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतंत्रवाद के आन्दोलन विकसित होने शुरू हो गये,और अबतक यह दशा आ चुकी है, कि एशिया पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से प्रायः मुक्त हो गया है।

एशिया में जो यह भारी परिवर्तन आया है, उसी का इतिहास मैने इस प्रन्थ म संक्षिप्त रूप से लिखने का प्रयत्न किया है। एशिया के विविध देशों की उन्नीसवी सदी के प्रारम्भकाल में क्या दशा थी, उन्नित की दौड़ में वे किस प्रकार यूरोप के मुकाबले में पीछे रह गये थे, पाश्चात्य देशों ने उन्हें किस प्रकार अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाया, पाश्चात्य देशों की आधुनिक वैज्ञानिक उन्नित के सम्पर्क में आकर किस प्रकार एशिया में नवजीवन का प्रारम्भ हुआ, किस प्रकार इन देशों में राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतन्त्रवाद के आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, और किस प्रकार ये देश स्वतन्त्र होकर राष्ट्रीय उन्नित के मार्ग पर अग्रसर हुए—इसी को प्रदिश्त करना इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। क्योंकि भारत भी एशिया का अन्यतम देश है, और प्राचीन समय में धर्म, ज्ञान और सभ्यता के क्षेत्र में एशिया का नेतृत्त्व करता रहा है, अतः भारतीय पाठकों के लिये एशिया के इस आधुनिक इतिहास का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है।

महाभारत के अनुसार इतिहास एक ऐसे प्रदीप के समान है, जो मोह (प्रेज्यु-डिस) रूपी अन्धकार का विनाश कर सब बातों व घटनाओं को उनके यथार्थ रूप

में प्रकट करता है। इसमें सन्देह नहीं, कि इतिहासकार को यही लक्ष्य अपने सम्मख रखना चाहिये। ऐतिहासिक का कार्य यही है, कि वह सब घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करे, अपने विचारो और सम्मतियों को वह इतिहास लिखते हुए सामने न लावे। घटनाओं के यथार्थरूप से निरूपण द्वारा वह पाठकों को यह अवसर दे. कि वे स्वय अपनी सम्मति बना सके। ऐतिहासिक के लिये यह आदर्श निस्सन्देह अत्यन्त उच्च है, पर इसे किया मे परिणत कर सकना सुगम नही है। विशेषतया आधुनिक इतिहास को लिखते हुए किसी भी ऐतिहासिक के लिये यह सुगम नही होता, कि वह अपने विचारों व मत को भलाकर घटनाओं के यथार्थ रूप को पाठको के सम्मुख रख सके। वर्तमान युग विचारधाराओं के संघर्ष का युग है। वैयक्तिक सम्पत्ति पर आश्रित लोकतन्त्रवाद और समाजवाद के पारस्परिक संघर्ष के कारण इतिहासलेखक के लिये निष्पक्ष रहकर घटनाओं का यथार्थरूप से निरूपण कर सकना और भी अधिक कठिन हो गया है। दक्षिण-पूर्वी एशिया पर कुछ समय के लिये जापान ने अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया, इस घटना का वतान्त यरोप के साम्राज्यवादी देशों के ऐतिहासिक इस ढंग से लिखते है, जैसे कि जापान इस क्षेत्र के लोगों के स्वाधीन जीवन का अन्त कर उन्हे अपना गुलाम व वशवर्ती बनाने के लिये प्रयत्नशील था। जिन लोगों को जापान के उत्कर्ष के कारण पाश्चात्य साम्राज्यवाद से छटकारा पाने का अवसर मिला, वे इस घटना के सम्बन्ध में दूसरा ही दृष्टिकोण रखते है । आधुनिक इतिहास पर लिखे हुए विविध ग्रन्थों को पढ़िये, उनमें आपको भारी मतभेद दृष्टिगोचर होगा । रूस व चीन के कम्युनिस्ट लेखक एक घटना को किस ढग से लिखते हैं, अमेरिका व ब्रिटेन के ऐतिहासिक उसे सर्वथा भिन्नरूप से प्रतिपादित करते है। इस दशा मे निष्पक्ष ऐतिहासिक का कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। मैने इस बात का प्रयत्न किया है, कि इस पुस्तक मे प्रत्येक घटना को निष्पक्ष रूप से प्रतिपादित करूँ, अपने विचारो को कही प्रकट न होने दु। एशिया के आधुनिक इतिहास के सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखता हँ, समाजवाद और लोकतन्त्रवाद जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर मेरे कोई अपने विचार न हों, यह बात नही है । पर मैने उन विचारों को इस इतिहास से पथक रखने का प्रयत्न किया है। मुझे अपने प्रयत्न में कहां तक सफलता हुई है, इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते है।

भारत में अभी एशिया के इतिहास के अध्ययन को अधिक महत्त्व नही दिया जाता । यूरोप का इतिहास हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत है,और शिक्षित लोग शौक से उसका अध्ययन करते है । पर संसार की राजनीति में अब एशिया का महत्त्व निरन्तर बढता रहा है । चीन,भारत, इन्डोनीसिया आदि विविध एशियन देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त होकर जिस तेजी के साथ उन्नित के मार्ग पर अग्रसर हो रहे है, उसके कारण अब एशिया संसार में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने लगा है। इस दशा में हमारे लिये एशिया के इतिहास का महत्त्व बहुत अधिक बढ गया है। यह प्रसन्नता व सन्तोष की बात है, कि कित-पय विश्वविद्यालयों ने एशिया के आधुनिक इतिहास को भी वैकल्पिक रूप से अपने पाठ्य विषय में स्थान दिया है। इससे हमारे देश के नवयुवकों में एशियन इतिहास के प्रति रुचि बढ़ेगी। चीन, इन्डोनीसिया, इन्डोचायना, थाईलैण्ड आदि एशियन देश सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से हमारे बहुत समीप है। उनके सहयोग से भारत संसार की राजनीति में अपने उन उच्च आदर्शो व विचारों को समाविष्ट कर सकता है, जिन पर मानव समाज का हित व कल्याण निर्भर है। मुझे आशा है, कि इस पुस्तक द्वारा हिन्दी पाठकों को एशिया के आधुनिक इतिहास को समझने में सहायता मिलेगी और वे अपने पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में अनेक जातव्य बाते जान सकेंगे।

--सत्यकेतु विद्यालकार

जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ज्ञान के उपार्जन और सरस्वती की सेवा में व्यतीत किया, और जिनकी यह हार्दिक इच्छा थी, कि मैं भी उन्हीं के पदिचह्नों का अनुसरण करूं, अपने उन धर्मपिता (क्वसुर) स्वर्गीय श्री पण्डित भवानीप्रसादजी

की पुण्य स्मृति में

#### पहला अध्याय

# विषय प्रवेश

### (१) प्रस्तावना

संसार के इतिहास में एशिया का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। मानव सभ्यता का उदय सबसे पूर्व एशिया में ही हुआ था। सिन्ध और गंगा, युफेटिस और टिग्निस, ह्मांग-हो और यांग-त्से-कियांग नदियों की घाटियों में अत्यन्त प्राचीन समय में जिन सभ्यताओं का विकास हुआ था, उन्होंने नन्ष्य जाति के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। संसार के सभी प्रमुख धर्मों का अभ्युदय एशिया में हुआ। बढ़, ईसा और महम्मद एशिया के ही निवासी थे। बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने मनुष्य जाति के बहुत बड़े भाग को अपने विचारों द्वारा प्रभावित किया । इस्लाम के अनु-. यायियों ने उत्तरी अफीका और यरोप में भी अपने धर्म का विस्तार किया । किसी समय स्पेन, सिसली और बाल्कन प्रायद्वीप में भी इस्लाम की सत्ता थी। पश्चिमी एशिया में प्रादुर्भूत हुए ईसाई धर्म ने तो न केवल यूरोप में अपित अमेरिका में भी करोड़ों नर-नारियों को अपना अनुयायी बनाया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी एशिया मंसार का अगुआ रह चुका है। गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों का विकास सबसे पूर्व एशिया में ही हुआ था । दिग्दर्शक यन्त्र, छापाखाना और बारूद भी पहले पहल एशिया में ही आविष्कृत हुए थे। राजनीतिक दृष्टि से भी किसी समय एशिया संसार का नेतृत्त्व कर चुका है। यदि यूरोप से सिकन्दर ने एशिया पर आक्रमण किया था, तो प्रसिद्ध मंगोल विजेता चंगेज खां और बातू खां भी उराल पर्वतमाला को पारकर सम्पूर्ण रूस को अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हए थे। मंगोल और तुर्क आकान्ताओं ने यूरोप में वीएना तक पर आक्रमण किये थे। अरब लोग तो सम्पूर्ण स्पेन को अपनी अधीनता में लाकर फ्रांस के दक्षिण में पिरेनीज की पर्वतमाला तक अपनी शक्ति का विस्तार करने में समर्थ हुए थे। यदि पिछली दो सदियों के इतिहास को आंखों से ओझल कर दिया जाय, तो यह समझ सकने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी, कि धर्म, सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और राजशक्ति के क्षेत्रों में एशिया का महत्त्व यूरोप से बहुत अधिक रहा है और एशिया इन सब विषयों में मानव समाज का नेतृत्व करता रहा है।

पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में यूरोप के आधुनिक उत्कर्ष का सूत्रपात हुआ ! जब पश्चिमी एशिया से अरब लोगों के प्रभुत्त्व का अन्त होकर तुर्क लोगों की शक्ति स्थापित हुई,तोयूरोपके व्यापारियों और मल्लाहोंने एशियाके देशोंके साथ सम्पर्क रखने के लिये नये मार्गों की खोज शरू की । इसी प्रयत्न के कारण उन्हें अमेरिका का पता लगा और वे अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत आदि प्राच्य देशों में आने जाने लगें। सोलहवी और सतरहवीं सदियों में यरोपियन लोगों ने एशिया के विविध देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का विकास किया । पर इस काल में एशिया की राजनीतिक शक्ति निर्बल नही थी । भारत के मुगल सम्राट् और चीन के मिगवंशी सम्राट् राज्यशक्ति की दृष्टि से यूरोप के किसी राजा या सम्राट् के भ्काबले में हीन नही थे। दिल्ली और पेकिंग के राजदरवार वैभव, कला, समृद्धि व सैन्यशक्ति की दृष्टि से पेरिस, वीएना व मैड्डि के राजदरबारों के मुकाबले में कही बड़े च दे हुए थे । अठारहवीं सदी में यूरोप के लोगों ने एशिया के विविध प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना शुरू किया। भारत में मुगल बादशाहत इस समय निर्वल होने लग गई थी। दिल्ली के सम्राटों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि दे सुदूरवर्त्ती प्रान्तों पर अपने प्रभुत्त्व को कायम रख सकें। परिणाम यह हुआ, कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर फ्रेंट्च और अंग्रेज लोगों ने इस देश में अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व की नींव डालनी प्रारम्भ कर दी। उन्नीसवीं सदी कें मध्य भाग तक अंग्रेज लोग भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल ही गये । पर इस समय तक चीन, जापान, अरब, ईरान आदि एशियन देश यूरोप के राजनीतिक प्रभुत्त्व में नही आये थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्घ में विविध पाल्यात्य देशों ने पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया। बीसवीं सदी के शुरू तक यह दशा आ गई थी, कि जापान के अतिरिक्त अम्ब सब एशियन देश किसी न किसी रूप में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व में आ गये थे। <del>एक</del> तरफ जहां भारत, बरमा, लंका, फिलिप्पीन, इण्डोनीसिया, <mark>इ</mark>ण्डोचायना आदि विविव देश राजनीतिक दृष्टि से किसी न किसी पाश्चात्य देश के अघीन थे, वहां चीन, तिब्बत, पर्शिया, अरब आदि देशों पर पाक्चात्य देशों का आर्थिक व अन्य प्रकार का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था । लेकिन एशिया पर यूरोंप व अमेरिका का यह प्रभुत्त्व देर तक स्थिर नहीं रह सका। बीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत, लंका, बरमा, अरब, इण्डोनीसिया आदि सब देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त हो असे । जो चीन पारचात्य देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद का बुरी तरह से शिकार था, वह न केवल पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गया, अपितु संसार की सर्वप्रघान राजनीतिक शक्तियों में गिना जाने लगा। एशियन केशों की पराकीनता का काल बहुत देर

तक नहीं रहा । भारत सवा सदी के लंगभग तक अंग्रेजों की अधीनता में रहा, और अन्य एशियन देशों की पराधीनता का काल आधी सदी से लेकर एक व सवा सदी तक रहा । मानव जाित का इतिहास हजारों साल पुराना है । यदि संसार के इतिहास की दृष्टि से एशिया के राजनीतिक अपकर्ष के काल को देखा जाय, तो वह बहुत ही छोटा प्रतीत होगा । इससे कही अधिक समय तक उत्तरी व पूर्वी यूरोप एशियन देशों की अधीनता में रहा था । आज एशिया स्वतन्त्र हो चुका है । उसके कुछ प्रदेशों पर पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव व प्रभुत्त्व अब तक भी कायम है, उसे मण्ट होने में भी अधिक समय नहीं लगेगा, यह बात सर्वथा निश्चित है । अब वह समय दूर नहीं है, जब एशिया संसार के इतिहास में फिर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रमुख स्थान होगा ।

इस पुस्तक में एशिया का आधुनिक इतिहास हमें लिखना है। एशिया के विविध देश किस प्रकार पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए, उनमें किस प्रकार राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई, किस प्रकार उन्होंने अपनी आन्तरिक निर्बेलताओं को दूर कर उन्नित के मार्ग पर कदम बढ़ाया और किस प्रकार वे विदेशी प्रभुत्व को मध्ये कर अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करने में सफल हुए—इसी का वृत्तान्त संक्षिप्त रूप से लिखना इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। अठारहवीं सदी में यूरोप में वैक्तानिक आविष्कारों का प्रारम्भ हुआ था। व्यावसायिक कान्ति में पहल करने के कारण पाश्चात्य देशों को यह अवसर मिल गया था, कि वे एशिया पर अपना प्रभुत्त्व कायम कर लें। किसी समय बारूद आदि के आविष्कार में पहल करने के कारण एशियन देशों को सही प्रकार अपना उत्कर्ष करने में समर्थ हुए थे। पर एशिया पर पाश्चात्य संसार का यह आधिपत्य केवल सामयिक था। यूरोप के लोगों में कोई ऐसी स्वाभाविक उत्कृष्टता नहीं थी, कि वे एशियन देशों को सदा के लिये अपनी अधीनता में रख सकते। लगभग सवा सदी के समय में पाश्चात्य लोगों के उत्कर्ष का अन्त हो गया और स्वाधीन एशिया फिर से अपने उत्कर्ष में प्रवृत्त हो गया। इस ग्रन्थ में हमें एशिया के इसी संघर्ष का वृत्तान्त लिखना है।

# (२) एशिया महाद्वीप

एशिया की विशालता—पृथिवी के सब महाद्वीपों में एशिया सबसे अधिक विशाल है। इसका क्षेत्रफल १,७०,००,००० वर्गमील के लगभग है। उत्तरी ध्रुव के हिममय समुद्र से शुरू होकर दक्षिण में यह भूमध्यरेखा के भी नीचे तक फैला हुआ है। एशिया के अन्तर्गत अनेक द्वीप भूमध्यरेखा के दक्षिण में भी स्थित हैं। सम्पूर्ण भूमण्डल का एक तिहाई स्थल माग एशिया में है। इस विशाल

महाद्वीप की जनसंख्या १,२०,००,००,००० के लगभग है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पृथिवी का अन्य कोई महाद्वीप एशिया का मुकाबला नहीं कर सकता।

एशिया में सब प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियां, जलवायु और भौगोलिक दशाएं विद्यमान है। जहा एक तरफ इसमें ऐसे प्रदेश हैं, जो प्रायः बारहों महीने हिम से आच्छादित रहते हैं, वहां ऐसे भी प्रदेश है, जहां ग्रीष्म की प्रचण्डता मनुष्य और जीव-जन्तुओं को व्याकुल कर देती है। कुछ स्थान रेगिस्तान है, कुछ ऊंचे पथार हैं, कुछ शस्यस्यामल उपजाऊ मैदान है और कुछ सघन जंगलों से आवत हैं। पथिवी की कोई भी ऐसी प्राकृतिक दशा नहीं है, जो एशिया में न पाई जाती हो। यही कारण है, कि इस महाद्वीप में बहुत सी विभिन्न जातियों का निवास है, जो सभ्यता की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है । इसके कुछ प्रदेशों में अब तक ऐसी जातियां बसती हैं, जो इस बीसवी सदी में भी प्रस्तर युग से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। दूसरी तरफ इसमें ऐसे लोग भी विद्यमान हैं, जो सभ्यता के क्षेत्र में यूरोप और अमे-रिका के अत्यन्त उन्नत व सभ्य लोगों के समकक्ष है। पहाड़ों की गुफाओं, खाल के डेरों और फुस के झोंपड़ों में निवास करनेवाले लोगो के साथ-साथ एशिया में ऐसे भी लोग निवास करते हैं, जो लोहे और सीमेन्ट की बनी विशाल इमारतों में रहते है, और जो उपरली मंजिलों तक पहुंचने के लिये बिजली के लिफ्टों का उपयोग करते हैं। तेल अवीव, जमशेदपूर, कोम्सोमोल्स्क सदश एशियन नगर व्यावसायिक क्षेत्र में यरोप व अमेरिका के प्रसिद्ध व्यावसायिक केन्द्रो का सूगमता से मुकाबला कर सकते है।

एशिया की एकता—एशिया में अनेक भाषाओं, अनेक जातियों, अनेक धर्मों व अनेक संस्कृतियों की सत्ता है। इस महाद्वीप के ठीक मध्य में हिमालय तथा उससे सम्बद्ध पर्वतों की एक ऐसी श्रृंखला है, जो ५००० मील के लगभग लम्बी है। इसकी अधिकतम चौड़ाई भी २००० मील के लगभग है। पर्वतों, निदयों, रेगिस्तानों और समुद्रों ने एशिया को अनेक ऐसे विभागों में विभक्त कर दिया है, जहां न केवल पृथक् राज्यों का अपितु पृथक् सभ्यताओं का भी विकास हुआ है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एशिया को एक नही समझा जा सकता। यही कारण है, कि विविध एशियन देशो का समग्र रूप से एक साथ इतिहास लिख सकना सुगम कार्य नहीं है। एशिया की विशालता और विविधता ऐतिहासिक के सम्मुख एक विकट समस्या उपस्थित करती है, और उसके कार्य को अत्यन्त कठिन बना देती है।

धर्म, नसल, जाति, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, भौगोलिक दशा और ऐतिहासिक परम्परा की विभिन्नता के बावजूद भी विविध एशियन देशों में कुछ ऐसी समानताएँ हैं, जो उसके निवासियों को यूरोप, अफीका व अमेरिका के लोगों से पृथक् करती हैं। अरब, भारत और चीन अत्यन्त प्राचीन समय से उन्नत सभ्यताओं के केन्द्र रहे हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं में परस्पर सम्बन्ध भी विद्यमान था। मैसोपोटामिया की प्राचीन सुमेरियन, असीरियन और वैबिलोनियन सभ्यताओं का भारत की सिन्ध नदी की घाटी की सभ्यता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। प्राचीन भारतीय आर्य चीन से परिचय रखते थे और इन दोनों देशों का व्यापारिक सम्बन्ध था। ईरान, भारत, अफगानिस्तान, एशिया माइनर और मध्य एशिया में कभी एक ही आर्य जाति का विस्तार हुआ था, और इन सब देशों के धर्म व संस्कृति में बहुत कुछ समता थी । बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में, अपितू मध्य एशिया, अफगा-निस्तान, चीन, जापान, लंका, बरमा, मलाया, स्याम, तिब्बत आदि सर्वंत्र हुआ और उसके कारण एक समय में एशिया के बहत बड़े भाग में धार्मिक व सांस्कृतिक एकता की स्थापना हुई । इस्लाम के धर्म प्रचारक दक्षिणी एशिया के प्रायः सभी देशों में धर्म प्रचार के लिये गये, और उनके प्रयत्नों से एशिया के अच्छे बड़े भाग में र्घामिक एकता का विकास हुआ। बौद्ध घर्म और इस्लाम के कारण एशिया के निवासियों का जीवन के सम्बन्ध में एक ऐसा विशिष्ट दिष्टकोण है, जो यूरोप व अमेरिका में कहीं भी दिष्टिगोचर नहीं होता । बौद्ध धर्म का प्रादर्भाव भारत में हुआ था और उसके धार्मिक सिद्धान्त भारत के प्राचीन आर्य धर्म से घनिष्ठ सामीप्य रखते हैं, अतः एशिया की संस्कृति के आघारभूत सिद्धान्त इस प्रकार के हैं, जो इस महाद्वीप के बड़े भाग में समान रूप से मान्य है । राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत से एशियन देश एक शासन में रह चुके हैं। चंगेज लां द्वारा स्थापित मंगोल साम्राज्य पूर्व में प्रशान्त महासागर से शुरू कर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक विस्तृत था। उसका विस्तार उत्तर में साइबीरिया तक और दक्षिण में ईरान की खाडी तक था। भारत का उत्तर पश्चिमी भाग भी कुछ समय के लिये मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। चीन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक एशियन देश मंगोल साम्राज्य के अधीन थे। आधुनिक समय में एशिया के बहसंख्यक देश युरोप और अमेरिका के साम्राज्यवाद के समान रूप से शिकार हुए । विज्ञान के क्षेत्र में यरोप के लोगों ने जो एशिया की अपेक्षा पहले उन्नति की, उसके कारण विविध यूरोपियन देश एशिया के बड़े भाग को अपनी अधीनता व प्रभाव में ला सकने में समर्थ हुए । बीसवीं सदी में एशिया में सर्वत्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियां प्रबल होनी शुरू हुईं, और पिछले दस सालों में प्रायः सभी एशियन देश यूरोप व अमेरिका के साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने में समर्थ हुए । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, एशिया के इतिहास को समग्र रूप से एक साथ लिख सकने के लिये पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। विशेषतया, एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए ऐतिहासिक को जिन घटनाओं व प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना है, वे प्रायः सभी एशियन देशों के लिये एक समान है। एशिया अठारहवीं सदी में यूरोपियन लोगों के चंगुल में फंसना शुरू हुआ। उन्नीसवी सदी तक प्रायः सब एशियन देश श्वेताङ्ग साम्राज्यबाद के शिकार हो गये, उन्नीसवी सदी के अन्तिम भाग में सर्वत्र जागृति प्रारम्भ हुई, और वीसवीं सदी के मध्य तक प्रायः सम्पूर्ण एशिया राष्ट्रीय स्वाधीनता स्थापित करने में समर्थ हुआ। इस इतिहास में हमें एशिया के इसी इतिवृत्त को संक्षेप के साथ उपस्थित करना है।

एक्सिया के बिविष विभाग—भौगोलिक दृष्टि से एशिया को छः भागीं में विभक्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इन छः विभागों का उपयोग है। ये विभाग निम्निलिखित हैं:—

- (१) पूर्वी एशिया—इसमें चीन, कोरिया, मंचूरिया, जापान और प्रशाम्त महासागर के तटकर्ती विविध द्वीप अन्तर्गत हैं।
- (२) दक्षिणी-पूर्वी एशिया—बरमा, इण्डो-चायना, सियाम, मलाया, सुनावा, बोर्नियो, जावा, फ्रिकिप्पीन द्वीप समूह और प्रशान्त महासागर में स्थित हजारीं छोटे बड़े द्वीप इसके अन्तर्गत है।
- (३) उत्तरी एशिया—एशिया के जो उत्तरी प्रदेश इस समय सीवियत रूस के अधीन हैं, उन्हें उत्तरी एशिया कह सकते हैं।
- (४) एशिया का विशाल पथार या ऊर्ध्व एशिया—इसमें तिब्बत, सिंगिकियांग और बाह्य मंगोलिया के प्रदेश अन्तर्गत हैं। यह प्रदेश न केवल पर्वत प्रधान हैं, पर इसके भैदान भी समृद्रतट से बहुत अधिक ऊंचाई पर होने के कारण एक पथार के रूप में हैं।
- (५) भारतवर्ष—भारत, पाकिस्तान, लंका और अफगानिस्तान इसके अन्तर्गत है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से इस समय ये चारों राज्य एक दूसरे से पृथक् हैं, पर भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से इनकी एकता में कोई सन्देह नहीं हो सकता।
- (६) दक्षिण पश्चिमी एशिया—टर्की, अरब और ईरान इसके अन्तर्गत हैं। ये मुसलिम सभ्यता के केन्द्र हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं।

एशिया के इस आधुनिक इतिहास को लिखते हुए हम इन्हीं विभागों का उपयोग करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये एक दूसरे से पृथक रहे हैं, और इनके इतिकृत का पृथक् रूप से निरूपण विषय को स्पष्ट करने के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। विविध विभागों का क्षेत्रफल और जनसंख्या—एशिया के इन विविध विभागों का कितना कितना क्षेत्रफल हैं, और उनमें कितने मनुष्य निवास करते हैं, इसका उल्लेख भी आवश्यक है। इससे यह भी भलीभांति स्पष्ट हो सकेगा, कि किस विभाग में कितने मनुष्य प्रति वर्गमील में निवास करते हैं।

| विभाग                   | क्षेत्रफल   | जनसंख्या प्रति वर्गमील | आब्रादी |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------|
| पूर्नी एशिया            | 80,00,000   | 47,30,00,000           | 306     |
| दक्षिण-पूर्वी एशिया     | 84,00,000   | १५,१०,००,०००           | 80      |
| इतरी एशिया              | £3,00,000   | 8,80,00,000            | 9       |
| पथार का प्रदेश          | 26,00,000   | 8,40,00,000            | Ę       |
| भारतवर्ष                | १७,००,०००   | ३६,४०,००,०००           | २३२     |
| दक्षिण-पश्चिमी एशिया    | २५,००,०००   | 4,40,00,000            | २२      |
| सम्पूर्ण एशिया          | 8,50,00,000 | १,१८,१०,००,०००         | ७१      |
| सम्पूर्णं पृथिवी (स्थल) | 4,00,00,000 | २,१५,५०,००,०००         | 83      |

इस तालिका से स्पष्ट है, कि एशिया के कतिपय प्रदेशों में जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात से बहुत अधिक है। चीन और जापान में ३०८ मनुष्य प्रति वर्गमील में रहते हैं. इसी तरह भारतवर्ष की आबादी प्रति वर्गमील में २३२ है। इसके विपरीत सोवियत रूस द्वारा अधिकृत उत्तरी एशिया में आबादी बहुत कम है । वहां एक वर्गमील में केवल सात मनष्यों का निवास है। इसी प्रकार तिब्बत, सिग-कियांग और बाह्य मंगोलया के पथार में एक वर्गमील में केवल छः मनुष्यों की आबादी है। अरब के दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में भी क्षेत्रफल के अनुपात से बहुत कम मनुष्यों का निवास है। अब तक इतिहास में प्राकृतिक परिस्थितियां जनसंख्या पर बहुत प्रभाव डालती थी। शक्य क्यामल उपजाऊ प्रदेशों में अधिक मनष्य बसते थे, और रेगिस्तान, पथार व झाड़ियों से आच्छादित प्रदेशों में मनुष्य को अपने लिये भोजन व अन्य सामग्री इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी, कि वहां जनसंख्या अधिक बढ़ सके। यही कारण है, कि उत्तरी एशिया व एशिया के विशाल पथार में अधिक जनसंख्या नहीं हो सकी । पर आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई है, उनके कारण इस दशा में बहुत परिवर्तन हो गया है। मनुष्य विज्ञान की सहायता से उजाड़ प्रदेशों को खेती के लिये उपयुक्त बना सकता है, और वह रेगिस्तान, पथार आदि में भी ऐसे पदार्थों को प्राप्त कर सकने की आशा रखता है, जो मानव के हित और कल्याण के लिये अल्यन्त सहायक हीं। इसी- लिये एशियामें सोवियत रूसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ६३ लाख वर्गमील का जो विशाल भूखण्ड उसके संघराज्य के अन्तर्गत है, वह भविष्य में उसकी समृद्धि में बहुत सहायक हो सकता है। यही कारण है, कि तिब्बत, सिंगिकयांग और बाह्य मंगोलिया के प्रदेशों पर विविध उन्नत देश अपना आधिपत्य व प्रभाव स्थापित करने के लिये उत्सुक है। भारत, चीन और जापान में जो एक अरब के लगभग लोग निवास करते है, वे भी विश्व की राजनीति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण अस्त्र-शस्त्रों का चाहे युद्ध के लिये कितना ही महत्त्व बढ़ गया हो, पर वर्तमान समय में भी अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के लिये जनसंख्या का बहुत महत्त्व हैं। एशिया के विविध प्रदेशों में जनसंख्या का जो अन्तर हैं, वह भी आधुनिक इतिहास पर बहुत प्रभाव डालता है। जापान जो साम्राज्य विस्तार के लिये विशेष रूप से तत्पर हुआ, उनमें उसकी अत्यधिक जनसंख्या मी एक महत्त्वपूर्ण कारण थी। भारत के लोग जो बहुत बड़ी संख्या में अन्य देशों में मजदूरी आदि की तलाश में गये, उसमें भी इस देश की सघन आबादी एक बड़ा कारण थी। इसमें सन्देह नहीं, कि भविष्य में एशिया की जनसंख्या की यह विभिन्नता एशिया महाद्वीप के इतिहास पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगी।

# (३) एशिया के आधुनिक इतिहास का विषय विभाग

एशिया अत्यन्त विशाल महाद्वीप है, और भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से इसे अनेक विभागों में विभक्त किया जा सकता है। यह सम्भव नहीं है, कि सम्पूर्ण एशिया के इतिहास को एक देश के इतिहास के रूप में लिखा जा सके। एशिया के आधुनिक इतिहास की जिन बातों पर हमें विशेष रूप से प्रकाश डालना है, वे निम्निलिखत हैं:—(१) एशिया के विविध देश किस प्रकार पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए। (२) साम्राज्यवाद के शिकार होने के समय इन देशों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक दशा किस प्रकार की थी। इन देशों में वे कौन सी निर्बलतायें थीं, जिनके कारण ये इतनी सुगमता से साम्राज्यवाद के शिकार हो गये। (३) इन देशों में किस प्रकार राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई और ये किस प्रकार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए। (४) किस प्रकार इन देशों ने पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजों से छुटकारा पाकर स्वतन्त्रता प्राप्त की और अब इन देशों की क्या दशा है ?

इन बातों पर विचार करने के लिये हम एशिया के आधुनिक इतिहास का विषय विभाग इस प्रकार कर सकते हैं—

(१) चीन और जापान—इन्हीं को हमने पहले पूर्वी एशिया के नाम से

कहा है। उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में पाश्चात्य देशों ने इनमें अपने प्रभुत्व की स्थापना शुरू की। जापान शीघ्र ही विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर उन्नित के मार्ग पर आरूढ़ हुआ और पाश्चात्य देशों के समान स्वयं भी साम्राज्यवाद के प्रसार के लिये तत्पर हुआ। जापान के साम्राज्यवाद का क्षेत्र प्रधानतया चीन था, अतः इन दोनों देशों का इतिहास एक दूसरे से सम्बद्ध है। इनके इतिहास को हमने इस ग्रन्थ में हमने एक साथ लिखा है। तिब्बत और सिंगिकयांग के प्रदेश चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत है, और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। अतः इनका इतिहास भी चीन और जापान के साथ लिखना ही उचित और कियात्मक है। राजनीतिक दृष्टि से मंगोलिया दो भागों में विभक्त है, बाह्य मंगोलिया और आभ्यन्तर मंगोलिया। इस समय बाह्य मंगोलिया में सोवियत रिपब्लिक विद्यमान है और आभ्यन्तर मंगोलिया चीन का एक भाग है। अतः आभ्यन्तर मंगोलिया का इतिहास चीन और जापान के साथ लिखना उचित है, और बाह्य मंगोलिया के इतिहास की कुछ घटनाएं जहां चीन के साथ आवेंगी वहां उसका मुख्य इतिहास रूस के साथ दिया जायगा।

- (२) **दक्षिण-पूर्वी एशिया**—इस क्षेत्र मे जो अनेक देश व द्वीप सम्मिलित है वे उन्नीसवी सदी में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्त्व में आये। ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, फेंच और अमेरिकन लोग इनमें अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। इनका इतिहास हम पृथक रूप से लिखेंगे।
- (३) उत्तरी एशिया—इस मुविस्तृत प्रदेश में रूस ने अपने आधिपत्य का विस्तार किया। यह अब भी रूस के अधीन है। रूस में इस समय समाजवादी व्यवस्था के अनुसार शासनसूत्र का पुनः संगठन हो चुका है और उत्तरी एशिया के प्रदेश को विविध सोवियत रिपब्लिकों के रूप में संगठित कर दिया गया है, और ये रिपब्लिकों रूसी सोवियत संघ के अन्तर्गत हैं। इस क्षेत्र में रूस के प्रभुत्त्व का किस प्रकार विकास हुआ और फिर किस प्रकार इसमें स्वतन्त्र समाजवादी रिपब्लिकों की स्थापना हुई, इसका वृत्तान्त पृथक् रूप से ही दिया जाना उचित है। बाह्य मंगोलिया और मध्य एशिया के प्रदेशों में भी इस समय सोवियत रिपब्लिकों स्थापत है। पहले वे रूसी साम्राज्यवाद के शिकार हुए और फिर रूस में समाजवादी व्यवस्था के स्थापित होने पर उन्हें पृथक् व स्वतन्त्र रिप-ब्लिकों के रूप में परिणत किया गया। अतः उनका वृत्तान्त भी उत्तरी एशिया के साथ देना ही अधिक क्रियात्मक होगा।
- (४) दक्षिण-पश्चिम एशिया—इसमें टर्की, अरब और ईरान सम्मिलित हैं। ये सब मुसलिम राज्य हैं,और इनका इतिहास प्रायः अन्य एशियन देशों से पृथक रहा

है। अरब पहले तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में वह टर्की की अधीनता से मुक्त हुआ, पर यूरोपियन देशों के प्रभाव में आ गया। बाद में उसने पाश्चात्य प्रभाव से रवतन्त्रता प्राप्त की। ईरान ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यवाद का शिकार हुआ और अब तक भी वह इन देशों के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सका है। ऐतिहासिक दृष्टि से अफगानिस्तान का सम्बन्ध भारत से अधिक रहा है। पर क्योंकि इस ग्रन्थ में हम भारत का इतिहास विशद रूप से नहीं लिखेंगे, अतः अफगानिस्तान की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य मुसलिम देशों के साथ करना ही कियात्मक होगा।

(५) भारतवर्ष—एशिया के आधुनिक इतिहास में भारत का बहुत अधिक महत्त्व हैं। पर क्योंकि इस ग्रन्थ के पाठक भारत के इतिहास से भलीभांति परिचित होंगे, अतः हमारे लिये यह उचित नहीं होगा, कि उस पर हम मंक्षेप के साथ भी प्रकाश डालें। यदि एशिया का आधुनिक इतिहास भारतीयों के अतिरिक्त अन्य देशों के पाठकों के लिये लिखा जायगा, तो उसमें भारत के इतिहास को चीन और जापान के वृत्तान्त के समान ही प्रमुख स्थान दिया जायगा। पर हम भारत के इतिहास की केवल उन घटनाओं का ही उल्लेख करेंगे, जो अन्य एशियन देशों के इतिहास की साथ घनिष्ठ सम्ब ध रखती हैं।

इस ग्रन्थ में एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए हम इसी विषय विभाग का उपयोग करेंगे।

## (४) चीन का प्राचीन इतिहास

एशिया के आधिन क इतिहासको भलीभांति समझने के लिये यह आवश्यक हूं, कि हम उसके प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास का भी संक्षेप के साथ उल्लेख करें। पर विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी होगा, कि हम इस प्रकरण में पहले केवल पूर्वी एशिया और विशेषतया चीन के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालें। अन्य एशियन देशों के प्राचीन इतिहास का निदर्शन तभी अधिक उपयुक्त होगा, जब हम इन देशों के आधुनिक इतिहास को शुरू करेंगे।

प्राचीन चीन—उत्तरी चीन में अनेक स्थानों पर पुरातन प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं। इससे सूचित होता है, कि प्राचीन काल में भी इस देश में मनुष्य जाति का निवास था, और चीन के ये प्राचीनतम निवासी सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर होना शुरू कर चुके थे। चीन में कई स्थानों पर नूतन प्रस्तर युग के भी अवशेष मिले हैं। ये लोग पत्थर के बने हुए सुम्दर उपकरणों का प्रयोग करते

थे, बरतन बनाते थे और स्नेती द्वारा अनाज उत्पन्न करना भी प्रारम्भ कर चुके थे।

पर <u>चीन में सबसे पहली उन्नत सभ्यता का विकास ह्नांग हो और यांग</u>— स्से कियांग निदयों की <u>षाटियों में हुआ</u>। ये दोनों निदयां तिब्बत की उत्तरी पर्वतमाला से निकलती हैं, और हजारों मील की यात्रा कर प्रशान्त महासागर में मिल जाती है। इन निदयों के तटवर्ती प्रदेश बहुत उपजाऊ है। बहुत प्राचीन काल में मनुष्यों ने इनमें बस कर खेती और पशुपालन करके अपना निर्वाह त्रारम्भ किया था। घीरे धीरे उनकी बहुत सी बस्तियां इस प्रदेश में बस गईं। शुरू में ये बस्तियां नगर— राज्यों के रूप में थीं। प्रत्येक बस्ती एक स्वतन्त्र और पृथक राज्य थी, और अवना शासन स्वयं करती थी।

सामन्त पद्धति-इन बस्तियों के पड़ोस में बहुत सी ऐसी जातियों का निकास था, जो अभी पश्पालक दशा में थीं। समय-समय पर वे इन सभ्य बस्तियों पर हमले करती रहती थीं। उनसे अपनी रक्षा करने के लिये प्राचीन चीन के नगर-राज्यों में अनेक ऐसे वीर व्यक्ति उत्पन्न हए, जिन्होंने बाकावदा सेनाओं का संगठन कर अनकान्ताओं का मुकाबला किया। उनकी सुसंगठित सेनाओं के कारण पशुपालक जातियों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वे चीन के नगर-राज्यों पर हमले कर सकें। पर जिन वीर पुरुषों ने विदेशियों के आक्रमणों से अपने देश की रक्षा की थी, शीख्र ही उन्होंने अपने राज्यों में भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। अपनी सेनाओं द्वारा उन्होंने विविध नगर-राज्यों के शासन को अवने हाथों में ले लिया, और उनमें वे स्वतन्त्र राजाओं के समाम शासन करने लगे। चीन के इन प्राचीन राजाओं की संख्या हजारों में थी। बाद में वे अपनी शक्ति का विस्तार करने में प्रवृत्त हुए, और धीरे-धीरे कुछ प्रतापी राजाओं ने अन्य राजाओं को जीतकर अपने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किये। इस प्रकार स्वतन्त्र राषाओं की संख्या कम होने लगी, और कुछ समय बाद ऐसे शक्तिशाली सम्राटों का विकास हआ, जिन्होंने ह्वांगहो और यांग-त्से-कियांग नदियों की घाटियों के सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार के पहले चीनी चकवर्ती सम्राट शांग वंश के थे। इस वंश ने १६५० से ११२५ ई० पु० तक शासन मिया। शांग वंश के बाद चाऊ वंश का शासन ११२५ से २५० ई० पू० तक रहा। पर इन दोनों राजवंशों के शासन काल में विविध राजाओं का अन्त नहीं हो गया था, सम्राट की अधीनता में सामन्त रूप से उनकी सत्ता कायम थी। ये सामन्त राजा सम्राट की निर्वलता से लाभ उठाकर विद्रोह कर देने और स्वच्छन्द रूप है सासन करने के क्रिये सदा तत्पर रहते थे। वही कारण है. कि इस काल में चीन

में शान्ति और व्यवस्था नहीं थी। चौथी सदी ई० पू० तक यह दशा हो गई थी, कि विविध सामन्त राजा सम्राट की सत्ता की सर्वथा उपेक्षा कर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लग गये थे।

सम्राट तिशन शी—इस दशा में तीसरी सदी ई० पू० में चीन में एक शित्तशाली सम्राट का उदय हुआ, जिनका नाम तिशन-शी था। इसने चीन के विविध राजाओं और सामन्तों को जीतकर अपने अधीन किया और देश में एक व्यवस्थित शासन की स्थापना की। इस समय चीन पर हुण लोगों के आत्रमण बड़ी तीन्नता के साथ जारी थे। हुण लोग असभ्य और जंगली थे। वे चीन के उत्तरी प्रदेश में निवास करते थे। उनका मुकाबला करने के लिये सम्राट तिशन शी ने तीन लाख सैनिकों की एक शिवतशाली सेना का संगठन किया। इस सेना के सम्मुख हुण लोग नहीं टिक सके। उनके हमले बन्द हो गये। भविष्य में हुण लोग फिर हमले न करें, इसके लिये सम्राट तिशन शी ने एक विशाल दीवार का निर्माण किया, जो लम्बाई में १८०० मील है। इस दीवार के बन जाने से असम्य व जंगली जातियों से चीन की रक्षा कर सकना सुगम हो गया। इसके कारण चीन एक विशाल दुर्ग के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें स्थान-स्थान पर सेनाएं रखकर बाहरी आत्रमणों के भय को बहुत कुछ दूर किया जा सकता था। १८०० मील लम्बी दीवार को बनवा सकना सुगम बात नहीं थी। सम्राट तिशन शी का शासन कितना समुद्ध व उन्नत था, चीन की दीवार इसका प्रमाण है।

हूणों के आक्रमण से निश्चिन्त होकर चीनी लोगों ने मंचूरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान और तिब्बत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। िश्तन शी के समय में चीन में जो उन्नति शुरू हुई थी, वह उसके बाद भी जारी रही। तिब्बत से मंचूरिया तक एकछत्र साम्राज्य स्थापित हो जाने से चीन की शक्ति व समृद्धि बहुत बढ़ गई। वह संसार के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा।

प्राचीन धर्म—चीन के लोग प्राचीन समय में विविध देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक बस्ती के अपने अपने पृथक देवता थे। कुछ देवता ऐसे भी थे, जिन्हें चीन के सब निवासी मानते थे। इनको सन्तुष्ट रखने के लिये वे विविध प्रकार के विधि विधानों और पृजा पाठ का अनुष्ठान करते थे। राजा जहां अपने राज्य का शासक होता था, वहां साथ ही वह उसके देवताओं का प्रधान पुजारी व धर्माचार्य भी होता था। इसी कारण जनता उसे देवतुल्य मानती थी। इस दृष्टि से संसार की प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं में समता है।

पर छठी सदी ईस्वी पूर्व में चीन में एक विचारक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम कन्फ्यूसियस था। वह लू नामक एक छोटे'से राज्य का निवासी था। उसने

धर्म के सम्बन्ध में एक नई कल्पना अपने देशवासियों के सम्मख पेश की। वह कहता था, विविध देवी देवताओं की पूजा की अपेक्षा सदाचारमय और पवित्र जीवन मनुष्य के लिये अधिक हितकारी है। मनुष्य का यह ध्येय होना चाहिये, कि वह अपने जीवन को पवित्र व परोपकारी बनावे। संसार में हमें सब ओर कष्ट नजर आता है। इस कष्ट को दूर करने का उपाय यही है, कि संसार के सब मनुष्य एक दूसरे की सहायता करें। मनुष्य केवल अपने लिये ही न जिये, अपितु सबकी सुख-समृद्धि में ही अपना हित समझे। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि मनुष्यों का जीवन अधिक ऊंचा और मर्यादित हो। मानव समाज के कष्टों का तभी अन्त हो सकता है, जब कि प्रत्येक मन्ष्य अपने जीवन को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करे। अपने विचारों के प्रचार के लिये कन्पयुसियस ने एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की, और गरु शिष्य परम्परा द्वारा उसके विचार धीरे-धीरे सारे उत्तरी चीन में फैल गये। लगभग इसी समय में भारत में महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था । उन्हीने भी इसी प्रकार के विचार अपने देशवासियों के सम्मुख रखे थे। इसमें संदेह नही, कि कन्पयुसियस और महात्मा बृद्ध जैसे महापुरुषों द्वारा संसार में एक नये प्रकार के धार्मिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जो पुराने समय के विधि विधानों और अनुष्ठानों से पर्ण धर्म से बहत भिन्न था।

इसी समय के लगभग चीन में एक अन्य विचारक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम लाओ त्से था। वह कहता था, मनुष्य को भोग विलास के जीवन से बचकर पवित्र और सादा जीवन विताना चाहिये। कुन्प्यूसियस जीवन के नियन्त्रण और विनय पर बहुत जोर देता था। लाओ त्से की शिक्षाओं का सार यह था, कि मनुष्य त्यार की ओर जाय और तपस्या का जीवन विताये। उसकी शिक्षाओं का भी बहुत प्रचार हुआ। विशेषतया, दिक्षणी चीन में बहुत से लोग लाओ त्से के अनुयायी हो गये। इस समय भी चीन में कन्प्यूसियस और लाओ त्से की शिक्षाओं का बड़ा प्रचार है। यद्यपि वहां के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है, पर वे इन दो पुराने आचार्यों को भी बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं, और इनके विचारों का उन पर बड़ा प्रभाव है।

सभ्यता—चीन के प्राचीन निवासियों ने सभ्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति की थी। बहुत पुराने समय में ही उन्होंने लिखने का आविष्कार कर लिया था। ईजिप्ट के समान उनकी लिपि भी एक प्रकार की चित्रलिपि थी। कला में भी वे बड़े प्रवीण थे। मिट्टी के चमकीले बरतन बनाने में वे अत्यन्त कुशल थे। रेशम के कीड़ीं को पालकर उनसे रेशम तैयार करना और फिर उसके सुन्दर वस्त्र

बनाना उनका प्रमुख व्यवसाय था। आजकल भी चीन का रेशम संसार भर में प्रसिद्ध है। बहुत पुराने समय में भी चीनी रेशम दूर-दूर तक विदेशों में बिकने के लिये जाता था।

खेती के लिये पुराने चीनी लोगों ने बहुत सी नहरों का निर्माण किया था। ह्वांगहो और यांग-त्से-कियांग निर्दां से अनेक छोटी छोटी नहरें निकाल कर उन लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने का बड़ा उत्तम प्रबन्ध कर रखा था। यही कारण है, कि प्राचीन चीन में भोजन की प्रचुरता रहती थी और उसकी सुख-समृद्धि से आकृष्ट होकर विविध जंगली और पशुपालक जातियां उस पर हमले करती रहती थीं।

चिन वंश-सम्राट त्शिन शी चिनवंश ना था, उसी के नारण इस देश का नाम चीन पड़ा।

सम्राट िरान शी ने जहां एक तरफ हुणों से अपने देश की रक्षा करने के लिये १८०० मील लम्बी विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया, वहां साथ ही उसने यह भी अनुभव किया, कि देश की उम्रति के लिये ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे चीन के विविध राज्य अपनी पृथक् सत्ता को एकदम भूल जावें। उसने सौचा, इसका सर्वोत्तम उपाय यह है, कि चीन के लोगों को अपने पुराने इतिहास का ज्ञान न रहे। पुराने समय में जिन नगरों व राज्यों ने अच्छी उम्रति की थी, जिन विद्वानों के ग्रन्थों का उन्हें अभिमान था, उन सबको वे विस्मृत कर दें। इस उद्देश्य से दिशन शी ने यह आजा जारी की, कि पुराने समय की सब पुस्तकों को अग्न के अपण कर दिया जाय, केवल चिकित्सा शास्त्र और विज्ञान की पुस्तकों को उत्का जाय। चीन के विद्वानों की अपनी पुरानी पुस्तकों से बहुत प्रेम था। उन्होंने इंन्हें छिपाकर बचाने का यत्न किया। परिणाम यह हुआ, कि सैकड़ों चीनी विद्वानों को जीते जी जमीन में गाड़ दिया गया। सम्राट त्यान शी तीसरी सदी ई० पू० में हुआ था। भारत में इसी समय के लगभग सम्राट अशीक का शासन था। चीन और भारत के इन सम्राटों की नीति में कितना अन्तर था।

हान बंश—२०९ ई० पू० में त्शिन शी की मृत्यु हुई। उसके बाद विशाल चीनी साम्राज्य की राजगद्दी के लिये झगड़े शुरू हो गये। इस स्थिति से लाम उठाकर हान वंश के एक साहसी व्यक्ति ने चिन वंश का अन्त कर एक नये वंश का प्रारम्भ किया। यह हान वंश २०६ ई० पू० से शुरू होकर २२० ई० प० तक कायम रहा। त्शिन शी के प्रयत्न से चीन में जो राजनीतिक एकता कायम हुई थी, हान सम्राटों के शासन में वह स्थिर रही। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट वंशी था। उसके समय में चीनी साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा तक

पहुंच गया था। पूर्व में प्रशान्त महासागर से पश्चिम में कैस्पियन सागर तक उसका एकछत्र शासन था। मध्य एशिया की सब जातियां उसकी अधीनता स्वीकृत करती थी। हान वंश के इस चीनी साम्राज्य का विस्तार सिकन्दर के मैसिडोनियन साम्राज्य व ट्राजन के रोमन साम्राज्य की अपेक्षा बहुत अधिक था।

हान वंश के शासन काल में बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश हुआ। अशोक के समय में बौद्ध भिक्षुओं ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये विदेशों में जाना प्रारम्भ किया था। धीरे धीरे सम्पूर्ण चीन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बौद्ध भिक्षु केंबल चीन में ही भगवान बुद्ध के सन्देश को पहुंचा कर संतुष्ट नहीं हो गये, वे और आगे बढ़े और कोरिया तथा जापान में भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण चीन और भारत का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया। भारत से बहुत से व्यापारी समुद्र के मार्ग से व्यापार के लिये चीन जाने लगे। चीन का व्यापारिक सम्बन्ध रोम के साथ भी स्थापित हुआ। पहली सदी ई० पू० में रोम का साम्राज्य पूर्व में केंस्पियन सागर और टिग्निस नदी तक विस्तृत हो गया था। उधर चीनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर को छूती थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि इन दोनों साम्राज्यों में परस्पर व्यापार की उन्नति हो।

हान वैश के शासन काल में चीन में छापेखाने का आविष्कार हुआ। लकड़ी के ब्लाक बनाकर चीनी लोग उन्हें पुस्तकें छापने के लिये प्रयुक्त करने लगे। इस समय तक पिंचमी संसार में कही भी छापेखाने का प्रवेश नहीं हुआ था। सिकन्दरिया आदि के विविध पुस्तकालयों में पुस्तकों की नकल करने का ही रिवाज था।

हानवंश के शासन में ही चीन मुं उस परीक्षा पृद्धति का सूत्रपात हुआ, जो वहां दो हजार वर्ष तक कायम रही। इस समय अन्य देशों में राजकीय पदों पर नियंक्ति के लिये किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। राजकुल वे उच्च कुल के अमीर उमराओं को विविध पदों पर नियंत्त कर दिया जाता था। किस पद पर कौन व्यक्ति नियंत किया जाय, यह बात राजा की इच्छा व कृपा पर आश्रित थी। पर हान सम्राटों ने चीन में विविध राजकीय पदों पर नियंक्ति के लिये परीक्षापद्धति को शुरू किया। जो व्यक्ति चीन के पुरातन ग्रन्थों और विद्याओं में निष्णात हों, और राज्य द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जावें, वे ही विविध राजकीय पदों पर नियंत किये जाते थे। जन्म, कुल आदि का कोई भेद इसमें नहीं किया जाता था। जो भी व्यक्ति इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जावें, राजकीय पदों को बह प्राप्त कर सकता था।

तीन राज्य हान वंश के शिवतशाली राजाओं का वैभवपूर्ण व विशाल साम्राज्य तीसरी सदी ई० पू० में समाप्त हो गया। अनेक सिदयों के सुदृढ़ शासन ने भी चीन में भलीभांति एकता उत्पन्न नहीं की थी। परिणाम यह हुआ, कि २०० ई० प० के लगभग चीन तीन भागों में विभक्त हो गया। यह दशा सातवीं सदी के शुरू तक रही। इस बीच में भारत के बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में चीन गये, और वहां उन्होंने न केवल अपने धर्म का, अपितु अपने ज्ञान, विज्ञान और कला का भी प्रसार किया। चीन के लोग इस समय भारत को अपनी धर्मभूमि सनझते थे। इसी कारण बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत आये, और उन्होंने यहां आकर विविध विद्यापीठों में धर्म और दर्शन का अध्ययन किया। इन चीनी यात्रियों में फाइयान और हचुन्त्सांग सबसे प्रसिद्ध हैं। फाइयान चौथी सदी ई० पू० मे भारत आया था, और सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में उसने भारत का भ्रमण किया था। हचुन्त्सांग सातवी सदी के शुरू में भारत आया था। उस समय देश का सबसे शिवतशाली राजा हर्षवर्धन था। हचुन्त्सांग ने नालन्दा विद्यापीठ में रहकर बौद्ध धर्म का विश्वद रूप से अनुशीलन किया।)

तांग वंश — ६१८ ई० प० में चीन में तांग वंश का शासन शुरू हुआ। इस वंश का पहला राजा काओ त्सु था। वह बड़ा बीर और महत्वाकांक्षी था। उसने सम्पूर्ण चीन को जीतकर फिर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अनाम और कम्बोडिया के राज्य भी उसने विजय कर लिये। उसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर तक विस्तृत थी। तांग वंश का शासन ९०७ ई० प० तक कायम रहा।

तांग सम्राटों के शासन काल में चीन ने बहुत उन्नति की थी। तांग सम्राट बड़े उदार और वैभवपूर्ण थे। उन्होंने विदेशी व्यापार को उन्नत करने के लिये अनेक यत्न किये। वे विदेशियों का आदर करते थे, और उनसे नई-नई बातें सीखने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। यही कारण था, कि ईसाई और मुसलिम धमें के प्रचारक भी बड़ी संख्या में इस समय चीन गये। चीन के लोग इन धमें प्रचारकों का आदर करते थे, और रोमन सम्राटों के समान तांग वंशी सम्राट धमें के मामले में संकीणंहृदय व असिह्ण नहीं थे।

सुङ्ग वंश तांग वंश के बाद दसवीं सदी में सुङ्ग वंश ने चीन में शासन किया। इस काल में भी चीन राजनीतिक दृष्टि से एक रहा। सुङ्ग वंश के सम्राट राजनीति में बहुत कुशल थे। जनता के हित और कल्याण के लिये उन्होंने अनेक नये कानून बनाये। सातवीं, आठवीं, नवीं और दसवीं सदियों में भारत राजनीतिक दृष्टि से अनेक राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों के आपसी युद्धों के कारण देश में

क्यवस्था और शक्ति का अभाव था। यही दशा यूरोप में भी थी। रोमन साम्राज्यः इस समय खण्ड-वण्ड हो चुका था। पिरचमी एशिया में कुछ समय के लिये अरबों ने एक व्यवस्थित साम्राज्य कायम किया था, पर वह भी देर तक स्थिर नहीं रह सवा था। संसार के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में इन सिदयों में चीन का साम्राज्य बहुत व्यवस्थित और शान्तिमय था। यही कारण है, कि इस युग में चीन संसार का शिरोमणि था। छापेखाने के विकास क साथ-साथ चीनी लोगों ने ही पहले पहल बारूद और बन्दूक का आविष्कार किया। इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय चीन संसार में सबसे अधिक उन्नत देश था।

हास का काल—पर सुङ्ग वंश का शासन देर तक स्थिर नहीं रहा । बारहवीं सदी के शुरू में चीन में फिर अनेक राज्य स्थापित हो गये । इनमें तीन प्रमुख ये—(१) उत्तर में किन राज्य, (२) दक्षिण में सुङ्ग राज्य और (३) उत्तर-पश्चिम में हि्सया राज्य ।

इस प्रकार जब चीन में कोई एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रहा था, चीन के उत्तरी प्रदेशों में एक नई जाित का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ, जिसने कुछ ही समय में न केवल सम्पूर्ण चीन को, अपित पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप को भी विजय कर एक अत्यन्त विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह शक्ति मंगोल लोगों की थी, और इनका प्रधान नेता चंगेज खां था।

मंगोल जाति बारह्वीं सदी में चीन के उत्तरी प्रदेशों में एक पशुपालक जाति का निवास था, जिसे मंगोल कहते थे। शिकार और पशुपालन इसके मुख्य व्यवसाय थे। मंगोल लोग प्रधानतया घोड़ों को पालते थे, और डेरों में निवास करते थे। उनकी कोई स्थिर बस्तियां व नगरियां नहीं थीं। बारहवीं सदी के अन्तिम भाग में इस जाति में एक ऐसे वीर नेता का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने इसे एक प्रबल राजनीतिक शक्ति बना दिया। इस नेता का नाम चंगेज खां था। उस समय मंगोल लोग देवी-देवताओं की पूजा करते थे, और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये विविध विधि-विधानों का अनुष्ठान करते थे। चंगेज खां के नाम से यह भ्रम नहीं होना चाहिये, कि वह मुसलमान था। मंगोल लोगों के सरदारों की उपाधि खां या खान होती थी।

चंगेज लां का साम्राज्य—उन दिनों उत्तरी चीन में किन वंश के चीनी सम्राटों का शासन था। मंगोलों ने किन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। अब उन्होंने किन साम्राज्य पर हमला किया, वह परास्त हो गया और उसकी राजधानी पेकिंग चंगेज लां के हाथ में आ गई। पेकिंग की यह विजय १२१४ ई० में की गई थी। उत्तरी चीन के पश्चिम में उस

समय तुर्क जाति का एक शक्तिशाली साम्राज्य विद्यमान था, जिसकी राजधानी सीवा थी। खीवा का तुर्क राज्य बहुत प्रबल था। धीरे-धीरे उसके सम्राटों ने पंड़ोस के अन्य राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का बहुत विस्तार कर लिया था। युफेटस और टिग्निस निद्यों से शुरू कर पूर्व में तिब्बत की सीमा तक खीवा का तुर्क साम्राज्य विस्तृत था। चंगेज खां की सेनाओं ने इस तुर्क साम्राज्य पर हमला किया। मंगोल सेना के सम्मुख तुर्क लोग नहीं टिक सके। खीवा का सम्पूर्ण साम्राज्य चंगेज खां के हाथ में आ गया।

**पर चंगेज खां की साम्राज्य की मूख खीवा के तुर्कों का विनाश करके ही शान्त** नहीं हो गई। वह पश्चिम और उत्तर में निरन्तर आगे बढ़ता गया। कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस पर उसने हमला किया। रूसी लोग उसका मकाबला नहीं कर सके। काला सागर (ब्लैक सी) के उत्तर में कीफ में रूसी सेना मंगील लोगों द्वारा बुरी तरह परास्त हुई । रूस का राजा मंगोलों के हाथ कैंद हो गया। इसी समय एक अन्य मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तरी भारत में इस समय अफगान सुलतानों का शासन था। तुर्क विजेता महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर कन्नीज के शक्तिशाली राजा व अन्य विविध राजाओं की परास्त कर इस देश में भी तुर्क शासन स्थापित किया था। तुर्कों का शासन उत्तरी भारत में देर तक कायम नहीं रहा । गजनी के पड़ोस में एक छोटा सा प्रदेश था, जिसे गोरकहतेथे। जब गर्जनी व तुर्क सुलतानों की शक्ति कमजोरपड़ी, सो गोर स्वतन्त्र हो गया, और उसके अफगान सरदार अलाउद्दीन ने गजनी की भी जीतकरं अपने अधीन कर लिया । अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों ने भारत पर आक्रमण किया. और बारहवीं सदी के अन्त में उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया । चंगेज लां के समय में भारत के उत्तरी प्रदेशों में अफगानों का ही शासन था। मंगील सेनाओं ने भारत पर हमला किया और लाहीर तक के प्रदेश को जीतकार अपने अधीन कर लिया। इस समय अफगान सल्तनत का स्वामी अल्तमश (१२११-३६ ई०) था। वह चंगेज सां के सम्मख असहाय था।

१२२७ ई० में चंगेज खां की मृत्यु हुई। उसका साम्राज्य प्रशान्त महासागर से शुरू होकर काला सागर तक विस्तृत था। सिकन्दर जैसे विजेताओं के साम्राज्य चंगेज खां के साम्राज्य की तुलना में तुच्छ थे। इस विशाल मंगोल साम्राज्य की राजधानी उत्तरी चीन में कराकुरम थी। यह मंगोलों की सबसे बड़ी बस्ती थी। इस प्रदेश को अब तक भी मंगोलिया कहते हैं, उसका कारण ये मंगोल लोग ही हैं।

उगर्दे खां-- १२२७ ई० में विशाल मंगोल साम्राज्य का अधिपति उगर्दे खां बना । वह चंगेज खां का लडका था, और अपने पिता के समान ही बीर और साहसी था। उगदई खां ने मंगोल साम्राज्य को और अधिक विस्तत किया। काला सागर से आगे बढ़कर उसके भाई बातु खां ने सम्पूर्ण रूस को अपने अधीन किया, और पोर्लण्ड पर आक्रमण कर उस देश को भी जीत लिया। इसके हमलों के कारण यूरोप में खलबली मच गई। उस समय पवित्र रोमन सम्राट के पद पर फोडरिक द्वितीय विराजमान था। उसने अपनी जर्मन सेनाओं के साथ उगदर्ड खां का मुकाबला करने की कोशिश की । पर उत्तर-पूर्वी जर्मनी में १२४१ ई० में जर्मन सेनाएं मंगोलों द्वारा परास्त कर दी गईं। बातू खां शायद यूरोप में और भी आगे बढ़ता, पर इसी समय (१२४२ ई०) उगदई खाँ की मृत्यु हो गई। विशाल मंगोल साम्राज्य का स्वामी कौन हो, इस बात को लेकर झगडे शरू हो गये और पश्चिमी यूरोप मंगोल लोगों के आक्रमणों से बच गया। उगदई खां के समयमें ही एक अन्य मंगोल सेना ने दक्षिणी चीन पर हमला किया। इस प्रदेश में उस समय संग वंश का राज्य था । सुंग सम्राट् मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सके । धीरे-धीरे उनका सब राज्य भी मंगोलों के हाथ में आ गया, और सम्पूर्ण चीन मंगोल साम्राज्य में शामिल हो गया।

मंगू खां—उगदई खां का उत्तरिकारी कौन हो, इस बात को लेकर कुछ समय तक झगड़े चलते रहे। अन्त में मंगू खां १२५१ ई० में विशाल मंगोल साम्राज्य का अधिपति बना। उसके समय में मंगोल साम्राज्य का अधिपति बना। उसके समय में मंगोल साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। चीन पहले ही मंगोलों के अधीन था। अब तिब्बत पर हमला किया गया और इसे भी जीतकर मंगोल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। एक अन्य मंगोल सेना ने बगदाद पर आक्रमण किया। यहां अब तक भी अरब खलीकाओं का शासन या। मंगोलों ने बगदाद को जीत लिया। मुसलिम धर्म और अरब सम्यता के इस प्रसिद्ध केन्द्र का मंगोलों के हाथ से बुरी तरह विनाश हुआ। बगदाद से आगे बढ़कर मंगू खां ने सीरिया और एशिया माइनर को भी अपने अधीन कर लिया। कान्स्टेन्टिनोपल के पूर्वी रोमन सम्राट् उसके भय से थर थर कांपने लगे। १२५९ ई० में मंगु खां की मृत्य हो गई।

मंगोल साम्राज्य के विभाग—मंगू खां की मृत्यु के बाद विशाल मंगोल साम्राज्य चार भागों में विभक्त हो गया। (१) चीन—इसका शासक कुबले खां था। मंगू खां के समय में वह चीन का शासक नियत हुआ था। उसने अपनी राजधानी कराकुरम की जगह पेकिंग को बना लिया था। मंगोलिया, चीन, तिब्बत और तुकिस्तान कुबले खां के अधीन थे। (२) पिशया—इसका शासक

हुलगू खां था। अफगानिस्तान, पर्शिया मैसोपोटामिया और सीरिया के प्रदेश हुलगू खां के अधीन थे। एशिया माइनर के तुर्क सरदार भी हुलगू खां को अपना अधिपति मानते थे। (३) रूस--कैस्पियन सागर और काला सागर के उत्तर में रूस और पोलैण्ड के प्रदेश इस तीसरे मंगोल राज्य के अन्तर्गत थे। इसे 'किपचक' कहा जाता था। (४) साइबीरिया—किपचक और चीन के मंगोल राज्यों के बीच में एक अन्य मंगोल राज्य था, जिसे साइबीरिया कहते थे।

शुरू में ये चारों मंगोल राज्य कुबले खां का आधिपत्य स्वीकार करते थे। पर जब १२९४ ई० में कुबले खा की मृत्यु हो गई, तो ये चारों मंगोल राज्य एक दूसरे से पृथक व स्वतन्त्र हो गये।

चीन में मंगोल शासन — कुबले लां के उत्तराधिकारी चीन में राज्य करते रहे। चीन के इतिहास में कुबले लां से एक नये राजवंश का प्रारम्भ हुआ, जिसे सुआन वंश कहते हैं। यह वंश १२५९ से १३६८ ई० तक चीन का शासन करता रहा। युआन वंश के शासन काल में चीन ने अच्छी उन्नति की। कुबले लां के समय में मार्को पोलो नाम के एक यूरोपियन ने चीन की यात्रा की थी। कुछ समय तक वह कुबले लां के दरबार में भी रहा था। मार्को पोलो इटली के वेनिस नगर का निवासी था। उसने कुबले लां के राज-दरबार का भी वृत्तांत लिखा है, जिससे इस मंगोल सम्राट के वैभव, शक्ति और विद्याप्रेम का अच्छा परिचय मिलता है।

मिंग बंश — कुबले खां के वंशज १३६८ ई० तक चीन का शासन करते रहे। एक सदी के काल में मंगोल राजा निर्बल हो गये थे। परिणाम यह हुआ, कि १३६८ ई० में उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया और मिंग वंश के शासन का चीन में प्रारम्भ हुआ। मिंग वंश का शासन १३६८ से १६४४ ई० तक स्थिर रहा। १६४४ ई० में मञ्चू वंश के प्रतापी राजाओं ने चीन पर अपना अधिकार कर लिया। मञ्चू लोग उत्तरी चीन के निवासी थे। इन्हीं के पूर्वज पहले उत्तरी चीन के शासक थे। चंगेज खां ने इन्हीं (किन वंश) को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था। मञ्चू वंश का शासन चीन में १६४४ से १९१२ ई० तक कायम रहा। १९१२ में वहां रिपब्लिक की स्थापना हो गई।

#### दूसरा अध्याय

# उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में चीन की दशा

### (१) मञ्चू साम्राज्य

मञ्जू शासन की स्थापना—१६४४ ई० में चीन में मिंग वंश (१३६८—१६४४) के शासन का अन्त हुआ। चीन के उत्तरी प्रदेशों में, जिसे आजकल मञ्जूरिया कहते हैं, एक जाति का निवास था, जो मञ्जू कहलाती थी। सतरहवीं सदी के शुरू में मंजू लोगों ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर विशाल चीनी दीवार के दक्षिण की ओर आक्रमण प्रारम्भ किये। १६४४ में उन्होंने पेकिंग को विजय कर लिया। चीनी सम्राट् मञ्जू आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे। अन्तिम मिंग सम्राट ने पराजय के अपमान को न सह सकने के कारण आत्म-हत्या द्वारा अपने जीवन का अन्त किया और चीन में मञ्जू राजवंश का प्रारम्भ हुआ। मञ्जू लोग सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से चीनियों से अधिक भिन्न नहीं थे। वें बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और कन्प्यूसियस सदृश आचार्यों ने चीन में जिस मर्यादा व परम्परा का प्रारम्भ किया था, उसका आदर करते थे। इसीलिये चीनी लोग उन्हें विदेशी नहीं समझते थे और वे चीनी जनसमाज के ही अंग हो गये थे।

मञ्चू वंश के सम्राटों में कांग-ह सी और चिएन लुंग सबसे प्रसिद्ध हैं। कांग-ह सी का शासनकाल १६६१ से १७२२ तक हैं। वह फांस के लुई चौदहवें, रूस के पीटर द ग्रेट और भारतवर्ष के और ज़्जेब का समकालीन था। वह इन सम्राटों के समान ही महत्त्वाकांक्षी और शक्तिशाली था। विशाल चीनी साम्राज्य पर उसने बड़ी योग्यता और शक्ति के साथ शासन किया। चिएन-लुंग का शासनकाल १७३६ से १७९६ तक था। इसके शासन के समय में मञ्चू साम्राज्य अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। भारत में इस समय मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। न केवल विविध सूबेदार मुगल साम्राज्य की अधीनता से स्वतन्त्र होने शुरू हो गये थे, अपितृ इङ्गिलिश और फेंच लोग भी भारत में अपनी शक्ति व आधिपत्य की स्थापना में तत्पर थे। पर इस युग में चीन का विशाल साम्राज्य सर्वथा अक्षुण्ण दशा में था, विदेशी लोगों ने भी वहां अभी अपने प्रभाव का विस्तार शुरू नहीं किया था। चिएन-लुंग के

बाद मञ्ज्यू सम्राटों की शक्ति क्षीण होने लगी। साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश सम्राट् के शासन की उपेक्षा करने लगे। चिएन-लुंग के साम्राज्य में वास्तिवक चीन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रदेश अन्तर्गत थे। उत्तर में उसकी सीमा आमूर नदी तक विस्तृत थी, सम्पूर्ण मञ्ज्यूरिया उसके अधीन था। सिंगिकियांग और तिब्बत उसके आधिषस्य में थे। नेपाल और बरमा उसे बाकायदा कर देते थे। अनाम, कोरिया, फार्म्सा और प्रशान्त महासागर के तटवर्ती अनेक द्वीप मञ्ज्यू सम्राट की अधीनता को स्वीकार करते थे। चिएन-लुग (१७३६-१७९६) के बाद चीनी साम्राज्य में शिथलता आने लगी, और अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश व राज्य मञ्ज्यू सम्राटों की उपेक्षा करने लगे।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्क में चीनी साम्राज्य—१८४२ के लगभग यूरोपियन क्रोग चीन में अपनी शक्ति व प्रभाव का विस्तार करने के लिये प्रवृत्त हुए। उस समय मञ्ज्व सम्राटों की अधीनता में निम्नलिखित प्रदेश थे—

- (१) बास्तविक चीन-जिसे चीन के लोग मध्यदेश के नाम से कहते थे। इसमें कुछ अठारह प्रान्त थे।
  - (२) मञ्जूरिया-यह चीनी मध्यदेश के उत्तर में है। यह मञ्जू साम्राज्य के अन्तर्गत था।
  - (३) अधीनस्थ राज्य-तिब्बत, मंगोलिया और सिगिकयांम मञ्जू सम्राटों की अधीनता स्वीकृत करते थे, और पेकिंग की केन्द्रीय सरकार उनके शासन पर निरीक्षण रखती थी।
  - (४) करद राज्य-कोरिया, अनाम और फोर्मूसा चीन से पृथक थे, पर बे मञ्ज्वू सम्राटों को कर प्रदान करते थे। बरमा पर इस समय अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था और नेपाल चीन के प्रभाव से मुक्त हो गया था।

करद राज्यों को न गिनकर मञ्चू साम्राज्य का क्षेत्रफल इस समय ४२,७७,१७० वर्गमील था और इसकी जनसंख्या ३७ करोड़ के लगभग थी। इस विशाल साम्राज्य के सब निवासी जातीय दृष्टि से एक नहीं थे। पर धर्म, संस्कृति और आचार विचार की दृष्टि से उनमें एक इस प्रकार की एकता अवश्य विद्यमान थी, जो उन्हें अन्य सब देशों के लोगों से पृथक करती थी।

## (२) चीन के निवासी

चीन के सैतीस करोड़ के लगभग निवासी अपने कार्य व पेशे की दृष्टि से पांच भागों में विभक्त थे। ये पांच विभाग पण्डित, कृषक, शिल्पी, ब्यापारी और क्षेत्रक इन नामों से प्रकट किये जा सकते हैं।

(१) पण्डित वर्ग-चीन के जन समाज में पण्डित वर्ग प्रतिष्ठा की दिष्ट से सबसे अधिक महत्त्व रखता था । जिस प्रकार भारत में ब्राह्मणों को अत्यन्त आदर की दिष्ट से देखा जाता है, वैसे ही चीन में पिण्डित वर्ग का स्थान बहुत सम्मानित है। पर चीन का पण्डित वर्ग कोई पृथक जाति नहीं है और न ही कोई मनुष्य किसी कुल विशेष में उत्पन्न होने के कारण पण्डित माना जाता है। चीन में पंडित पद को पाने के लिये विद्याभ्यास की आवश्यकता होती है, और इस पद को प्राप्त करने के इच्छक मनष्य वर्षों तक कठिन तपस्या करते है। सात साल की आय में बालक अपने गांव की पाठशाला में शिक्षा को शुरू करता था। यदि बालक के माता-षिता गरीब हों और बालक होनहार हो, तो ग्राम पंचायत उसकी पढाई के बोझ को अपने ऊपर ले लेती थी। पाठ्य विषय में प्राचीन ग्रंथों और धर्म पुस्तकों का प्रमुख स्थान होता था । भारत के पुरातन परिपाटी के पण्डितों के समान चीन के पंडित भी व्याकरण, कोश और धर्मग्रन्थों को शिक्षा में प्रमुख स्थान देते थे। जिले में जितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते थे, पहले उनकी परीक्षा ली जाती थी। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सबसे उत्तम स्थान प्राप्त करें, उन्हें प्रदेश की परीक्षा में बिठाया जाता था। प्रदेश की परीक्षा में बैठनेवाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में होती थी। इसमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते थे, उन्हें हि सउ-त्सेई (स्नातक) की उपाधि प्रदान की जाती थी। प्रदेश की परीक्षा उत्तीर्ण करके विद्यार्थी प्रान्त की परीक्षा में बैठते थे। इसे उत्तीर्ण कर लेने पर चू-जेन की उपाधि दी जाती थी। च-जेन (वाचस्पति) की उपाधि प्राप्त कर लेने पर विद्यार्थी को इस योग्य समझा जाता था, कि वह राजकीय पद को प्राप्त कर सके या अन्यत्र कार्य कर सके । चु-जोन की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद चीनी पण्डितों में जो सबसे अधिक योग्य होते थे, वे पेकिंग की सर्वोच्च परीक्षा चिन-शिह (आचार्य) के लिये बैठ सकते थे। चिन-शिह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर राज्य के किसी भी उच्च पद पर नियुक्ति की जा सकती थी। जो विद्यार्थी उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे, वे साधारण पाठशालाओं में अध्यापन का कार्य करते थे, या मंशी आदि की ऐसी नौकरी प्राप्त कर लेते थे, जिसके लिये शिक्षित होना आवश्यक समझा जाता था। आर्थिक दृष्टि से चीन का यह पण्डित वर्ग बहुत समृद्ध नहीं होता था, पर इसमें संदेह नहीं कि समाज में इसका मान बहुत अधिक था। चीन के शिक्षणालयों में आधुनिक ज्ञात-विज्ञान का प्रवेश अभी नहीं हुआ था। अठारहवीं सदी में यूरोप में जो वैज्ञानिक उन्नति प्रारम्भ हुई थी, चीन के लोग उससे प्रायः अपरिचित थे। वे पुराने समय के शास्त्रों और साहित्यिक ग्रन्थों से ही सन्तष्ट थे और इन्हीं का

भलीभांति अध्ययन कर वे पण्डित पद को प्राप्त कर लेते थे। अठारह्वी सदी के मध्य तक यूरोप में भी शिक्षा की प्रायः यही दशा थी। वहां भी प्राचीन लैटिन-प्रन्थों के अध्ययन को ही विद्वत्ता के लिये आवश्यक माना जाता था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से चीन यूरोप की अपेक्षा एक सदी के लगभग पीछे रह गया था।

- (२) कृषक वर्ग-चीन की आबादी का अस्सी फी सदी कृषक वर्ग था। कृषक लोग गांवों में निवास करते थे। गांव के बाहर खेती की भूमि होती थी, जिस पर ये कृषक खेती किया करते थे। कृषि के उपकरण पुराने ढंग के थे और खेतों का आकार छोटा होता था। पिता के बाद उसकी जमीन उसके लड़कों में बंट जाती थी और इस कारण खेतों का आकार निरन्तर अधिक छोटा होता जाता था। किसानों के लिये यह सुगम नहीं होता था, कि वे अपने खेत में पर्याप्त अस उत्पन्न कर सकें और अपने परिवार का भलीभांति पालन-पोषण कर सकें। बहु-संख्यक किसान गरीब थं और भिट्टी के बने हुए झोंपड़ों में निवास करते थे। गांवों का प्रबन्ध करने के लिये ग्राम पंचायतें संगठित थीं। इनके सदस्य निर्वाचित नहीं.होते थे। प्रत्येक परिवार का मुख्या अपने अधिकार से ग्रामपंचायत का सदस्य होता था। परिवार में मुख्या का बहुत महत्त्व होता था। शादी-विवाह की व्यवस्था वहीं करता था। तलाक की प्रथा चीन में विद्यमान थी। सन्तान न होने की दशा में पित को यह अधिकार था, कि वह दूसरा विवाह कर सके। पर दूसरी पत्नी की परिवार में वह स्थित नहीं मानी जाती थी, जो कि पहली पत्नी को प्राप्त थी।
- (३) शिल्पी वर्ग-कारीगर या शिल्पी लोग अपने घर पर रहकर कार्य करते थे। कल-कारखानों का विकास अभी चीन में नहीं हुआ था। व्यावसायिक कान्ति के अभाव में पूंजीपित और मजदूर ये दो प्रथा श्रेणियां अभी चीन में विकसित नहीं हुई थीं। जुलाहे, मोची, तेली, रंगसाज आदि सब प्रकार के शिल्पी पुराने ढंग के मोटे व भद्दे औजारों से आधिक उत्पत्ति का कार्य किया करते थे। शिल्पी लोग आधिक श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे। प्रत्येक शिल्प की अपनी पृथक श्रेणी होती थी। प्रत्येक कारीगर के पास अनेक अन्तेवासी (शागिर्द) काम सीखा करते थे, और सात-आठ साल तक आचार्य (उस्ताद) के घर रह कर शिल्प में प्रवीणता प्राप्त करते थे। अन्तेवासी का काल समाप्त कर चुकने पर या तो कारीगर अपना स्वतन्त्र कार्य प्रारम्भ करता था, और या अपने आचार्य के साथ रहकर काम करता रहता था, जिसके लिये उसे निश्चित वेतन दिया जाता था। प्रत्येक शिल्प के लिये बाकायदा नियम बने होते थे, जिनका निर्माण उस शिल्प की श्रेणि (गिल्ड) द्वारा

किया जाता था। तैयार माल को क्या कीमत हो, कारीगरों को कितना वेतन दिया जाय, किस ढंग का माल तैयार किया जाय—ये सब बातें श्रेणि द्वारा ही निश्चित की जाती थी। प्रत्येक श्रेणि का एक प्रधान होता था, जिसे सब शिल्पी (केवल आचार्य, अत्वासी नहीं) मिलकर चुनते थे। प्रधान को अपने कार्य में परामशं देने के लिये एक कार्यकारिणी समिति भी होती थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति भी निर्वाचन द्वारा की जाती थी। शिल्प सम्बन्धी सब विवादों का निर्णय श्रेणि द्वारा किया जाता था। इस बात की आवश्यकता बहुत कम होती थी, कि शिल्प के सगड़े राजकीय न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हों। चीन में प्रायः सर्वत्र शिल्पी लोग इसी प्रकार की श्रेणियों में संगठित थे। प्रत्येक नगर में विविध शिल्पों की पृथक-पृथक श्रेणियां विद्यमान थी, और उनके द्वारा चीन का व्यावसायिक जीवन बहुत सुन्दर रूप से संचालित होता था। कल-कारखानों के अभाव के कारण उन व्यावसायिक समस्य,ओं का चीन में सर्वथा अभाव था, जो इस युग में यूरोप के देशों में उत्पन्न हो गई थीं।

(४) व्यापारी वर्ग-व्यापारी वर्ग के लोग संख्या में अधिक नहीं थे, कारण यह कि शिल्पी लोग प्रायः स्वयं ही अपने माल का ऋय-विऋय किया करते थे। शिल्पी लोगों का निवास स्थान ही उनका कारखाना होता था, जहां वे अपने माल का उत्पादन करते थे। यही उनकी दूकान भी होती थी, जहां से उनका माल सुगमता से बिक जाता था। पर कुछ नगर ऐसे भी थे, जहां किसी खास किसम का माल बहुत अधिक परिणाम में तैयार होता था, और उस सब की खपत उस नगर में नहीं हो सकती थी। यह माल व्यापारी लोग खरीद लेते थे और उसे अन्यत्र जाकर बेचा करते थे । इस प्रकार एक पृथक व्यापारी वर्ग का विकास हो गया था, जिसका कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाना व वहां उसे बेचना होता था। बड़े नगरों में बाकायदा बाजार होते थे, जहां व्यापारी लोग दूर-दूर से माल को लाकर उसका विकय करते थे। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकना बहुत सुगम नहीं था। उस युग में चीन में न अच्छी सड़कें थीं, और न ही अच्छे यानों की सत्ता थी। सड़कें प्रायः कच्ची और खराब हालत में थीं। पशु या उनसे खींची जानेवाली गाड़ियां माल ढोने के काम में लाई जाती थीं। समुद्र तट पर स्थित नगरों में व्यापार की अधिक स्विधा थी, क्योंकि उनके माल की नौकाओं द्वारा अन्यत्र सुगमता से पहुंचाया जा सकता था। नौकाएँ व छोटे जहाज केवल समुद्रतट के साथ-साथ ही नहीं आते जाते थे, अपितु नदियों में भी उनको प्रयुक्त किया जाता था। नौकाओं द्वारा नदियों में हजारों मील तक व्यापारी लोग माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर है

जा सकते <mark>ये और जल मार्गों</mark> द्वारा चीन के आन्तरिक व्यापार ने अच्छी <mark>उन्न</mark>ि को हुई थी।

शिल्पी बर्ग के समान व्याप। री लाग भी अपने संगठनों (निगमों) में संगठित श्रे । ये निगम व्यापार सम्बन्धी नियमों का निर्माण करते थे, व्यापारियों पर निरीक्षण रखते थे और आपस के झगड़ों का निबटारा करते थे। निगमों वे प्रधान व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचन द्वारा की जाती थी।

(५) सेवक वर्ग — इस वर्ग में वे लोग सिम्मिलित थे, जो नौकरी द्वारा अपर्न आजीविका चलाते थे। मजदूर श्रेणी का उस समय तक चीन में विकास नहीं हुआ था, अतः ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, जो वेतन या भृति समप्त करके अपना निर्वाह करते हों। पर समृद्ध व धनी लोग इस स्थिति में थे कि अन्य लोगों को अपनी नौकरी में रख सकें। साथ ही राज्य की ओर से बहुत से लोग सेना की नौकरी में रखे जाते थे। सैनिक वर्ग को चीन में विशेष सम्मान स्पद स्थान प्राप्त नहीं था। समाज में उसकी स्थिति हीन समझी जाती थी, और अनकी गणना सेवक वर्ग में ही की जाती थी।

## (३) राजनीतिक संगठन

चीन के विविध विभाग-शासन के लिये वास्तविक चीन (मध्य देश) को अठारह प्रान्तों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रान्त के अनेक उपविभाग (प्रदेश) होते थे, जिन्हें 'फू' कहते थे। चीन के अठारह प्रान्तों में कुल मिलाकर १८४ प्रदेश या फू थे। प्रत्येक फू अनेक जिलों (हि सअन) में विभक्त होता था। चीन में इस प्रकार के कुल १४७० जिले थे। जिले में बहुत से नगर व ग्राम होते थे, जिनमें अपनी-अपनी ग्रामपंचायतें विद्यमान थी। पर शासन की दृष्टि से जिले या हि सअन को इकाई माना जाता था, और चीन की राजधानी पेकिंग से इन जिलों के शासकों द्वारा ही देश के शासन का संचालन किया जाता था।

सचाट् की स्थिति—चीन में शासन का केन्द्र सम्राट् होता था। उसकी शिक्त असीम थी। यह समझा जाता था, कि वह न केवल अपनी इच्छा से कानूनों का निर्माण कर सकता है, पर राज्य के सब अधिकारी उसी की इच्छा और आदेश के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में शासन का कार्य करते हैं। सम्राट् अपने शासन कार्य के लिये किसी पालियामेंट या विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं था और नहीं कीन में इस प्रकार की किसी सभा की सत्ता ही थी। सम्राट् दैवी अधिकार से शासन करता है, ईश्वर ने उसे राज्य के शासन का कार्य सुपूर्व किया है और इसलिये अनता को सह अधिकार नहीं है, कि वह उसके कार्य में इस्तक्षेप कर सके, ये

विचार इस युग में चीन में सर्वसम्मत रूप से स्वीकृत किये जाते थे। राजा स्वयं अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करता था, और ये अधिकारी अपने कार्यों के लिये उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पर यह सब कुछ होते हुए भी चीन के सम्राट् अठारहवीं सदी के यूरोपियन राजाओं के समान निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं थे। फांस का लुई चौदहवां, स्पेन का फिल्पि द्वितीय, रूस का अलेक्जेण्डर प्रथम व इंगलैण्ड का जेम्स प्रथम जिन अर्थों में निरंकुश राजा थे, उन अर्थों में चीन के कांग-ह् सी या चिएन-लुंग को निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं कहा जा सकता। इसके कारणों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

- (१) चीन में प्रचलित राजनीतिक विचारों के अनुसार ईश्वर जब राजा की शासन का अधिकार प्रदान करता है, तो उसे यह कर्तव्य भी सुपूर्व करता है, कि वह देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखे, जनता सुखी और समृद्ध हो और प्रजा के स्रोग किसी प्रकार से पीड़ित न हों। ईश्वर ने जहाँ राजा को अपरिमित अधिकार व शक्ति प्रदान की है, वहां साथ ही उसके कतिपय कर्तव्य भी निश्चित कर दिये हैं। इस दशा में यदि किसी राजा के शासन कारू में दुर्भिक्ष पड़ता है, प्रजा अझ के अभाव में दख उठाती है, तो इसका कारण केवल यही हो सकता है, कि राजा अपने कर्तव्यों के पालन में विमुख है। इस अवस्था में जनता को अधिकार है, कि वह राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सके। विद्रोह के कारण यदि राजा अपने पद पर स्थिर न रह सके, तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होगा, कि अब ईश्वर की यह इच्छा नहीं है, कि वह राजा राजपद पर रहे । ईश्वर ने जनता पर शासन करने का जो अधिकार राजा को प्रदान किया था, अब वह उसने वापस ले लिया है। इसीलिये चीन के प्राचीन ग्रन्थों में ये विचार प्रतिपादित किये गये थे, कि "जो जनता सुनती है, वही ईश्वर सुनता है। जो जनता देखती है, वही ईश्वर देखता है।" और "राज्य में जनता का स्थान सर्वोच्च है, राजा का स्थान सबसे हीन है।" इस प्रकार के विचार चीनी जनता में बद्धमूल थे, और इसी कारण वह समझती थी कि राजा उसी समय तक अबाधित रूप से शासनकार्य का संचालन कर सकता है, जब तक उसके शासन में प्रजा सुखी रहे। इस सिद्धान्त का यह परिणाम था, कि चीन में राजा के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार को न्याय्य व उचित माना जाता था।
- (२) यद्यपि राजा को अपनी इच्छानुसार कानून बनाने का अधिकार था, पर चीन के लोग यह मानते थे, कि परम्परागत रूप से जो नियम व कानून देश में चले आ रहे हैं, पुराने समय के राजाओं ने जिन कानूनों को जारी किया था और जो नियम प्राचीन शास्त्रों व ग्रन्थों में विहित है, राजा को उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। चीन के कानून में चरित्र, धर्म और परम्परा का बहुत महत्त्व

था। अतः चीन के सम्राट् उनके विरुद्ध आज्ञाएँ प्रचारित नहीं करते थे। वे पुरानी परिपाटी का आदर करते थे और इसी कारण वे किन्हीं ऐसे कानूनों का निर्माण नही करते थे, जो चीन के परम्परागत कानून व चरित्र के विपरीत हों।

(३) चीन में ऐसी संस्थाओं व सभाओं की भी सत्ता थी, जो राजा को उसके कार्य में परामर्श देती थीं और जिनके परामर्शको राजा अत्यन्त महत्त्व देता था। इस प्रकार की एक संस्था 'राजसभा' थी, जिसके छः सदस्य होते थे। ये छः सदस्य राज्य के प्रधान विभागों के मुख्य अधिकारी होते थे । ये विभाग निम्न-लिखित थे-राजकीय पदों पर नियुक्ति का विभाग, राजकीय आमदनी का विभाग, राजकीय अनुष्ठान सम्बन्धी विभाग, युद्ध विभाग, दण्ड विभाग और सार्वजनिक इमारत व सडक आदि का विभाग । केन्द्रीय शासन के विविध राजकीय विभागों (अधिकरणों) में इन छः का सबसे अधिक महत्त्व था, और इन छः विभागों के प्रधान अधिकारी राजसभा के सदस्य होते थे। यह राजसभा राजा को राज्य-कार्य के सम्बन्ध में परामर्श देती थी, और राजा उसकी सम्मत्ति के अनुसार कार्य करता था। राजसभा के अतिरिक्त एक अन्य संस्था थी, जिसे 'निरीक्षण सभा' कहते थे। निरीक्षण सभा के इन सदस्यों (निरीक्षकों) का यह कार्य था. कि विविध राजकर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करें, उनकी आलीचना करें. और उनके कार्यों के विषय में राजा को परामर्श देते रहें। पेकिंग की केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार के चौबीस निरीक्षक थे, और प्रान्तों की सरकारों में निरीक्षकों की संख्या छप्पन थी। केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन से सम्बद्ध ये निरीक्षक सरकार के विविध कार्यों की स्वतन्त्र व निर्भीक आलोचना करना अपना कर्तव्य समझते थे। जो राजकर्मचारी अपना कार्य सुचारु रूप से कर रहे हैं, ये उन्हें पुरस्कृत करने की सिफारिश करते थे। जो अपने कर्तव्यों से विमख हों, उन्हें ये दण्ड देने के लिये अपनी रिपोर्ट भेजते थे। ये निरीक्षक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजा व उसके कृत्यों की आलोचना करना भी आवश्यक समझते थे। इसी का -यह परिणाम था, कि चीन के राजा भी आलोचना से ऊपर नहीं माने जाते थे. और वे भी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे।

प्रान्तों का शासन—चीन की राजधानी पेकिंग थी। साम्राज्य के शासन का संचालन वहीं से होता था। पर प्रान्तीय शासन के लिये सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। उस समय चीन में आवागमन के साधन अधिक उन्नत नहीं थे। इस कारण प्रान्तीय शासकों पर नियन्त्रण रख सकना बहुत सुगम नही था। सूबेदार लोग अपने अपने प्रान्त में स्वतन्त्र शासक के रूप में शासन करते थे और

प्रान्तों की स्थिति अर्द्धस्वतन्त्र राज्यों के समान थी। पर प्रान्तों के सूबेदार भी अपने क्षेत्र में स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते थे। इसका कारण यह था कि (१) सूबेदार के समान अन्य अनेक प्रान्तीय राजकर्मचारियों की नियुक्ति भी सीधी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। ये कर्मचारी सूबेदार की शक्ति को नियन्त्रित रखने में बहुत सहायक होते थे। (२) प्रान्तों के शासन में भी परम्परागत कानून, व्यवहार और चरित्र का बहुत महत्त्व होता था। सूबेदार लोग इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। (३) प्रान्तों के जो अन्य उपित्रमाग थे, उनके शासकों को भी शासन सम्बन्धी बहुत से अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई सूबेदार देश की परम्परा का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारी होने का प्रयत्न करे, तो ये उसका विरोध कर सकते थे। (४) सूबेदार लोग अपने क्षेत्र में शक्ति को बढ़ाकर कही स्वतन्त्र होने का प्रयत्न न करें, इसिलये समय समय पर उनकी बदली कर दी जाती थी। कोई सूबेदार सुदीर्घ समय तक किसी एक प्रांत में नही रहने पाता था। इस व्यवस्थाओं का यह परिणाम था, कि चीन के विशाल साम्राज्य में अकेन्द्रीभाव (डीसेण्डलाइजेशन) की प्रवृत्तिया बहुत प्रबल नहीं हो सकती थी।

सूबेदार के अतिरिक्त प्रान्तीय शासन के अन्य प्रमुख राजकर्मचारी निम्निलिखित होते थे—(१) कोषाध्यक्ष—इसकी स्थिति सूबेदार के समकक्ष मानी जाती थी। राजकीय करों को एक त करना व राजकीय व्यय की व्यवस्था करना इसी का कार्य था। साथ ही यह केन्द्रीय सरकार की ओर से सूबेदार पर निरीक्षण भी रखता था। (२) न्यायाधीश—यह प्रान्त के न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। (३) लवणाध्यक्ष—चीन में नमक के व्यवसाय पर राज्य का एकाधिकार था। लवणाध्यक्ष इस विभाग का संचालन करता था। (४) समाहर्ता—इसका कार्य टैक्स के रूप में प्राप्त अन्न को एक त करना व उसकी व्यवस्था करना था। चीन में कृषकों से टैक्स अन्न के रूप में लिया जाता था। अतः इस विभाग का चीन में बहुत महत्त्व था।

प्रान्त के उप विभाग-हम पहले लिख चुके हैं, कि चीन में प्रान्त अनेक प्रदेशों (फू) में विभक्त होते थे, फू के प्रधान अधिकारी को ताओ-तेई कहा जाता था। फू जिन जिलों में (हि स-अन) में विभक्त होता था, उनके प्रधान अधिकारियों के हाथ में जनता का वास्तविक शासन निहित था। इसीलिये चीन की प्रचलित भाषा में उसे 'मां बाप' कहते थे। वह न केवल सरकारी टैक्सों को एकत्र करता था, अपितु दीवानी और फौजदारी के मामले भी उसी की अदालत में पेश होते थे। जिले के कोषाध्यक्ष का काम भी उसी के सुपुर्द था। सर्व साधारण जनता का सीधा सम्बन्ध उसी के साथ होता था, और इसीलिये जनसाधारण के हित व

कल्याण का उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने के लिये भी उसी को उत्तरदायी समझा जाता था। यही कारण है, कि जिले के प्रघान अधिकारी की योग्यता और कार्य कुशलता पर देश के शासन की क्षमता प्रधान रूप से निर्भर करती थी।

कर्मचारियों की नियुक्ति-इस युग में चीन में लोकतन्त्र शासन का सर्वथा अभाव था। जनता को अपने मामलों का स्वयं संचालन करने का अवसर यदि कही मिलता था, तो केवल ग्राम पंचायतों,शिल्पियों की श्रेणियों और व्यापारियों के निगमों में ही मिलता था। देशके शासनका संचालन राजकर्मचारी लोग करते थे, जिनकी नियक्ति सम्राट्व उसके सहकारियों द्वारा की जाती थी। पर सरकारी कर्मचारियों को अपने पदों पर नियक्त करते हुए उनकी शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया जाता था। हम ऊपर उन परीक्षाओं का उल्लेख कर चुके हैं, जिन्हें चीन के पण्डितवर्ग के लोग उत्तीर्ण किया करते थे। जो व्यक्ति जितनी उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था, उसे उतने ही उच्च राजकीय पद के लिये योग्य समझा जाता था। इस व्यवस्था का यह परिणाम था, कि चीन के शासक व राजकर्मचारी वर्ग में केवल सूयोग्य व्यक्ति ही नियक्त हो संकते थे। परीक्षा पद्धति के कारण राजकर्मचारियों की नियुक्ति में सिफारिश बहुत काम नहीं देती थी । जिस प्रकार अठारहवीं सदी में यूरोप के विविध देशों में राजकीय पदों की नियक्ति के समय दरबारियों और राजा के कृपापात्रों की सिफारिशों का महत्त्व था, वैसा चीन में नहीं था। यूरोप में कूलीन श्रेणी के लोग उच्च राजकीय पदों को बहत सूगमता के साथ प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि दरबार में रहते हुए वे राजा को अपनी मुट्ठी में रखते थे। पर चीन में उच्च परीक्षाओं को उत्तीर्ण किये बिना कोई व्यक्ति राजकीय पद को प्राप्त करने की आशा नहीं रख सकता था। विविध पदों पर नियुक्ति पहले तीन साल के लिये की जाती थी। कोई व्यक्ति साधारणतया तीन साल से अधिक समय तक एक स्थान पर व एक पद पर नहीं रह सकता था। मञ्जू राजवंश के अन्तिम काल में इस स्थिति में परिवर्तन आने लगा। मञ्जू सम्राट् भोग विलास में फंसकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगे । राजकीय पदों पर नियुक्ति करते हुए व राजकर्मचारी की तरक्की देते हुए वे अपने अनुचरों व पार्श्वचरों की सिफारिशों को महत्त्व देने लगे । परिणाम यह हुआ, कि परीक्षा पद्धित की उपेक्षा होने लगी और चीन का शासनसूत्र शिथिल पड़ने लगा। मञ्च शासन के विरुद्ध कान्ति होकर जो राजसत्ता का अन्त हुआ और रिप्रिक्टिक की स्थापना हुई, उसमें यह भी एक महत्त्वपर्ण कारण था।

चीनी साम्राज्य की सार्वभीम सत्ता-चीनी लोग समझते थे कि, उनका

सम्राट सार्वभौन शासक है। जिस प्रकार संसार में एक ही सूर्य होता है, वैसे ही मन्ष्य जाति का एक ही राजा हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि चीनी लोगों की दृष्टि में जो सभ्य मानव समाज था, वह सब चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। चीन का मध्य देश वस्तुतः एक विशाल देश था। उसके चारीं और के विविध राज्य भी चीनी सम्राट्की अधीनता को स्वीकृत करते थे। जिन देशों का चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था, वे सब चीन के सम्राट् को अपना अधिपति स्वीकृत करते थे। इसी युग में यूरोप में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। ये सब राज्य प्रभत्त शक्तिसम्पन्न और अपने आपमें पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थे। उनमें परस्पर सम्बन्ध रखने के लिये शक्ति-समृत्तलन (वेलेन्स आफ पावर) के सिद्धान्तं का अनुसरण किया जाता था। यूरोप के विविध राज्य व उनके शासक आपस में किस प्रकार का सम्बन्ध रखें, इसके लिये कूटनय ( डिप्लोमेसी) का विकास हुआ था, और यूरोप के विविध राजनीतिज्ञ इस कटनय में अत्यन्त दक्ष थे। पर चीन में न शक्तिसमु-त्तुंलन की आवश्यकता थी और न कुटनय की। चीन का अपना विस्तार यूरोप से अधिक था। उसके समीपवर्ती सब राज्य चीनी सम्राट् की अधीनता स्वीकृत करते थे। इस दशा में यदि चीन में अपने सम्राट्व साम्राज्य की सार्वभौमता का विचार विकसित हुआ हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। इसीलिये जब यरीप के विविध देशों से चीन का सम्पर्क स्थापित हुआ, तो चीनी राजनीतिक यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कि संसार में कोई ऐसे भी देश हैं. जो उनके अपने देश के समान ही पूर्णतया स्वतन्त्र व प्रभुत्त्वशक्तिसम्पन्न है । चीन की इस मनोवृत्ति पर हम आगे चलकर अधिक विशव रूप से प्रकाश डालेंगे।

## (४) चीन की संस्कृति

नसल व जीत की दृष्टि से विशाल चीनी साम्राज्य के सब निवासी एक नहीं थे। पर उनमें एक प्रकार की एकानुभूति विद्यमान थी, जिसका आधार सांस्कृतिक एकता थी। इस चीनी संस्कृति का विकास करण्यूसियस (५५१-४७९ ई० पू०) के समय से शुरू हुआथा। इस प्रसिद्ध विचारक के सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। कन्प्यूसियस ने जिस विचारधारा का प्रारम्भ किया था, वह ढाई हजार साल बीत जाने पर भी अब तक चीन के सांस्कृतिक जीवन का आधार थी। चीन में कितने ही अन्य विचारक उत्पन्न हुए, कितनी ही नई विचारधाराएं चलीं, कितने ही नये धर्मों का प्रवेश हुआ, बौद्ध धर्म ने बहुसंख्यक चीनी जनता को अपना अनुयायी बना लिया, इस्लाम और किश्चिएनिटी का भी चीन में प्रवेश हुआ, पर कन्पयूसियस द्वारा प्रतिपादित विचारों का प्रभाव इन सबसे मिटा नहीं। विशाल चीन के सब

निवासी कन्फ्यसियस द्वारा प्रारम्भ की गई विचारधारा और संस्कृति का आदर करते थे और यह बात चीन की सांस्कृतिक एकता की आधार शिला थी। जो कोई जाति चीन की इस प्राचीन संस्कृति को अपना ले, वह चीनी जनसमाज का अंग ६न जाती थी। मञ्च लोग चीन के लिये विदेशी थे, उन्होंने आक्रमण द्वारा चीन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था । पर क्योंकि उन्होंने चीन की प्राचीन संस्कृति को अपना लिया था, अतः चीनी लोग उन्हें विदेशी नहीं समझते थे। अपने शासन कार्य में भो मञ्च सम्राट चीन की परानी परम्परा का अनुसरण करते थे. और इसका यह परिणाम था. कि चीनी लोग उनके शासन को सर्वथा उचित व स्वाभाविक समझते थे। इसी प्रकार जो विविध जातियां समय समय पर चीन में प्रविष्ठ हुईं, या जो बाह्य प्रदेश चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत होते गये, वे सब भी चीन के अंगरूप होते गये। यही कारण है. कि चीन में उस प्रकार की जातीय समस्याओं का प्रादर्भाव नहीं हुआ, जैसा कि इस यग में यूरोप में हो रहा बा। आस्टिया-हंगरी के साम्राज्य में चेक, पोल आदि विविध जातियों का निवास था । ये सब अपने को आस्ट्रियन (जर्मन) लोगों से भिन्न समझती थीं और अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थी। पर विशाल चीनी साम्राज्य में निवास करनेवाली विभिन्न जातियों में अपने पृथकृत्व की भावना का अभाव था, क्योंकि सांस्कृतिक दिष्ट से वे परस्पर एकानुभृति रखती थीं।

भाषा— भाषा की दृष्टि सं चीन में एकता नहीं है, वहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो व्यक्ति केवल कैन्टन की भाषा जानता है, वह फूचो या तीन्त्सिन की भाषा को नहीं समझ सकता। भाषा के इस भेद के रहते हुए भी बहुसंख्यक चीनी लोग एक सर्व सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जो 'मुन्दारिन' नाम से प्रसिद्ध है। मन्दारिन के भी अनेक भेद हैं, पर उत्तरी चीन में जो मन्दारिन भाषा प्रयुक्त होती है, वह यांगत्से नदी की घाटी के प्रदेश में भी समझी जा सकती है। चीन की विविध भाषाओं में चाहे कितना भी भेद क्यों न हो, पर सारे देश की लिप एक समान है। कैन्टन का निवासी उत्तरी चीन के निवासी से चाहे बातचीत न कर सकता हो, पर वह उसके साथ पत्रव्यवहार कर सकता है। इसका कारण चीन की लिपि की विशेषता है। चीन की लिपि में उस प्रकार के अक्षर नहीं हैं, जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि में है। हिन्दी का 'क' या 'प' एक ध्वित विशेष को सूचित करते हैं, किसी भाव या अर्थ विशेष को नहीं। पर चीन को लिपि में जो विविध चिह्न हैं (हम उन्हें अक्षर नहीं कह सकते), वे किसी विशेषट भाव या अर्थ के सूचक हैं। अतः उन चिह्नों को देखकर, चीन के किसी विशेषट भाव या अर्थ के सूचक हैं। अतः उन चिह्नों को देखकर, चीन के किसी भी प्रदेश का निवासी उस भाव को समझ सकता है। मान लीजिय, 'क्ष' यह चिह्ना भी प्रदेश का निवासी उस भाव को समझ सकता है। मान लीजिय, 'क्ष' यह चिह्ना भी प्रदेश का निवासी उस भाव को समझ सकता है। मान लीजिय, 'क्ष' यह चिह्ना

गरम इस भाव को सूचित करता है। उर्दू भाषा में जिसे गरम कहेंगे, संस्कृत या हिन्दी में उसे ही उष्ण और अंग्रेजी में उसे ही हाट कहेंगे। यदि हम भी चीन की लिपि के समान एक ऐसी लिपि को विकसित कर लें, जो 'क्ष' इस चिह्न से उष्णता के भाव को प्रकट करे, तो उसे देख कर उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी आदि विविध भाषाओं को जाननेवाले पाठक उस चिह्न से ग्रीष्मता के अभिप्राय को भलीभांति समझ सकेंगे। चीनी लिपि के विविध चिह्न, जिनकी संख्या सैंकड़ों में है, भाव व वस्तु सूचक है। इसीलिये उसमें लिखी हुई पुस्तक को चीन के विविध भाषाभाषी लोग समान रूप से समझ सकते है। पर इसके लिये लिखित पुस्तक को आंखों से देखना व पढ़ना आवश्यक होता है। यदि उसे पढ़कर सुनाया जाय, तो सब लोग उसे सुगमता से नही समझ सकेंगे। लिखित चीनी भाषा जिस रूप में विद्वान लोग पढ़ते हैं, वह सबके लिये सुबोध नहीं होती। पर उसकी लिपि में इस प्रकार की विशेषता है, जो चीन के विविध भाषा भाषी लोगों को एक सूत्र में बांधे रख. सकने में समर्थ होती है।

साहित्य-सम्भवतः कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था। यह बात तो निविवाद है, कि मुद्रण कला सबसे पहले चीन में ही आविष्कृत हुई थी। जिस समय यरोप में छापेखाने का प्रवेश हुआ, उससे अनेक सदी पहले चीन में पस्तकों छपने लग गई थी। इसका यह परिणाम हुआ, कि चीन में साहित्य के विकास में बहुत सहायता मिली। उन्नीसवी सदी के शुरू में चीन में जितना साहित्य था, उतना संसार के अन्य किसी देश में नही था। ये पुस्तकें प्रधानतया इतिहास, धर्म, दर्शन, काव्य और गद्य साहित्य के सम्बन्ध में थी। इतिहास पर चीनी लोगों ने बहुत ग्रन्थ लिखे । इनमें चीन के विविध राजवंशों का इतिवत्त क्रमिक रूप से उल्लिखित है। यद्यपि शुरू के राजवंशों का इतिहास बहुत कुछ कल्पनात्मक है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन इतिहास ग्रन्थों में चीन की ऐतिहा-सिक अनुश्रृति बहुत कुछ अविकल रूप में सुरक्षित है। कन्फ्यूसियस आदि जो बहुत से विचारक व तत्त्ववेत्ता प्राचीन चीनमें उत्पन्न हुए, उनके प्रन्थोंका चीनमें बहुत आदर है। इन आचार्यों ने जो विचारधाराएं प्रारम्भ कीं, उनकी शिष्य परम्परा ने उन्हें बहुत विकसित किया और उनकी पुष्टि व प्रतिपादन में अनेक ग्रन्थों की रचना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद चीनी विद्वानों ने न केवल भारतीय बौद्ध ग्रन्थों का अपनी भाषा में अनुवाद किया, पर उन पर अनेक नई पुस्तकें भी लिखीं। चीनी पण्डितों ने विश्वकोष के रूप में भी बहुत सी पुस्तकों का संकलन किया। गद्य और पद्यमय काव्यों के निर्माण पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने चिकित्साशास्त्र, कृषि विज्ञान और ज्योतिष पर अनेक ग्रन्थ

लिखे। उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ तक चीनी लोग इसी साहित्य का अध्ययन करते थे। आधुनिक युग में पाश्चात्य देशों ने परीक्षण द्वारा जिस नये ज्ञान विज्ञान का विकास किया, उसका उन्हें कोई परिचय नहीं था। उनमें स्वयं भी यह प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई थी, कि प्राचीन प्रमाणवाद का परित्याग कर निरीक्षण और परीक्षण द्वारा प्रकृतिके विविध तत्त्वों का परिज्ञान प्राप्त करें और इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में उन्नितकरें। भारत, ईरान, तिब्बत और अरब आदि अन्य प्राच्य देशों में भी उन्नीसवीं सदी के शुरू तक वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई थी। इस अंश में यूरोप ने संसार का नेतृत्व किया और इसी कारण वह भूखण्ड के बड़े भाग पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने में समर्थ हुआ।

धर्म-धर्म के विषय में चीनी लोग समन्वयवादी थे । जिस प्रकार इस्लाम या किश्चिएनिटी के अनुयायी अपने को केवल मुसलिम या ईसाई समझते हैं, अन्य किसी धार्मिक सिद्धान्त को न मान कर केवल अपने विशिष्ट धर्म का अनुसरण करते हैं, वैसी बात चीनी लोगों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । चीनी लोगों के धार्मिक विधि विधानों व अनुष्ठानों का आधार वे रीति रिवाज थे, जो उनमें बहुत प्राचीन काल से चले आते थे। यद्यपि बहुसंख़्यक चीनी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पर वे कन्पयूसि-यस और लाओ-त्से के सिद्धा-तोंका भी समानरूपसे आदर करते थे। जिसप्रकार भारत के बहुसंख्यक हिन्दू लोग परम्परागत सनातन धर्म को मानते हैं, शिव, विष्णु आदि विविध देवताओं की समान रूप से पूजा करते हैं, बौद्ध, जैन, सिक्ख, वैष्णव व दौव सन्तों व आचार्यों को आदर की दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही चीन में भी था। चीन के बौद्ध लोग जहां बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को मानते थे, वहा साथ ही कन्फ्यूसियस और लाओ-त्से जैसे प्राचीन आचार्यों के उपदेशों व मन्तव्यों का भी अनुसरण करते थे। धार्मिक क्षेत्र में वे बहुत सहिष्णुथे। इस्लाम व क्रिश्चिएनिटी जैसे विदेशी धर्मों से भी उन्हें विरोध व विद्वेष नहीं था, बशर्ते कि ये धर्म चीन की परम्परागत संस्कृति के विरोघ में आवाज न उठावें । चीन में बौद्ध धर्म, कन्फ्यूसियस और लाओ-त्से के अनुयायियों के मन्दिर विद्यमान हैं। बौद्ध मन्दिरों में बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों का निवास है, और कन्प्यूसियस व लाओ-त्से के मन्दिरों में इन घार्मिक सम्प्रदायों के पुजारियों की सत्ता है। पण्डित, भिक्षु और पुजारी चाहे अपने विशिष्ट सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते रहें और विविध मन्दिरों में चाहे विशेष प्रकार की पूजा व अनुष्ठानों का अनुसरण होता रहे, पर सर्वसाधारण चीनी जनता इन सबको आदर की दृष्टि से देखती हैं। वह कन्फ्यूसियस द्वारा प्रतिपादित नितिक जीवन के आदशों को स्वीकार करती है, लाओ-सों के मन्तव्यों का आदर करती है और बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है । इन विविध सम्प्रदायों के पण्डित लोग चाहे सैद्धान्तिक दृष्टि से एक दूसरे का विरोध भी करें, पर जनता का उससे विशेष सम्बन्ध नहीं होता । धर्म के मामले में चीनी लोग समन्वयवादी हैं, वे विविध धर्मों के सामञ्जस्य पर विश्वास रखते हैं। चीन की जनता के धार्मिक विश्वासों में पितरों की पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पितरों के अतिरिक्त वे बहुत से देवी देवताओं में भी विश्वास रखते हैं, और उनकी पूजा के लिये अनेक विधि विधानों का प्रयोग करते हैं।

परम्परागत प्राचीन धर्म के अतिरिक्त चीन में इस्लाम और किश्चिएनिटी का भी प्रवेश हुआ है। विविध ईसाई मिशन किस प्रकार इस विशाल देश में कार्य करते रहे, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पश्चिमी चीन में इस्लाम का भी पर्याप्त प्रचार है। पर ये धार्मिक विभिन्नताएं चीन के निवासियों में विशेष भेद उत्पन्न नहीं करतीं। धार्मिक दृष्टि से भिन्न होते हुए भी चीनी लोग सांस्कृतिक कृष्टि से एक हैं।

सेना-मञ्च सम्राटों की सेना का संगठन प्रायः उसी प्रकार का था, जैसा कि भारत में मुगल सच्चाटों या यूरोप में फिलिप द्वितीय व लुई चौदहवें की सेनाओं का था। चीन की राजधानी पेकिंग में सम्राट की अंगरक्षक सेना रहती थी, जो सैन्य नीति में विशेष कुशल थी। इस सेना के सैनिकों की संख्या चार हजार थी। राजधानी की यह सेना जहां सम्राट् की रक्षा करती थी, वहां राजधानी में भी शन्ति और व्यवस्था कायम रखने का काम करती थी। चीन के उत्तरी प्रदेश मंचूरिया में एक बड़ी सेना रखी जाती थी, जिसमें दो लाख के लगभग सैनिक होते थे। चीनी मध्य देश के अठारहों प्रान्तों में प्रान्तीय सेनाएं थीं, जिनके सैनिकों की कूल संख्या पांच लाख के लगभग थी। ये प्रान्तीय सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में शान्ति और **ब्यव**स्था कायम रखने के लिये उपयोगी थीं। किसी बाह्य शत्रु के आक्रमण का चीन में विशेष भय नहीं था. क्योंकि चीन का साम्राज्य अत्यन्त विशाल था। अतः सेना का मख्य प्रयोजन आन्तरिक विद्रोहोंको शान्त करना और देश में व्यवस्था स्थापित करना ही था । बारूद का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था । बारूद के कारण ही मंगोल सम्राट अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना में समर्थ क्रुए थे। पूर्वी यूरोप के विविध राजा जो मंगोल आर्कांताओं द्वारा सुगमता से परास्त कर दिये गये थे, उसका कारण बारूद ही थी । पर उन्नीसवीं सदी के पूर्वाई में जब युरोपके लोग वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण अनेक नये प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ययोग करने लगे थे, चीन के सैनिक पुराने ढंगकी बन्दूकों और तोपोंका ही प्रयोग करते थे। यही कारण है, कि यूरोपियन सेनाओं का वे मुकाबला नहीं कर सके। कला और व्यवसाय-उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में चीन में व्यावसायिक क्रान्ति हा प्रारम्भ नहीं हुआथा। कारीगर लोग अपनी आर्थिक श्रेणियों में मालको तैयार हरते थे। पर इस यग में चीन इस प्रकार की अनेक वस्तओं का उत्पादन करता था, जनकी दनिया के बाजारो में बहुत अधिक मांग थी। यूरोप और अमेरिका में जस चाय की बहत अधिक मांग थी, उसका बडा भाग चीन में ही पैदा होता था। शीन का रेशम संसार में सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। वहां के बने हए मिट्टी के ारतन कलाके उत्कृष्ट नमने होते थे। चाय, रेशम और मिट्टी के बरतन इस प्रकार h पदार्थ थे, जिन्हें चीन बहुत बड़े परिमाण में अन्य देशों की बेचता था । यूरोप h व्यापारी इस माल को खरीदकर अपने देश में ले जाने के लिये बहुत उत्सुक रहते थे । पर चीन अपनी सब आवश्यकताएं स्वय पूर्ण कर लेता था, उसे विदेशी गाल की कोई जरूरत महसूस नही होती थी । यही कारण है, कि जब यूरोपिय**क** श्वापारियों ने चीन में व्यापार के विस्तार के लिये अपनी कोठियां कायम की, तो वे चीन के माल की कीमत सोना चांदी में अदा करते थे। उनके पास कोई ऐसा भाल नही था, जिसे वे चीनी लोगों को बेच सकें। इसी कारण अंग्रेजों ने <u>चीन में</u> मफीम के व्यापार का प्रारम्भ किया। उन्होंने जान बूझकर यह कोशिश की, के चीनी लोगों में अफीम खाने की आदत पैदा करें और इस अफीम को चीन में **बेचकर बदले में वहां से चाय आदि अन्य माल प्राप्त करें।** 

मञ्जू शासन की निर्बलता-सम्राट् चिएन-लुग (१७३६-१७९६) के समय तक मञ्जू सम्राटों की शक्ति अक्षुण्ण रही। पर उसके बाद विशाल चीनी क्षाम्राज्य के शासन में निर्बलता आने लगी। राज्य के विविध कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये चीन में जिस परीक्षा पद्धति का आश्रय लिया जाता था, वह **#ठारहवीं** सदी तक अवश्य उपयोगी थी। पर इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने है लिये उन्नीसवीं सदी में भी प्राचीन शास्त्रों का पण्डित होना आवश्यक था । बो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान हो, जितना शास्त्र पारंगत हो, उतना ही वह इन ारीक्षाओं के लिये योग्य होता था। पर शास्त्र पारंगत होना एक बात है, और रुयोग्य शासक होना दूसरी बात है । उन्नीसवीं सदी में जो विविध नये ज्ञान विज्ञान वकसित हो रहे थे, चीन की इन परीक्षाओं में उन्हें कोई भी स्थान प्राप्त नहीं शा । इसका परिणाम यह था, कि चीन का शासन समय के अनुसार उन्नति करने रें असमर्थ था । साथ ही इस युग में चीन के शासन में अन्य प्रकार से भी विकार **शाना शुरू हो गया था । राजकीय पदों की प्राप्ति के लिये रिश्वत और सिफारिश** ा महत्त्व बढ़ने लगा था, और अनेक उच्च राजकीय पदों का क्रय विकय प्रारम्म हो गया था। यही कारण है, कि जब उन्नीसवीं सदी के अध्य भाग में चीन और वेविध युरोपियन राज्योंका सम्पर्क हुआ,तो चीन उनका मुकाबला नहीं कर सका 🛦

#### तीसरा अध्याय

# यूरोप और चीन का सम्पर्क

## (१) चीन और यूरोपियन राज्यों का व्यापार-सम्बन्ध

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया का बहुत कम परिचय था। उस समय यूरोप और एशिया का व्यापारिक मार्ग लाल सागर से ईजिप्ट होता हुआ भूमध्य सागर पहुंचता था। एक दूसरा मार्ग पशिया की खाड़ी से बसरा बगदाद होता हुआ एशिया माइनर के बन्दरगाहों पर जाता था। पहले इन व्यापारिक मार्गों पर अरबों का अधिकार था। अरब लोग सभ्य थे और व्यापार के महत्व को भलीभांति समझते थे। पर पन्द्रहवी सदी में तुकं लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गये और एशिया व यूरोप के व्यापारिक मार्ग रुद्ध होने लगे। १४५३ में जब तुकं विजेता मुहम्मद द्वितीय ने कोन्स्टेन्टिनोपल को भी जीत लिया, तब तो यूरोप के लोगों के लिये इन पुराने मार्गों से व्यापार कर सकना कठिन हो गया।

अब यूरोपियन लोगों को नये मार्ग ढूढ़ निकालने की चिन्ता हुई। उस समय यूरोप का भारत आदि प्राच्य देशों से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था। विशेषतया मसाले बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वी देशों से यूरोप में आते थे। इस व्यापार से लाभ उठाने के लिये अब नये मार्गों की खोज प्रारम्भ हुई। इस कार्य में पोर्तुगाल और स्पेन के लोगों ने विशेष तत्परता प्रदिशत की। इस समय तक यूरोप में दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश हो चुका था। जहाजों का आकार भी पहले की अपेक्षा बड़ा होने लगा था, और इन्हें चलाने के लिये पाल का प्रयोग शुरू हो गया था। पाल से चलनेवाले और दिग्दर्शक यन्त्र से युक्त जहाजों के लिये यह सम्भव था, कि महासमुद्रों में दूर दूर तक आ जा सकें। पोर्तुगीज लोगों के मन में पहले पहल यह कल्पना उत्पन्न हुई, कि अफीका का चक्कर काटकर पूर्व में पहुंचा जा सकता है। इसी दृष्टि से अनेक पोर्तुगीज मल्लाहों ने अफीका के समुद्रतट के साथ साथ यात्रा प्रारम्भ की। आखिर १४९८ में वास्कोडिगामा नामक पोर्तुगीज मल्लाह अफीका का चक्कर काटकर काटकर भारत पहुंचने में सफल हुआ।

एशिया आने जाने के लिये पोर्तुगीज लोगों को जो नया सामुद्रिक मार्ग ज्ञात हो गया था, उससे वे दूर दूर तक पूर्व में आने जाने लगे । १५११ में उन्होंने मलक्का

पर अपना अधिकार कर लिया । मलक्का को आधार बनाकर वे पूर्वी एशिया में दूर दूर तक जाने लगे, और १५१४ में वे चीन पहुंच गये। पोर्तुगीज लोगों का एशियन लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नही था। वे उन्हें अपने से हीन समझते थे और उनमें ईसाई मत का जबर्दस्ती प्रचार करने का उद्योग करते थे। भारत. मलाया आदि में जब पोर्तुगीज लोग शुरू शुरू में गये, तब उन्होंने इन देशों के निवा-सियों के साथ बहुत बुरा बरताव किया । उनका खयाल था, कि जैसे स्पेनिश लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों (मय और अजटक सभ्यताओं) को नष्ट कर वहां अपनी स्थिर बस्तियां बसा ली है, वैसे ही एशिया में भी किया जा सकता है। पोर्त-गीज लोगों का उद्देश्य एशिया के विविध प्रदेशों में व्यापार करना ही नही था, वे इनके वास्तविक निवासियों को सर्वथा नष्ट कर या अपना गुलाम बनाकर इन्हें अपने उपनिवेश के रूप में विकसित करने के लिये भी प्रयत्नशील थे। पोर्तुगीज लोगों के इस व्यवहार के समाचार चीन में पहुंच चुके थे। सोलहवी सदी में चीन में मिग वंश के सम्राटों का शासन था। उन्होंने यह निश्चय किया, कि पोर्तगीज लोगों को चीन में प्रविष्ट न होने दिया जाय। अतः पोर्तगीज लोग चीन में कहीं अपनी बस्ती नही बसा सके और न ही वे व्यापार के लिये कहीं कोठी ही कायम कर सके । पर कैन्टन के समीप एक द्वीप को उन्होंने अपना केन्द्र बनाया और वहां रहकर वे चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हए । १७५७ में पोर्तुगीज लोगों ने मकाओ में अपनी एक बस्ती कायम की, जो अब तक उनके अधीन है। इसी बीच में स्पेनिश लोग फिलिप्पीन द्वीप समृह को अपनी अधीनता में ला चके थे । १५५७ में वे फिलिप्पीन से चीन आये और वहां के व्यापार में हाथ बटाने लगे। डच और इङ्गलिश लोगों ने पोर्तुगीज व स्पेनिश लोगों का अनुसरण किया । १६३७ में डच लोग चीन आये और १६३७ में अंग्रेजों ने वहां क्षाना शरू किया । सोलहवीं सदी में रूसी लोग बडी तेजी के साथ उत्तरी एशिषा में आगे बढ रहे थे। साइबीरिया उनके प्रभुत्त्व में आ गया था। सतरहवीं सदी के अन्त (१६८९) तक रूस की सीमा चीन के साथ आ मिली थी और रूसी लोग भी इस बात के लिये प्रयत्नशील थे. कि चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध को स्थापित करें। इस प्रकार सोलहवी और सतरहवीं सदियों में विविध यूरोपियन राज्यों के व्यापारियों ने चीन में आना जाना प्रारम्भ कर दिया था और चीन के शासकों के सम्मुख यह समस्या थी, कि इन विदेशियों से किस प्रकार का सम्बन्ध रखा जाय ।

चीनी लोग स्वभाव से ही अतिथिसेवी होते हैं। विदेशियों का वे स्वागत करते हैं। स्थलमार्ग से जो यूरोपियन लोग पिछली सदियों में चीन आते जाते थे, उनके साथ चीनी लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। पर समुद्र मार्ग से आने

जाने वाले ये यरोपियन लोग केवल व्यापार से ही संतुष्ट नहीं थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये वे कटिबद्ध थे। उनका यह यत्न था, कि एशिया के विविध प्रदेशों पर अपने आधिपत्य की स्थापना करें। यही कारण है, कि इस समय चीनी लोग यरोप के व्यापारियों का स्वागत करने के लिये इच्छक नहीं थे। १६४४ में चीन में मिगवंश का अन्त होकर मञ्चू वंश के शासन की स्थापना हो गई थी। १६८५ में सम्राट् कांग-ह् सी ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसके अनुसार यूरो-पियन लोगों को चीन के तटवर्ती सब बन्दरगाहों में व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। पर यूरोपियन व्यापारियों ने इस सुविधा का दूरुपयोग किया और वे चीन के आन्त-रिक मामलों में हस्तक्षेप करते क्ये। परिणाम यह हआ, कि १७५७ में सम्राट चिएन-लंग ने यह आज्ञा प्रकाशित की, कि विदेशी यरोपियन लोग केवल कैन्टन में ही व्यापार कर सकें, अन्यत्र नही । कैन्टन चीन का सबसे दक्षिणी बन्दरगाह था । १७५७ के बाद यरोपियन व्यापारियों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे कैन्टन के अतिरिक्त किसी अन्य बन्दरगाह में व्यापार के लिये आ जा सकें। चीन ने जो यह व्यवस्था की थी, उसका कारण यह नहीं था, कि चीनी लोग विदेशी व्यापार के विरोधी थे या उन्हें यूरोपियन लोगों से कोई घृणा थी। ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिये चीनी सरकार ने अनुमति दे ही दी थी, पर साम्राज्यवादी यूरोपियन लोग चीन में जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, उसी से विवश होकर चीन के सम्राट ने उनके व्यापार के क्षेत्र को केवल कैन्टन तक सीमित कर दिया था।

कंन्टन के साथ व्यापार—केन्टन में भी यूरोपियन व्यापारियों को यह अनुमित नहीं थी, कि वे साल भर वहां रह सकें। ग्रीष्म ऋतु में उन्हें वहां रहने की अनुमित नहीं थी। वे केवल व्यापार के दिनों में ही केन्टन आकर रह सकते थे। अन्य समय में उन्हें मकाओ चले जाना पड़ता था। व्यापार के दिनों में भी यूरोपियन व्यापारी अपने परिवारों को केन्टन में नहीं ला सकते थे। चीनी सरकार इस बात के लिये उत्सुक थी, कि यूरोपियन लोग केन्टन में अपनी स्थिर बस्तियां न बसा सकें।

यूरोपियन व्यापारियों को यह अनुमित नहीं थी, कि वे जिस किसी चीनी व्यापारी से माल खरीद सकें या जिस किसी चीनी व्यापारी को अपना माल बेच सकें। १७०२ में सम्राट् द्वारा एक व्यापारी को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी, और यूरोपियन व्यापारियों को यह आदेश दिया गया था, कि वे केवल इस एक सम्राट् के प्रतिनिधि व्यापारी से ही माल का क्य विक्रय कर सकें। यूरोपियन लोगों को चीन से जो माल खरीदना होता था, वे इस एक व्यापारी से उसे खरीदसक्ते

खे और इसी को वे अपना माल बेच सकते थे। पचास साल बाद १७५२ में इस एक व्यापारी के स्थान पर व्यापारियों के एक संघ (को-होंग) का निर्माण किया गया और यूरोपियन व्यापारियों को यह सुविधा दी गई, कि वे एक चीनी व्यापारी के स्थान पर इस व्यापारी संघ से माल का क्रय-विक्रय कर सकें। इस समय चीन के सब बन्दरगाह यूरोपियन लोगों के लिये खोल दिये गये थे, और इन विविध बन्दरगाहों में यूरोपियन देशों के व्यापारी को-होंग से माल का क्रय-विक्रय किया करते थे। १७५७ में कैन्टन के अतिरिक्त अन्य सब बन्दरगाह यूरोपियन लोगों के लिये बन्द कर दिये गये। को-होंग के व्यापारी कैन्टन में आ गये और वही पर चीन के साथ यूरोप के लोगों का सब व्यापार केन्द्रित हो गया। को-होंग में सम्मिलित व्यापारियों की संख्या तेरह थी। यूरोपियन व्यापारियों को यह अवसर नही था, कि वे अन्य किसी चीनी व्यापारी के साथ व्यापार कर सकें। इसी प्रकार यदि अन्य किसी चीनी व्यापारी को यूरोपियन लोगों के साथ माल का क्रय विक्रय करना होता था, तो वह भी यह को-होंग की मार्फत ही कर सकता था।

यूरोपियन लोग कैन्टन शहर के बाहर निवास करते थे। वहां उनकी व्यापारिक कोठियां कायम थी। यूरोपियन लोग चीनी भाषा सीखने का कष्ट नहीं उठाते थे। बातचीत व पत्र-व्यवहार के लिये उन्होंने चीनी लोगों को दुभाषिये के रूप में नौकरी में रखा हुआ था। कैन्टन के इन विदेशी व्यापारियों में इङ्गलिश लोग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे। १७१५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से कैन्टन में कोठी की स्थापना हुई थी। कम्पनी की ओर से वहां अनेक सुपरिन्टेन्डेन्ट निवास करते थे। स्वतन्त्र अंग्रेज व्यापारियों को यह अधिकार नहीं था, कि वे कम्पनी से पृथक् अपना व्यापार कर सकें। १७८९ में अमेरिकन लोगोंने भी कैन्टन में अपनी कोठियां कायम की और इस प्रकार इङ्गलिश, पोर्तुगीज, स्पेनिश, डच और फेञ्च लोगों के समान अमेरिकन लोग भी चीन के साथ अपने व्यापार का विकास करने में तत्पर हुए।

शुरू में विदेशी लोग चीन से केवल माल ही खरीदते थे। उनके पास कोई ऐसा माल नहीं था, जिसे वे चीन में बेच सकें। इसके विपरीत चीन की चाय, रेशम व मिट्टी के बरतन आदि की यूरोप में बहुत मांग थी। इन्हें खरीदकर यूरोपियन व अमेरिकन व्यापारी खूब ऊंची कीमत पर अन्य देशों में बेचते थे। चीन के माल की कीमत सोने चांदी में अदा की जाती थी। पर धीरे-धीरे इन विदेशी व्यापारियों ने चीन में भी बाहर से माल लाना शुरू किया। इङ्गलैण्ड में इस समय तक व्यावसायिक कान्ति का प्रारम्भ हो चुका था। वहां कपड़े के बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने शुरू हो गये थे, जिनमें तैयार किये गये वस्त्र संसार के विविध

बाजारों में सस्ते मृत्य पर बिक सकते थे। इसी तरह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगलों से जो फर एकत्र की जाती थी, दुनिया के धनी लोग उन्हें बड़े शौक से खरीदने लगे थे। इज्जलैण्ड के कपड़ों और अमेरिकाकी फरों की चीन में भी मांग बढ़ने लगी और इस प्रकार विदेशी माल का विकय भी चीन में शरू हुआ। पर ब्रिटिश लोग केवल इतने से सन्तुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे, कि चीन में किसी ऐसे पदार्थ की खपत को बढाया जाय, जिससे चीन में निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक हो जाय और उन्हें चीन के माल के लिये सोना चांदी के रूप में कीमत न अदा करनी पड़े रूस समय (अठारहवीं सदी) तक भारत के अनेक प्रदेश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रभत्त्व में आ चके थे। कम्पनी के व्यापारी वहां अफीम की खेती बड़े परिमाण में करा रहे थे और उनका यह प्रयत्न था, कि चीन में इस अफीम के लिये बाजार तैयार किया जाय । चीनी लोग अफीम के आदी नहीं थे। पर ब्रिटिश लोगों ने उन्हें अफीम का सेवन करना सिखाया। उन्होंने पहले तम्बाक् में अफीम मिलाकर चीनी लोगों को इसकी आदत डाली । एक बार अफीम के आदी होकर चीनी लोगों ने तम्बाक के बिना शुद्ध रूप से भी अफीम खाना व उसका हुक्का पीना शुरू किया । सन् १८०० तक चीन में अफीम का इतना अधिक प्रचार हो गया था, और इतनी अधिक अफीम युरोपियन व्यापारियों द्वारा चीन में बिकनी प्रारम्भ हो गई थी. कि उसकी कीमत उस माल की कीमत से अधिक बढ गई थी. जो विदेशी व्यापारी चीन से खरीदते थे। चीन की सरकार इस स्थिति से बहुत चिन्तित थी। अफीम के प्रचार को वह अत्यन्त आपत्तिजनक समझती थी । स्वास्थ्य और नैतिकता दोनों की दिष्ट से अफीम का सेवन अत्यन्त हानिकारक था। अतः १८०० में चीन के सम्राट्ने यह आज्ञा प्रकाशित की, कि कोई विदेशी व्यापारी चीन में अफीम न ला सके। अफीम का ऋय विऋय गैर-कानुनी घोषित कर दिया गया, पर इससे भी उसका प्रचार रुका नही । यूरोपियन व्यापारी छिपकर अफीम को चीन में लाते थे. और चीनी लोग उसके इतने अधिक आदी हो चुके थे, कि उसे छिपकर खरीदते थे। सरकारी अफसर भी इस व्यापार में सहायक थे, क्योंकि इससे उन्हें बहुत आमदनी थी । यूरोपियन व्यापारियों से रिश्वत लेकर वे उन्ह अफीम बेचने से नही रोकते थे और इस प्रकार अफीम का व्यापार निरन्तर उन्नति करता जाता था । पर चीन की सरकार इस ओर से विमुख नहीं थी। वह अनुभव करती थी, कि अफीम से देश को भारी नुकसान पहुंचता है, अतः वह इस बात के लिये प्रयत्नशील थी कि जिस प्रकार भी सम्भव हो, अफीम के व्यापार को रोका जाय। १८३८ में चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार के विरुद्ध सस्त कार्रवाई शरू की । परिणाम यह हुआ, कि अंग्रेज व्यापारियों को नुकसान

होने लगा। आर्थिक दृष्टि से अफीम का व्यापार अंग्रेजों के लिये अमदनी का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन था। उसे नष्ट होता देखकर उनके रोष की सीमा नहीं रही। इसी का यह परिणाम हुआ, कि अंग्रेजों की चीन के साथ लड़ाई का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश लोग अपने स्वार्थ के कारण इस बात की जरा भी चिन्ता नहीं करते थे, कि अफीम से चीन के लोगों को कितना अधिक नुकसान पहुंच रहा है। वे समझते थे, कि उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है, कि जिस माल को चाहें चीन में बेच सकें। अपने व्यापार पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण उन्हें सह्य नहीं था। चीनी सरकार जो अफीम के व्यापार पर रुकावट डाल रहीं थी, उसका कारण भी केवल नैतिक नहीं था। अफीम की मांग के अत्यधिक बढ़ जाने से चीन में एक प्रकार का आर्थिक संकट उपस्थित हो रहा था। निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक बढ़ गई थी और इस माल की कीमत चीन के लोगों को सोना चांदी के रूप में अदा करनी पड़ती थी। इससे देश का धन निरन्तर विदेशों में पहुंच रहा था, और यह स्थित चीन के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक थी।

# mf (२) इंगलैण्ड और चीन का युद्ध

युद्ध के कारण—अफीम के व्यापार को बन्द कर देने के कारण ब्रिटिश व्यापा-रियों को बहुत अधिक नुकसान था। इसिलये वे इस बात के लिये उत्सुक थे, कि चीन के साथ युद्ध को शुरू कर व्यापार सम्बन्धी अधिक सुविधाएं प्राप्त करें। पर ब्रिटेन और चीन के युद्ध का एकमात्र कारण अफीम की समस्या ही नहीं थी। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है—

- (१) ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि चीन में अपना प्रमुक्त स्थापित करें। उन्नीसवी सदी के शुरू तक भारत के अनेक प्रदेश ब्रिटेन के प्रभुक्त्व में आ चुके थे। भारत में ब्रिटेन का आधिपत्य निरन्तर बढ़ता जा रहा था। पूर्वी एशिया के अन्य भी अनेक प्रदेशों व द्वीपों पर ब्रिटिश लोग अपना शासन स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे। वे समझते थे, कि चीन की निर्बलता से लाभ उठाकर वहां भी अपना प्रभाव कायम किया जा सकता है।
- (२) इस युग में यूरोपियन लोगों में अपनी उत्कृष्टता की भावना भलीभांति विकसित हो चुकी थी। व्यावसायिक क्रान्ति और वैज्ञानिक उन्नति के कारण यूरोप के देश एशिया के लोगों के मुकाबले में उन्नति की दौड़ में बहुत आगे निकल गये थे। इसलिये उनमें यह विचार बद्धमूल हो गया था, कि हम एशिया व अफीका के निवासियों की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट है। प्रभुत्त्व शक्ति (सोविरेनिटी) राज्यों की एक अनिवार्य विशेषता होती है, चीन भी एक प्रभुत्त्वशक्ति सम्पन्न राज्य है और

उसे यह अधिकार है, कि व्यापार आदि के सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार व्यवस्था कर सके, यह बात उनकी समझ में नहीं आती थी । चीनी सरकार ने यह व्यवस्था की थी, कि विदेशी व्यापारी केवल को-होंग द्वारा व्यापार कर सकें, जनता व सरकार के साथ उनका सीधा सम्पर्क न हो । पर ब्रिटिश लोग कहते थे, कि कैन्टन में स्थित उनके सुपरिन्टेन्डेन्ट ब्रिटेन के प्रतिनिधि हैं। चीनी सरकार को चाहिये, कि उनके साथ वैसा व्यवहार न करे, जैसा कि साधारण व्यापारियों के साथ किया जाता है । उन्हें ब्रिटेन का प्रतिनिधि माना जाना चाहिये । १८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार का अन्त कर दिया गया था। ब्रिटिश व्यापारियों को यह अधिकार दे दिया गया था, कि वे कैन्टन में स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर सकें। इस दशा में ब्रिटिश सरकार ने वहां एक सूपरिन्टेन्डेन्ट की नियुक्ति कर दी थी, जो विविध ब्रिटिश व्यापारियों के कार्यों पर निगाह रखता था । १८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार का अन्त होने के बाद सुपरिन्टेन्डेन्ट के इस पद पर लार्ड नेपियर की नियुक्ति की गई। कैन्टन में लार्ड नेपियर का कार्य राजनीतिक नहीं था, उसकी नियुक्ति केवल व्यापार के लिये हुई थी । इस दशा में चीन की सरकार को यह अधिकार था, कि वह उसके साथ कोई सम्बन्ध न रखे। चीनी सरकार का हहना था, कि सरकार का व्यापार के मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका कार्य हेवल यह है, कि वह जनता का शासन करे और अपराधियों को दण्ड दे। व्यापार उद्श विषय ऐसे है, जिनका सम्बन्ध व्यापारियों से है, राज्य से नही है । इसलिये ादि चीनी सरकार लार्ड नेपियर से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहती थी, तो इसमें होई अनौचित्य नही था। पर ब्रिटिश लोग समझते थे, कि चीनी सरकार उन्हें ीची निगाह से देखती है, इसीलिये ब्रिटेन के प्रतिनिधि से वह कोई सम्पर्क नहीं एखना चाहती । पर वास्तविक बात इससे ठीक उलटी थी । कैन्टन में विद्यमान ब्रेटिश व्यापारी अपने को केवल व्यापारी ही नहीं समझते थे। वे चीन में ब्रिटिश गभाव को स्थापित करने के लिये उत्सक थे और इसी कारण यह समझते थे, कि उनका सुपरिन्टेन्डेन्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होने के कारण यह अधिकार रखता है, कि व्यापार विषयक मामलों पर सम्राट्या उसके उच्च अधिकारियों से ब्रेटिश राजदूत के रूप में विचार विनिमय कर सके। चीन की सरकार ब्रिटिश पुपरिन्टेन्डेन्ट की इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थी। ब्रिटेन भौर चीन में जो विरोध बढ़ रहा था, उसमें यह भी एक प्रधान कारण था।

(३) कैन्टन में निवास करनेवाले ब्रिटिश लोग कानून की दृष्टि से <u>चीन</u> के प्रधीन हैं या नहीं, इस प्रश्न पर भी ब्रिटेन और चीन में मतभेद था। १७८४ में एक अंग्रेज की बन्दूक से एक चीनी नागरिक की हत्या हो गई थी। चीन की सरकार

का कहना था, कि इस अंग्रेज को चीनी पुलीस के सुपुर्द किया जाय और चीनी अदालत में उसके अपराध का निर्णय हो । ब्रिटिश लोग कहते थे, यह सम्भव नहीं है कि कोई अंग्रेज चीन की अदालत के सम्मुख पेश हो और वहां उसके अपराध का निर्णय किया जाय । १७८४ के इस मामले में उस अंग्रेज को गिरफ्तार करके चीनी अदालत द्वारा प्राणदण्ड दिया गया । अंग्रेज लोग इससे बहुत असंतुष्ट हुए । १७९३ में मैंकार्टने नामक अंग्रेज के नेतृत्त्व में एक ब्रिटिश मिशन ने यह प्रयत्न किया, कि कैन्टन की अंग्रेज बस्ती में अंग्रेजों को स्वशासन का अधिकार मिले और अंग्रेज अभियुक्तों का निर्णय अंग्रेजी अदालत द्वारा ही हो । पर इस प्रयत्न में मैंकार्टने मिशन को सफलता नहीं हुई । १७९३ के बाद भी अनेक ऐसे मामले पेश आये, जिनमें िटश अभियुक्तों पर चीनी अदालतों में मुकदमें दायर किये गये और वहां उन्हें दण्ड दिया गया । ब्रिटिश लोग इस बात से बहुत असन्तुष्ट थे । उन्हें यह अत्यन्त अपमान-जनक प्रतीत होता था, कि चीन का न्यायाधीश किसी अंग्रेज के मामले का निर्णय करें।

(४) अफीम की समस्या ब्रिटेन और चीन के इस युद्ध का प्रमुख व तात्कालिक कारण थी। १८३९ में चीन की सरकार ने कैन्टन में एक विशेष राजकर्मचारी की नियुक्ति की, जिसे अफीम के व्यापार का अन्त करने का कार्य सुपुर्द किया गया। उसने ब्रिटिश व अन्य यूरोपियन व्यापारियों को इस बात के लिये विवश किया, कि उनके पास अफीम की जो पेटियां हों, उन सबको वे सरकार को दे दें, ताकि उन्हें नष्ट कर दिया जाय। इस राजकर्मचारी ने यह भी कहा, कि यूरोपियन व्यापारियों को यह भी आश्वासन देना होगा कि वे भविष्य में फिर कभी अफीम कैन्टन में नहीं लावेंगे। ब्रिटिश व अन्य यूरोपियन व्यापारियों ने अपने पास विद्यमान अफीम को तो चीनी राजकर्मचारी के सुपुर्द कर दिया, पर वे भविष्य के लिये किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हुए। उनका खयाल था, कि वे शक्ति का उपयोग कर चीनी सरकार के आदेश की उपेक्षा कर सकते हैं। इस दशा में युद्ध का प्रारम्भ हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था।

चीन और ब्रिटेन का युद्ध — १८३९ से १८४२ तक चीन और ब्रिटेन का युद्ध जारी रहा। ब्रिटिश जलसेना ने कैन्टन का घेरा डाल दिया। समुद्र में ब्रिटेन की शक्ति का मुकाबला कर सकना चीन के लिये कठिन था। प्रशान्त महासागर के तटवर्ती अनेक नगर और द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में आ गये। ब्रिटिश सेना ने चिन्कि-यांग को भी जीत लिया और नानिकंग पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। इस दशा में चीनी सरकार ने यही उचित समझा, कि ब्रिटेन के साथ समझौते की बात प्रारम्भ की जाय। अस्त्र-शस्त्र और सैन्य की दृष्टि से इस समय चीनी लोग

ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। <u>२९ अगस्त, १८४२ के दिन चीन औ</u>र ब्रिटेन में समझौता हो गया। यह समझौता नान्किंग की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है।

नार्नाकग की सन्धि—इस सन्धि की मुख्य शर्ते निम्नलिखित थी:—(१) ब्रिटिश लोगों को न केवल कैन्टन में, अपितु अमाँय, फूचो, निगपो और शंघाई में भी बसने और व्यापार करने का अधिकार हो। (२) हांगकाग का द्वीप ब्रिटेन को मिले। (३) चीन और ब्रिटेन के राजकर्मचारी परस्पर समानता के आधार पर रहें। (४) चीन के निर्यात और आयात माल पर किस हिसाब से कर लगाया जाय, इसकी दरें निश्चित कर ली जावें और इन दरों को प्रकाशित कर दिया जाय, तािक उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न रहे। (५) को-हाग को तोड़ दिया जाय और ब्रिटिश व्यापारी चीनी व्यापारियों के साथ स्वतन्त्ररूप से माल का ऋय विक्रय कर सकें। (६) चीनी सरकार ब्रिटेन को दुस करोड़ रुपया हरजाना दे। इसमें से तीन करोड़ रुपया उस अफीम की कीमत थी, जो चीनी सरकार के विशेष कर्मचारी ने ब्रिटिश लोगों से छीनकर नष्ट कर दी थी। छः करोड़ रुपया लड़ाई के खर्च के लिये चीनी सरकार को हरजाना देना पड़ा था, और शेष रकम वह थी, जो कि को-होंग के व्यापारियों को ब्रिटिश व्यापारियों को प्रदान करनी थी।

अन्य राज्यों से सन्ध्यां—नानिकग की सन्धि के बाद अन्य पाञ्चात्य देशों ने भी चीन से इसी ढंग की सन्धियां करने का प्रयत्न किया । संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री. टाइलर ने श्री. कशिंग को चीन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और श्री. कशिग को यह कार्य सुपूर्व किया गया था, कि वह चीन जाकर सम्राट् से मिले। यदि सम्राट्से भेंट कर सकना सम्भवनहो, तो वहिकसी अन्य उच्च राज्य पदाधिकारी से मिलकर अमेरिका के साथ सन्धि स्थापित करने का प्रयत्न करे। २४ फरवरी, १८४४ को श्री. कशिंग मकाओ पहुंचे । वे पेकिंग जाकर सम्राट् से तो नहीं मिल सके, पर चीन के साथ सन्धि करने में सफल हुए । इस अमेरिकन सन्धि की शर्ते प्रायः वही थी, जो नार्नाकंग की सन्धि की थी। पर इनमें एक शर्त नई व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। इस शर्त के अनसार यह व्यवस्था की गई थी, कि यदि चीन के किसी नागरिक के खिलाफ यह अभियोग हो, कि उसने किसी अमे-रिकन नागरिक के साथ किसी प्रकार की फौजदारी की है, तो उसपर चीनी अदालत में मुकदमा चले और उसे चीनी कानून के अनुसार दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार यदि किसी अमेरिकन नागरिक पर फौजदारी का कोई अभियोग हो, तो उसका फैसला अमेरिकन अदालत में अमेरिकन कानन के अनुसार किया जाय। ऊपर से देखने पर यह शर्त बहुत उचित और न्याय्य प्रतीत होती है। पर इससे चीन में उस पद्धति का प्रारम्भ हुआ, जिसे अंग्रेजी में 'एक्सुट्रा-टैरिटोरिएलिटी' कहते हैं । यह तो उचित

ही था, कि चीन के नागरिकों के मुकदमों का फैसला चीनी अदालत में हो । पर प्रभुत्व शिक्तसम्पन्न चीनी राज्य को अमेरिकन अभियुक्तों के अपराधों का फैसला करने का अधिकार न हो, यह बात चीन की प्रभुत्वशिक्तसम्पन्नता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सर्वथा विपरीत थी । कुछ समय बाद दीवानी मामलों में भी अमेरिकन नागिरिकों के मुकदमों का फैसला अमेरिकन अदालतें ही करे, यह बात भी चीन की सरकार ने स्वीकार कर ली । इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ, कि चीन में निवास करनेवाले अमेरिकन लोग चीनी सरकार के शासन में नही रह गये । चीनी सरकार न उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी और न उन्हें किसी प्रकार का दण्ड दे सकती थी । इस व्यवस्था के कारण चीन में विदेशी लोगों के एक इस प्रकार के प्रभुत्व का सूत्रपात हुआ, जिसने चीन की प्रभुता और स्वतन्त्र सत्ता को भारी आघात पहुंचाया । अमेरिका के बाद ब्रिटेन व अन्य यूरोपियन राज्यों ने भी 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएिलटी' के इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किये ।

अमेरिका और ब्रिटेन के अनुकरण में कुछ समय बाद फांस ने भी चीनी सरकार के साथ सिन्ध की । इस सिन्ध में एक विशेष बात यह थी, कि फांस के रोमन कैथो- लिक मिशनरियों को यह अधिकार दिया गया, कि वे कैन्टन व अन्य बन्दरगाहों में (जो कि अब यूरोपियन व्यापारियों के लिये खोल दिये गये थे) अपने गिरजाघरों का निर्माण कर सकें, और अपने धर्म का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार कर सकें । बाद में अन्य पाश्चात्य देशों के ईसाई पादरियों को भी यह अधिकार दिया गया और रोमन कैथोलिक व प्रोटेस्टेन्ट पादरी गिरजाघरों के निर्माण व धर्म-प्रचार के कार्य में सर्वथा स्वतन्त्र हो गये ।

सिन्धयों का परिणाम— विटेन, अमेरिका और फांस के साथ जो संधियां उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में हुई, उनका मुख्य परिणाम यह हुआ, कि चीन के विशाल प्रदेश पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के विस्तार के लिये खुल गये। इन सिन्धयों का प्रयोजन केवल यह नहीं था, कि पाश्चात्य लेग चीन के साथ व्यापार कर सकने की उचित सुविधायें प्राप्त कर सकें। पाश्चात्य देशों के लीग इन सिन्धयों द्वारा चीन में ऐसे अधिकारों को प्राप्त कर रहे थे, जो आगे चलकर उनकी प्रभुता व शक्ति की स्थापना में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए भ कैन्टन आदि बन्दरगाहों में अब पाश्चात्य देशों की व्यापारिक कोठियां के साथ साथ उनकी बस्तियां भी विकसित होनी शुरू हुई। इन बस्तियों में ये देश अपनी सेना रखते थे और अपने देशवासियों का शासन भी स्वयं करते थे। व्यावसायिक और वैज्ञानिक दृष्टि से चीनी लोग पाश्चात्य लोगों के मुकाबले में पिछड़े हुए थे। सैनिक दृष्टि से उनकी शिक्त पाश्चात्य देशों की अपेक्षा कम थी। इस स्थित से लाभ उठाकर पाश्चात्य शिक्त पाश्चात्य

देश इस बात के लिये प्रयत्नशील थे, कि चीन की सरकार पर सब प्रकार से दबाव डालकर उसे विदेशियों को सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करने के लिये विवश करें।

# (३) पाश्चात्य राज्यों से चीन का दूसरा युद्ध

१८४२ में ब्रिटेन और चीन में जो सिन्ध हुई थी, ब्रिटिश लोग चाहते थे, िक अब उसे दोहराया जाय। अमेरिका और फ्रांस के साथ की गई सिन्धियों में तो इस बात की व्यवस्था भी की गई थी, िक दस साल बीत जाने पर इन सिन्धियों को दोहराया जायगा। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस अनुभव कर रहे थे, िक चीन पर दबाव डालकर उसे सिन्धियों को दोहराने के लिये विवश किया जा सकता है।

युद्ध के कारण—(१) पाश्चात्य लोग समझते थे, कि चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाने का एक ही उपाय है, वह यह कि उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जाय। व्यापार की सुविधायें प्राप्त करने की आड़ में वे अपने साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्नशील थे। (२) कैन्टन आदि बन्दरगाहों में अनेक ऐसे मामले पेश आते रहते थे, जिन पर चीनी व पाञ्चात्य लोगों में मतभेद व विवाद बहुत सूगम था । कैन्टन के समीप एक जहाज लंगर डाले हुए पड़ा था, जिसका मालिक एक चीनी व्यापारी था । पर यह जहाज हांगकांग में रजिस्टर्ड था और हांगकांग पर ब्रिटेन का अधि-कार स्वीकृत किया जाता था। चीन के एक राजपदाधिकारी की आजा से इस जहाज के मल्लाहों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश लोगों ने दावा किया. कि इन मल्लाहों को गिरफ्तार कर सकने का अधिकार चीन की पुलिस को नहीं है। चीनी पदाधिकारी समझते थे, कि क्योंकि जहाज का मालिक चीन का एक नागरिक है, अतः उनको पूरा अधिकार है, कि वे उसके मल्लाहों को गिरफ्तार कर सकें। इस मामले ने बहुत गम्भीर रूप धारण किया। इसी प्रकार की अन्य भी समस्यायें उत्पन्न होती रहती थीं, जिनका मूल कारण यह था, कि कैन्टन आदि बन्दर-गाहों में पाश्चात्य लोग भी अपने विशेष अधिकार समझते थे। (३) १८५६ में फांस का एक रोमन कैथोलिक पादरी चीनी पूलीस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह पादरी अपने धर्म प्रचारके सिलसिलेमें चीन में बहुत दूरतक चला गया था और वहां कतिपय ऐसे कार्यों में लगाहुआ था, जिन्हें चीनी सरकार आपत्तिजनक समझती थी । इस पादरी पर चीनी अदालत में मुकदमा चलाया गया और इसे प्राणदण्ड दिया गया।

युद्ध की प्रगति—१८५६ में एक ब्रिटिश सेना ने कैन्टन पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। कैन्टन को जीतकर ब्रिटिश सेना ने उत्तर की तरफ प्रस्थान किया। फेंच लोग इस युद्ध में ब्रिटेन के सहायक थे। ब्रिटेन की इच्छा थी, कि अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में उसकी सहायता करें, पर अमेरिका और रूस ने उदासीन रहना ही उचित समझा । कैन्टन से उत्तर की ओर आगे बढ़ती हुई ब्रिटिश और फेंच सेनायें तीनित्सन तक पहुंच गईँ। अब चीन की सरकार के सम्मुख एक ही उपाय था, वह यह कि पाश्चात्य देशों की मांग को स्वीकृत कर ले और इन देशों के साथ जो सन्धियां पहले स्थापित हुई थीं, उन पर पुनर्विचार करे।

तीन्त्सन में सन्धि के लिये बातचीत शुरू हुई। पर नई सन्धियों की अन्तिम स्वीकृति पेकिंग की केन्द्रीय सरकार द्वाराही दी जा सकतीथी। यद्यपि तीन्त्सन में सन्धि की शर्तों के सम्बन्ध में समझौता हो गया था (१८५८), पर पेकिंग में वे स्वीकृत नहीं हो सकी। इस दशा में ब्रिटेन और फांस ने एक बार फिर चीन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इस बार वे आक्रमण करते हुए पेकिंग तक पहुंच गये। चीनी सेनायें उनका मुकाबला कर सकने में असमर्थ रही। पेकिंग पर ब्रिटिश और फेंच सेनाओं का कब्जा हो गया, और मञ्चू सम्राट् पेकिंग छोड़कर बाहर चले जाने के लिये विवश हुआ। ब्रिटिश और फेंच्च सेनाओं ने चीन के सम्राट् की राजसत्ता की जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने उसके एक प्रासाद को भस्म कर दिया। अब चीनी सरकार के सम्मुख इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था, कि इन विदेशी राज्यों के साथ इनकी इच्छानुसार सन्धि कर ले।

१८६० की सन्धि--१८५६-६० के युद्ध के बाद विदेशी राज्यों के साथ चीन की जो नई सन्धि हुई, उसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित थी-(१) ग्यारह तथे बन्दरगाह पाश्चात्य देशों के व्यापार व निवास के लिये खोल दिये गये । ये बन्दर-गाह उत्तर में न्युच्वांग (मंच्रिया में) से शुरू कर दक्षिण में स्वातो तक फैले हुए थे। कैन्टन आदि पांच बन्दरगाहों में पाश्चात्य लोगों को पहले ही व्यापार और निवास का अधिकार प्राप्त था। अब इस प्रकार के बन्दरगाहों की संख्या सोलह हो गई। प्रशान्त महासागर के तट पर स्थित प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों में अपनी बस्तियां बसाने व स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने का अधिकार इस सन्धि द्वारा. पाश्चात्य देशों ने प्राप्त कर लिया । (२) पाश्चात्य देशों के जहाजों को यह अनु-मित दी गई, कि वे यांग-त्से नदी में आ जा सकें। (३) पाश्चात्य देश अपने राज-दूत पेकिंग में रहने के लिये भेज सकें, यह स्वीकृत किया गया। (४) जिन विदे-शियों के पास बाकायदा पासपोर्ट हों, वे चीन में जहां चाहें स्वतन्त्रता के साथ आ जा सकें। (५) ईसाई धर्म प्रचारकों को यह अधिकार हो, कि वे चीन में अपने धर्म का प्रचार कर सकें और जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें, उन्हें अपने धर्म के पालन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। (६) फ्रांस के रोमन कैयोलिक पादरियों को अधिकार हो, कि वे ऊपर लिखे सोलह बन्दरगाहों के अति-

रिक्त भी चीन में जहां चाहें, जमीन को खरीद सकें या किराये पर ले सकें और उस पर गिरिजाघर व अन्य इमारतें बना सकें। (७) एक्स्ट्रा-टेरिटोरिएलिटी की नीति को और अधिक विशद किया गया और उन नियमों को बहुत स्पष्ट और विशद रूप से बनाया गया, जिनके अनुसार पाइचात्य लोगों को चीन में रहना है। (८) चीन की सरकार युद्ध के लिये ब्रिटेन और फ्रांस को हरजाना प्रदान करे, यह व्यवस्था की गई। (९) अफीम के व्यापार के लिये पाइचात्य देशों को अनुमति देना चीनी सरकार ने स्वीकृत किया।

१८५६-६० के युद्ध में रूस चीन का मित्र रहा था। पर वह उत्तर की तरफ से चीन की सीमा की ओर निरन्तर आगे बढ़ रहा था। १८५८ में चीन की सरकार ने स्वीकृत किया, कि आमूर नदी के उत्तर का चीनी प्रदेश रूस को दिया जाता है। इसी प्रकार १८६० में उसूरी पूर्व के प्रदेश पर रूस के अधिकार को स्वीकृत किया गया। ये प्रदेश पहले चीन के अन्तर्गत थे। पर रूस पूर्वी एशिया में अपने आधिपत्य का विस्तार करने में तत्पर था। इन प्रदेशों को वह पहले ही हस्तगत कर चुका था। १८५८ और १८६० में चीन की सरकार ने इन प्रदेशों पर रूस के प्रभुत्व को स्वीकृत कर लिया।

इन सन्धियों की विवेचना-१८४२ से १८६० तक चीन ने पारचात्य देशों के साथ अनेक सन्धियां कीं। पर चीन ने ये सन्धियां स्वेच्छापूर्वक नहीं की थी। पाञ्चात्य देशों ने अपनी सैन्यशक्ति का प्रयोग कर चीन को इन सन्धियों के लिये विवश किया था । चीनी लोगों को इन सन्धियों के खिलाफ मुख्य शिकायतें निम्म-लिखित थीं-(१) चीनी लोग समझते थे, कि ये सन्धियां वैसी नहीं हैं, जैसी कि समान स्थिति के राज्यों में की जाती है। इनके कारण जो विशेष अधिकार पाश्चात्य लोगों ने चीन में प्राप्त किये, उसी तरह के अधिकार चीनी लोगों को इन यूरोपियन देशों व अमेरिका में नहीं दिये गये थे। (३) चीनी सरकार का यह स्वयंसिद्ध अधिकार था, कि वह इस बात का निश्चय कर सके कि उसके निर्यात व आयात माल पर कितना कर लगाया जाय । राज्य की प्रभृता की दृष्टि से इन करों का निर्णय करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से बातचीत व समझौते की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। पर इन सन्धियों द्वारा यह भी निश्चित किया गया था, कि आयात और निर्यात माल पर टैक्स की दर क्या हो। चीनी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि पाश्चात्य देशों से समझौते के बिना टैक्स की इन दरों में परिक्र्तन कर सके । यह बात राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और गौरव की दिष्ट से अत्यन्त अनिवत थी । (३) एक्सुटा-टैरिटोरिएलिटी के रूप में जो विशेष अधिकार चीन में पारचात्य देशों ने प्राप्त कियें थे, वे तो किसी भी प्रकार उचित व न्यायसंगत नहीं समझे जा सकते

थे। ये विशेषाधिकार चीन के लोगों की दृष्टि में बहुत ही अनुचित थे, क्योंकि ब्रिटेन, फांस, अमेरिका आदि किसी भी देश में इस प्रकार के अधिकार चीनी लोगों को नहीं दिये गये थे। पाश्चात्य लोग इनका दुरुपयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे। छन्हें इस बात का जरा भी भय नहीं था, कि चीनी पुलीस उन्हें गिरफ्तार कर सकेगी या चीनी अदालतों द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का दण्ड मिल सकेगा। इस कारण वे चीनी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और बहुधा ऐसा उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार करते थे, मानो वे किसी अधीनस्थ देश में निवास कर रहे हों।

साम्राज्यवाद — १८४२ और १८६० की इन सिन्धयों द्वारा जिन का पाश्चात्य देशों के साथ जिस ढंगका सम्बन्ध स्थापित हुआ था, उसे समान रूप से स्वतंत्र व प्रभुत्त्वशिक्तसम्पन्न देशों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। यह पाश्चात्य साम्राज्यवाद का एक नया रूप था और सैन्यशिक्त का उपयोग कर इसे स्थापित किया गया था। इस नये प्रकार के साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में निम्निलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं—

- (१) १८४२ की सन्धि द्वारा हांगकांग का प्रदेश ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था। इसकी स्थिति एक काउन कोलोनी के समान थी। चीनी सरकार का इसके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा था। ब्रिटिश लोगों ने यहां एक समृद्ध नगर का विकास किया और कुछ समय बाद यह प्रशान्त महासागर के चीनी तट के समीप का सबसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह बन गया। इसके बहुसंख्यक निवासी चीनी लोग थे, पर राजनीतिक दिन्द से यह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत था।
- (२) कैन्टन आदि सोलह नगर जिन्हों इतिहास में ट्रीटी पोर्ट (सिन्ध के अधीन बन्दरगाह) कहा जाता है, विदेशी राज्यों के प्रभुत्त्व में थे। धीरे धीरे इन नगरों में ऐसी बस्तियों का विकास हुआ, जिस पर चीनी सरकार का कोई भी अधिकार नहीं था। एक्स्ट्रा-टेरिटोरिएलिटी की पद्धित के कारण ये बस्तियां पूर्ण रूप से विदेशी लोगों के कब्जे में थीं और इनका शासन भी उन्हीं के द्वारा होता था। उदाहरण के लिये शैंचाई को लीजिये। शंघोई के पुराने नगर के बाहर ब्रिटिश, अमे रिकन और फेंच लोगों की पृथक् पृथक् बस्तियां थीं, जिनका शासन इन विदेशी लोग के हाथ में था। बाद में अमेरिकन और ब्रिटिश बस्तियां मिलकर एक हो गई, औ उन्हों एक अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती का रूप प्राप्त हुआ। शंघाई की इस अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती का शासन करने के लिये एक म्युनिसिपल कौंसिल का निर्माण किया गया, जिसके लिये सदस्य चुनने का अधिकार केवल विदेशी लोगों को प्राप्त था। यद्यि शंघाई की इस अन्तर्राष्ट्रीय नगरी (या बस्ती) की बहुसंख्यक जनता चीनी थी पर चीनी लोगों को इस कौंसिल के चुनाव के लिये वोट तक देने का अधिकार नई

था। चीन के ये सोलह नगर सामुद्रिक व्यापार के लिये अत्यधिक महत्त्व रखते थे। चीन के विदेशी व्यापार के ये ही केन्द्र थे। पर इन पर विदेशी लोगों का इस प्रकार का अधिकार चीन की स्वतन्त्रता के लिये विघातक था।

- (३) चीन के निर्यात और आयात माल पर चीनी सरकार जो टैक्स लेती थी, पहले उसे वसूल करने के लिये चीनी कर्मचारी नियुक्त होते थे। पर बाद में (१८६०) यह कार्य भी विदेशी लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। इसके लिये एक इम्पीर्यल मेरीटाइम कस्टम्स सर्विस संगठित की गई, जिसका पहला अध्यक्ष (इन्स्पेक्टर जनरल) रोबर्ट हार्ट नाम का एक आयरिश था। इस सर्विस के लोग चीनी सरकार की नौकरी में समझे जाते थे, पर इसके बहुसंख्यक कर्मचारी यूरोपियन व अमेरिकन थे। तटकर चीनी सरकार की राजकीय आमदनी का अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण साधन था। इसे वसूल करनेवाली सर्विस जब विदेशी लोगों के हाथ में चली गई, तो चीन की सरकार पर विदेशी लोगों का प्रभुत्त्व और अधिक दृढ़ हो गया।
- (४) चीन का सब विदेशी व्यापार मुख्यतया विदेशी लोगों के हाथ में था। समुद्र के मार्ग से जो भी माल चीन से जाता था या चीन में आता था, उस सबकी बुलाई विदेशी जहाज करते थे। व्यापार के लिये इस समय चीन में अनेक बैंकों की स्थापना हुई, जिनमें सबसे मुख्य हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन था।
- (५) चीन के बन्दरगाहों में विदेशी लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे। चीनी जनता से इनका सम्पर्क नाममात्र को था। ये शहर से बाहर अपनी पृथक् बस्तियों में बड़ी शान शौकत और समृद्धि के साथ रहते थे और चीनी लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। चीनी भाषा को सीखने तक की ये विदेशी लोग आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे। ये अपने को चीनियों से उत्कृष्ट समझते थे और उनकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं करते थे।

इस प्रकार चीन में पाश्चात्य देशों द्वारा एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था, और चीन की सरकार उसके सम्मुख अपने को असहाय अनुभव करती थी।

### (४) ईसाई मिशन और उनका विरोध

ईसाई मिशन—चीन के सुविस्तृत प्रदेशों को पाश्चात्य देशों के प्रभाव में लाने में पाश्चात्य व्यापारी जितने सहायक हुए, उसके कहीं अधिक ईसाई मिश-निरयों ने इस सम्बन्ध में कार्य किया। १८५८ और १८६० की सिन्धयों द्वारा ईसाई मिशनिरयों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, कि वे चीन में जहां चाहें आ जा सकें और अपने धर्म का प्रचार कर सकें। फ्रांस के रोमन कैथोलिक पादरियों को यह अधिकार भी मिलगया था, कि वे जुमीन को खरीदकर या किराये पर लेकर

गिरजाघरों व अन्य इमारतों का निर्माण कर सकें। इन सन्धियों का लाभ उठाकर ईसाई मिश्निरियों ने चीन में दूर-दूर तक आना जाना शुरू किया। ये पादरी न केवल अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपितु <u>चीनी लोगों के धार्मिक विश्वासों, विधि विधानों और पूजा के तरीकों पर आक्षेप</u> भी करते थे। चीन की सर्व साधारण जनता इससे बहुत उद्देग अनुभव करती थी।

विरोध के कारण—ईसाई पादिरयों के खिलाफ चीन में जो भावना उत्पन्न हो रही थी, उसके कारण निम्नलिखित थे—

- (१) पाश्चात्य देशों के ईसाई मिशनरी चीन में दूर दूर तक फैले हुए थे। उनकी जान व माल को कोई क्षित न पहुंचे, इसकी उत्तरदायिता चीनी सुरकार पुर्ध्यो। पर यदि किसी पादरी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच जावे, तो पादरी लोग चीन के राजकर्मचारी से अपनी रक्षा व क्षितपूर्ति के लिये आवेदन करना अपने लिये अपमानजनक समझते थे। वे अपने देश के राजदूत व कैन्टन आदि बन्दरगाहों में निवास करनेवाले व्यापारियों व अन्य कर्मचारियों से सहायता की अपील करते थे। बिदेशी लोग तो सदा इस बात की प्रतीक्षा में ही रहते थे, कि उन्हें कोई बहाना मिले और वे चीन की प्रभुता व स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करें और इसके लिये सैन्यशक्ति का उपयोग करें। सुदूरवर्ती किसी प्रदेश में किसी ईसाई पादरी पर आक्रमण हो गया, या उसके साथ किसी प्रकार का झगड़ा हो गया, तो उसके देशवासी उसके मामले को लेकर चीन के विरुद्ध शस्त्र प्रयोग करने में जरा भी संकोचनही करते थे। यह बात चीनी लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी।
- (२) जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकृत कर लेते थे, पाश्चात्य देशों के विदेशी पादरी उचित अनुचित सब उपार्यों से उनका पक्ष लेते थे। यदि इन चीनी ईसाइयों ने अपने देश के किसी कानून का उल्लंघन क्रिया हो, या कोई अपराध किया हो, तो भी ईसाई पादरी यह चाहते थे, कि चीन के सरकारी कर्मचारी उन्हें दण्ड न दे सकें। वे चीनी ईसाई को अपनी प्रजा समझते थे, और यह बात चीम के लोगों को बहुत बुरी लगती थी।
- (३) केक्ल कानून का उल्लंघन करने व अपराध करने के मामलों में ही ईसाई पादरी हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे चीनी अदालतों के साधारण मामलों में भी ईसाइयों का अनुचित रूप से पुष्त लिया करते थे। मान लीजिये, एक आदमी ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, उसका अपने बन्धु बान्धवों से जायदाद या विरासत के सम्बन्ध में कोई मुकदमा चल रहा है। इस दशा में बिदेशी पादरी उस चीनी ईसाई का पक्ष लेकर स्यायाधीश पर चीनी ईसाई के पक्ष में फैसला करने के लिये जोर देते थे। यदि न्यायाधीश का फैसला ईसाई के खिलाफ हो,

तो ये पादरी समझते थे, कि उसके साथ अन्याय हुआ है। न्याय के क्षेत्र में ईसाई पादरियों का इस ढंग का हस्तक्षेप चीन की जनता को बहुत आपित्तजनक प्रतीत होता था।

- (४) चीनी लोगों मे अपने पितरों की पूजा का बड़ा महत्त्व था। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति असाधारण रूप से आदर का भाव रखता था और उन्हें तृप्त रखने के लिये अनेक प्रकार के विधि-विधानों का अनुष्ठान करता था। ईसाई पादरी इस पितृपूजा के भी विरुद्ध प्रचार करते थे। परिवार का जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था, वह पितृपूण को बन्द कर देता था। परिवार के अन्य लोग इसे बहुत अनुचित समझते थे और उस ईसाई व्यक्ति का अपने परिवार के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रह जाता था।
- (५) ईसाई मिशनों में केवल पुरुष पादरी ही नही होते थे, यूरोप और अमेरिका से बहुत सी नवयुवितया भी चीन में घर्म प्रचार के उद्देश्य से इस युग में आ रही थी। ये युवितयां प्रायः अविवाहित होती थी और पुरुष पादिरयों के साथ स्वतन्त्रता से घूमती फिरती थी। चीनी लोग यह समझ नही सकते थे, कि कोई अविवाहित नवयुवती इस प्रकार स्वतन्त्रता के साथ पुरुषों के साथ घूम फिर सकती है। उनका खयाल था, कि ईसाई पादरी नैतिक दृष्टि से बहुत प्रतित हैं, और उनके द्वारा चीन में जिस धर्म का प्रचार किया जा रहा है, वह यहां भी इसी ढंग की अनैतिकता का प्रवेश करा देगा।
- (६) रोमन कैयोलिक पादिरयों के अनेक विधिविधान व अनुष्ठान चीनी लोगों को बहुत अद्भुत प्रतीत होते थे। उनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की ऐसी अफवाहें चीन में फैल रही थी, जो चीनी जनता के हृदय में विदेशी पादिरयों के प्रति तीज़ विरोध को उत्पन्न करती थी। चीनी लोग कहते थे, पादरी लोग अपने अस्पतालों में चीनी रोगियों की आंखें व अन्य अंग निकाल लेते हैं। उनका प्रयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। ये अफवाहें चाहे कितनी ही निराधार क्यों न हों, पर गर्व में मस्त हुए विदेशी पादिरयों ने कभी इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं की, कि चीनी जनता के मिथ्या भ्रम को दूर करने का प्रयत्न करें।

मिशनों के कार्य का विस्तार-१८६० के बाद ईसाई मिशनरियों के प्रचार कार्य में बहुत वृद्धि हुई। विशेतया रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक सम्प्रदाय इस समय चीन के विविध प्रदेशों में अपने कार्य में तत्पर थे। इन सम्प्रदायों में जेसुइट, फ्रांसिस्कन, पेरिस की विदेशी मिशन सोसायटी और लजारिस्ट के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में प्रोटेस्टेन्ट पादरियों ने चीन में अधिक जोर से प्रचार कार्य को शुरू किया। पहला प्रोटेस्टेन्ट जो चीन में प्रचार

के लिये गया था, उसका नाम राबर्ट मोरिसन था। वह १८०७ में चीन पहुंचा था। पर उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने चीन में अपने कार्य का अधिक विस्तार नहीं किया था। पर १८९५ तक यह स्थिति आ गई थी, कि चीन में प्रोटेस्टेन्ट पादियों की संख्या रोमन कैथोलिक पादियों की अपेक्षा अधिक वढ़ गई थी। इन पादियों ने चीनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया और व्याख्यान तथा पुस्तिकाओं द्वारा ईसा के सन्देश को चीनी लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने धर्म प्रचार के लिये अनेक शिक्षणालय और अस्पताल भी स्थापित किये। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक चीन में ढाई हजार से अधिक ईसाई पादरी अपने धर्म के प्रचार में व्याप्त थे और उन्हों ने आठ लाख के लगभग चीनी नागरिकों को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था।

ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह-चीन में ईसाई धर्म का प्रचार जिस प्रकार तेजी के साथ बढ़ रहा था और विदेशी पादरी जिस ढंग से चीन के नागरिकों के साथ बरताव कर रहे थे, उसका यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि चीन का जनता उनके प्रति अपनी विरोध भावना को प्रकट करे। इस समय चीन में अनेक स्थानों पर ईसाई मिशनों के विरुद्ध विरोध प्रदेशित किया गया । तीनृत्सिन में चीनी लोगों ने ईसाई गिरजे पर हमला करके उसे जला दिया और इस झगड़े में बहुत से आदमी मारे भी गये। इसझगड़ेका कारण यह था कि ईसाई पादरियोंने तीन्तिसन में एक अनाथालय खोल रखा था। अनाथालय में ईसाई बच्चे अधिक संख्या में नहीं थे, अतः इसाई पादरियों ने यह पद्धति शरू की थी, कि जो आदमी अनाथालय में बच्चे लायगा, उसे प्रति बालक कुछ रकम इनाम के तौर पर दी जायगी। ईसाई पादरी यह भी कहते थे, कि जब कोई बच्चा बहुत बीमार हो, उसके इलाज की कोई सम्भावना न रहे, तो उसे अनाथालय में ले आया जाय, ताकि मरने से पहले उसका वपतिस्मा कर दिया जा सके। चीनी जनता इस व्यवस्था के बहुत विरुद्ध थी। उसका खयाल था, कि पादरी लोग रूपया देकर बच्चों को खरीदते हैं, और मृत्य से पहले उनकी आंख आदि को निकाल लेते हैं। तीनृत्सिन के लोगों में यह विचार इसलिये भी उत्पन्न हो गया था, कि इस साल (१८७०) वहाँ के ईसाई अनाथालय में चालीस के लगभग बच्चे किसी संकामक रोग के कारण कुछ ही दिनों में मर गये थे । तीन्त्सिन में चीनी लोगों ने जिस ढंग से ईसाई पादरियों पर हमला किया, वह किसी षड्यन्त्र का परिणाम नहीं था। चीन की जनता में विदेशी पादिरयों के विरुद्ध जो घुणा व विद्वेष की भावना थी, वह इस आक्रमण के रूप में अकस्मात ही फूट पड़ी थी। इसी ढंग के अन्य भी अनेक आक्रमण इस समय चीन में अन्यक विदेशी पादिरयों के ऊपर किये गये । धर्म प्रचार करते हुए भी विदेशी पादिरयों

में जो अपने को उत्कृष्ट और चीनी लोगों को हीन समझने की भावना थी, उसी ने चीनी लोगों में इन धर्म प्रचारकों के विरुद्ध विद्वेष का भाव उत्पन्न कर दिया था।

### (५) विदेशियों के साथ सम्बन्ध

मार्गरी हत्या काण्ड—ईसाई पादिरयों और विदेशी व्यापारियों के रुख के कारण लोग सब विदेशियों के प्रति विदेष का भाव रखने लगे थे। विदेशियों के प्रति चीनी लोगों की इस समय क्या मनोवृत्ति थी, वह एक घटना द्वारा भलीभांति स्पष्ट की जा सकती हैं। ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि बरमा के रास्ते से दक्षिणी चीन के साथ व्यापार की सुविधा प्राप्त करें। १८७६ में उन्होंने इस विषय में अनुसन्धान करने के लिये एक मिशन चीन भेजा। दक्षिणी चीन के यूनान प्रदेश का अवगाहन करने के लिये उन्होंने मिशन के सदस्यों के लिये चीनी सरकार से पासपोर्ट भी प्राप्त कर लिये। जब यह मिशन यूनान पहुंचा, तो उसे सूचना मिली कि चीनी लोग उसपर आक्रमण करने के लिये उद्यत है। मिशन का एक सदस्य श्री मार्गरी अपने कुछ साथियों को साथ में लेकर इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिये आगे बढ़ा। वहां उस पर आक्रमण किया गया और उसके पांच साथियों के साथ चीनी लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटिश मिशन दक्षिणी चीन में अपना कार्य नहीं कर सका।

पर पाश्चात्य लोग इस प्रकार की घटनाओं को अपने लिये बहुत उत्तम अवसर समझते थे। इस समय पेंकिंग में स्थित ब्रिटिश राजदूत के पद पर सर थामस वेड विद्यमान थे। जब उन्हें श्री मार्गरी की हत्या का हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने चीनी सरकार से मांग की, कि श्री मार्गरी की हत्या का अनुसन्धान करने के लिये एक क्<u>मीशन की निय</u>क्ति की जाय, जिसमें ब्रिटेन के भी प्रतिनिधि हों। साथ ही इस हत्याकाण्ड का प्रतिशोध करने के लिये चीन की सरकार ब्रिटेन को हरजाना प्रदान करे और इस बात का आश्वासन दे, कि भविष्य में फिर कभी ऐसी घटना नहीं होगी। सर थामस वेड के इस समय यह सवाल भी उठाया, कि ब्रिटेन के प्रतिनिधियों को यह भी अधिकार होना चाहिये, कि वे सम्राट् से समानता के आधार पर मिल सका करें और चीन व ब्रिटेन की सरकार में जिन अन्य प्रश्नों पर मतभेद हैं, उन पर भी विचार करके उनका समाधान किया जाना चाहिये। चीन की सरकार ने इस बात को तो स्वीकृत कर लिया. कि श्री मार्गरी की हत्या की जांच करने के लिये कमीशन की नियुक्ति की जाय और इस कमीशन में ब्रिटेन का भी प्रतिनिधि रहे। यह बात यद्यिप चीन की प्रभुत्त-शक्ति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के विरद्ध थी,

तथापि बिटेन की यह मांग स्वीकृत कर ली गई। पर अन्य बातों को मंजूर करने के लिये चीन की सरकार ने इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ, कि सर थामस वेड ने पेकिंग से प्रस्थान कर दिया और ब्रिटिश सेनाएं एक बार फिर चीन के साथ युद्ध करने के लिये तैयारी करने लगी। इस स्थिति में चीन की सरकार ने यही उचित समझा, कि ब्रिटेन से सुलह कर ली जाय। १३ सितम्बर, १८७० के दिन ब्रिटेन और चीन में मई संधि हुई, जिसके अनुसार अनेक नंये बन्दरगाह ब्रिटेन के व्यापार के लिये खोल दिये गये और ब्रिटेन की अन्य मांगें भी स्वीकार कर ली गई। १८७६ की यह संधि चेक् के समझौते के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सन्धि चेकू नामक स्थान पर हुई थी। Сि प्र

मार्गरी हत्याकाण्ड का ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत्त्व है, कि जहां यह एक ओर चीन की जनता की विदेशियों के प्रति भावना को सूचित करता है, वहां इससे यह भी स्पष्ट होता है, कि ऐसी घटनाओं का प्रयोग पाश्चात्य देश किस ढंग से करते थे। इस युग में अन्य भी इस प्रकार की अनेक घटनायें हुईं, और विदेशी लोगों ने उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया।

विदेशों में चीन के राजदूत-१८६० में पाश्चात्य देशों के राजदूत चीन में निवास करने लग गये थे। अब यह आवश्यकता अनुभव हुई, कि चीन को भी अपने राजदूत अन्य देशों मैं भेजने चाहियें। सब से पहले १८७७ में चीन की ओर से एक राजदूत की ब्रिटेन में नियुक्ति की गई। १८७७ के बाद अन्य देशों में भी चीन के राजदूत नियुक्त किये गये।

पर १८७७ से पहले भी चीन की सरकार ने पाश्चात्य देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्न किया था। इम्पीरियल मेरीटाइम कस्टम्स सिवस का अध्यक्ष सर राबर्ट हार्ट जब १८६६ में चीन से इङ्गलैंड गया, तब उसके साथ एक चीनी प्रतिनिधि इस उद्देश्य से भेजा गया था, कि वह इङ्गलैंण्ड व अन्य यूरोपियन राज्यों की दशा का अध्ययन कर उसके विषय में चीनी सरकार को रिपोर्ट दे। पर इस प्रतिनिधि ने यूरोप के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी, वह अच्छी नहीं थी और इस कारण चीन की सरकार को यह उत्साह नहीं हुआ, कि वह यूरोप के साथ अपने सम्बन्ध को अधिक विस्तृत व घनिष्ट करने का प्रयत्न करे।

१८६७ में चीन की सरकार ने एक अन्य मिशन अमेरिका और यूरोप में इस उद्देश्य से भेजा, कि वह इन पाश्चात्य देशों का अध्ययन करे। इस मिशन का अध्यक्ष श्री आन्सन बल्जिन को बनाया गया। श्री बल्जिन पेकिंग में अमेरिकन राजदूत के पद पर रह त्रुके थे और चीन की दशा से भलीभांति परिचित थे। इस मिशन ने अमेरिका, इङ्गलैण्ड, फांस, रूस आदि की यात्रा की और वहां के राजनी-

तिज्ञों से परिचय प्राप्त किया। श्री बिलिङ्गम चीन के लोगों की मनोवृत्ति की भली भांति मानते थे। उन्होंने पाश्चात्य लोगों को बताया, कि चीन के लोग पाश्चात्य संसार के ज्ञान विज्ञान को सीखने के लिये तैयार है, वे विदेशों के साथ व्यापार को विकसित करने के लिये भी उद्यत है, वे ईसाई मिशनरियों का भी स्वागत करते हैं, और इस भांत के लिये प्रयत्नशील हैं, कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर अपने देश की उन्निति करे। श्री बिलिङ्गम ने चीन की मनोवृत्ति को सही रूप में पाश्चात्य देशों के सम्मुख पेश किया। उनके भाषणों के कारण पाश्चात्य लोगों को यह अवसर मिला, कि वे चीन के सम्बन्ध में सही बातें मालूम कर सकें। चीनी लोगों को अपने से हीन समझने की जो प्रवृत्ति पाश्चात्य लोगों में विद्यमान थी, उसे दूर होने में इस चीनी मिशन से बहुत सहायता मिली।

बीनी लोगों का अमेरिका में प्रवेश-श्री बर्लि क्रम के प्रयत्न से १८६८ में जीन और अमेरिका में एक नई सिन्ध हुई, जिसके अनुसार (१) अमेरिका ने चीन की स्वतन्त्रता को स्वीकृत किया, (२) चीनी मजदूर अमेरिका में आकर मजदूरी कर सकें, यह स्वीकृत किया गया, (३) धर्म प्रचार के सम्बन्ध में दोनों देशों को पूरी पूरी स्वतन्त्रता दी गई, और (४) दोनों देशों के लोगों को दूसरे देश में यात्राव निवास का अधिकार प्रदान किया गया।

इस सन्धि में सबसे महत्त्व की बात यह थी, कि इसमें चीन के मजदूरों को अमेरिका में आकर मजदरी करने का अवसर दिया गया था। १८६८ से पहले भी चीन के लोग नौकरी व मजदूरी की तलाश में अमेरिका जाना शुरू कर चके थे। चीनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी और सर्वसाधारण लोगोंको वहां आजीविका प्राप्त करने की सम्चित सुविधा नहीं थी। इसके विपरीत पश्चिमी अमेरिका में मजदरों की बहत कमी थी और वहां के खेतों, खानों व कारखानों में मजदरों की सदा आवश्यकता रहती थी। १८६७ तक ५०,००० के लगभग चीनी मजदूर अमेरिका पहुंच चुके थे। शुरू में अमेरिकन लोग चीनी मजदरों का स्वागत करते थे। चीनी मजदूरों की मजदूरी की दर बहुत सस्ती थी और वे खुब परिश्रम करते थे। साथ ही चीनी लोग भी अमेरिका जाकर सुगमता से मजदूरी प्राप्त कर सकते थे। १८६८ के बाद चीनी लोग बड़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे। १८८२ में अमेरिका में विद्यमान चीनी मजदूरों की संख्या १,३२,००० हो गई। अमेरिकन लोग अपने देश में इस प्रकार बढ़ती हुई चीनी आबादी से बहुत चिन्तित थे। विशेषतया अमेरिकन मजदूर चीनियों के अमेरिका प्रवेश के बहुत विरुद्ध थे। कैलिफोर्निया व अनेक राज्यों में चीनी लोगों के खिलाफ अनेक विद्रोह हए। अमेरिकन लोगों ने वैयक्तिक व सामहिक रूप से चीनियों पर हमले शरू कर दिये।

परिणाम यह हुआ, कि अमेरिका की कांग्रेस (पालियामेन्ट) में चीनी लोगों के अमेरिका प्रवेश के विरुद्ध कानून पास किया गया (१८७८)। पर यह कानून १८६८ की चीन-अमेरिकन सिष्ध के विरुद्ध था। अतः राष्ट्रपित हेम्स ने इसे वीटो कर दिया। साथ ही उसने एक अमेरिकन कमीशन इस उहेश्य से चीन भेजा, कि १८६८ की सिष्ध को दोहराया जाय और उसमें इस प्रकार के परिवर्तन किये जावें, जिनसे अमेरिकन सरकार चीनियों के अमेरिकन प्रवेश को नियन्त्रित कर सकें। चीनी सरकार अमेरिकन मिशन की मांग को अस्वीकृत नहीं कर सकी। १८८० में चीन और अमेरिका की संधि में संशोधन किया गया और १८८२ में अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून द्वारा यह व्यवस्था की, कि दस साल तक चीनी लोग अमेरिका में न आ सकें और जो चीनी लोग अमेरिका में विद्यमान है, उन्हें अमेरिकन नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हो सकें। १८९२ और १९०२ में अमेरिकन कांग्रेस ने फिर इसी प्रकार के कानून स्वीकृत किये और १९०४ के एक कानून के अनुसार चीनी लोगों का अमेरिका में आकर बसना सद्धा के लिये बन्द कर दिया गया। इन कानूनों से चीन में बहुत असन्तोष था, पर अमेरिका की शक्ति के सम्मुल चीन की सरकार सर्वथा असहाय थी।

संयक्त राज्य अमेरिका के समान मध्य और दक्षिणी अमेरिका के पेरू, क्यबा आदि अन्य प्रदेशों में भी चीनी लोग इस यग में बड़ी संख्या में जाकर बसने लगे थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अमेरिकन महाद्वीप में भी दास प्रथा का अन्त हो गया था। उसके अनेक प्रदेशों में मजदूरों की कमी अनुभव की जा रही थी और इस कारण चीन में अनेक ऐसी एजन्सियां कायम हुई थी, जो गरीब चीनियों को बहकाकर अमेरिका में कूली का काम करने के लिये भरती करने में तत्पर थी। जिस प्रकार दक्षिणी अफीका, फिजी आदि के लिये कुलियों की भरती करने के निमित्त भारत में प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा का प्रारम्भ हुआ था, वैसे ही दक्षिणी अमेरिका के लिये कुलियों को प्राप्त करने के निमित्त चीन में इस प्रथा को शुरू किया गया । हजारों की संख्या में गरीब चीनियों को बहका फुसला कर दक्षिणी अमेरिका ले जाया जाने लगा । छोटे-छोटे जहाजों में पशुओं की तरह चीनी कुलियों को भरकर अमेरिका ले जाया जाता था और वहां उनसे गुलामों के समान व्यवहार किया जाता था। चीन की सरकार ने इस प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा के विरुद्ध कानन जारी किया, पर मकाओ (पूर्तगाल के आधीन) को केन्द्र बनाकर पाश्चात्य लोगों ने इस प्रथा को जारी रखा। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक संसार का लोकमत इस प्रथा के इतना विरुद्ध हो गया, कि घीरे-घीरे चीन से प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों को भरती कर सकना सम्भव नहीं रहा। साथ ही अमेरिका में कार्य करनेवाले चीनी कुलियों की दशा में सुघार करने का भी प्रयत्न किया गया।

# (६) मञ्चू सम्राटों का निर्बल शासन

सम्राह ताओ कुआंग—सन १७९६ में चीन के शक्तिशाली मञ्चू सम्राट् ने लुंग की मृत्यु हुई थी। उसके उत्तराधिकारी निर्बल थे, और उनके समय में मञ्चू शासन में ह्रास की प्रिक्रिया का प्रारम्भ हो गया था। यहां इस बात की आवश्यकता नहीं है, कि इन सम्राटों के वृत्तांत का उल्लेख किया जाय। १८२० में चीन की राजगद्दी पर सम्राट् ताओ कुआंग आरूढ़ हुआ। उसके शासन काल में चीन के दुर्दिन शुरू हो गये। यूरोप के व्यापारी उन्नीसनी सदी के पूर्वाई में जिस ढंग से प्रशान्त महासागर के तट पर अपने प्रभुत्त्व व प्रभाव की स्थापना में तत्पर थे, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। १८३२ में चीन में भारी दुर्भिक्ष पड़ा। चीनी लोग समझते थे, कि दुर्भिक्ष आदि के रूप में देश को जिस दैवी प्रकोप का सामना करना पड़ता है, उसकी उत्तरदायिता राजा पर होती है। दुर्भिक्ष आदि दैवी विपत्तियां इस बात का प्रमाण है, कि ईश्वर राजा से संतुष्ट नहीं है। परिणाम यह हुआ, कि इस समय चीन में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को शान्त करने के लिये चीनी सरकार को अनेक प्रकार के कठोर उपायों का आश्रय लेना पड़ा।

सम्राट् हि सएन फंग-१८५० में ताओ कुआंग के बाद उसका लड़का हि सएन फंग चीन का सम्राट् बना। इसी के शासन काल में इङ्गलैंग्ड और फांस की सेनाओं ने पेकिंग पर आक्रमण किया था और सम्राट् को अपनी राजधानी को छोड़ देने के लिये विवश किया था। १८६० की संधि, जिसके द्वारा पाश्चात्य देशों को चीन में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व को विस्तृत करने का अपरिमित अवसर प्राप्त हो गया था, इसी सम्राट् के समय में हुई थी। १८६० में राजधानी से निर्वासित दशा में ही सम्राट् हि सएन फंग की मृत्यु हो गई थी।

साम्राज्ञी त्सू ह् सी-हि सएन फंग की मृत्यु के समय उसका एकमात्र पुत्र अभी बालक ही था। अतः उसकी रानी त्सू ह्सी ने शासन सूत्र को अपने हाथ में लिया। उसका पुत्र तुंग चिह देर तक जीवित नहीं रहा। १८७५ में उसकी मृत्यु हो गई। इस दशा में एक अन्य बालक को गोद लेकर साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने शासन कार्य का संचालन जारी रखा। चीन के इस नये बालक सम्राट् का नाम कुआंग ह्सू था। १८८७ में वह वयस्क हुआ। इस प्रकार १८६० से १८८७ तक चीन की राजगद्दी

पर नाबालिंग सम्राट् विराजमान रहे और उनके नाम पर साम्राज्ञी त्सू ह सी शासन का संचालन करती रही । चीन के आधुनिक इतिहास में यह बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इस काल में चीन का शासन सूत्र किसी योग्य व शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में नही था । साम्राज्ञी त्सू ह सी निःसदेह एक मुसंस्कृत व दक्ष महिला थी । पर मञ्चू शासन के सूत्र को संभाल सकना उनकी शक्ति के बाहर था। उसके समय में अन्तःपुर में और राज-प्रासाद के विविध कर्मचारियों की शक्ति बहैं. लगी और वे देश के शासन में मनमानी करने लगे। राजकीय पदों पर नियुक्ति करते हुए सिफारिशों और रिश्वतों का महत्त्व बढ़ने लगा और साम्राज्य के शासन में शिथिलता आने लगी। यदि इस समय चीन की सरकार का संचालन किसी जबदेस्त व्यक्ति के हाथ में होता, तो सम्भवतः चीन की इतनी दुर्दशा न हो पाती।

इस समय चीन को जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा था, उनमें से कितियय का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पाश्चात्य व्यापारी समुद्र तट के प्रदेशों में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे और विदेशी पादरी चीन में दूर दूर तक धर्म प्रचार के नाम पर स्वेच्छाचार में संलग्न थे। पर चीन की सरकार को केवल विदेशियों से ही अपने देश की रक्षा नहीं करनी थी। इस समय उसे अनेक आन्तरिक समस्याओं का भी मुकाबला करना पड़ा। चीन में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए और इन विद्रोहों ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया, कि कुछ समय के लिये चीनी साम्राज्य जड़ से हिल गया। इस प्रकार के कुछ विद्रोहों का यहां उल्लेख करना उपयोगी है।

ताइ पिंग विद्रोह—इस विद्रोह का नेता हुंग हि सउ-शुआन था। वह एक ग्राम में अध्यापक का कार्य करता था। चीन की परीक्षा पद्धित के अनुसार विद्या का अध्ययन कर उसने अनेक उच्च परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थी, और इस बात के लिये प्रयत्न किया था, कि किसी उच्च सरकारी पद को प्राप्त करे। पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई और उसे अध्यापक का कार्यस्वीकार करने के लिये विवश होना पड़ा। इन दिनों चीन के देहातों में ईसाई पादरी धर्मप्रचार का कार्य बड़ी तत्परता के साथ कर रहे थे। हुंग हिं सउ-शुआन कितपय पादिरयों के सम्पर्क में आया और उसने बाइबल के उपदेशों का अनुशीलन किया। पिछले दिनों हुंग सुदीर्घ समय तक बीमार रहा था और रोगशय्या पर पड़े हुए वह अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करता था। उसने अनुभव किया, कि बीमारी के दिनों के स्वप्न ईसाई धर्म की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। प्रोटेस्टेन्ट पादिरयों के सम्पर्क में आकर हुंग ने निश्चय किया, कि उसे अपने विचारों का प्रचार करना चाहिये। क्वांगसी के

प्रदेश में बहत से चीनी लोग हंग के अन्यायी हो गये और १८५० तक उसके अनुया-यियों की संख्या हजारों में पहुंच गई। हंग-हि सउ-शुआन के अनुयायी बाइबल का आदर करते थे, अनेक किश्चियन सिद्धान्तों को मानते थे और अनेक ईसाई विधि विधानों का अनुसरण करते थे। यद्यपि उन्होंने ईसाई धर्मकी दीक्षा नही ली र्फे अपर हंग द्वारा एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ था, जिसके सिद्धान्त व विधि-विधान ईसाई धर्म से बहत मिलते जलते थे। चीनी सरकार ने हंग के बढ़ते हुए प्रभाव को आपत्तिजनक समझा, और इस नये सम्प्रदाय के प्रचार को राजाज्ञा द्वारा निषिद्ध कर दिया। हंग के अनेक शिष्य गिरफ्तार भी किये गये। इस दशा में हंग ने निश्चय किया, कि मञ्च शासन का अन्त कर चीन में एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया जाय। उसने चीन की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हंग ने अपने को सम्राट् घोषित कर दिया और अपने राजवंश का नाम ताइ-पिंग रखा । हंग द्वारा जो नया धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित हुआ था, उसने अब राजनीतिक रूप धारण कर लिया। बाकायदा सेनाओं का संगठन किया गया और १८५४ में हंग की सेना ने नानिकंग को विजय कर लिया। नानिकंग को राजधानी बनाकर हंगकी सेनाओं ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया और कुछ ही समय में वे तीनित्सन तक पहुंच गईं। इस समय चीनी सरकार के सम्मुख यह विकट समस्या उपस्थित हई, कि वह इस ताइ-पिंग विद्रोह का मकाबला करे। ईसाई पादरियों का विचार था, कि पाञ्चात्य देशों को ताइ-पिंग की सहायता करनी चाहिये और उसे ही चीन का असली राजवंश स्वीकृत कर लेना चाहिये। ब्रिटेन के चीन स्थित प्रतिनिधि इस विचार से सहमत थे । पर अमेरिका की नीति इसके अनुकुल नही थी । अमेरिका की प्रेरणा पर पाश्चात्य देशों ने निश्चय किया, कि ताइ-पिंग के मुकाबले में मञ्जू शासन का पक्षपोषण करना चाहिये। फ्रेडरिक वार्ड नामक अमेरिकन ने नेतृत्व में एक सेना का संगठन इस उद्देश्य से किया गया, कि ताइ-पिंग विद्रोह को शान्त करने के कार्य में चीनी सरकार की सहायता की जाय। विदेशी लोगों की सहायता से मञ्चु शासक ताइ-पिंग विद्रोह को शान्त करने में समर्थ हुए और १८६४ के अन्त तक हंग द्वारा विजय किये गये सब प्रदेश फिर से चीनी सरकार की अधीनता में 🟿 गये। विदेशी लोगों ने जो इस समय ताइ-पिंग के बिरुद्ध मञ्च शासन की सहायता की थी, उसका प्रधान कारण यह था, कि मञ्चू शासन बहुत विकृत व निर्बल दशामें था। उसको कायम रखकर विदेशी लोगों को यह सूगम प्रतीत होता या , कि वे चीन में अपने प्रभाव व प्रभता को अधिक सुगमता से स्थापित कर सकोंगे ।

अन्य विद्रोह-ताइ-पिंग विद्रोह के अतिरिक्त इस समय चीन में दो अन्य विद्रोह

सुए । ये दोनों विद्रोह चीन के मुसलमानों द्वारा किये गये थे। उत्तर-पश्चिमी चीन और यूनान के प्रदेशों में बहुत से चीनी लोग इस्लाम को स्वीकृत कर चुके थे। इनका आचार विचार चीनी जनता से बहुत भिन्न था। इसी कारण चीनी राजकर्म-चारी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मुसलमानों में इससे बहुत असंतोष था। ताइपिंग विद्रोह से उत्साहित होकर इन प्रदेशों के मुसलमानों ने भी विद्रोह विद्या। पर उनको वश में लाने में चीनी सरकार को विशेष कठिनता नहीं हुई।

विद्रोहों का परिणाम—यद्यपि चीनी सरकार इस समय के विविध विद्रोहों को शान्त करने में सफल हुई, पर इनके अनेक दुष्परिणाम हुए। चीन की सेना पर 'पारचात्य लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और चीनी सरकार आर्थिक दृष्टि से बहुत हीन दशा को प्राप्त हो गई। इस विद्रोहों का सामना करने में सरकार को बहुत रुपया खर्च करना पड़ा था। इसे वसूल करने का यही उपाय था, कि जनता 'पर नये टैक्स लगाये जावें। नये टैक्सों के कारण जनता में बहुत असन्तोष हुआ। '१८७६ में चीन को अनेक प्राकृतिक विपत्तियों का भी सामना करना पड़ा। विद्रोहों के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे खेती को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस पर १८७६ में जब टिड्डी दल ने भी चीन के बड़े भाग पर हमला किया, क्व जो थोड़ी बहुत फसल बोई जा सकी थी, वह भी नष्ट हो गई। १८७६—७८ में चीन की जनता को घोर दुभिक्ष का सामना करना पड़ा। इस दुभिक्ष में लाखों आदमी मौत के शिकार हुए। फसल के विनाश और करों की अधिकता से चीन के लोग बहुत ही परेशानी अनुभव करने लगे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि मञ्चू शासन अत्यन्त निर्वल हो जाय और जनता में उसके प्रति असन्तोष की भावना बढ़ने लगे।

साम्राज्य का ह्नास-विदेशी राज्य न केवल चीन के शासन में हस्तक्षेप कर उसके शासकों से ऐसे विशेष अधिकारों को प्राप्त करने में लगे थे, जो चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और प्रभुत्त्वशक्तिसम्पन्नता के विरोधी थे, अपितु उनका यह भी प्रयत्न था, कि चीनी साम्राज्य के विविध प्रदेशों को अपतने अधिपत्य में ले आवें। किस प्रकार ब्रिटेन ने हांग कांग को और रूस ने आमूर नदी के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। १८८५ में ब्रिटेन ने बरमा पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। बरमा चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था और उसे कर प्रदान करता था। जब बरमा ब्रिटेन के अधीन हो गया, तो उसके ब्रिटिश शासकों ने चीन को कर देना बन्द कर दिया। बरमा के समान अनाम और तोन्किंग के राज्य भी चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत माने जाते थे। १८८४-८५ में फांस ने इन्हें अपने अधीन कर लिया और इन प्रदेशों से चीन के प्रभुत्व का अन्त

हो गया । बरमा, अनाम और तोन्किंग किस प्रकार चीन के साम्राज्य से पृथक हो कर पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए, इस पर हम यथास्थान विशद रूप से प्रकाश डालेंगे।

## (७) चीन में नवयुग का प्रारम्भ

उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक चीन की राजशक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। ईसाई मिशनरी और विदेशी व्यापारी वहां धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे। ब्रिटेन, अमेरिका, फांस आदि से जो सन्धियां, चीन ने की थीं, उनसे उसकी प्रभुत्त्वशक्ति व स्वतन्त्रता बहुत कुछ मर्यादित हो गई थी। वह विदेशी राज्यों की सहमति के बिना अपने आयात और निर्यात माल पर टैक्स की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता था, और एक्स्टा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति के कारण चीन में निवास करते हुए विदेशी लोग प्राकृतिक विपत्तियों ने चीर की वह पर है खराब कर दिया था। इस अवस्था में यह कार अस्ति का भारती है कि जीनी लोग अपने देश की दुर्दशा को अनुभव कर आर उसक सुधार कालये प्रयत्नशील हों। परिणाम यह हुआ, कि घीरे घीरे चीन में नवयुग के चिह्न प्रकट होने लगे और विविध देशभक्तों ने अपने देश की उन्नति के लिये प्रयत्न का प्रारम्भ किया। जो कारण चीन में नवयुग का सूत्रपात कर रहे थे, उनका यहां संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना आवश्यक है---

- (१) ईसाई पादिरयों ने चीन में जो अनेक शिक्षणालय स्थापित किये थे, उनमें प्रधानतया ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षणालयों में सबसे प्रधान पेकिंग का स्कूल था। १८६५ में पेकिंग के इस क्रिश्चियन स्कूल को कालिज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम तुँगवन कालिज रखा गया। तुँग-वन कालिज में विज्ञान की शिक्षा के लिये भी एक विभाग खोला गया और उसके द्वारा चीनी विद्यार्थियों को यह अवसर मिला, कि वे पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें। तुँगवन कालिज के बाद चीन के अन्य भी अनेक ईसाई शिक्षणालयों में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन प्रारम्भ किया गया।
- (२) प्रोटेस्टेन्ट मिशन द्वारा स्थापित एक स्कूल में युंग विंग नामक एक चीनी विद्यार्थी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस स्कूल का अन्यतम अध्यापक जब अपने देश अमेरिका को वापस गया, तो युंग विंग को भी अपने साथ अमेरिका ले गया। युंग विंग को येल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिये प्रविष्ट कराया गया और वहां

उसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की । युंग विंग पहला चीनी विद्यार्थी था, जो अमेरिका की एक उच्च शिक्षा संस्था का स्नातक बना था। अमेरिका में अध्ययन करते हए युँग विग का यह विश्वास दृढ हो गया था, कि चीन की उन्नति तभी सम्भव है, जब कि वृह पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान को सीखे और संसार की नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को परिवर्तित करे। अमेरिका में शिक्षा समाप्त करके युग विग चीन वापस आ गया, और वहां उसने यह उद्योग किया कि चीनी विद्यार्थियों की एक मण्डली को उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका भेजा जाय । यग विग के उद्योग से १२० चीनी विद्यार्थी १८७० में अमेरिका भेजे गये । चीनी लोग यग विग की इस योजना को अच्छा नहीं समझते थे। उनका खयाल था, कि विदेश में शिक्षा प्राप्त करके चीन के नवयवक अपने धर्म और संस्कृति से विमुख हो जावेंगे। जनता के विरोध का यह परिणाम हुआ, कि सब चीनी बिद्यार्थी अमेरिका मे अपनी शिक्षा को पर्ण नहीं कर सके, उन्हें अपनी शिक्षा को अधरा छोड़कर चीन वापस लौटना पड़ा । पर उन्होंने अमेरिका मे रहते हुए अपनी आंखों से जो कुछ देखा था और जो शिक्षा प्राप्त की थी, अपने देश लौटकर उन्होंने उसका उपयोग किया और अपने देश-वासियों को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे पाश्चात्य देशों से मशीनें खरीदकर व्यावसायिक उन्नति में तत्पर हों। १८७० के बाद अन्य चीनी विद्यार्थी भी अमेरिका गये और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किये हुए ये युवक अपने देश की उन्नति में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हए।

- (३) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क का यह परिणाम हुआ, कि चीन की जनता और सरकार ने अपनी सेना के पुन: संगठन और व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान देना शुरू किया। ताई-पिंग विद्रोह को शान्त करने के लिये अमेरिकन लोगों के नेतृत्व में एक चीनी सेना को संगठित किया गया था। यह सेना अन्य चीनी सेनाओं की अपेक्षा बहुत अधिक दक्ष थी। चीन के नेताओं ने अनुभव किया, कि सैन्य संगठन और युद्ध के संचालन में वे पाश्चात्य देशों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। उन्होंने प्रयत्न किया, कि पाश्चात्य ढंग पर चीन की सेना को संगठित किया जाय और उसे नये अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया जाय।
- (४) श्रावसायिक सेन में चीन में किस प्रकार नवयुग का प्रारम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में कतिपय बातों का उल्लेख करना उपयोगी हैं। १८७६ में चीन में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। यह लाइन संघाई से वूस्ंग तक बनाई गई थी। पर चीन की जनता और पण्डित मण्डली रेलवे के इतने किस्द थी, कि १८७७ में रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया और सोहे की पटिरखों भी फार्म्सा हीप में ले जाकर डाल दिया नवा, ताकि चीन में उन्हें फिर न लाया चा

सके । पर यह सम्भव नहीं था, कि चीन समय की प्रगति से पथक रह सके । १८८१ में चीन में फिर रेलवेका निर्माण शुरूहुआ और उसके बाद रेलवे लाइनोंका निर्माण निरन्तर जारी रहा। इस समय चीन के अनेक उच्च राजपदाधिकारी इस प्रकार के थे. जो समय के अनुसार परिवर्तित होने के पक्ष में थे। चिहली प्रान्त का गवर्नर ली हंगचांग एक इसी प्रकारका अधिकारी था। उसीकी कोशिश से इस समय चीन में रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा था । १८८५ में चीन में पहले पहल टेलीग्राफ का प्रारम्भ किया गया । शंघाई से तीनित्सन तक तार लगाई गई और धीरे धीरे अन्यत्र भी तार का विस्तार किया गया । इसी समय के लगभग "चाइना मर्चेन्ट्स स्टीम नेविगेशन कम्पनी" का संगठन हुआ, जिसका उद्देश्य चीन की नदियों में और समद्र तट पर जहाजों द्वारा यातायात का प्रारम्भ करना था। इस कम्पनी का संगठन कतिपय ऐसे चीनी नागरिकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण की थी। १८७८ में चीन में पहली कोयले की खान का प्रारम्भ किया गया और १८९० में हनयांग आयर्न वर्क्स की स्थापना हुई । आगे चलकर लोहे का यह कारखाना बहुत विकसित हुआ। चीन में व्यावसायिक उन्नति का यह प्रारम्भ मात्र था । सर्व साधारण जनता और पण्डित मण्डली इसके खिलाफ थी । इसी कारण ली हंग चांग जैसे शिक्षित व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा के अनुसार चीन की उन्नति कर सकने में असमर्थ थे। पर इसमें सन्देह नही कि इस समय चीन में नवयग का सूत्रपात हो गया था।

# (८) चीन के सम्बन्ध में विदेशियों की नीति

इस अध्याय में यह मलीभांति स्पष्ट किया जा चुका है, कि चीन घीरे घीरे पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का शिकार हो रहा था। राजनीतिक दृष्टि से चीन इतना निर्बेल था, कि उसके लिये विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सकता सम्भव नहीं था। इस दशा में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, कि ब्रिटेन, फास, अमेरिका आदि ने चीन को भी उसी तरह से अपने अधीन कर लेने के लिये प्रयत्न क्यों नहीं किया, जैसे कि उन्होंने भारत, बरमा आदि में किया था। चीन की निर्वेलता से लाभ उठाकर वे उसे भी सुगमता से जीत सकते थे। चीन को जीत लेने में पाश्चात्य देश जो प्रयत्नशील नही हुए, उसके कारण सम्भवतः निम्नलिखित थे —

(१) चीन का साम्राज्य अत्यन्त विशाल था। उसमें पैतीस करोड़ से अधिक मनुष्यों का निवास था। चीनी लोगों में अपनी संस्कृति के लिये प्रेम था और वे अपने देश की रक्षा के लिये कूर्बानी करने को तैयार थे। भारत में जब अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तो दिल्ली के मुगल बादशाहों की शक्ति क्षीण हो गई थी और यहां अनेक छोटे बड़े राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगे थे। ब्रिटिश लोग इन राजाओं के पारस्परिक झगड़ों से लाभ उठा सकते थे। इसके विपरीत उन्नीसवी सदी के मध्य भाग में चीन एक शासन के अधीन था। उसके विविध प्रदेशों में विभिन्न राजा अपनी अपनी राजगद्दी के लिये संघर्ष करने में तत्पर नहीं थे। पाश्चात्य देशों को भय था, कि विशाल चीन की सामूहिक क्रिक्त को परास्त कर सकना उनके लिये सुगम नहीं होगा।

- (२) विविध पाश्चात्य देशों के लिये यह सम्भव नही था, कि चीन की विजय के लिये वे परस्पर एकमत हो सकें। यदि चीन को जीतकर उसे विभक्त करने का प्रयत्न किया जाता, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के हित आपस में टकरा सकते थे। इस दशा में पाश्चात्य देशों के लिये उचित नीति यही थी, कि चीन पर अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व को स्थापित करने का यत्न न करें। यदि कोई एक पाश्चात्य देश चीन को जीतने का प्रयत्न करता, तो अन्य देश उसके उत्कर्ष को सहन न कर सकते।
- (३) व्यापार के क्षेत्र में अपना प्रभुत्त्व स्थापित करके पाश्चात्य देशों को प्रायः वहीं लाभ प्राप्त हो रहा था, जो वे राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना से प्राप्त कर सकते थे।

पर पाश्चात्य देशों की चीन के सम्बन्ध में जिस नीति का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वह देर तक स्थिर नही रही। उन्नीसवी सदी का अन्त होने से पूर्व ही उन्होंने यह भलीभांति समझ लिया, कि चीन की निबंलता से लाभ उठाकर उसे पूर्णतया अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार बनाया जा सकता है। अपनी नीति में परिवर्तन कर उन्होंने किस प्रकार चीन को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया, इस पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर यहां यह निर्देश कर देना आवश्यक है, कि चीन पर अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना का उद्योग सबसे पहले जापान ने किया था। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक जापान भी चीन व अन्य एशियाई देशों के समान उन्नति की दौड़ में बहुत पिछड़ा हुआ था। पर पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आकर जब जापान ने एक बार इस बात को समझ लिया, कि अन्य देश उसकी अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत हो गये है, तो उसने बड़ी शीघ्रता से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अपनाना शुरू किया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि यह भी पाश्चात्य देशों के समान उन्नत और शक्तिशाली हो गया। जापान की इस आश्चर्यंजनक उन्नति पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

#### चौथा अध्याय

# जापान के उत्कर्ष का प्रारम्भ

### (१) पुरातन इतिहास

संसार के अन्य देशों के समान जापान का प्राचीन इतिहास भी प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं होता । जापानी लोग यह मानते हैं, कि प्रारम्भ में इजानगी नामक एक देवता और इजानमी नामक एक देवी के संयोग से जापान का प्रादुर्भाव हुआ। संसार में चेतन व अचेतन जितनी भी सत्ताएँ है, सबका प्रादुर्भाव देवताओं द्वारा हुआ है । जापानी दन्तकथाओं के अनुसार जब इजानगी देवता अपनी बाईँ आंख धो रहा था, तो अमतेरसू-ओमीकमी (सूर्य देवता) की उत्पत्ति हुई । सूर्य देवता के पौत्र का नाम निनिगी-नो-मिकोतो था। उसे पृथ्वी का शासन करने के लिये नियुक्त किया गया। पृथ्वी का राजा बनकर वह पहले पहल क्यूशू द्वीप पर प्रकट हुआ। उस समय उसने रत्न, खड़्न और दर्पण इन तीन राजचिह्नों को धारण किया हुआ था। निनिगो नो-मिकोतो का प्रपौत्र जिम्मू तेनो हुआ, जो कि जापान का प्रथम सम्राट् माना जाता है।

जापानी इतिहास के सम्बन्ध में इसी प्रकार की अन्य भी बहुत सी कथाएँ विद्यमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें कहां तक सचाई है, यह कह सकना कठिन है। शिव, गणेश, इन्द्र आदि भारतीय देवताओं के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं। भारतीय पुराविदों के समान अनेक जापानी विद्वान भी इन कथाओं की इस ढंग से व्याख्या करते हैं, जो युक्तिसंगत व सत्य प्रतीत होती हैं। जापान का सम्राट् दैवी है, यह विश्वास अब तक जापानी लोगों में विद्यमान हैं। निनिगी-नो-मिकोतो के समान जापान के सब सम्राट् रत्न, खङ्ग और दर्पण को राजिल्ह्र के रूप में धारण करते रहे हैं, और अबतक भी उनको धारण करते हैं। शुरू में जापानी लोग लिखना नही जानते थे। लिखने की कला सम्भवतः उन्होंने चीन से सीखी। अब भी जापान की लिपि प्रायः वही हैं, जो चीन की है। ईसवी सन् के प्रारम्भकाल में चीनी लिपि का जापान में प्रवेश हुआ। इसी कारण उससे पहले के समय की कोई लिखित पुस्तकें व अन्य लेख जापान में उपलब्ध नहीं

होते और इसीलिये ईसवी सन् से पूर्व का जापानी इतिहास केवल दन्तकथाओं व परम्परागत गाथाओं पर आश्रित है।

ईसवी सन् के शरू होने से पूर्व जापान में सभ्यता के दो प्रमुख केन्द्र थे, इजुमी और यमतो। क्यूशु द्वीप में सुर्य देवताका पौत्र निनिगी-नो-मिकोतो प्रकट हुआ था। उसके प्रपौत्र जिम्मू तेनो ने ही यमतो का विजय कर वहां सभ्यता का विकास किया था। इसमें सन्देह नही, कि यमतो के निवासी लोहे का उपयोग जानते थे, और प्रस्तर युग से आगे बढ़कर सभ्यता के क्षेत्र में उन्नति करने के लिये प्रयत्नशील थे। जिम्म नेनो के समय से जापान का बड़ा भाग एक शासन की अधीनता में आ गया वा। पर यमतो के राजा व सम्राट्की शक्ति के विकास ने अन्य राज्यों की सत्ता को नष्ट नहीं कर दिया था। इस युग में जापान में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। प्राचीन ग्रीस व भारत के समान प्राचीन जापान भी बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य के निवासी यह मानते थे, कि वे किसी एक पर्वज की सन्तान हैं, वे सब एक देवी देवताओं की पूजा करते थे और एक राजा की अधीनता में रहते थे। यमतो का राज्य इन सबमें प्रधान व शक्तिशाली था और उसके राजा को अन्य सब राजा अपना अधिपति स्वीकार करते थे। इसीलिये उसे सम्राट् की पदवी प्राप्त थी। यमतो के सम्राट जिम्म तेनो ने जिस राजवंश का प्रारम्भ किया, वही अब तक जापान में विद्यमान है। सम्भवतः इतिहास में अन्य किसी राजवंश ने इतने सदीर्घ समय तक राजशक्ति का उपभोग नहीं किया है। धीरे धीरे यमतो के राजवंश की शक्ति बढ़ती गई, अन्य राज्यों के राजा उसकी अधीनता में आते गये और जिम्मू तेनो के वंशजों के सम्मुख उनकी स्थिति स्वतन्त्र राजाओं की अपेक्षा सामन्तों के सद्श होती गई। राजशक्ति के एक केन्द्र में केन्द्रित होने के साय-साथ पुराने छोटे-छोटे राज्यों के राजा सम्राट् के सामन्त व जागीरदार की स्थिति प्राप्त करते गये और इसप्रकार जापान में एक कुलीन जागीरदार श्रेणि का विकास हआ, जो कूल कमानगत रूप से अपनी स्थिति व प्रतिष्ठाको प्राप्त करती थी। ईसवी सन् के प्रारम्भिक काल तक यह अवस्था आ गई थी, कि प्रायः सम्पूर्ण जापान जिम्म तेनो के वंशज सम्राटों के अधीन था और पराने छोटे छोटे राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता का ह्रास हो गया था। वे पूर्णतया यमतो के सम्राट के वशवर्ती हो गये थे।

प्राचीन जापान की जनता को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, कुलीन जागीरदार श्रेणि, व्यवसाय व व्यापार में लगे हुए लोगों की श्रेणि और दास वर्ग। कुलीन जागीरदारों का विकास किस प्रकार हुआ, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। भूमि पर इन जागीरदारों का स्वामित्त्व था और

उसको जोतने बोने वाले किसानों की स्थित दासों के समान थी। व्यवसायी और व्यापारी आर्थिक श्रेणियो (गिल्ड) में सगिठत थे। कौन मनुष्य क्या काम करे, यह उसके जन्म के अनुसार निश्चित होता था। जुलाहे की सन्तान जुलाहा होती थी और वैद्य क। लड़का वैद्य होता था। जापान में यह सम्भव नही था, कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को कर सके, जो उसके पूर्वज न करते हों। जिस प्रकार भारत में अनेक पेशे जातियों का रूप धारण किये हुए है, वैसी ही दशा जापान मे भी थी। शिल्पियों और व्यापारियों की स्थित कुलीन जागीरदारों के मुकाबले में हीन समझी जाती थी। बहु-संख्यक जनता दास थी, और वह जागीरदारों की जमीन पर खेती का कार्य किया करती थी।

जापान के प्राचीन धर्म मे देवी देवताओं का बड़ा महत्त्व था। जापानी लोग समझते थे, कि प्रकृति की विविध शिक्तियां व विविध पदार्थ जीवित जागृत सत्तायें है। वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु आदि सबमें वे अधिष्ठातृ देवताओं की कल्पना करते थे। इन देवताओं को सन्तुष्ट व तृप्त करने के लिये वे अनेक प्रकार के विधि विधानों का अनुष्ठान किया करते थे। वे यह भी मानते थे, कि कितपय देवता अधिक शिक्तिशाली है, और वे अन्य देवताओं पर शासन करते है। इन शिक्तिशाली देवताओं की पूजा पर जापानी लोग अधिक ध्यानां देते थे।

चीन के साथ सम्पर्क जापान के पड़ोस में चीन का शिक्तशाली साम्राज्य विद्यमान था। चिन और हान (२०६ ई० पू० से २२० ई० प० तक) राजवंशों के समय में चीन ने किस प्रकार अपनी शिक्त का विस्तार किया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। कोरिया के कुछ प्रदेश हान साम्राज्य के अन्तर्गत थे, और चीनी लोग अच्छी बड़ी संख्या में वहां निवास करते थे। चीनी सभ्यता कोरिया में भलीभांति प्रवेश पा गई थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि कोरिया द्वारा जापानी लोग भी चीन के सम्पर्क में आवें। हान राजवंश के पतन के बाद चीन की राजशिक्त निर्वेल हो गई थी और चीन में अनेक राज्य स्थापित हो गये थे। इस युग (२२० ई० प० से ६१८ ई० प० तक) में जापान और चीन का अधिक सम्बन्ध नहीं रहा। पर इस काल में भी जापान के राजदूत चीन के विविध राज्यों के राज दरबारों में आते जाते थे और बहुत से चीनी लोग भी जापान की यात्रा करते थे। राजशिक्त की दृष्टि से चीन इस समय अनेक राज्यों में विभक्त था, और उनमें प्रायः युद्ध होते रहते थे। यह स्वाभाविक था, कि

चीन के राजा आपस के युद्धों में यमतो के जापानी राज्य की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते। हान राजवंश के बाद बौद्ध धर्म का चीन में बहुत प्रचार हुआ। बौद्ध प्रचारक चीन से कोरिया भी गये और वहां भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। यह स्वाभाविक था, कि बौद्ध भिक्षु कोरिया से जापान भी जावें। ऐतिहासिक लोग यह मानते हैं, कि जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश छटीं सदी में हुआ और धीरे धीरे सम्पूर्ण जापान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया।

बौद्ध धर्म के साथ साथ चीनी भाषा, लिपि और साहित्य का भी जापान में प्रवेश हुआ। जापान के कूलीन व समृद्ध लोग बड़े शौक से चीनी पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। चीन के सम्पर्क ने जापान में नये जीवन का संचार किया। जापानी लोगों में यह विशेषता है, कि वे अपने से उन्नत सभ्यता और नये ज्ञान विज्ञान को बड़ी तेजी के साथ अपना लेते हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में जब पारचात्य देशों के सम्पर्क में आकर उन्होंने अपनी हीन दशा का अनुभव किया, तो उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साय नये ज्ञान विज्ञान को ग्रहण किया और आधी सदी से भी कम समय में वे अमे-रिका और युरोप के समकक्ष हो गये। सातवी और आठवी सदियों में पहले भी ठीक यही प्रक्रिया जापान के इतिहास में हो चुकी है। जब जापानी लोग अपने से अधिक उन्नत चीनी लोगों के सम्पर्क में आये. तो अपनी उन्नति के लिये भी उनमें उत्साह का संचार हुआ और बड़ी तेजी के साथ वे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए । चीनी लिपि को अपनाकर जापानी लोगों ने अपनी भाषा में साहित्य का निर्माण शुरू किया । काव्य, इतिहास, धर्म, चिकित्सा आदि पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये और मूर्तिनिर्माण, चित्रकला, संगीत आदि के क्षेत्र में भी जापानी लोगों ने बहत उन्नति की।

सामन्त पद्धति—इस इतिहास में हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि जापान के प्राचीन राजनीतिक इतिहास का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकें। पर जापानी इतिहास की कुछ बातों का निर्देश करना आवश्यक है। इनमें प्रथम सामन्त्रपद्धित का विकास है। सातवीं सदी तक जापान बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और ये सब राज्य एक जापानी सम्राट् की अधीनता को स्वीकृत करते थे। प्रमुख राजकर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। पर घीरे घीरे राजकर्मचारी के पद वंश-कमानुगत होने लगे और कितपय कुलीन परिवार राजशक्ति का उपभोग करने के कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये। जापान में राजकर्मचारियों को

अपना निर्वाह करने के लिये जागीर देने की प्रथा थी। जागीर की आम-दनी से वे अपना गुजारा करते थे। जब राजकीय पद पिता के बाद पुत्र को मिलने लगे, तब जागीरें भी एक कुल में स्थिर हो गईं। न केवल विविध राजकीय पदों पर अपितु जागीरों पर भी विशिष्ट कुलों का वंश-कमानुगत रूप से अधिकार स्थापित हो गया। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि जापान में सामन्त पद्धित का विकास हुआ और जिन राजकर्मचारियों की नियुक्ति पहले सम्राट् की केन्द्रीय सरकार द्वारा होती थी, वे अब बड़े बड़े जागीरदार बन गये और अपने अपने क्षेत्र में वे स्वतन्त्र सामन्तों के समान शासन करने लगे। पुराने राज्यों की शासक श्रेणियों के लोग अब शासक के हाथ साथ जागीरदार भी हो गये और उनका यह प्रयत्न होने लगा कि वे शक्ति का प्रयोग कर जहां अपनी जागीरों में वृद्धि करें वहां साथ ही राज्य में भी उनका प्रभाव विद्ध को प्राप्त हो।

सैनिक श्रेणि सामन्त पद्धित के विकास का यह परिणाम हुआ, कि जापान में एक ऐसी श्रेणि का निर्माण शुरू हुआ, जिसका कार्य ही सैनिक सेवा था। प्रत्येक सामन्त या जागीरदार इस बात के लिये प्रयत्नशील था, कि वह अपनी जागीर पर अपने आधिपत्य को कायम रखे, और यदि सम्भव हो तो अपनी जागीर की वृद्धि भी करे। इसलिये उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाना शुरू किया और बहुत से मनुष्य शक्ति और आर्थिक आमदनी के लोभ से आकृष्ट होकर उनकी सेनाओं में भरती होने प्रारम्भ हुए। प्रत्येक सामन्त की यह कोशिश रहती थी, कि उसकी सेना अधिक से अधिक प्रबल हो। बारहवी सदी तक जापान में यह दशा आ गई थी, कि विविध सामन्त लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने लगे थे। सम्राट् व केन्द्रीय सरकार का उन पर आधिपत्य नामभात्र का रह गया था और ये सामन्त एक दूसरे के साथ युद्ध में भी निरन्तर व्यापृत रहते थे। सम्राट् इन सामन्त राजाओं के सम्मुख अपने को असहाय अनुभव करता था।

शोगूनों का शासन—जापानी सम्राट् की अवीनता को स्वीकृत करने वाले सामन्त राज़ा, जिन्हें जापान में दैम्यो कहते थे, जहां अपनी जागीरों के विस्तार में तत्पर थे, वहा साथ ही अपने अतिरिक्त अन्य सामन्तों को अपना वशवर्ती करके केन्द्रीय सरकार पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। सम्राट् के प्रति इनके हृदय में भिक्त का भाव था, उसे ये दैवी मानते थे। अतः इन्होंने यह यत्न नहीं किया, कि सम्राट्

को राज्यच्युत कर स्वयं उस पद को प्राप्त कर लें। पर जिस प्रकार भारत में पेशवा लोगों ने छत्रपति राजा को नाममात्र के लिये राजा के पद पर अधिष्ठित रखकर स्वयं शासनसूत्र का संचालन किया, या जिस प्रकार नैपाल में राना लोगों ने महाराजािं राज की सत्ता को स्वीकृत करते हुए नैपाल के वास्त-विक शासन को अपने हाथ में कर लिया, वैसे ही जापान में अनेक दैम्यो लोगो ने सम्राट्की सत्ता को कायम रखते हुए शासन शक्ति अपने अधीन कर ली। इस प्रकार के सामन्त राजाओं में योरीतोमो का नाम विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। वह बड़ा प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी मनुष्य था। बारहवी सदी के अन्त में उसने अन्य सब सामन्तों को परास्त कर केन्द्रीय शासन में अपने प्रभाव को स्थापित किया और सम्राट् को अपने हाथों में कठपुतली बना लिया। वह जापान का प्रथम शोगुन (सर्व-विजयी सेनानी) बना। योरीतोमो ने यह यत्न नहीं किया, कि अन्य सामन्तों को सर्वथा नष्ट कर दे। उसने सामन्तपद्धित को जारी रखा, पर सेना की सहायता से अपनी शक्ति को इतना अधिक बढ़ा लिया, कि कोई अन्य सामन्त उसके सम्मुख सिर नही उठा सकता था। वह सच्चे अर्थों में 'प्रणत-सामन्त' था। उसने जापान की केन्द्रीय सरकार का नये सिरे से संगठन किया और इस समय से जापान में सैनिक लोगों का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया। पर शोगुन का पद योरीतोमो के वंश में सदा के लिये स्थिर नहीं रह सका। योरीतोमो के उत्तराधिकारी उसके समान प्रतापी नही थे। परिणाम यह हुआ, कि अन्य सामन्त राजा प्रबल हो गये। पर योरीतोमो शोगून द्वारा जापान के शासन की जिस पद्धति का प्रारम्भ किया गया था, वह बाद में भी कायम रही। शोगून का पद योरीतोमों के कुल से निकलकर अन्य कुलों में चला गया, पर जापान की केन्द्रीय सरकार पर किसी न किसीं शोगून का आधिपत्य कायम रहा, और सम्राट् की शक्ति इन शोगूनों के सम्मुख सर्वदा अगण्य रही।

तोकुगावा शोगून—शोगून का पद प्राप्त करने के लिये जापान के विविध सामन्त कुलों में किस प्रकार संघर्ष होता रहा, इसका वृत्तान्त यहां लिख सकना असम्भव है। यहां इतना निर्देश कर देना पर्याप्त होगा, कि १६०३ में शोगून का पद तोकुगावा कुल में चला गया और १८६७ तक (१६०३ से १८६७ तक) यह पद इसी कुल में स्थिर रहा। जिस प्रतापी तोकुगावा नेता ने अन्य सब सामन्तकुलों को परास्त कर शोगून के गौरवमय पद को सबसे पूर्व प्राप्त किया था, उसका नाम इयासू था। ढाई सदी से अधिक समय तक कोई अन्य सामन्तकुल इतना शक्तिशाली नहीं हुआ, कि तोकुगावा कुल का मुकाबला

कर सके। इसका परिणाम यह हुआ, कि २६५ वर्षों तक जापान सामन्तों के पारस्परिक युद्धों से बचा रहा। देश में शान्ति कायम रही और जापान को यह अवसर मिला, कि वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तोकुगावा कुल के शोगूनों के शासनकाल में ही यूरोपियन लोगों के दुर्व्यवहार से परेशान होकर तोकुगावा शोगूनों ने उनका जापान मे आना निषिद्ध कर दिया और जब १८५३ में कोमोडोर पेरी द्वारा पाश्चात्य लोगो ने जापान के साथ अपने सम्पर्क को पुनः स्थापित किया, तब भी वहा का शासन-सूत्र तोकुगावा कुल के शोगूनों के ही हाथों में था।

### (२) पाश्चात्य देशों से प्रथम सम्पर्क

मंगोल साम्राज्य के समय में यूरोप के लोग चीन में आते जाते थे। मार्को पोलो आदि अनेक यात्रियों ने इस काल में चीन की यात्रा की थी और मंगोल सम्राटों के राजदरबार मे निवास भी किया था। पर तेरहवी चौदहवी सदियों में कोई यूरो-पियन यात्री जापान भी आया हो, इसका पता नही है। मार्को पोलो ने चीन में निवास करते हुए जापान के विषय में भी सूना था और इस देश के सम्बन्ध में अनेक बातें भी उसने अपने यात्राविवरण में उल्लिखित की थीं। यही कारण है, कि जब अफ्रीका का चक्कर काटकर पोर्तुगीज व अन्य यूरोपियन लोगों ने एशिया के पूर्वी देशों मे आना जाना शुरू किया, तो वे जापान भी गये। सबसे पहले १५४२ में यूरोपियन जातियों का जापान के साथ सम्पर्क हुआ । भारत, चीन, **धा**दि के समान जापान में भी समद्रमार्ग से जाने वाले पहले युरोपियन यात्री पोर्तु-गीज लोग थे। सोलहवी सदी के अन्त तक स्पेनिश लोग भी जापान गये और सत-रहवी सदी के शरू में (तोकूगावा शोगुनों के शासनकाल में) डच और इङ्गलिश लोग भी जापान आने जाने लगे। ये यूरोपियन यात्री हिन्द महासागर, मलक्का अन्तरीप और फिलिप्पीन के समीप से होते हुए जापान की तरफ जाते थे, अतः स्वाभाविक रूप से शुरू में ये क्यूश्र गये और नागासाकी में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कायम की । क्यूशु के सामन्तों ने इन विदेशी व्यापारियों का स्वागत किया और व्यापार कार्य में इनकी सहायता की।

यूरोपियन व्यापारियों के साथ साथ ईसाई मिशनरी भी जापान पहुंचने लगे। जेसुएट सम्प्रदाय का नेता फ्रांसिस क्सेवियर पूर्वी एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करता हुआ जापान भी गया। १५४९ में उसने जापान में अपना प्रचार कार्य प्रारम्भ किया और उत्तर में क्योतो तक की यात्रा की। फ्रांसिस क्सेवियर देर तक जापान में नहीं रहा, पर उसके साथी वहां पर कार्य करते रहे। जेसुएट

लोगों के बाद फांसिस्कन, डोिमिनिकन आदि अन्य ईसाई सम्प्रदायों के प्रचारक भी जापान गये और इन मिशनरियों ने हजारों जापानी नागरिकों को किश्चियन धर्म का अनुयायी बनाया। जापानी लोग नये विचारों का स्वागत करने के लिये सदा उद्यत रहते थे, अतः उन्होंने ईसाई धर्म में भी बहुत दिलचस्पी प्रदिशत की। सामन्त लोगों का खयाल था, कियूरोपियन लोगों के व्यापार से उनका अपना भी बहुत लाभ हैं। अतः वे जहां विदेशी व्यापारियों का स्वागत करते थे, वहां साथ ही विदेशी धर्म प्रचारकों का भी आदर करते थे।

यूरोपियन लोगों को जापान से सम्पर्क रखने का निषेष — यूरोपियन लोग जापान में व्यापार और धर्म के विस्तार में तत्पर थे, पर वे देर तक अपने कार्य को जारी नहीं रख सके । कुछ समय बाद ही जापान की सरकार ने एक आज्ञा प्रकाशित की, जिससे यूरोपियन लोगों के जापान में आवागमन को रोक दिया गया । जापान ने इस नीति का अनुसरण किन कारणों से किया, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है—

- (१) यूरोपियन व्यापारियों में परस्पर एकता नहीं थी, वे एक दूसरे की निन्दा करने में तत्पर थे। डच लोग जापानियों से कहते थे, कि अंग्रेजों से व्यापार करना अनुचित है, और इससे उनके देश का नुकसान होगा। स्पेनिश और इङ्गलिश लोग इसी तरह की बात डच लोगों के विषय में कहते थे। यूरोपियन लोगों से एक दूसरे की निन्दा सुनकर जापानी लोग सोचते थे, कि सभी पाश्चात्य लोग बुरे हैं और उनके साथ सम्पर्क रखना उचित नहीं है।
- (२) भारत में ब्रिटिश और फेंच लोग, फिलिप्पीन में स्पेनिश लोग, चीन के समुद्रतट पर पोर्तुगीज लोग और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों में डच लोग इन प्रदेशों के निवासियों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे थे, उससे जापानी लोग परिचित थे। इस दुर्व्यवहार का वृत्तान्त जापानियों में इस विचार को विक-सित कर रहा था, कि यूरोपियन लोगों के साथ सम्पर्क रखना सर्वथा अनुचित है।
- (३) जापान के समुद्र तट के समीप भी डच और इंगलिश लोगों में अनेक बार लड़ाइयां हुईं। इन लड़ाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर जापानी लोग यह भलीभांति अनुभव करने लगे थे, कि यूरोपियन व्यापारी जिन देशों से आ रहे हैं, वे लड़ाकू हैं, और उनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यापार करना ही नहीं है।
- (४) जापान में धर्म प्रचार कार्य में व्यापृत ईसाई मिशनरी अपने को जापानी सम्राट् की प्रजा नहीं समझते थे। उनमें यह प्रवृत्ति निरन्तर बढती जाती थी, कि अपने को जापान की सरकार के अधीन न समझें और अपनी रक्षा के लिये अपने देश की सरकारों पर निर्भर रहें। जापान के जो नागरिक ईसाई धर्म को

स्वीकार कर लेते थे, विदेशी मिशनरी उनके प्रति पक्षपात का भाव रखते थे और यह प्रयत्न करते थे, कि सरकारी कर्मचारियों व न्यायाधीशों पर अनुचित रूप से जोर देकर इन जापानी ईसाइयों को लाभ पहुंचावें। जापान में यह विचार निरन्तर जोर पकड़ता जाता था, कि विदेशी मिशनरी केवल धर्म प्रचारक ही नहीं हैं, अपितु अपने देश के गुप्तचर भी हैं और वे जापान में विदेशी सत्ता को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है।

इसीलिये तोकुगावा कुल के शोगुनों से पूर्व ही १५८७ में जापानी सरकार की ओर से यह आज्ञा प्रकाशित की गई थी, कि जापान देवताओं का देश है और उसमें एक ऐसे धर्म का प्रचार उचित नहीं है, जो देवपूजा का विरोधी है। ईसाई मिश-नरियों को आदेश दिया गया, कि वे जापान को छोड़कर चले जावें। कुछ मिशनरी गिरफ्तार भी किये गये, पर इसी बीच में १६०३ तोकृगावा कूल के नेता इयासू ने अन्य सब सामन्तों को परास्त कर शोगून पद को प्राप्त कर लिया । इयासू पाश्चात्य लोगों के प्रति मैत्री भावना रखता था, वह विदेशी व्यापार का प्रबल पक्षपाती था और उससे अपने देश का लाभ मानता था। यही कारण है, कि उसने १५८७ की सरकारी आज्ञा को शिथिल कर दिया और ईसाई मिशनरी पहले के सदश अपने कार्य में तत्पर हो गये। इयासू की सिहण्णता की नीति से लाभ उठाकर विदेशी पादरी इतने उदृण्ड हो गये, कि अन्त में इयास ने भी अनभव किया कि इन धर्म प्रचारकों का उद्देश्य केवल धर्म प्रचार ही नहीं है, वे धर्म की आड़ में अपने देशों के प्रभुत्त्व को जापान में स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसीलिये १६१२ में इयासू ने अनेक ऐसी आज्ञायें प्रकाशित कीं, जिनका उद्देश्य विदेशी पादिरयों के कार्य को नियन्त्रित व मर्यादित करना था। पर ईसाई पादरी इन आजाओं की उपेक्षा करते थे। परिणाम यह हुआ, कि अनेक पादरी गिरफ्तार किये गये और कतिपय को प्राणदण्ड भी दिया गया। पर इससे भी ईसाइयों ने अपने कार्य को बन्द नहीं किया । १६३७-३८ में उन्होंने राजनीति में खुले तौर पर हस्तक्षेप शुरू किया और यह प्रयत्न किया कि शोगुन के शासन के विरुद्ध जनता को विद्रोह करने के लिये प्रेरित करें । परिणाम यह हुआ, कि जापानकी सरकार विदेशी मिशनरियों के बहुत खिलाफ हो गई और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई । कानून द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार को रोक दिया गया और बहुत से पादरी जापान को छोड़कर बाहर चले जाने के लिये विवश हुए। बहुत से पादिरयों को राज्य की ओर से कठोर दण्ड भी दिये गये।

जापान की सरकार ने केवल ईसाई धर्म के प्रचार को ही बन्द नहीं किया,. अपितुयह भी व्यवस्था की, कि यूरोपियन व्यापारी जापान में व्यापारन कर सकें। स्पेन, पोर्त्गाल और इङ्गलैण्ड के व्यापारियों को आज्ञा दी गई, कि वे जापान में न आवें। इसी प्रकार जापानी लोगों के लिये भी फिलिप्सीन आदि ऐसे प्रदेशों में व्यापार के लिये जाना निषद्ध कर दिया गया, जहां यूरोपियन लोग अपने पैर जमा चुके थे। यूरोपियन लोगों में केवल डच लोगों को यह अनुमति दी गई, कि वे जापान के साथ व्यापार को जारी रख सकें। पर उनके लिये भी यह व्यवस्था की गई, कि वे केवल नागासाकी बन्दरगाह में ही आजा सके। इस प्रकार सतरहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में जापान यूरोपियन लोगों के सम्पर्क से पृथक् हो गया और इन पाश्चात्य लोगों को यह अवसर नही रहा, कि वे चीन के समान जापान में भी धर्म प्रचार व व्यापार की आड़ में अपने साम्राज्यवाद का प्रसार कर सकें।

### (३) उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जापान की दशा

राज्य का शासन—तोकुगावा शोगूनों ने जापान में जिस ढंग से शासनसूत्र का संचालन किया, उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। शासन का अधिपति सम्राट् था, पर वास्तविक शक्ति उसके हाथ में नही थी। सम्पूर्ण शासन उसके नाम पर होता था, पर वह शासन-नीति का निर्माण नही करता था। सम्राट् व उसके परिवार को खर्च के लिये राजकीय आमदनी का इतना भाग दे दिया जाता था, कि वह बड़ी शान के साथ अपने राजप्रासाद में जीवन बिता सके। जापानी लोग समझते थे, कि सम्राट् दैवी है, देवताओं का वंशज है, वे उसे साक्षात् देवता धानते थे। उनके हृदय में अपने सम्राट् के प्रति असीम आदर का भाव था। किसी व्यक्ति के लिये यह सम्भव नही था, कि वह सम्राट् से मिल सके या शोगून के विरुद्ध उसके कान भर सके। सम्राट् का राजप्रासाद क्योतो में विद्यमान था और वहां वह जनता से किसी भी प्रकार का सम्पर्क न र्खता हुआ आराम के साथ जीवन व्यतीत करता था।

शोगून का निवासस्थान येदो में था। जापान के शासन का सञ्चालन इसी नगर से होता था। वास्तविक राजशिक्त शोगून के हाथों में थी। अन्य सब सामन्तों को तोकुगावा कुल के शोगूनों ने अपना वशवर्ती बना रखा था। सामन्तों के लिये यह आवश्यक था, कि वे साल में कुछ समय येदो में शोगून के दरबार में रहें। जब वे येदो से अनुपस्थित हों, तब उनकी पत्नी व सन्तान को वहां रहना पड़ता था। शोगून समझते थे, कि यदि कोई सामन्त विद्रोह करने का यत्न करेगा, तो उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार करके उसे अपने वश में लाया जा सकेगा। सामन्त लोग क्या सोचते हैं, क्या योजनायें बनाते हैं, यह जानने के लिये उन पर

गुप्तचर रखे जाते थे। इन गुप्तचरों के कारण सामन्त लोग शोगन के खिलाफ षड़यन्त्र करने में सर्वथा असमर्थ थे। प्रत्येक सामन्त के लिये आवश्यक था, कि वह शोगून के प्रति लिखित रूप में राजभिक्त की शपथ ले। जिन सामन्तों पर शोगून को विश्वास होता था, उन्हें शासन के महत्त्वपूर्ण कार्य सुपुर्द किये जाते थे। शोगून की तरफ से यह भी व्यवस्था की गई थी, कि कोई सामन्त सरकारी आजा के बिना अपने दुर्ग की मरम्मत भी न करा सके। इन सब उपायों का यह परिणाम था, कि सामन्त लोग शोगूनों के पूर्णतया वशवर्ती हो गये थे और उनमें विद्रोह और षड़यन्त्र की प्रवृत्ति सर्वथा नष्ट हो गई थी।

किस प्रकार जापान में एक सैनिक श्रेणि का विकास हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस सैनिक वर्ग के लोग समूराई कहाते थे। तोकुगावा शोगूनों के समय में जापान में आन्तरिक युद्धों का प्रायः अन्त हो गया था और देश में पूर्णंतया शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी। किसी वाह्य देश के आक्रमण का भी जापान को भय नहीं था। इसिलये इस काल में समूराई की अपनी सैनिक क्षमता प्रविश्तित करने का कोई महत्त्वपूर्ण अवसर उपस्थित नहीं हुआ। यहीं कारण है, कि ये समूराई लोग शारीरिक शक्ति और सैनिक क्षमता की साथ विद्याध्ययन और शिक्षा प्राप्ति के लिये भी तत्पर हुए। सतरहवी सदी से पूर्व तक जापान में बौद्ध बिहार ही विद्या के केन्द्र थे और बौद्ध भिक्षु ही शिक्षा की ओर ध्यान देते थे। पर तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में समूराई वर्ग ने भी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। प्रत्येक जापानी सैनिक के लिये जिस प्रकार खद्भ संचौलन में कुशल होना आवश्यक था, वैसे ही पाण्डित्य में प्रवीणता प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया। सैन्यशक्ति और शिक्षा में कुशलता प्राप्त कर लेने के कारण समूराई लोगों का प्रभाव जापान के जनसमाज में बहुत अधिक बढ़ गया।

षमं — जापान के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देश में सर्वत्र बौद्ध बिहार और मन्दिर विद्यमान थे और इनमें हजारों बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पर महात्मा बुद्ध ने भारत में जिस अष्टांगिक आर्यमार्ग का उपदेश किया था, वह अपने अविकल रूप में जापान में विद्यमान नहीं था। यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि जापान में जो विधिविधान अनुष्ठान व विश्वास परम्परागत रूप से चले आते थे, वे कायम रहें और उनके कारण जापानी बौद्ध धर्म एक ऐसा रूप धारण कर ले, जो लंका, भारत, बरमा व चीन के बौद्ध धर्म से बहुत कुछ भिन्न हो। जापान के प्राचीन धर्म की 'शिन्तो धर्म' कहते हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने पर भी जापान में शिन्तो धर्म के अनेक विश्वास अक्षुण्ण रूप से कायम रहे। चीन के साथ

सम्पर्क स्थापित होने पर जापानी लोगों ने कन्फ्यूसियस आदि प्राचीन चीनी विचारकों के ग्रन्थों का अनुशीलन भी प्रारम्भ कर दिया था। तोकुगावा शोगून कन्फ्यूसियस के विचारों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे और उनकी संरक्षा के कारण प्राचीन चीनी ग्रन्थों का जापान में बहुत अध्ययन होता था। इस कारण चीन के समान जापान में भी इस आचार्य के विचारों का बहुत प्रभाव था।

नगरों का विकास—तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में जापान में अनेक नगरों ने बहुत उन्नित की । इस काल में जापान के शासन का केन्द्र येदो था । सब सामन्तों के लिये यह आवश्यक था, कि वे स्वयं या उनके परिवार वहां पर निवास करें । इसका परिणाम यह हुआ, कि येदो में बहुत ही सुन्दर इमारतें बनीं और वह जापान का सबसे बड़ा व समृद्ध नगर बन गया । समूराई लोग भी वहां बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि देश के सबसे धनी व समृद्ध वर्ग की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये बहुत से शिल्पी, ज्यापारी व नौकरी पेशा लोग वहां आकर बसने लगें । उन्नीसवीं सदी के शुरू में येदो की जनसंख्या दस लाख से भी ऊपर पहुंच गई थी । इस युग में लण्डन, पेरिस आदि की जनसंख्या भी इससे अधिक नहीं थी और येदो को संसार के सबसे खड़े नगरों में गिना जा सकता था । येदो के समान क्योतो, नागासाकी आदि अन्य अनेक नगरों ने भी इस युग में बहुत उन्नित की।

क्यापार की उन्नित—तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में जापान में पूर्णतया शान्ति और व्यवस्था कायम थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि आर्थिक दृष्टि से देश उन्नित के मार्ग पर अग्रसर हो। इस युग में जापान में कला और शिन्त्य में बहुत उन्नित की। सामन्त और समूराई लोग आर्थिक दृष्टि से सर्वथा निश्चिन्त और समृद्ध थे। वे शिल्प और कला की वस्तुओं पर दिल खोलकर खर्च कर सकते थे। अतः बहुत से लोग शिल्प और कला द्वारा अपनी आजीविका कमाने छंगे और एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ, जिसका काम शिल्पियों द्वारा तैयार किये गये माल को जापान के विविध प्रदेशों में विकय करना था। यह व्यापारी वर्ग पेदो, क्योतो आदि समृद्ध नगरों में व्यापार द्वारा धन कमाने में प्रयत्नशील था, और इसकी आमदनी निरन्तर बढ़ती जाती थी। यही कारण है, कि सामन्त कुलों के अनेक लोग भी इस समाय व्यापार के क्षेत्र में आये और उन्होंने अपनी जागीरों में राजशिक्त के उपयोग की अपेक्षा व्यापार द्वारा धन कमाना अधिक हितकर समझा। उन्नीसवीं और बीसवीं सदियों में मित्सुई कुल के लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध हो गये। इन्होंने व्यापार द्वारा ही अपार धन का उपार्जन किया था।

ये लोग वस्तुतः सामन्त वर्ग के थे, पर व्यापार में लाभ देखकर इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट हुए थे।

विदेशों के साथ सम्पर्क-जापान की सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार और युरोपियन व्यापार को जिस प्रकार निषिद्ध कर दिया था, उससे यह समझा जाता है, कि इस यग में जापान का विदेशों के साथ कोई भी सम्पर्क नही रहा था। पर यह बात पूर्णरूप से सत्य नहीं है। डच लोगों को जापान के एक बन्दरगाह में व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। वहां जापानी लोग उनके सम्पर्क में आते थे। इस . युग मे युरोप के विविध देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति कर रहे थे, डच लोगों द्वारा जापानी उससे भी परिचित थे। अठारहवी सदी में चिकित्साशास्त्र, सैन्यशक्ति, भूगोल आदि अनेक विषयों की यूरोपियन पूस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया । इन पुस्तकों द्वारा जापानी लोग पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान से परिचय प्राप्त करते थे। यही कारण है, कि १८५२ में जब कोमोडोर पेरी ने पाश्चात्य देशों के जापान के साथ सम्पर्क को अधिक घनिष्ठ रूप से स्थापित किया, तो जापान पाश्चात्य विज्ञान को ग्रहण करने के लिये बिलकुल तैयार था । सतरहवी सदी में जापान की सरकार ने यरोपियन व्यापारियों और मिशनरियों पर जो प्रतिबन्ध लगाया था, उसके कारण ये पाइचात्य लोग उस देश में उस ढंग से अपना प्रभुत्त्व नहीं स्थापित कर सके, जैसे कि उन्होंने भारत, चीन, आदि में स्थापित किया था।

# (४) पाइचात्य देशों के साथ सम्बन्ध की पुनः स्थापना

जिम्नीसवी सदी में पाश्चात्य देशों ने जापान के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध को स्थापित करने के लिये एक बार फिर प्रयत्न किया । वैज्ञानिक उन्नति के कारण इस समय पाश्चात्य देशों के जहाज भाप की शक्ति से चलते थे और पृथिवी के सब देशों में आते जाते थे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार असाधारण रूप से उन्नति कर रहा था । एशिया और अफीका के पिछड़े हुए प्रदेश बड़ी तेजी से पाश्चात्य देशों के प्रभाव व प्रभुत्त्व में आते जाते थे । इस दशा में यह सम्भव नही था, कि जापान समय की छहर से अछूता बचा रह सके । भौगोलिक दृष्टि से जापान रूस के बहुत समीप था । सखालिन द्वीप पर रूस और जापान का संयुक्त अधिकार था । कुरील द्वीप समूह पर भी रूस अपना प्रभुत्त्व समझता था। रूसी सरकार की इच्छा थी, कि जापान से अपने सम्बन्ध को अधिक धनिष्ठ बनावे । इस उद्देश्य से रूस का एक प्रतिनिधि मण्डल १७९२ में जापान आया । जहाज के टूट जाने से कतिपय जापानी मल्लाह पथ भ्रष्ट हो गये थे । रूस के एक जहाज ने इन्हें सहायता दी थी, और

इन्हें जापान पहुंचाने के नाम पर ये रूसी लोग वहां आये थे। पर जापान आने का उनका असली प्रयोजन जापान से सम्पर्क स्थापित करना था। १८०४ में रूस ने एक अन्य मिशन जापान भेजा। पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। जापान रूस के साथ व्यापारिक व अन्य सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार नहीं हुआ । रूस के समान ब्रिटेन ने भी इस युग में जपान के साथ सम्पर्क में आने का प्रयत्न किया। १८०८ में एक अंग्रेजी जंगी जहाज नागासाकी आया। ह्वेल मछली पकड़ने के बहाने से अन्य यूरोपियन देशों के जहाज भी जापान के समुद्रतट के आस-पास चक्कर काटने लगे। पाश्चात्य देशों के जहाजों ने कई बार इस नाम पर जापान के बन्दरगाहों तक पहुंचने की कोशिश की, कि उनके पास पीने का पानी समाप्त हो गया है, या कोयले की कमी होगई है, या खाद्य सामग्री कम पड़ गई है। पर जापानी लोग अपनी नीति पर दृढ़ थे । उन्होंने इन विदेशियों को अपने देश में प्रविष्ट नहीं होने दिया । जापान के कुछ मिछयारे मछली पकडते हए अमेरिका के समुद्रतट तक पहुंच गये थे। जहाज टुट जाने के कारण उन्होंने अमेरिका का आश्रय लिया था। अमेरिका ने सोचा, जापान के साथ सम्पर्क स्थापित करने का यह अत्यन्त उत्तम मौका है। इन जापानी मिछयारों को पहले इङ्कलैण्ड लाया गया । फिर ये चीन के मकाओ बन्दरगाह पर पहुंचाये गये और फिर इन्हें मोरिसन नामक अमेरिकन जहाज पर जापान ले जाया गया । १८३७ में जब मोरिसन जहाज जापान पहुंचा, तो जापानियों ने उस पर गोलाबारी की और उसे वापस लौट आना पडा।

१८४० के बाद अमेरिकन लोगों की जापान के सम्बन्ध में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। इस समय तक संयुक्तराज्य अमेरिका प्रशान्त महासागर के तट तक अपना विस्तार कर चुका था। कैलीफोर्निया मलीमांति आबाद हो गया था और अमेरिकन लोग जहाजों द्वारा प्रशान्त महासागर में भलीमांति आने जाने लगे थे। १८४० में दो अमेरिकन जहाज इस उद्देश्य से येदो की खाड़ी में भेजे गये, कि जापानी सरकार से मिलकर उसके साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करें। पर इस अमेरिकन मिशन को सफलता नहीं हुई। जापान की सरकार ने अमेरिका से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने से इनकार कर दिया। १८४२ से १८६० तक विविध पाश्चात्यदेशोंने चीन में किस प्रकार अपने व्यापारका विस्तार कियाथा, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस काल में चीन के बहुत से बन्दरगाह पाश्चात्य देशों के व्यापार के लिये खुल गये थे और चीन पर विदेशी प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। इस दशा में यह सम्भव नहीं था, कि जापान पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क से इसप्रकार बचा रह सके। जापानी लोग भी एशिया में पाश्चात्य देशों के

बढ़ते हुए प्रभाव से परिचित थे । डच लोगों द्वारा उन्हें फिलिप्पीन, चीन आदि के ब समाचार मिलते रहते थे । पर प्रश्न यह था, कि पाश्चात्य देश किस प्रकार बापान को अपने साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये विवश करें ।

कमोडोर पेरी का आगमन-जापान के साथ अपना सम्पर्क स्थापित करने में गबसे अधिक तत्परता अमेरिका ने प्रदिशत की । अमेरिका के राष्ट्रपति ने कमोडोर ारी के नेतत्त्व में एक मिशन इस उद्देश्य से जापान भेजा, कि वह वहां जाकर अमेरि-हन सरकार का सन्देश जापान की सरकार तक पहुंचावे। पेरी के इस मिशन के इद्देश्य निम्नलिखित थे—(१) यदि कोई अमेरिकन जहाज जापान के समद्रतट पर ृट जाय, तो उसके मल्लाहों व यात्रियों को जापान में आश्रय दिया जाय। (२) बमेरिकन जहाजों को यह अनमति हो, कि वे जापानके बन्दरगाहों से कोयला, जल ा खाद्य सामग्री आदि ले सकें। (३) जापान के बन्दरगाह अमेरिकन व्यापार ह लिये खोल दिये जावें । २४ नवम्बर, १८५२ को पेरी ने नारफोक के बन्दरगाह र प्रस्थान किया । उसके साथ में चार जहाज थे । ३ जुलाई, १८५३ को पेरी के गहाज योकोहामा की खाडी में पहंच गये। जापानी सरकार की ओर से उन्हें शादेश दिया गया, कि वे समुद्रतट के समीप न आवें। पर पेरी ने इस आदेश की कोई रवाह नहीं की । वह जापान के समुद्र तट पर पहुंच गया और अमेरिकन राष्ट्रपति । पत्र को जापानी कर्मचारियों के सुपूर्व कर यह कहकर लौट गया, कि मै एक साल ाद फिर आऊँगा । इस बीच में जापानी सरकार अमेरिका की मांग पर भलीभांति बंचार कर ले और अपने उत्तर को तैयार कर लें। पेरी द्वारा लाया गया अमेरिकन ाष्ट्रपति का पत्र शोगृन के पास पहुंचा दिया गया। शोगुन और उसके साथियों ो उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया। जापानी सरकार भलीभांति अनभक हरती थी, कि इस समय की परिस्थिति ऐसी है, कि पाश्चात्य देशों की उपेक्षा कर किना सम्भव नहीं है। केवल अमेरिका ही नहीं, रूस भी इस समय जापान के साक यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये जोर दे रहा था। उसकी ओर से भी एक मेशन इस समय नागासाकी पहुंच गया था। फांस के जहाज भी जापान के समुद्रतट ह आसपास चक्कर लगा रहे थे और ब्रिटेन भी इस चिन्ता में था, कि शीघ्र से शीघ्र गपान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की स्थापना की जाय। इस दशा में कमोड़ोर पेरी । पूरे एक साल तक प्रतीक्षा करना अनुचित समझा । फरवरी, १८५४ में वह अपने ।हाजों को लेकर जापान पहुंच गया। इन जहाजों में अमेरिकन सैनिक बड़ी संख्या में बद्यमान थे और पेरी को यह आदेश था, कि यदि जापानी सरकार अमेरिका की मांगों र ध्यान न दे, व पेरी को जापान-प्रवेश से रोके, तो वह सैन्य शक्ति का प्रयोग कर कि। पर कमोडोर पेरी को अमेरिकन सैन्यशक्ति का प्रस्तोग करने की आवश्यकला

नहीं हुई। जापानी सरकार भलीभांति अनुभव करती थी, कि युद्ध में पाश्चात्य देशों का मुकाबला कर सकना सम्भव नहीं है। भाप की शक्ति से चलनेवाले विशालकाय अमेरिकन जहाजों ने जापान के सैनिक नेताओं को यह सुचारु रूप से बोध करा दिया था, कि वे उन्नति की दौड़ में पाश्चात्य संसार के मुकाबले में बहुत पीछे रह गये है।

अमेरिका के साथ प्रथम सन्धि—पेरी का प्रयत्न सफल हुआ और १८५४ में जापान और अमेरिका की सन्धि हो गई। इस सन्धि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी—(१) विदेशी जहाजों को यह अधिकार रहेगा, िक वे नागासाकी और दो अन्य जापानी बन्दरगाहों में कोयला भरने, रसद प्राप्त करने, ताजा पानी लेने व अपनी मशीन आदि की मरम्मत करने के उद्देश्य से आ जा सकें। (२) अमेरिका का एक प्रतिनिधि जापान में रह सके। (३) यदि कोई अमेरिकन जहाज जापान के समुद्र-तट के समीप टूट जाय या डूब जाय, तो उसके मल्लाहों व यात्रियों को यह अनुमित हो, िक वे जापान में आश्रय पा सकें। कमोडोर पेरी के प्रयत्न से अब जापान विदेशी राज्यों के साथ सम्पर्क से पृथक् नहीं रहा। वह पाश्चात्य देशों के लिये अब 'ख्लना' प्रारम्भ हो गया।

अमेरिका के बाद अन्य पाश्चात्य देशों ने भी जापान के साथ इसी प्रकार की सन्धियां की । १८५४ में इङ्गलैण्ड को, १८५५ में रूस को और १८५५-५७ में हुालैण्ड को इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए ।

अमेरिका के साथ द्वितीय सिन्ध—१८५४ की सिन्ध के अनुसार श्री टाउन शैण्ड हैरिस को जापान में अमेरिका का प्रथम प्रतिनिधि व राजदूत नियत किया गया। श्री हैरिस अत्यन्त कुशल व चाणाक्ष राजनीतिज्ञ था। उसने जापान के राजनीतिक नेताओं से मैत्री स्थापित की और उन्हें यह समझाया कि उन्नीसवी सदी के इस उत्तराई में जापान के लिये पाश्चात्य देशों के सम्पर्क से पृथक् रह सकना असम्भव है। विविध यूरोपियन राज्य इस समय (१८४२-६०) चीन में जिस प्रकार अपने प्रभाव का प्रसार कर रहे थे, हैरिस ने उसकी ओर जापानी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उसने जापानी नेताओं को यह भी कहा, कि रूस और इङ्गल्छण्ड चीन के समान जापान के विरुद्ध भी सैन्यशक्ति के उपयोग में संकोच नहीं करेंगे और इस स्थिति में जापान का हित इसी बात में है, कि वह पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क को बढ़ावे और उन्हें व्यापार आदि की वे सब सुविधाएँ प्रदान करें, जो उन्हें चीन व पूर्वी एशिया के अन्य देशों में प्राप्त हो चुकी हैं। हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में जापान और अमेरिका की नई सिन्ध हुई, जिसकी मुख्य शर्त निम्नलिखित थीं—(१) चार नये जापानी बन्दरगाह अमेरिका के लिये खोल दिये गये। तीन

बन्दरगाह १८५४ की सिन्ध द्वारा खोले जा चुके थे। (२) इन सातों जापानी बन्दरगाहों में अमेरिका को व्यापार करने की अनुमित दी गई। (३) अमेरिका ने इस बात का आश्वासन दिया, कि यदि जापान को पाश्चात्य देशों के कारण किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो वह उसकी सहायता करेगा। (४) जापान अपने निर्यात व आयात माल पर अमेरिका से केवल पाच प्रतिशत कर ले सके। अमेरिका की सहमित के बिना इस कर की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय। (५) व्यापार आदि के निमित्त जो अमेरिकन लोग जापान में रहें, उन पर अमेरिकन कानून लागू हो और उनके अभियोगों का फैसला अमेरिकन अदालतों द्वारा किया जाय। अमेरिकन नागरिक जापानी कानून व जापानी अदालतों के अधीन न समझे जावें।

श्री हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में जापान और अमेरिका के बीच जो सिन्ध हुई, उसमें दो बातें जापान की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये विघातक थी। प्रभुत्तव-शिक्तसम्पन्न जापानी सरकार को अब यह अधिकार नही रहा था, कि अपने आयात और निर्यात माल पर अपनी इच्छानुसार कर लगा सके। इसी प्रकार 'एक्स्ट्रा टैरिटोरिएलिटी' की जिस पद्धित का प्रारम्भ चीन में हुआ था, वह जापान में भी लग्गू हो गई थी।

१८५८ की सन्धि का विरोध-कमोडोर पेरी और श्री हैरिस द्वारा जो सन्धियां जापान के साथ की गई थीं, उनपर जापानकी ओर से शोगून की सरकार ने हस्ताक्षर किये थे । पर इस समय तोकूगावा शोगनों की शक्ति क्षीण होनी शरू हो चुकी थी । २५० साल के लगभग उन्होंने अप्रतिहत व अबाध रूप से जापान का शासन किया था । यह स्वाभाविक था, कि इतने सूदीर्घ समय तक शासन कर चुकने पर उनके कुल में निर्बलता आने लगे। इस दशा में जापान के अन्य अनेक बड़े सामन्तों ने तोकुगावा कुल का विरोध प्रारम्भ कर दिया था । अमेरिका के साथ शोगृन द्वारा जो सन्धि की गई थी, उससे इन सामन्तों को एक सूवर्णीय अवसर हाथ लग गया। जापान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो विदेशी राज्यों के बढ़ते हुए प्रभाव को चिन्ता की दृष्टि से देखते थे। विशेषतया, १८५८ की सन्धि द्वारा अमेरिकन लोगों को एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी के जो अधिकार मिले थे,बहुत से लोग उनके सक्त खिलाफ थे। अब तोकूगावा कूल के विरोधी सामन्तों ने जापानी सम्राट को इस बात के लिये प्रेरित करना प्रारम्भ किया, कि वह १८५८ की सन्धि को स्वीकृत करने से इनकार कर दे। हैरिस के सम्मुख अब एक विकट समस्या छपस्थित हुई । येदो की शोगून सरकार से वह सन्धि कर चुका था, पर सम्राट् इस सन्धि को स्वीकृत नहीं करता था । पर इसी समय ब्रिटिश और फेञ्च सेनाओं

#### एशिया का आधुनिक इतिहास

ने चीन में तीन्स्तिन पर कब्जा कर लिया था, और चीन की सरकार को इस बात के लिये विवश किया था, कि वह उनको व्यापार, धर्मप्रचार आदि की सुविधाएँ प्रदान करें । चीन में पाश्चात्य देशों की बढ़ती हुई शक्ति का उदाहरण जापान के सम्मुख था । श्री हैरिस ने इसका उपयोग किया और जापान के सम्म्राट् को भी १८५८ की सन्धि को स्वीकृत कर लेने के लिये प्रेरित किया ।

हालैण्ड, ब्रिटेन, रूस और फांस ने भी अमेरिका का अनुकरण कर जापान की सरकार से नई सन्धिया की, और इन सन्धियों द्वारा प्रायः वे सब अधिकार प्राप्त किये, जो श्री हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में अमेरिका को प्राप्त हुए थे। पर यहां यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि अभी पाश्चात्य देश जापान में वे सब अधिकार प्राप्त नहीं कर सके थे, जो उन्होंने चीन मे प्राप्त कर लिये थे। उदाहरणार्थ, जापान में पाश्चात्य देशों को यह अधिकार नहीं था, कि उनके नागरिक सात बन्दरगाहों के अतिरिक्त अन्यत्र आ जा सकें। उन्हें अभी यह अधिकार भी नहीं मिला था, कि वे किश्चिएनिटी का जापान में प्रचार कर सकें और वहां जमीन खरीदकर या किराये पर लेकर गिरजाधरों व अन्य इमारतों का निर्माण कर सकें।

पाश्वात्य देशों से सन्थियों के परिणाम—१८५८ और उसके बाद जापानी सरकार जिस प्रकार विविध पाश्चात्य देशों को व्यापार सम्बन्धी सुविधाएँ देने, तट-कर को निश्चित करने में अपनी स्वतन्त्रता का परित्याग करने और एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी को स्वीकृत करने के लिये विवश हुई, उसके अनेक महत्त्वपूर्णं परिणाम हुए—

(१) पाद्यवात्य देशों के साथ सम्पर्क में आकर जापानी लोगों ने अनुभव किया, कि यूरोप और अमेरिका के लोग उनकी अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत है। ज्ञान विज्ञान की उन्नति के कारण इन देशों में जो व्यावसायिक क्रान्ति हुई है, उसने आर्थिक दृष्टि से इन देशों को बहुत अधिक आगे बढ़ा दिया है। लोकतन्त्रवाद के विकास के कारण पाद्यवात्य देशों की राजनीतिक दशा भी बहुत उन्नत हो गई है। सैन्य संचालन, अस्त्र शस्त्र, आर्थिक उत्पादन, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में वे जापान की अपेक्षा बहुत उन्नत है। जापानी लोगों की यह विशेषता है, कि वे नई प्रवृत्तियों व नये ज्ञान को अपनाने में संकीर्णता प्रदिश्तित नही करते। यही कारण है, कि उन्होंने प्राचीन समय में चीन के सम्पर्क में आकर उसे अपना गुरु स्वीकार किया था अपेर उसकी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, लिपि आदि को अपना लिया था। अब पाद्यात्य देशों के साथ सम्पर्क में आकर उन्होंने उनके ज्ञान विज्ञान को अपनाना प्रारम्भ किया और इसीलिये आधी सदी से भी कम समय में वे पाद्यात्य लोगों के समकक्ष हो गये। बिजली की तार के साथ सम्पर्क आने से दो ही परिणाम हो सकते

हैं, या तो प्राणी मृत्यु का ग्रास बन जाय या उसमें नई शक्ति का संचार हो । पाश्चात्य देशों का सम्पर्क जापान के लिये बिजली के साथ सम्पर्क के समान था, जिससे उसमें नई शक्ति और नवजीवन का संचार हुआ ।

(२) पाश्चात्य देशो के साथ सम्पर्क ने तोकुगावा कुल के शोगूनो के आधिपत्य का अन्त करने में बहुत सहायता दी । शोगूनो के शासन का अन्त होकर किस प्रकार जापान में फिर से सम्राट् द्वारा शासन का प्रारम्भ हुआ, इस पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे । यहा इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि तोकुगावा कुल के शोगूनों के विश्द्ध जो भावना जापान में उत्पन्न हुई, उसमें विदेशों के साथ सम्पर्क एक महत्त्वपूर्ण कारण था ।

### (५) सम्राट्की शक्ति का पुनरुद्धार

१८६८ में तोकुगावा शोगूनो की शक्ति का अन्त हुआ और जापानी सम्राट् ने राजशक्ति के प्रयोग को फिर से अपने हाथों में लिया । जापान के जिस सम्राट् के शासनकाल में यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, उसका नाम मृत्सुहितो था और वह १८६७ में जापान के राजिसहासन पर आरूढ हुआ था । सम्राट् बनने पर उसने में इजी की उपाधि धारण की थी, और वह इसी नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं । सम्राट् मेइजी द्वारा राजशक्ति के संचालन को अपने हाथों में लेना जापान के आधुनिक इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है, और उसपर अधिक विशद रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता है ।

१८५८ में तोकुगावा कुल के शोगून शासन ने अमेरिका के साथ जो सिन्ध की थी, उससे जापान के बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति अत्यन्त असन्तुष्ट थे। उनका विचार था, कि जिस प्रकार अब तक जापान अपने को पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क से पृथक् रखता रहा है, उसमें परिवर्तन लाना देश के लिये हानिकारक है। इन्होंने शोगून सरकार का विरोध करना शुरू किया। तोकुगावा कुल की प्रभुता के खिलाफ अन्य सामन्त कुलो में जो विरोध भावना थी, उसने इस समय उग्र रूप धारण किया। तोकुगावा कुल के इन विरोधियों में सत्सुमा और चोशू कुल प्रधान थे। समूराई लोग भी विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव के विरोधी थे और उनके खिलाफ शस्त्र उठाने को उत्सुक थे। १८५८की सिन्ध के खिलाफ आन्दोलन अनेक रूपों में प्रकट हुआ। लोगों का कहना था, कि विदेशियों को जापान से निकाल बाहर करना चाहिये और सम्राट् के प्रभुत्त्व का पुनरुद्धार होना चाहिये। क्योंकिं शोगून सरकार ने अमेरिका के साथ सिन्ध की थी, अतः अन्य लोगों का कहना था, कि शोगूनों राजशिक्त को छीनकर सम्राट् को फिर से सब शक्ति अपने हाथों में ले लेनी चाहिये शोगून शासन के विरुद्ध आन्दोलन के अतिरिक्त जापान में इस समय यह प्रवृत्ति शोगून शासन के विरुद्ध आन्दोलन के अतिरिक्त जापान में इस समय यह प्रवृत्ति

भी जोर पकड रही थी, कि विदेशियों पर आक्रमण किये जावें। १८५९ और १८६५ के बीच में ब्रिटिश लोगों पर दो बार हमले हए । सत्सुमा कुल का सामन्त एक दिन जलस के साथ येदो से बाहर जा रहा था । जापान में यह रिवाज था, कि जब इतनी ऊंची स्थिति का कोई व्यक्ति राजमार्ग से जा रहा हो, तो अन्य सब लोग मार्ग से हट जावें। ब्रिटिश लोगो ने इस रिवाज की परवाह नही की। रिचर्डसन नामक एक अंग्रेज इस समय इसी रास्ते से अपने कृछ साथियो के साथ घोडे पर जा रहा था। सत्सुमा के सामन्त राजा के सम्मुख उसने मार्ग नही छोड़ा, इस पर जापानी लोगों ने उस पर हमला किया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पडा। जब इस घटना का समाचार ब्रिटिश सरकार को मिला, तो उसने रिचर्डसन की हत्या का प्रतिशोध करने के लिये सत्सुमा के प्रदेश की राजधानी कागोशिमा पर गोलाबारी की । इस घटना (१८६३) से जापानी लोगों में पाश्चात्य देशों के प्रांत विद्वेष की भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। विदेशियों के विरुद्ध भावना से प्रभावित होकर १८६३ में सम्राट् की ओर से आज्ञा प्रकाशित की गई, कि पाश्चात्य देशों का कोई जहाज जापान मे न आ सके । शोगून का विचार था, कि इस राजाज्ञा को किया मे परिणत कर सकना कियात्मक नही है । इसलिये चोशु के सामन्त राजा ने सम्राट् के आदेश को किया में परिणत करने का कार्य अपने हाथो में लिया । चोश् के सामन्त का प्रदेश शिमोनोसेकी के जलडमरू मध्य के समीप स्थित था। इस स्थान से पाश्चात्य देशों के जहाज बड़ी सख्या मे आते जाते थे। चोशु के सामन्त ने आज्ञा दी, कि जो कोई विदेशी जहाज शिमोनोसेकी के जलडमरूमध्य से गुजरे, उस पर गोलाबारी की जाय । सबसे पहले एक अमेरिकन जहाज पर हमला हुआ । इस पर अमेरिका ने अपने एक जगी जहाज को शिमोनोसेकी पर गोलाबारी करने के लिये भेज दिया । ब्रिटेन, फ्रांस, और हालैण्ड ने अमेरिका का साथ दिया और १८६४ में इन चारों राज्यों की सम्मिलित शक्ति ने जापान पर आक्रमण किया । जापान की जलसेना पाश्चात्य देशों का मुकाबला करने में असमर्थ रही। इस स्थिति में चोशु और सत्सुमा के सामन्त राजाओं ने भी अनुभव किया, कि पाश्चात्य देशों का मुकाबला कर सकना असम्भव है, और उनके साथ सन्धि करके ही रहना अधिक उत्तम है। पर पाश्चात्य देशों के प्रति जिस व्यवहार का सूत्रपात तोकूगावा के शागुनों द्वारा हुआ था, उसके प्रति जापानी लोगों में इतना अधिक विरोघ था, कि शोगून सरकार का प्रभाव कम होने लगा और सम्राट् के दरबार में चोशू और सत्सुमा के सामन्तों का प्रभाव बढ़ने लग गया । इन सामन्तों ने यह तो अनुभव कर लिया था, कि पाश्चात्य देशों का मुकाबला युद्धक्षेत्र में नही किया जा सकता, पर इनके हृदय में उनके प्रति विरोध भावना में कमी नहीं आई थी।

१८६७ में जापान के राजिंसहासन पर सम्राट् मेइजी के नाम से मुत्सुहितो भारू दृ हुआ । सम्राट् पद को ग्रहण करते समय इसकी आयु केवल चौदह साल की थी। पर उसकी शिक्षा ऐसे वातावरण में हुई थी, कि वह किशोरावस्था में ही जापान की राजनीतिक समस्याओं को भलीभाति समझता था। १८६७ के अन्त से पूर्व ही सत्सुमा, चोशु, तोसा और हीजन के सामन्तों ने शोगुन की सेवा में एक भावेदन पत्र भेजा, जिसमे यह अनरोध किया गया, कि नये सम्राट को राजशक्ति का स्वयं उपयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिये और शोगृन सरकार का अन्त होना चाहिये। इस समय तोकुगावा कुल के पूराने शोगून की मृत्यु हो चुकी थी भीर १८६६ में एक नया व्यक्ति इस गौरवपूर्ण पद पर नियुक्त हुआ था। नया शोगून जापानी जनता की भावनाओं को भलीभाति अनुभव करता था। उसने स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार तोकुगावा शोगुनों का अन्त हुआ। शोगुन सरकार का अन्त और सम्राट द्वारा शासनसूत्र को सभाल लेना गापानी इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इस घटना से जापान में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ । विदेशी राज्यों के प्रति विरोध व विद्वेष की भावना नापान में भलीभाति विद्यमानथी, पर साथही वहां के लोग यह भी अनभव करते थे, कि इन विदेशियों से अपने देश की रक्षा करने का एकमात्र उपाय यह है, कि जापान में भी उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान, व्यवसाय व सैन्यशक्ति की उन्नति की जाय, जैसे कि पाश्चात्य देशों में हुई है।

सम्राट् द्वारा राजशक्ति को अपने हाथ में ले लेने से जापान में जो महान् परिबर्तन हुआ, उसके विरोधियों की भी कमी नही थी। यद्यपि शोगून ने अपने पद
से स्वयं त्यागपत्र दे दिया था, पर तोकुगावा कुल के अन्य अनेक व्यक्ति अपने कुल की
शक्ति के हास को सहन नहीं कर सके। उन्होंने क्योतो पर आक्रमण किया और
इस बात का प्रयत्न किया, कि सम्राट् को अपने विरोधियों के प्रभाव से मुक्त करें।
पर उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। एक साल के लगभग तक तोकुगावा
कुल के लोग अपनी शक्ति की पुनः स्थापना का उद्योग करते रहे, पर अन्त में उन्होंने
नई परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। तोकुगावा कुल का अन्तिम शोगून केइकी
था। १८६६ में ही उसने शोगून के पद को प्राप्त किया था। वह बहुत सुशिक्षित
ब्यक्ति था। इतिहास का उसने गम्भीरता के साथ अनुशीलन किया था और वह
भलीभांति अनुभव करता था, कि जापान की केन्द्रीय सरकार तभी सबल हो सकती
है, जब कि उसका संचालन एक केन्द्र से ही किया जाय। इसीलिये उसने स्वयमेव
अपने पद का त्याग कर दिया था।

शोगून सरकार का अन्त होने पर जापान की केन्द्रीय सरकार में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उन पर हम अगुले अध्याय में विचार करेंगे।

#### पांचवां अध्याय

#### जापान का कायाकल्प

#### (१) नया शासन

सामन्त पद्धति का अन्त—सम्राट् मेइजी ने किस प्रकार शोगून सरकार का अन्त कर जापान के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया, इसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब सम्राट् के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था, कि देश में एक व्यवस्थित व शक्तिशाली सरकार की स्थापना की जावे और सम्पूर्ण जापान अपने आन्तरिक भेदों को भूलकर एक सुदृढं केन्द्रीय शासन के अधीन हो जावे। यह बात तभी सम्भव हो सकती थी, जब कि सामन्त पद्धति का पूर्ण रूप से अन्त हो जाय और सम्राट् अपनी सब प्रजा पर समान रूप से शासन करे। इसमें सन्देह नही, कि तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल मे जापान के विविध सामन्त राजा शोगून के वशवर्ती थे, पर जनता पर उनका अपरिमित अधिकार था और वे अपने-अपने प्रदेशों में पर्याप्त रूप से स्वतन्त्र राजाओं के समान सत्ता रखते थे। अब सम्राट् मेइजीने यह प्रयत्न किया, कि धीरे-धीरे जापान से सामन्त पद्धति का अन्त कर दिया जाय। इसके लिये उसने निम्नलिखित उपायों का आश्रय लिया—

- (१) १८६८ में सम्राट् मेइजी ने यह व्यवस्था की, कि प्रत्येक सामन्त की जागीर में एक राजकर्मचारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की ओर से भी की जाय। जागीरों पर से सामन्तों के शासन का अन्त नहीं किया गया, पर केन्द्रीय सरकार की ओर से एक उच्च राजकर्मचारी की नियुक्ति के कारण सामन्त राजाओं और जनता को यह अनुभव होने लगा, कि जागीरों में निवास करनेवाली प्रजा पर सम्राट् का भी प्रत्यक्ष शासन है।
- (२) १८६९ में किदो, सागो आदि विविध नेताओं ने अनेक सामन्तों को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे अपनी अपनी जागीरों पर जो उनका अधिकार है, उसे स्वेच्छापूर्वक सम्राट् को अर्पण कर दें। सत्सुमा, चोशू, हीजन, तोसा आदि के अनेक सामन्तों ने इस समय अपनी जागीरों को स्वयमेव सम्राट् को लौटा दिया। सम्राट् ने बुद्धिमत्तापूर्वक इन सामन्तों को ही अपनी अपनी जागीरों में सूबेदार

के पद पर नियत कर दिया । पुराने युग के ये सामन्त अब अपनी जागीरों के राजा न रहकर उनके सूबेदार बन गये ।

- (३) कुछ मास पश्चात् सम्राट् ने एक आज्ञा प्रकाशित की, जिसमे अन्य सामन्त राजाओं को भी यह आदेश दिया गया, कि वे सब भी सत्सुमा आदि के सामन्तों का अनुसरण कर अपनी अपनी जागीरों को सम्राट् के सुपुर्द कर दें। इस समय तक जापान में राष्ट्रीय भावना और देशप्रेम का विचार इतना प्रबल हो चुका था, और पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क में आने के कारण जापानी लोग अपनी राष्ट्रीय उन्नति के लिये इतने अधिक उत्सुक हो चुके थे, कि किसी सामन्त राजा ने सम्राट् की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया और सबने अपनी नई स्थिति को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया।
- (४) १८७१ में सम्राट् की आज्ञा द्वारा सामन्त पढ़ित का बाकायदा अन्त कर दिया गया । यह व्यवस्था की गई, कि सामन्त लोगों को जन्म भर पेंशिन मिलती रहे और उनकी नौकरी में जो समूराई सैनिक थे, उन्हें भी राज्य की ओर से वृत्ति मिलती रहे । सामन्तो और समूराई लोगों को पेंशिन देने की व्यवस्था के कारण राज्यकोष पर खर्च का बोझ बहुत बढ़ गया। अतः १८७३ में यह आज्ञा जारी की गई, कि मासिक पेंशिन के स्थान पर एक रकम सामन्तों व समूराइयों को देदी जाय।

जो सामन्त और समूराई लोग सिंदयों से अपने विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहे थे, उनकी स्थिति में अकस्मात् इस प्रकार का परिवर्तन आ जाना सुगम बात नहीं थी। पर देशभिक्त की भावना से प्रेरित होकर ही बहुत से सामन्तों ने इस समय स्वेच्छापूर्वक अपने विशेषाधिकारों का परित्याम किया। केन्द्रीय सरकार ने भी उन्हें इतनी रकम मुआवजे के तौर पर प्रदान कर दी, जिससे वे जागीर को संभालने की झंझट से मुक्त होकर अपना निर्वाह भलीभांति कर सकते थे। समूराई लोगों को भी नई स्थिति में विशेष संकट का सामना नहीं करना पड़ा। हम पहले लिख चुके है, कि इस समय जापान में समूराई लोगों में शिक्षा का विशेष रूप से प्रचार था। सम्पूर्ण जापान के एक केन्द्रीय शासन के अधीन हो जाने के कारण उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार उच्च राजकीय पद प्राप्त करने का अवसर मिला। पर यह नही समझना चाहिये, कि सामन्त पद्धित का अन्त करते हुए जापानी सरकार को किसी संकट का सामना नही करना पड़ा। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अन्त में केन्द्रीय सरकार परिस्थिति को संभाल सकने में समर्थ हुई।

नई सेना—सामन्त पद्धति का अन्त करते ही जापान की सरकार ने नई सेना का संगठन कया। अब तक जापान की सेना का निर्माण समूराई लोगों द्वारा होता था, और ये समूराई विविध सामन्तों की सेवा में रहकर सैनिक सेवा करते थे। सर्वसाधारण जनता को यह अवसर नहीं था, कि सेना में भरती हो सके। पर अब सब लोगों को यह अवसर दिया गया, कि वे सेना में भरती हो सकें और अपनी योग्यता के अनुसार सैनिक क्षेत्र में उन्नति कर सकें। १८७२ में जापान में बाधित सैनिक सेवा की पद्धित को प्रारम्भ किया गया। सब लोगों के लिये यह आवश्यक कर दिया गया, कि वे सैनिक शिक्षा प्राप्त करे और निश्चित समय तक सैनिक जीवन व्यतीत करें। निःसन्देह जापान के जीवन में यह भारी क्रान्ति थी। अब तक सेना का संचालन सामन्त राजाओं द्वारा होता था, अब जनता में प्रत्येक प्रकार की स्थिति के लोगों को यह अवसर मिला, कि वे सेना में उच्च पदों को प्राप्त कर सकें।

नये शासन के सिद्धान्त—सम्राट् मेइजी ने शोगून सरकार का अन्त करके शासनसूत्र को अपने हाथ में लेते हुए १८६८ में एक घोषणा प्रकाशित की थी, जिसमें शासन के नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था। सम्राट् ने अपनी प्रजा को यह बतलाया था, कि अब जापान में एक विचारसभा की स्थापना की जायगी और राज्य सम्बन्धी नीति का निर्धारण उसकी सम्मति व परामर्श के अनुसार ही हुआ करेगा। विचारसभा में लोकमत पर भी ध्यान दिया जायगा। न्याय करते हुए सब मनुष्यों के साथ एक सदृश बर्ताव होगा और राज्य के शासन में जिस किसी देश से भी कोई बुद्धिमत्ता की बात ली जा सकेगी, उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं किया जायगा। निःसन्देह, सम्राट् मेईजी द्वारा प्रारम्भ किये गये नये शासन के ये आधारमूत सिद्धान्त थे, और उसने उन्हें बडी योग्यता के साथ किया में परिणत किया।

शासन सुधार के लिये आत्वोलन—इस समय जापान मे अने क ऐसे विचारशील नेता उत्पन्न हुए, जिन्होंने देश के शासन में सुधार के लिये आन्दोलन का प्रारम्भ किया। इनमें इतागाकी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १८७४ में उसने एक सस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजनीतिशास्त्र का अध्ययन करना था। कुछ समय बाद १८७४ में ही इतागाकी और उसके सहकारियों ने सम्राट् की सेवा में एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई, कि १८६८ की उद्घोषणा के अनुसार जापान में एक विचारसभा की स्थापना की जाय और यह विचारसभा लोकमत का प्रतिनिधित्त्व करनेवाली हो। पर सरकार के अन्य महत्त्वपूर्ण लोग शासन सुधार के मार्ग पर इतना अधिक आगे बढने को तैयार नहीं थे। फिर मी इस समय जापान के शासन में कितपय सुधार किये गये और इनके अनुसार जापान में पहली बार एक सीनेट और एक प्रधान केन्द्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस समय तक अनेक जापानी नागरिक यूरोप की यात्रा कर चुके थे और वहां की राजनीतिक संस्थाओं से बहुत प्रभावित थे। किस प्रकार विविध जापानी लोग

मर्श दें कि किस प्रकार के शासन सुधार जापान के लिये सबसे अधिक उपयुक्त है। श्री इतो जापान के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे और शोगून की सरकार का अन्त कर सम्राट् की सत्ता को पूनः स्थापित करने में उनका प्रमुख हाथ था । जापान के नये शासन के सम्बन्ध में उनके विचार निम्नलिखित थे—(१) नये शासन विधान का निर्माण जनता द्वारा नहीं होना चाहिये। वह सम्राट्या उसकी सरकार की कृति होनी चाहिये और उसमे सम्राट् की स्थिति को सर्वथा सूरक्षित रखना चाहिये। (२) सामन्त पद्धति का अन्तं करने मे जिन जापानी नेताओं का प्रधान कर्त त्व था, उनकी स्थिति व शक्ति भी अक्षण्ण रखनी चाहिये। (३) जनता में प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन स्थापित करने की जो माग निरन्तर बढती जा रही है, नये शासन विधान में उसे भी स्थान मिलना चाहिये। यह स्पष्ट है, कि फास व अमेरिका के रिपब्लिकन शासन श्री इतो के लिये कोई विशेष महत्त्व नही रखते थे, जापान के शासन विधान का निर्माण करते हुए उन्हें आदर्श नही बनाया जा सकता था। इङ्गलैण्ड का शासनविधान भी उनके लिये विशेष उपयोगी नही था, क्योंकि उसमें भी राजा की स्थित 'ध्वजमात्र' (नाममात्र) थी। युरोप के विविध देशों में इतो ने प्रशिया के शासन को इस ढंग का पाया, जिसका जापान में स्गमता से अनु-सरण किया जा सकता था। प्रशिया में होहन्ट्सोलर्न राजवंश का शासन था, मन्त्रिमण्डल राजा के प्रति उत्तरदायी था और पार्लियामेन्ट में कूलीन जागीरदारों और धनिक वर्ग का प्रभुत्त्व था। इतो की सम्मति में इस प्रकार का शासन ही जापान के लिये सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता था।

१८८३ में इतो यूरोप की यात्रा समाप्त करके जापान वापस लौट आया। उसी समय सरकार ने एक नया विभाग स्थापित कर दिया, जिसे देश के लिये शासन-विधान तैयार करने का कार्य सुपुदं किया गया। इस विभाग का अध्यक्ष श्री इतों को नियत किया गया। १८८९ में सम्राट् की ओर से नये शासन विधान की घोषणा कर दी गई, यद्यपि उसके कुछ अंश पहले ही किया में परिणत कर दिये गये थे। उदाहरणार्थ, १८८५ में जापान में बाकायदा मन्त्रिमण्डल का संगठन हो गया था और उससे एक साल पहले १८८४ में प्रशिया के नमूने पर जापान में भी एक नई कुलीन श्रेणि का निर्माण किया गया था, जिसमें पांच प्रकार के लार्ड रखे गये थे। ये लार्ड प्रिंस, मार्क्विस, काउन्ट, विस्काउन्ट और बैरन कहाते थे। ये पांचों प्रकार के लार्ड सम्राट् की कृति थे और उसी द्वारा कोई व्यक्ति इन पदों को प्राप्त करता था। कुछ व्यक्तियों को लार्ड के ये विविध पद वंशक्रमानुगत रूप से दिये जाते थे, और कुछ को केवल वैयक्तिक रूप से।

१८८९ का शासन विधान—सम्राट् द्वारा १८८९ में जिस नये शासन

विधान की घोषणा की गई, उसकी रूपरेखा पर प्रकाश डालने की आवश्यक्रता है। शासन का अधिपित व मुखिया सम्राट् को बनाया गया। उसकी स्थित 'पितृत्र व अनुल्लंघनीय' रखी गई। विविध राजपदाधिकारियो को नियुक्त करना, उन्हें अपने पद से बर्खास्त करना व उनके वेतन को निश्चित करना उसी के हाथों में रखा गया। युद्ध की घोषणा करने व सन्धि विग्रह के सब अधिकार भी उसी को दिये गये। विशेष परिस्थितियो में अध्यादेश (आर्डिनेन्स) जारी करने का अधिकार भी सम्राट् को प्रदान किया गया। सम्राट् को शासनकार्य में सहायता करने के लिये एक मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गई। मन्त्रियो को सम्राट् ही नियुक्त करता था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पालियामेन्ट के प्रति उन्हें उत्तरदायी नही बनाया गया था और वे तब तक अपने पद पर रह सकते थे, जब तक सम्राट् का विश्वास उन्हें प्राप्त हो।

१८८९ के शासन विधान द्वारा जापान में एक पार्लियामेन्ट की भी स्थापना की गई। इसमे दो सभाएं होती थी, लार्डों की सभा और लोकसभा। लार्डों की सभा में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते थे—(१) राजघराने के पूरव, (२) प्रिस और मार्क्विस वर्ग के लाई लोग, (३) काउन्ट, विस्काउन्ट और बैरन वर्ग के लाडों के प्रतिनिधि, (४) सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य और (५) सबसे अधिक राजकीय कर देनेवाले लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि । पहले तीन प्रकार के सदस्य जीवन भर के लिये लाडों की सभा मे रहते थे और पिछले दो प्रकार के सदस्यों की सदस्यता का काल सात साल होता था। इस प्रकार लाडों की सभा के सब सदस्य उच्च व कुलीन वर्ग के होते थे। लोकसभा के सब सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, पर १८८९ में वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था। वोटर होने के लिये सम्पत्ति की शर्त रखी गई थी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, जापान में वोट का अधिकार भी अधिक अधिक विस्तत होता गया। यह आवश्यक था, कि साल में एक बार पालियामेन्ट का अधिवेशन बलाया जाय। इसके अतिरिक्त पार्लियामेन्ट के विशेष अधिवेशन भी बलाये जा सकते थे। पार्लि-यामेन्ट की स्वीकृति के बिना कोई नया कानून स्वीकृत नहीं हो सकता था और न ही कोई नया टैक्स लगाया जा सकता था । यह भी आवश्यक था, कि राजकीय बजट की स्वीकृति पार्लियामेन्ट से ली जाय । पर यदि कभी पार्लियामेन्ट नये बजट को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तो पिछले साल के बजट के अनसार आय व व्यय निश्चित किया जाता था । सम्राट्को यह अधिकार था, कि वह पार्लियामेन्ट में स्वीकृत हए किसी भी कान्न को वीटो कर सके। पालियामेन्ट के सदस्य मन्त्रियों से प्रक्त पुछ सकते थे और उनके विरुद्ध प्रस्ताव भी स्वीकार कर सकते थे। पर मन्त्रियों

को बर्खास्त करने का अधिकार केवल सम्राट् को था। पालियामेन्ट के सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी और अपने भाषण के लिये उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि १८८९ के शासन विधान में पालियामेन्ट को पर्याप्त अधिकार दिये गये थे और समय के साथ साथ वह अपनी शक्ति को भी बढ़ा सकती थी।

१८८९ के शासन विधान में नागरिकों के अधिकारों का भी विशद रूप से प्रतिपादन किया गया था। कानून के सम्मुख सब जापानी एक समान स्थिति रखते थे। राजकीय पद व नौकरी प्राप्त करने का सबको अधिकार दिया गया था। भाषण, लेखन व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने, सभाएं करने, संगठन बनाने और अपने विश्वास व विचार के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने की सबको स्वतन्त्रता दी गई थी। राजकर्मचारियों को यह अधिकार नहीं था, कि वे किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गिरफ्तार कर सकें। यह व्यवस्था की गई थी, कि अभियुक्तों पर न्यायालयों में बाकायदा मुकदमा चलाया जाय और न्यायालय से दण्ड पाये बिना किसी व्यक्ति को जेल में न रखा जा सके। सम्पत्ति के अधिकार को अनुल्लंघनीय घोषित किया गया था और सब नागरिकों को यह अवसर दिया गया था, कि वे सरकार के पास अपनी शिकायतों व आवेदन पत्रों को भेज सकें। जापान के शासन, विधान के ये 'नागरिकों के अधिकार' ठीक उसी प्रकार के थे, जैसे कि इस समय पाश्चात्य देशों के लोकतन्त्र शासन विधानों में प्रतिपादित थे।

१८८९ के शासन विधान द्वारा जापान सरकार व शासन की दृष्टि से इस युग के पाश्चात्य देशों के समकक्ष हो गया था। इसमें सन्देह नहीं, िक फांस, अमेरिका और ब्रिटेन लोकतन्त्रवाद के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। पर इसी समय जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, स्पेन आदि अनेक राज्यों के शासन लोकतन्त्रवाद की दृष्टि से जापान से अधिक उन्नत नहीं थे। रूस, टर्की आदि की सरकारें तो जापानी सरकार की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक निरंकुश व स्वेच्छाचारी थीं। यूरोप के विविध देशों में सामन्त पद्धित और एकतन्त्र शासन का अन्त होकर लोकतन्त्र शासन की स्थापना में एक सदी से भी अधिक समय लगा था। पर जापान इस युग में इतनी शीघ्रता से उन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ा रहा था, िक उसने चौथाई सदी से भी कम समय में सामन्त पद्धित और निरंकुश शासन का अन्त कर ऐसे शासन विधान की स्थापना कर ली थी, जो उन्नीसवीं सदी की प्रवृत्तियों के सर्वथा अनुकुल था।

(२) पाश्चात्य देशों से की गई सन्धियों में संशोधन

१८५८ में अमेरिका से और उसके बाद ब्रिटेन, हालैण्ड आदि पाश्चात्य देशों के

साथ जो सन्धिया जापान ने की थी, उनका उल्लेख पहले किया जा चका है। ये सन्धियां जापान की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकल थीं। आयात और निर्यात माल पर जापानी सरकार अपनी इच्छानुसार टैक्स नही लगा सकती थी। जापान में निवास करनेवाले पाश्चात्य व्यापारी व अन्य लोग जापानी कानून व जापानी अदालतों के अधीन नहीं थे। साथ ही जापान की मद्रापद्धति पर भी इन पाश्चात्य देशो का नियन्त्रण था । इस समय जापान में सोना और चांदी दोनों के सिक्के प्रचलित थे। सन्धियो द्वारा पाश्चात्य देशों ने इन सोना चांदी के सिक्कों मे एक और चार के अनुपात को स्वीकार किया था। एक तोला वजन के सोने के सिक्के के बदले में चार तोले वजन के चांदी के सिक्के प्राप्त किये जाते थे। दूसरे शब्दों में इसी बात को इस ढंग से कह सकते है, कि यदि सोने का मुल्य १०० येन (जापान का सिक्का) प्रति तोला हो, तो चांदी का मुल्य २५ येन प्रति तोला था । इसी समय यूरोप में सोना और चांदी के मुल्य में एक और सोलह का अनुपात था । पाश्चात्य व्यापारी अपने देशों से चांदी के सिक्के भारी परिमाण में लाते थे, पहले उनका विनिमय जापान के चांदी के सिक्कों से करते थे और फिर जापानी चांदी के सिक्कों के बदले में चार और एक के अनुपात से जापान के सोने के सिक्कों को प्राप्त कर लेते थे। इस विनिमय में उन्हें ४०० फी सदी का मुनाफा हो जाता था । सन्धि की शर्तों में इस विनिमय दर का उल्लेख था, अतः जापानी सरकार पाश्चात्य व्यापारियों के इस अनुचित व्यापार को रोक नही सकती थी।। इस दशा का परिणाम यह था, कि सोना बहुत बड़ी मात्रा में जापान से यूरोप और अमेरिका पहुंच रहा था और जापान प्रायः सोने से बिलकुल खाली होने लग गया था।

स्वाभाविक रूप से जापानी सरकार इस बात के लिये उत्सुक थी, कि इन सिन्धयों में संशोधन किया जाय। इसीलिये जब १८६८ में शोगून शासन का अन्त होकर सम्राट् की शिक्त की पुनः स्थापना हुई, तो इन सिन्धयों के संशोधन के प्रक्रन पर भी ध्यान दिया गया। १८७१ में श्री इवाकुरा के नेतृत्त्व में एक मिशन इस उद्देश्य से यूरोप और अमेरिका भेजा गया, कि वह वहां की सरकारों से बातचीत कर इन सिन्धयों मे परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। श्री इवाकुरा ने विविध देशों की यात्रा कर उनकी सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित किया, पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। जापान वापस लौटकर श्री इवाकुरा ने अपनी सरकार को सूचना दी, कि सिन्धयों में संशोधन तभी सम्भव होगा, जब कि पहले जापान में न्याय व्यवस्था को सुचार रूप से संगठित कर लिया जायगा। जापानी सरकार के लिये यह आवश्यक है. कि पहले अपने कानूनों को, दण्ड विधान को और न्यायविभाग को इस प्रकार से संशोधित कर लिया जाय, जिससे कि वह आधुनिक

सुग के विचारों के अनुकूल बन जाय । इसी प्रकार आयात और निर्यात माल पर अपनी इच्छानुसार टैक्स लगा सकने का अधिकार जापानी सरकार को तब प्राप्त हो सकेगा, जब कि विदेशी व्यापारियों को जापान में व्यापार कर सकने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी । उन्नीसवी सदी के उत्तराई में संसार बहुत उन्नित कर गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वत्र विकास हो रहा है, और पाश्चात्य देशों में विदेशी व्यापार को हानिकारक न मानकर देश के लिये हितकर समझा जाता है । श्री इवाकुरा की रिपोर्ट पर जापानी सरकार ने भलीभाति विचार किया और कानून व न्यायपद्धति में उन सुधारों को प्रारम्भ किया, जिनके कारण इस क्षेत्र में भी जापान पाश्चात्य देशों का समकक्ष हो गया ।

जापानी सरकार ने अपने देश के दीवानी और फौजदारी कानूनो का नये सिरे से निर्माण किया। इस कार्य में फांस और प्रशिया के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया गया। न्याय विभाग का भी नये सिरे से सगठन किया गया। छोटी व बड़ी बदालतों का निर्माण करते हुए फांस की न्यायपद्धित को सम्मुख रखा गया। १८८९ तक कानून और न्यायालय सम्बन्धी यह नई व्यवस्था पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई थी और १८९० में सम्राट् ने इस पर अपनी अन्तिम स्वीकृति भी दे दी थी। १८९४ तक ये नये कानून अविकल रूप से सम्पूर्ण जापान में प्रयुक्त होने लग गये थे और अब पाइचात्य देशों को यह कहने का कोई अवसर नही रहा था, कि एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धित की इस कारण आवश्यकता है, क्योंकि जापान के कानून व न्यायालय आधुनिक युग के अनुकूल नहीं हैं।

कान्न और न्याय के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ जापानी सरकार इस प्रयत्न में भी लगी थी, कि पाइचात्य देशों के साथ सन्धियों में संशोधन किया जाय । १८८२ तक अनेक पाइचात्य देश इस बात के लिये तैयार हो गये थे, कि वे एक्स्ट्रा-टैरिटोरि-एलिटी की पद्धित का अन्त कर जापानी अदालतों में ही अपने नागरिकों के मकदमों का फैसला करने दें। पर वे इस बात पर जोर देते थे, कि इन जापानी अदालतों में जापानी न्यायाधीशों के साथ साथ पाइचात्य देशों के न्यायाधीश भी होने चाहियें। उनका कथन था, कि केवल उन्ही जापानी अदालतों में पाइचात्य लोगों के मुकदमों का विचार हो सके, जिनमें कम से कम एक पाइचात्य न्यायाधीश अवश्य हो। जापानी सरकार इस बात को समझौते के तौर पर मानने को तैयार थी, उसकी दृष्ट में यह व्यवस्था एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी थी। पर जापान का लोकमत इसके अत्यन्त विरुद्ध था। जापानी लोग कहते थे, विदेशी न्यायाधीशों का जापान की अदालतों में बैठना उनके राष्ट्रीय गौरव के सर्वश्वा विपरीत है। परिणाम यह हुआ, कि १८८२ में जो समझौता तैयार हुआ था, वह

किया में परिणत नहीं हो सका। १८८८ में काउण्ट ओकामा ने इस सम्बन्ध में सन्धियों में संशोधन के लिये बातचीत करने के उद्देश्य से पाश्चात्य देशों की यात्रा की । अमेरिका को वह एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति को नष्ट कर देने के लिये तैयार करने में सफल हुआ। पर अमेरिका ने यह शर्त लगाई, कि इस बात को तभी किया में परिणत किया जाय, जब अन्य देश भी इसी प्रकार के संशोधन को स्वीकृत करने के लिये तैयार हो जावें। १८९४ तक जापान में नये दीवानी व फौजदारी कानन अविकल रूप से प्रयोग में आने लगे थे, अदालतों का संगठन भी नये ढंग से हो गया था । इस दशा में १८९४ में इञ्जलैण्ड ने इस बात को स्वीकार कर लिया, कि १८९९ से इङ्गलिश नागरिकों के मकदमे जापानी अदालतों में पेश होने लगें। उसका विचार था, कि पांच साल में यह बात भलीभांति स्पष्ट हो जायगी, कि जापानी अदालतें भी पाश्चात्य देशों की अदालतों के समान न्याय सम्बन्धी नये आदशों के अनुसार न्याय कार्य का सम्पादन करती है या नहीं। १८९४-९७ के तीन सालों में अन्य पाश्चात्य देशों ने भी इङ्गलिश सन्धि के ढंग पर जापान के साथ हुई अपनी सन्धियों में संशोधन किये और इस प्रकार उन्नीसवी सदी के अन्त से पूर्व ही एक्सटा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का जौपान से अन्त हुआ । इसी समय १८५८ व उसके बाद की विदेशी सन्धियों में जो अन्य अनेक दोष थे, उन सबको भी दूर किया गया। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अपना लेने के कारण जापान इस समय जिस तेजी के साथ राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति कर रहा था, उसके कारण वह पाश्चात्य देशों का पूर्णतया समकक्ष बन गया था, और अब यह सम्भव नही रहा था कि उसके साथ वह व्यवहार किया जा सके, जो कि चीन आदि अन्य एशियाई देशों के साथ किया जाता था।

#### (३) सामाजिक व आर्थिक उन्नति

शिक्षा का विस्तार—शोगून सरकार के शासनकाल में ही अनेक जापानी विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिये पाश्चात्य देशों में जाना प्रारम्भ कर दिया था। उस समय जापानी लोगों के लिये विदेश यात्रा निषद्ध थी। फिर भी कानून का उल्लंघन कर अनेक जापानी युवक अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिये विदेशों में जाने शुरू हो गये थे। शोगून सरकार के पतन और सम्राट् द्वारा राजशिक्त को अपने हाथों में ले लेने के बाद जापानी विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में जाने शुरू हुए। इन विद्यार्थियों का यह उद्देश्य था, कि पाश्चास्य देशों ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी उन्नति पिछली एक सदी के काल में की है, उस सबको सीखकर अपने देश में उसका प्रारम्भ करें। अमेरिका और यूरोप के उच्च शिक्ष-

णालयों में हजारों जापानी विद्यार्थी प्रविष्ट हुए और उन्होंने अपने देश में लौटकर शिक्षा के क्षेत्र में कान्ति का प्रारम्भ किया। अब तक जापान में प्रधानतया प्राचीन साहित्य और धर्मग्रन्थों की शिक्षा दी जाती थी। अब उनके साथ साथ नये ज्ञान विज्ञान का भी प्रवेश हुआ। जापानी स्कूलों में पाश्चात्य भाषाओं, विशेषतया इज़िलश की भी पढ़ाई शुरू की गई और कुछ ही समय में जापान के शिक्षणालय पढ़ाई के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों के स्कूलो, कालिजों व यूनिवर्सिटियों के समकक्ष हो गये।

१८७२ में जापान में बाधित शिक्षा की पद्धित को जारी किया गया। इसके लिये प्रत्येक नगर व विविध प्रामों में प्रारम्भिक शिक्षणालयों की स्थापना की गई। प्रत्येक बालक व बालिका के लिये यह आवश्यक कर दिया गया कि वह कम से कम चार साल तक स्कूल में बाकायदा शिक्षा ग्रहण करे। बाद में इस काल को बढ़ाकर चार साल के स्थान पर छः साल कर दिया गया। जापान के स्कूलों में केवल पढ़ाई हों नहीं होती थी, अपितु चरित्र निर्माण पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। देश के प्रति प्रेम और सम्राट् के प्रति भिक्त की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को दी जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था, कि प्रत्येक जापानी की जीवन देश और सम्राट् के लिये हैं। लड़कियों की शिक्षा में गृहकार्य को प्रमुख स्थान दिया जाता था। जापानी लोग समझते थे, कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर है, अतः उन्हें गृहकार्य में विशेष रूप से निपुणता प्राप्त करनी चाहिये। इसीलिये उन्होंने १९०२ तक लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की थी। बाद में स्त्रियों के लिये पृथक् कालिजों की स्थापना की गई और उन्हें यूनिवर्सिटियों में शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर दिया गया।

प्रारम्भिक शिक्षणालयों के छिये जापानियों ने अमेरिका की शिक्षापद्धित को आदर्शक्ष से स्वीकृत किया । उच्च शिक्षा के लिये उन्होंने फांस की यूनिवर्सिटियों का अनुकरण किया और शिल्प विषयक शिक्षा के लिये जर्मनी को अपना आदर्श बनाया। इसका परिणाम यह हुआ, कि शीघ्र ही जापान में सब प्रकार के शिक्ष-णालयों की स्थापना हुई, और जापानी विद्यार्थियों के लिये अपने ही देश में सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर सकना सुलभ हो गया।

आधिक उन्नति—जापान की नई सरकार देश की आर्थिक उन्नति के लिये विशेषरूप से प्रयत्नशील थी। जब एक बार जापानी लोगों ने अनुभव कर लिया कि वे व्यावसायिक क्षेत्र में पाश्चात्य देशों के मुकाबले में बहुत पीछे रह गये हैं, तो उन्होंने बड़ी तेजी से यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक आविष्कारों और मशीनरी को अपनाना शुरू कर दिया। इसी उद्देय से उन्होंने बहुत से नये कारखाने स्थापित

किये. इनके लिये मशीनरी पाश्चात्य देशों से मंगवाई गई । सरकार ने स्वयं अपने खर्च से विदेशों से मशीनरी मंगवानी शरू की और नये कारखानों की स्थापना कर उन्हें धनपितयों को बेचना प्रारम्भ किया। सरकार का यत्न यह था. कि लोग कारखाने खोलने के लिये उत्साहित हों। इसीलिये वह स्वयं कारखानों की इमारतों को बनवाती थी. स्वयं मशीनरी मंगाती थी और कारखानों को चाल हालत में लाकर उन्हें पूजीपितयों को बेच देती थी । जापान के अनेक सम्पन्न परिवार जहां सरकार से इन कारखानों का कय करने के लिये उत्साहित हुए, वहां साथ ही बहुत से लोगों ने स्वयं भी आधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना प्रारम्भ की। परिणाम यह हआ, कि कुछ ही समय में जापान में व्यावसायिक क्रान्ति हो गई और वहां के विशालकाय कारखानों में कपडा, रेशम, लोहे का सामान आदि प्रचर मात्रा में तैयार होने लगा। जापानी सरकार की यह नीति थी, कि ऐसे व्यवसायों के विकास पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाय, जो सैनिक शक्ति के लिये सहायक हों। इसीलिये जापान में बहत सी खानें खोदी गईं, लौह व्यवसाय को विशेष रूप से उन्नत किया गया. और बारूद व विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया । १८९० तक जापान में यह दशा हो गई थी, कि २५० से अधिक ऐसे कारखाने वहां कायम हो गये थे, जिनमें भापकी शक्ति से सब कार्य होता था। १८९० के बाद तो जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति की और बीसवी सदी के प्रारम्भ तक वह आर्थिक उत्पत्ति में ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों का सफलता के साथ मकाबला करने लगा।

१८७२ में जापान में पहली रेलवे का निर्माण हुआ। यह पहली जापानी रेलवे लाइन तोकयो से योकोहामा तक बनाई गई थी। १८९४ तक २११८ मील लम्बी रेलवे लाइन ने जापान के विविध प्रदेशों में रेल का एक जाल सा बिछा दिया था। ये रेलवे लाइनें जहां देश के आन्तरिक व्यापार व व्यावसायिक उन्नति के लिये अत्यन्त सहायक थी, वहां साथ ही राष्ट्रीयता के विकास में भी इनसे बहुत सहायता मिल रही थी। अब जापान के विविध प्रदेशों व द्वीपों में निवास करनेवाले लोगों के लिये यह बहुत सुगम हो गया था, कि वे अपने देश में सर्वत्र यात्रा कर सकें और एक दूसरे के साथ परिचय प्राप्त कर सकें। जापान एक राष्ट्र है, और उसके सब निवासी एक हैं, इस भावना को विकसित करने में आवागमन के साधनों की उन्नति बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई। जापानी सरकार ने इसी समय डाकखाने के विभाग को भी विशेष रूप से उन्नत किया। १८६८ में वहां टैलीग्राफ का पहले पहले प्रवेश हुआ। कुछ ही समय में जापान में सर्वत्र पोस्ट आफिसों की स्थापना ही गई। रेलवे और पोस्ट आफिस के विस्तार के साथ साथ जापानी सरकार ने

जहाजों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक जापान को किसी ऐसे जहाज का परिचय भी नहीं था, जो भाप की शक्ति से चलता हो। उसके अपने जहाज छोटे छोटे होते थे और वे तट के साथ साथ समुद्र में आया जाया करते थे। पर अब जापान ने भाप से चलनेवाले विशाल जहाजों को अधिगत करना शुरू किया। शुरू में इन जहाजों को पाश्चात्य देशों से खरीदा गया, पर बाद में जापान में ही ऐसे यार्डों की स्थापना की गई, जहा सब प्रकार के जहाज बड़ी संख्या में वनने शुरू हुए। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक यह दशा आ गई थी, कि सामुद्रिक क्षेत्र में जापान संसार के अच्छे उन्नत देशों में गिना जाने लगा था। उसके जंगी जहाज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आतक की चीज समझे जाने लगे थे।

व्यावसायिक उन्नति के कारण जापान में पूजीपित वर्ग का भी विकास हुआ। मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो, यासुदा आदि अनेक परिवार व्यवसाय, महाजनी और व्यापार द्वारा अत्यन्त अधिक समृद्ध हो गये और इनका प्रभाव जापान की राजनीति में भी बहुत अधिक बढ़ गया। १८६८ में जापान में सामन्तपद्धित का अन्त किया गया था। उन्नीसवी सदी के अन्त तक वहा एक ऐसा समृद्ध व धनी वर्ग बिक-सित हो गया था, जिसकी आर्थिक उन्नति का कारण व्यवसाय व व्यापार थे। पुराने सामन्तो का स्थान अब इस प्जीपित वर्ग ने ले लिया था।

१८७३ में जापान में पहले नेशनल बैंक की स्थापना हुई । १८७९ तक केवल छः साल के काल में जापान में इस प्रकार के बैंकों की संख्या १५१ हो गई, और ये वैंक करोडो का लेन देन करने लगे । १८८५ में जापान में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गई, जो 'जापान का बैंक' कहाता है । बैंक के कारीबार का सुचार रूप से संचालन करने के लिये पालियामेन्ट ने अनेक कान्न मी स्वीकृत किये ।

व्यावसायिक उन्नति, बैंकिंग का विकास और रेलेंवे आदि के निर्माण से जापान की आर्थिक दशा आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो गई थी । अब उसे पाश्चात्य देशों के व्यापारियों से कोई भय नहीं रहा था । आर्थिक क्षेत्र में वह उनका खुले तौर पर मुकाबला कर सकता था । अब जापान स्वयं इस चिन्ता में था, कि अपने माल को और देशों में बेचे और इस विदेशी व्यापार से अपने को समृद्ध करे । पाश्चात्य देशों ने विविध सन्धियों द्वारा जापान में व्यापार सम्बन्धी जो विशेष अधिकार प्राप्त किये थे, वे सब अब निरर्थक होते जाते थे और यही कारण है, कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में इस सन्धियों को संशोधित व परिवर्तित कराने में जापान को कोई विशेष असुविधा नहीं हुई ।

१८६८ के बाद सम्राट की सरकार ने किसानों की दशा को भी उन्नत करने के लिये ध्यान दिया। सामन्तपद्धति का अन्त हो जाने के कारण अब किसानों की क स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी हो गई थी । किसानों को यह अधिकार दिया गया, कि वे जिस भूमि को जोतते बोते है, उसपर अपना स्वामित्त्व स्थापित कर सकें और खेत पर अपने स्वत्त्व का विकय भी कर सकें। १८७२ मे किसानों का अपने खेतों पर स्वत्त्व स्थापित कर दिया गया। पुराने समय मे सामन्त लोग अपनी जागीरो की भूमि को जोतनेवाले किसानो से उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में लिया करते थे। पर अब सरकार ने उपज का भाग लेने के स्थान पर सिक्के के रूप में मालगुजारी लेनी प्रारम्भ की । किस खेत मे कितनी फसल होती है, इसका हिसाब करके उसकी मालगुजारी की मात्रा नियत की गई। इस व्यवस्था से किसानों को जहां अनेक लाभ हए, वहा एक न्कसान भी हुआ। अब किसान इस बात के लिये विवश हए, कि वे मालगुजारी की रकम को अदा करने के लिये अपनी फसल को मण्डी में जाकर बेचे । फसल तैयार होने पर सब किसानों की यह कोशिश होती थी, कि वे जल्दी से जल्दी मालगजारी अदा करने के लिये अपनी उपज को बाजार में ले जावे। इससे चावल व अन्य अनाज की कीमते गिरने लगी और बहुत से छोटे छोटे किसानों के लिये यह सम्भव नही रहा, कि वे मालगजारी दे चुकने के बाद अपने निर्वाह के लिये पर्याप्त अन्न बचा सके। इस कारण बहुत से किसान अपने खेतों को बेचने के लिये विवश हुए। इस अवसर का लाभ उठाकर बहुत से धनी लोगों ने गरीब किसानों की जमीनों को खरीदना शुरू किया और जमीदारों की एक नई श्रेणि का विकास प्रारम्भ हुआ, जो अपने धन के जोर पर देहातों में अपने प्रभुत्त्व का प्रसार कर रही थी । इस समय जापान मे व्यावसायिक कान्ति का प्रारम्भ हो चुका था। बहुत से नये कल कारखानो का प्रादुर्भाव हो रहाथा और इनमें कार्य करने के लिये मजदूरों की माग निरन्तर बढ़ रही थी। बहुत से गरीब किसान इस समय अपने कुलकमानगत घरों को छोडकर शहरो में आये और मजदूरी प्राप्त करके अपना निर्वाह करने लगे । पाश्चात्य देशों के समान जापान में भी अब मजदूर वर्ग का विकास प्रारम्भ हुआ और व्यावसायिक कान्ति के कारण पुजीपतियों और मजदूरों की जो समस्या युरोप में उत्पन्न हुई थी, वह जापान में भी प्रादर्भत होने लगी।

धार्मिक दशा—बौद्ध धर्म का जापान में किस प्रकार प्रवेश हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। सम्राट् की शक्ति की पुनः स्थापना (१८६८) के बाद जापान के प्राचीन परम्परागत धर्म (शिन्तो) में नवजीवन का संचार हुआ। पर इसके कारण बौद्ध धर्म का हास नही हुआ। शिन्तो धर्म के जो तत्त्व इस समय प्रवल हुए, वे जापान की बौद्ध जनता में प्राचीन विधिविधानों के प्रति निष्ठा और सम्राट् को देवता रूप में मानने की भावना में वृद्धि कर रहे थे। शिन्तो सिद्धान्तों

के कारण जापान का बौद्ध धर्म अन्य देशों के बौद्ध धर्म से भिन्न रूप धारण कर रहा था। उन्नीसवी सदी के उत्तरार्द्ध में जापान में किश्चिएनिटी के प्रचार को भी बल मिला। फांस के रोमन कैथोलिक और अमेरिका के प्रोटेस्टेन्ट पादियों ने वहां अनेक मिशनों की स्थापना की और इनके कारण अनेक जापानी लोग इस पाश्चात्य धर्म के प्रति आकृष्ट होने लगे।

साम्राज्यवाद के मार्ग पर—व्यावसायिक उन्नति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से जापान अब पाश्चात्य देशों का समकक्ष हो गया था। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वह भी यूरोप और अमेरिका का अनुकरण कर साम्राज्यवाद के मार्ग पर अग्रसर हो। उन्नीसवी सदी की समाप्ति से पूर्व ही जापान ने कोरिया और चीन में अनेक युद्ध किये और बीसवी सदी में तो कुछ समय के लिये वह पूर्वी एशिया में अपने विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में भी समर्थ हुआ। जापान के इस साम्राज्य विस्तार पर हम आगे चलकर यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

तोक्यो नगर—शोगूनों के शासनकाल में जापान का सम्राट् क्योतों में रहता था, और शोगून शासकों की राजधानी येदो नगरी थी। जब शोगूनों के शासन का अन्त होने पर सम्राट् ने राजशिक्त को अपने हाथों में लिया, तो वह भी अपने दरबार के साथ येदो चला आया। इस समय ये ो का नाम बदल कर तोक्यो रखा गया, और धीरे-धीरे यह न केवल जापान का, अपितु एशिया का सबसे बड़ा नगर बन गया।

#### छठा अध्याय

# चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार

#### (१) जापान और चीन का युद्ध

जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां-- उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में विविध पाश्चात्य देश चीन में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्वका विस्तार करने के लिये किस प्रकार प्रयत्नशील थे, इसका उल्लेख पहले एक अध्याय में किया जा चुका है । रूस उत्तरी एशिया में अपना विस्तार कर चुका था और उसकी दक्षिण-पूर्वी सीमा चीन के साथ आ मिली थी । युरोप के विविध देश प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीपों को अपने अधिकार में ला चुके थे और चीन के अनेक बन्दरगाहों पर उनका प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था । जब जापान भी व्यावसायिक उन्नति और सैन्यशक्ति में वृद्धि के कारण पाञ्चात्य देशों का समकक्ष हो गया तब उसका ध्यान भी साम्राज्य विस्तार की ओर आकृष्ट हुआ । जापान के उत्तर में सखालिन द्वीप और क़रील द्वीपसमृह विद्यमान है । सखालिन पर रूस और जापान का संयुक्त अधिकार माना जाता था । क्रूरील द्वीप समुह पर जापान और रूस दोनों अपने अधिकार का दावा करते थे । १८७५ में जापान ने रूस के साथ एक समझौता किया. जिसके अनसार सखालिन द्वीप से जापान ने अपने अधिकार का परित्याग कर दिया और उसके बदले में रूस ने क़रील द्वीप-समृह को जापान के सुपूर्द कर देना स्वीकार कर लिया । इस प्रकार १८७५ में क्रील द्वीपसमूह पर जापान का अबाधित आधिपत्य स्थापित हुआ । १८७८ में बोनीन द्वीपसमृह पर भी जापान ने अधिकार कर लिया । ये द्वीप प्रशान्त महासागर में स्थित है, और सैनिक दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है । इन पर अधिकार हो जाने से प्रशान्त महासागर में जापान की शक्ति बहुत सुदृढ़ हो गई।

प्रशान्त महासागर में एक अन्य द्वीपसमूह है, जिसे र्यूक्यू द्वीपसमृह कहते हैं। इसमें जापानी लोगों का ही निवास है। पर इन द्वीपों का शासक अनेक सिंदयों से चीन के सम्राट् को अधीनतासूचक भेंट उपहार भेजा करता था और इन द्वीपों को चीन के साम्राज्य का एक अंग माना जाता था। १८७० में र्यूक्यू का एक जहाज फार्म्सा के तट के समीप डूब गया। इसके मल्लाहों और यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिये फार्म्सा में आश्रय लिया। पर फार्म्सा के लोगों ने इन्हें जान से मार

दिया । इस समय फार्मू सा चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था । जापान की सरकार ने कहा, र्यूक्यू के लोग जापानी है और उनकी हत्या का प्रतिशोध चीन को करना चाहिये । चीनी सरकार का कहना था, कि र्यूक्यू द्वीपों के साथ जापान का कोई सम्बन्ध नहीं है और चीनी सरकार के लिये यह भी सम्भव नहीं है, कि वह फार्मू सा के लोगों के किसी कार्य के लिये उत्तरदायिता ले सके । इस पर जापान की एक सेना ने फार्मू सा पर आक्रमण किया और उसके कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया । अब चीन इस बात के लिये विवश हुआ, कि जापान को हरजाने की रकम देकर र्यूक्यू के लोगों की हत्या का प्रतिशोध करे । हरजाने की रकम प्राप्त करके जापान की सेना फार्मू सा से वापस लौट आई । पर इस घटना का यह महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ, कि र्यूक्यू द्वीपसमूह पर जापान का आधिपत्य निविवाद रूप से स्थापित हो गया । कुरील और र्यूक्यू द्वीपसमूहों की उपलब्धि जापानी साम्राज्यवाद की पहली सफलता थी।

कोरिया को समस्या-भौगोलिक दृष्टि से कोरिया का बहुत महत्त्व है। वह जापान और चीन के बीच में स्थित है, और कोरिया व जापान के बीच का समुद्र बहत अधिक चौडा नहीं है। अत्यन्त प्राचीन काल से जापान का चीन के साथ सम्बन्ध कोरिया द्वारा ही रहा है। जापान मे बौद्ध धर्म का प्रवेश भी कोरिया द्वारा ही हुआ था। उन्नीसवीं सदी में कोरिया का भौगोलिक महत्त्व और भी अधिक बढ गया था. क्योंकि इसके उत्तर के प्रदेश रूस के आधिपत्य में आ गये थे। साइबीरिया के रूस के अधीन हो जाने के कारण अब कोरिया की स्थिति तीन शक्तिशाली राज्यों के बीच में हो गई थी। ये तीन राज्य थे, रूस, जापान और चीन। राजनीतिक दिष्ट से कोरिया चीन के सम्राट की अधीनता को स्वीकृत करता था। यद्यपि उसका अपना पृथक् राजा था, जो कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र राजा के समान अपने देश का शासन करता था, पर इसमें सन्देह नहीं कि कोरिया के ये स्वतन्त्र राजा चीन के सम्राट् को अपना अधिपति स्वीकार करते थे। जब कोई नया राजा कोरिया के राजिसहासन पर आरूढ़ होता था, तो वह चीनी सम्राट् की अनुमति प्राप्त करता था। कोरिया की ओर से चीनी सम्राट की सेवा में प्रति वर्ष भेंट व इपहार भेजे जाते थे और विशिष्ट अवसरों पर कोरिया का राजा या उसका कोई प्रतिनिधि पेकिंग के राजदरबार में उपस्थित भी हुआ करता था। चीनी साम्राज्य में कोरिया की प्रायः वही स्थिति थी, जो बरमा या तिब्बत की थी।

एशिया के विविध देशों में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व को स्थापित करते हुए पाश्चात्य देशों का ध्यान कोरिया की ओर भी आकृष्ट हुआ । अनेक रोमन कैथोलिक पादरियों ने धर्म प्रचार के नाम पर वहां प्रवेश किया । ये पादरी मुख्यतया फ्रेञ्च थे । १८६६ मे कुछ फेञ्च पादरी कोरिया में मारे गये। इस अवसर से लाम उठाकर फांस के एक जहाजी बेड़े ने कोरिया के बन्दरगाहों मे प्रवेश किया। फेञ्च लोग चाहते थे, िक कोरिया की सरकार को पादरियों की हत्या के लिये हरजाना देने को विवश करें और अपने देश के लिये व्यापार सम्बन्धी सुविधाएं भी प्राप्त करें। पर उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। इस समय फेञ्च लोगों की शक्ति कोचीन-चायना पर अपना अधिकार स्थापित करने में व्यापृत थीं और वे कोरिया की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे सके। इसी समय के लगभग अमेरिकन लोगों ने भी कोरिया में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, पर उन्हें भी अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। १८७१ में अमेरिका का जहाजी बेड़ा भी निराश होकर कोरिया से वापस लौट आया।

१८७५ में जापान का एक जहाज कोरिया के समृद्र तट पर पहुंचा । इस समय कोरियन सरकार की यह नीति थी, कि वह किसी भी विदेशी राज्य के सम्पर्क को पसन्द नहीं करती थी । इस जापानी जहाज पर गोलाबारी की गई । परिणाम यह हुआ, कि जापान में इससे बहुत बेचैनी हुई और वहा के बहुत से लोग कोरिया के विरुद्ध लड़ाई शरू कर देने के लिये आन्दोलन करने लगे । पर जापान की सरकार ने इस समय बद्धिमता से काम लिया । कोरिया के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देने के बजाय उसने यह निरंचय किया, कि अपनी ओर से एक दूतमण्डल कोरिया भेजे, जो वहा की सरकार को जापान के साथ बाकायदा व्यापारिक सन्धि करने के लिये प्रेरित करे। जिस प्रकार १८५३ में कमोडोर पेरी चार जहाजों और बहुत से सैनिकों को साथ लेकर जापान आया था, वैसे ही अब १८७६ में एक जापानी दूतमण्डल सैनिक शक्ति को साथ लेकर कोरिया गया। यह दूतमण्डल कोरिया के साथ सन्धि करने में समर्थ हुआ। १८७६ में कोरिया के साथ जापान की जो सन्धि हुई, उसमे कोरिया की . स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया गया । कोरिया ने जापान को यह अधिकार दिया, कि वह सेऊल आदि कोरियन बन्दरगाहों मे व्यापार कर सके और जो जापानी नागरिक व्यापार आदि के लिये कोरिया के बन्दरगाहों में रहें, वे कोरियन कानन और कोरियन अदालतों के अधीन न हों। एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की जिस पद्धति के विरुद्ध जापान स्वयं पाइचात्य देशों के साथ संघर्ष में तत्पर था. उसे उसने स्वयं कोरिया में प्रारम्भ किया। १८८२ में इसी प्रकार की सन्वि अमेरिका ने कोरिया के साथ की और उसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, इटली और फ्रांस ने भी कोरिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये पृथक् पृथक् सन्धियां कीं। अब कोरिया के लिये यह सम्भव नही था, कि वह अन्य देशों के सम्पर्क से वञ्चित रह सके । विदेशियों के व्यापार के लिये उसके द्वार अब पूरी तरह से खुल गये थे।

इसी अध्याय में हमने पहले लिखा है, कि कोरिया चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। यहां स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि चीन के अधीन होने पर कोरिया ने किस प्रकार एक स्वतन्त्र राज्य के समान विदेशों के साथ ये सन्धियां की थीं। इस प्रश्न का उत्तर यही है, कि चीन का सम्राट कोरिया के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। वह केवल इतने से संतुष्ट था, कि कोरिया उसकी अधीनता को स्वीकार करता है, और उसे वार्षिक रूप से भेंट उपहार भेजता है। कोरिया की विदेशों नीति से उसे कोई ताल्लुक नहीं था और उसके इन मामलों में किसी प्रकार का दखल देना वह अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझता था।

विदेशी लोगों के साथ कोरिया का जिस ढंग से सम्पर्क बढ़ रहा था, उसे सब कोरियन लोग पसन्द नहीं करते थे। वहां एक ऐसे दल की सत्ता थी, जो विदेशी प्रभाव का सस्त विरोधी था। कोरिया का राजा विदेशों से सम्पर्क का पक्षपाती था, अतः यह दल उसके भी खिलाफ था। परिणाम यह हुआ, कि १८८२ में कुछ कोरियन लोगों ने सिऊल (कोरियाकी राजधानी) में विद्यमान जापानी डेलीगेशन पर आक्रमण किया। राजप्रासाद पर भी इन लोगों ने हमले किये। अनेक जापानी इस आक्रमण में मारे गये। इस दशा में जापानी सरकार को अवसर मिला, कि वह कोरिया को इस हत्याकाण्ड का प्रतिशोध करने के लिये विवश करे। जापान की शक्ति के सम्मुख कोरिया को सिर झुकाना पड़ा। कोरिया की सरकार ने हरजाने के रूप में एक भारी रकम जापान को देनी स्वीकार की, व्यापार के लिये जापान को कुछ और अधिक अधिकार प्रदान किये और यह भी मंजूर किया कि एक जापानी सेना सिऊल में रहा करे।

जापान व अन्य विदेशी राज्य इस समय कोरिया में जिस ढंग से अपने प्रभाव व प्रभुत्व का विस्तार कर रहे थे, आखिर चीनी सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हुआ। चीन की ओर से युआन शिकाई को कोरिया में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। यह युआन शिकाई वही है, जो आगे चलकर मञ्च् वंश के पतन के बाद (१९१२) चीन का प्रथम राष्ट्रपति बना था। चीन की ओर से एक सेना भी कोरिया में शान्ति और व्यवस्था को स्थापित रखने के उद्देश्य से भेज दी गई। जापान की भी एक सेना इस समय कोरिया में विद्यमान थी। यह स्वाभाविक था, कि इन दोनों सेनाओं में परस्पर संघर्ष हो। इस समय कोरिया में दो दल थे। एक दल विदेशियों के सम्पर्क का विरोधी था। यह दल चीन की सहायता पर भरोसा रखता था। दूसरा दल विदेशियों के सम्पर्क का पक्षपाती था और आधुनिक ज्ञान विज्ञान को सीखकर कोरिया की उन्नति के लिये प्रयत्नशील था। इस दल को जापान की सहायता का सहारा था। १८८४ में कोरिया में स्थित

चीनी और जापानी सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। पर इस समय स्थिति ने अधिक गम्भीर रूप धारण नहीं किया। १८८५ में कोरिया के प्रश्न पर चीन और जापान में परस्पर समझौता हो गया, और दोनों देशों ने कोरिया से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया।

यद्यपि १८८५ में चीन और जापान में समझौता हो गया था, पर इन दो देशों में विरोध की भावना कम नहीं हुई थी। इस समय जापान इतनी अधिक उन्नति कर चूका था, कि वह भी ब्रिटेन, फांस, रूस आदि पाश्चात्य देशों के समान अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये उत्सुक था। जापान के लिये साम्राज्य विस्तार का सबसे उपयुक्त क्षेत्र चीन था। वह भलीभांति जानता था, कि चीन का विशाल साम्राज्य अन्दर से बहुत निर्वल है। चीन पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने का जापान की दृष्टि में एक ही मार्ग था, और यह मार्ग कोरिया होकर जाता था। कोरिया में एक ऐसा दल भी विद्यमान था, जो चीन के प्रभाव में रहने की अपेक्षा जापान जैसे शक्तिशाली और प्रगतिशील देश को अपना नेता और संरक्षक मानने को तैयार था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि कोरिया के प्रश्न पर चीन और जापान में संघर्ष का सूत्रपात हो। कोरिया चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था, पर जापान उसे अपने प्रभाव और प्रभुत्व में लाना चाहता था। इसी कारण १८९४-९५ में चीन और जापान के युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

चीन और जापान के युद्ध का कारण — (१) कोरिया की आन्तरिक दशा अच्छी नही थी। उसका शासन विकृत और निर्बेल था। वहां दलबन्दी का भी जोर था और ये विविध दल आपस में लड़ाई के लिये तत्पर रहते थे। जापान समझता था, कि कोरिया की दुरवस्था और अव्यवस्था हमारे लिये हानिकारक है, क्योंकि कोरिया जापान का पड़ोसी है, और पड़ोसी के घर में होनेवाली घटनाओं की उपेक्षा कर सकना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

(२) रूस उत्तरी एशिया में अपने आधिपत्य को स्थापित कर चुका था और अब वह दक्षिण की ओर अपना प्रसार कर रहा था। रूस की दक्षिण-पूर्वी सीमा कोरिया से आ मिली थी और यह शक्तिशाली देश कोरिया में अपने प्रभाव को विस्तृत करने के लिये उत्सुक था। कोरियन सेना का पुनः संगठन करने के लिये रूसी अफसर नियुक्त किये गये थे और रूस की इस सहायता के बदले में कोरिया ने लजरफ का बन्दरगाह रूस के सुपुर्द कर दिया था, जहां उसके सब प्रकार के जहाज स्वतन्त्रता के साथ आ जा सकते थे। रूस जैसे शक्तिशाली राज्य का प्रभाव जिस ढंग से कोरिया में बढ़ रहा था, जापान उसे अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देखता था। वह स्वयं कोरिया को अपने प्रभाव में रखना चाहता था। रूस कहीं कोरिया पर

-अपना प्रभृत्व स्थापित न कर ले, इस भय से जापान उसे पहले अपने आधिपत्य में ले आना चाहताथा।

- (३) आर्थिक दिष्ट से भी जापान की कोरिया पर आंख थी। व्यावसायिक क्षेत्र में असाधारण उन्नित कर लेने के कारण जापान को भी अब यह फिन्न थीं, िक कोई ऐसे प्रदेश अधिगत किये जावे, जहां वह अपने तैयार माल को निश्चिन्तता के साथ बेच सके और जहां से कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकता हो। जापान की दिष्ट में चीन और कोरिया ही ऐसे प्रदेश थे जहां अपने आधिपत्य की स्थापना कर वह अपनी आर्थिक समस्या को हल कर सकता था। जापान के लिये चीन का मार्ग कोरिया होकर ही जाता था।
- (४) १८८५ में चीन और जापान में जो समझौता हुआ था, चीन के अनेक राजनीतिज्ञ उससे असंतुष्ट थे। इस समझौते के अनुसार चीन और जापान दोनों ने ही कोरिया से अपनी सेनाओं को वापस ब्ला लेने की बात स्वीकृत की थी। इस प्रकार कोरिया में जापान और चीन की स्थिति एक समान हो गई थी। चीन के नेता कहते थे, कोरिया चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत है और वहां उसे अपनी सेनाएं रखने का अधिकार है। कोरिया में यदि अव्यवस्था हो, तो उसे दूर करने की अन्तिम उत्तरदायिता भी चीन पर ही है। अतः १८८५ के समझौते के विरुद्ध भावना चीन में निरन्तर प्रबल होती जा रही थी।
- (५) १८५९ में कोरिया में एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ था, जिसे तोंग-हाक कहते थे। यह एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसका निर्माण बौद्ध धर्म, कन्प्य्सियस और लाओ-त्से की शिक्षाओं को मिलाकर किया गया था। तोंग-हाक लोग कोरिया में विदेशी प्रभाव को नापसन्द करते थे और अपने विचारों के प्रचार में तत्पर थे। कोरिया की सरकार इस सम्प्रदाय के विरोध में थी और एक राजाजा द्वारा इसके प्रचार कार्य को रोक दिया गया था। १८८३ में तोंग-हाक सम्प्रदाय के बहुत से नेताओं ने सरकार की सेवा में एक प्रार्थनापत्र भेजा, जिसमे यह आवेदन किया गया था, कि उनके सम्प्रदाय के विरुद्ध जो आज्ञा पहले प्रकाशित की जा चुकी है, उसे रह कर दिया जाय। कोरिया की सरकार ने इस प्रार्थनापत्र को स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुंआ, कि कोरिया में अनेक स्थानों पर विद्वोह हुए। सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह इस विद्वोह को शान्त कर सके। ईसाई मिशनरियों और विदेशी ब्यापारियों के खिलाफ जो भावना कोरिया में विद्यमान थी, उसने तोंग-होक लोगों की सहायता की और इस विद्वोह ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। इस दशा में कोरिया की सरकार के सम्मुख एक ही उपाय था, वह यह कि चीन से सहायता की याचना की जाय। चीन की एक सेना कोरिया पहंच गई, जिसमें

कुल मिलाकर १५०० सैनिक थे। १८८५ के समझौते के अनुसार चीनी सेना के कोरिया भेजने के सम्बन्ध में जापान को भी सूचना दे दी गई। जब यह समाचार जापान को मिला, तो उसने भी अपनी एक अच्छी बड़ी सेना सिऊल भेज दी। चीन और जापान दोनों की सेनाए अब कोरिया पहुंच गई थी। तोंग-हाक विद्रोह को शान्त हुए पर्याप्त समय हो चुका था। अब इस बात का कोई कारण नही था, कि चीनी सेना कोरिया में रहे। चीन की सरकार ने कहा, हमारी सेनाएं तभी कोरिया से वापस लौटेंगी, जब जापान भी अपनी सेनाओ को वहां से वापस बुला लेगा। सेनाओं को लौटाने के सम्बन्ध में चीन और जापान में समझौता नही हो सका। इस दशा में मामले को निबटाने का एक ही उपाय था, वह यह कि दोनो देश यद्धक्षेत्र में अपनी शक्ति को आजमावे।

जिन कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनसे जापान कोरिया को अपने प्रभाव में लाना चाहता था। चीन समझता था, कि कोरिया उसके साम्राज्य के अन्तर्गत है और वहा किसी अन्य देश को अपने प्रभाव का विस्तार करने का अधिकार नहीं है। यही बात इन दोनों देशों के युद्ध का कारण हुई।

१८९४-९५ का यद्ध--जापान की स्थल व जलसेनाए भलीभाति संगठित थीं । उनके पास नये ढंग के सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे । यद्यपि जापान एक छोटा सा देश है और उसकी सेना में सैनिकों की संख्या भी अधिक नही थी. पर आधिनक ज्ञान विज्ञान को पूर्णतया अपना लेने के कारण जापान की सैन्यशक्ति चीन के मुकाबले में बहुत अधिक उत्कृष्ट थी। विशालकाय चीन और उसकी विशाल सेना जापान का मुकाबला कर सकने में असमर्थ थी । सबसे पहले जापान की जलसेना ने चीन के समुद्रतट पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित किया। याल नदी के मुहाने पर चीन का जहाजी बेड़ा जापान द्वारा ब्री तरह से परास्त हुआ । अब चीन के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि दह जापानी सेनाओं को चीन में उतरने देने में किसी प्रकार बाघा डाल सके । चीन की जलसेना को परास्त कर जापानी सेनाए कोरिया में प्रविष्ट हुई । कोरिया के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापान का मुका-बला कर सके। उस पर जापान का अधिकार हो गया। कोरिया से जापानी सेनाओं ने मञ्चुरिया की ओर प्रस्थान किया । वहां भी चीनी सेनाए बुरी तरह से परास्त हुईं। अब बीन के मध्यदेश पर आक्रमण करने के लिये मार्ग खल गया था। मञ्च सरकार ने अनुभव किया, कि जापान के साथ यद्ध को जारी रखना निरर्थक है। उसने सन्धि का प्रस्ताव किया।

श्चिमोनोसेकी की सन्धि—जापान से सन्धि करने का कार्य लि-हुंग-चांग के सुपुर्द किया गया । यह चीन का प्रमुख राजनीतिज्ञ था और उत्तरी चीन में वायस-

राय के पद पर विराजमान था। कोरिया के विषय में पिछले सालों में जिस नीति का निर्धारण चीनी सरकार ने किया था, उसका निश्चय लि-हुंग-चांग द्वारा ही किया गया था। लि-हुंग-चांग के प्रयत्न से जापान के साथ जो सिन्ध इस समय हुई, वह शिमोनोसेकी की सिन्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसकी मुख्य शतें निम्निलेखित थी—(१) लिआओ नदी के पूर्व का मञ्रिचूया का प्रदेश (लिआओ तुंग) जापान को दे दिया जाय। (२) फार्म्सा का विशाल द्वीप जापान को मिले। (३) पेस्का-दोरस द्वीपसमूह पर जापान के अधिकार को स्वीकृत किया जाय। (४) चीन हरजाने के रूप में भारी रकम जापान को दे, जब तक यह रकम वसूल न हो जाय वेईहाईवेई के बन्दरगाह पर जापान का कब्जा रहे। (५) कोरिया को स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाय और चीन का उसपर किसी भी प्रकार का प्रभुत्त्व न रहे। (६) चार नये बन्दरगाहों को जापान के व्यापार के लिये खोल दिया जाय। पाश्चात्य देशों के साथ जो सिन्धयां पहले हो चुकी थी, उन सबमें यह व्यवस्था रखी गई थी, कि उन्हें वे सब सुविधाएं रहेंगी, जो किसी भी अन्य राज्य को प्राप्त होंगी। इसके कारण ये चार नये बन्दरगाह अन्य राज्यों के लिये भी खुल गये।

यूरोपियन राज्यों का विरोध-शिमोनोसेकी की सन्धि द्वारा लिआओ तुंग का प्रदेश जापान को दिया गया था। यह बात रूस को अत्यन्त आपत्तिजनक प्रतीत हुई। रूस की सीमा मञ्चूरिया से मिलती थी और वह स्वयं इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्त्व का विस्तार करने के लिये उत्सूक था। जापान जैसे शक्तिशाली राज्य के लिआओ तुंग पर कब्जा कर लेने से अब उसके लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह मञ्चिरिया व कोरिया की दिशा में अपने प्रभुत्त्व का विस्तार कर सके। रूस ने लिआओ तुंग पर जापानी प्रभुत्त्व का विरोध शुरू किया । इस विरोध में फांस ने रूस का साथ दिया । १८९३ में रूस और फांस में एक सन्धि हो गई थी, जो इतिहास में 'ड्यूएल एलायन्स' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कारण यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस और फांस के सम्बन्ध बहुत अधिक घनिष्ठ हो गये थे। जर्मनी भी इस समय तक साम्राज्यवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ने लग गया था । प्रिंस बिस्मार्क के नेतृत्व में जब विविध जर्मन राज्य एक साम्राज्य के रूप में संगठित हो गये थे,तो उसके लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वह भी अपनी राष्ट्रीय शक्ति के विस्तार के लिये तत्पर हो । जर्मनी ने भी इस अवसर पर जापान के खिलाफ रूस और फ्रांस का समर्थन किया । इन तीन शक्तिशाली राज्यों के विरोध के कारण जापान ने लिआओतुंग पर से अपने अधिकार का परित्याग कर दिया और उसके बदले में चीन से हरजाने की एक अतिरिक्त रकम प्राप्त की ।

चीत-जापान के युद्ध का परिणाम—१८९४-९५ के युद्ध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, कि विशालकाय चीनी साम्राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यन्त निर्बल हैं। अब तक पाश्चात्य देशों को यह साहस नहीं होता था, कि वे चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्त्व स्थापित करने का उद्योग करें। चीन की शक्ति के सम्बन्ध में उनकी जो धारणा इस युद्ध से पहले थी, वह अब नष्ट हो गई। उनमें अब यह प्रवृत्ति हुई, कि जापान का अनुसरण कर वे भी चीन को अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार बनावें। इसी का यह परिणाम हुआ, कि जापान, ब्रिटेन, फास, जर्मनी आदि सब यूरोपियन देश चीन पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये तत्पर हुए।

# (२) चीन में रूस की शक्ति का विस्तार

्यूरोप के जो राज्य इस समय चीन में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिये प्रवृत्त हुए, उनमे रूस का स्थान सबसे प्रमुख है । लिआओ तुंग से जापान ने अपना कब्जा हटा लिया था। इस दशा में रूस के लिये यह सर्वथा सुगम था, कि वह मञ्चुरिया की दिशा में अपने प्रभाव का प्रसार करे। लिआओत्ग को जापान के कब्जे से मुक्त कराने में रूस ने प्रमुख रूप से कर्तृत्त्व को प्रदर्शित किया था । इस कारण पेकिंग की चीनी सरकार में उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था । अब तक पेकिंग में ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव सबसे अधिक था । पाश्चात्य देशों ने विविध सन्धियों द्वारा चीन में जो अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त किये थे, उनका श्रीगणेश ब्रिटेन द्वारा ही हुआ था । चीन के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का प्रमुख स्थान था। पर १८९५ के बाद चीन की सरकार पर रूस का प्रभाव निरन्तर बंढता गया । लिआओ तंग के प्रदेश को फिर से चीन को दिलवाकर रूस चे यह प्रदर्शित करना शुरू किया, कि वह वस्तूतः चीन का मित्र है, और चीन सदा उसकी सहायता व पक्षसमर्थन पर निर्भर रह सकता है। यदि भविष्य में किसी भी विदेशी राज्य ने चीन के सुविस्तत प्रदेशों में से किसी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, तो उसका मुकाबला करने में वह चीन की सहायता करने में संकोच नहीं करेगा । इस प्रकार शिमोनोसेकी की सन्धि के बाद रूस और चीन के सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण हो गये थे।

१८९४ में रूस के राजिसहासन पर जार निकोलस द्वितीय आरूढ़ हुआ। मई, १८९६ में रूस की राजधानी सेण्ट पीटर्सबुर्ग में निकोलस द्वितीय का राज्याभिषेक होना था। इसमें सम्मिलित होने के लिये चीन के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया गया। चीनी सरकार की ओर से इस कार्य के लिये लि हुंग चंग को चुना गया। रूस के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ काउण्ट वीटे ने लि हुंग चंग से चीनी साम्राज्य के सम्बन्ध में विशद रूप से बातचीत की । काउण्ट वीटे ने चीन के प्रतिनिधियों को समझाया. कि विदेशी राज्यों से अपने देश की रक्षा करने का सबसे उत्तम उपाय यही है, कि चीन रूस को अपना मित्र समझे और उसकी सहायता पर निर्भर करे। लि हंग चंग और काउण्ट वीटे ने बातचीत द्वारा एक नई सन्धि की, जिसकी मुख्य बाते निम्नलिखित थी--(१) यदि जापान पूर्वी एशिया मे अपनी शक्ति को बढाने का यत्न करते हुए चीन या रूस के साथ लडाई शुरू करे, तो ये दोनों राज्य एक दूसरे की सहायता करें। (२) जापान के साथ युद्ध की दशा में रूस को यह अधि-कार हो, कि वह चीन के बन्दरगाहों का पूर्णरूप से उपयोग कर सके व यद्ध की आव-श्यकताओं को दृष्टि मे रखकर चीन में अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। (३) रूस को यह अनुमति दी जाय, कि वह उत्तरी मञ्चुरिया में एक रेलवे लाइन का निर्माण कर सके। उत्तरी एशिया मे रूस इस समय ट्रास-साइबीरियन रेलवे के निर्माण में तत्पर था । इस सूदीर्घ रेलवे लाइन का निर्माण १८९१ में प्रारम्भ हुआ था। रूस की यह इच्छा थी, कि यह लाइन पूर्व में ब्लादीबोस्तॉक के बन्दरगाह तक पहंच जावे। रूस के अपने प्रदेशों में से जो रेलवे लाइन ब्लादीबोस्तॉक तक जा सकती थी. उसमें बहत चक्कर पडता था । अतः रूस ने चीन से इस बात की अन-मित ली. कि हार्बिन से ब्लादीबोस्तॉक तक रेलवे लाइन का वह निर्माण कर सके। यह लाइन एक हजार मील तक चीन के साम्राज्य में से होकर गुजरती थी। साथ ही रूस को चीन ने यह भी अनुमति दी, कि इस रेलवे की एक ब्राञ्च दक्षिण में पोर्ट आर्थर (लिआओ त्ग प्रायद्वीप में) तक बनाई जा सके। (४) १८९४-९५ के यद्ध के बाद शिमोनोसेकी की सन्धि के अनुसार हरजाने की जो भारी रकम चीन ने जापान को देनी थी. उसे अदा करने में रूस चीन की सहायता करे। इस शर्त के अन सार इस समय रूस ने चीन को एक अच्छी बडी धनराशि कर्ज के रूप में प्रदान की ।

मञ्चूरिया में रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये जिस घनराशि की आव-श्यकता थी, उसकी व्यवस्था करने के लिये रूसो-चाइनीज बैंक का संगठन किया गया। इसी बैंक की मदद से मञ्चूरिया में टैलीग्राफ की लाइनों का भी विस्तार किया गया। रेलवे लाइन का निर्माण करने और उस पर रेलगाड़ियों को चलाने के लिये एक पथक कम्पनी की स्थापना की गई, जिसमें रूसी सरकार और रूसी धनपितयों ने बहुत उदारता के साथ रुपया लगाया। रेलवे लाइन के समीपवर्ती प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य भी इस कम्पनी के सुपुर्द किया गया। यह भी व्यवस्था की गई, कि इस चाइनीज ईस्टनं रेलवे पर कम्पनी का अधिकार ८० साल तक कायम रहे, और उसके बाद इसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर चीनी सरकार का प्रभुत्त्व कायम हो जाय और इसके लिये चीन को कोई मुआवज्य देने की आवश्यकता न हो ।

हार्विन-क्लादीबोस्ताँक रेलवे के निर्माण के कारण उनरी मञ्चूरिया का आर्थिक दृष्टि से बहुत विकास हुआ। पर साथ ही इससे मञ्चिरिया में रूस के प्रभाव व प्रभुत्त्व की भी स्थापना हो गई। जिस प्रकार अठारहवी और उन्नीसवी सदिशें में रूस ने साइबीरिया के सुविस्तृत प्रदेशों पर अपना प्रभाव स्थापित किया था, वैसे ही अब उन्नीसवी सदी के अन्तिभ वर्षों में उसने सञ्चिर्या में भी अपने प्रभाव को विस्तृत करना श्रूष्ट किया। इस प्रदेश में आवागमन का जो सबसे अधिक सुविधा-जनक सायन था, वह रूस के कब्जे में था, अत यहा अपना आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्त्व स्थापित कर सकता भी उसके लिये अत्यन्त सुगम हो गया। रूस ने इस अवसर का पूरी तरह से उपयोग किया।

#### (३) जर्मनीकी शक्तिका विस्तार

शिमोनोसेकी की सन्यि में सशोधन कर लिआओ-त्य के प्रदेश को जापान के कब्जे से मुक्त कराने में जर्मनी ने भी चीन की सहायता की थी। अतः उसकी भी यह इच्छा थी, कि चीन के इस पक्षसमर्थन में लाभ उठाकर अपने लिये कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त करे । १८९७ में जर्मनी ने अन्य राज्यों को सूचना दी, कि वह चीन में एक ऐसे स्थान को प्राप्त करने के प्रयत्न में है, जहा उसके जहाज अपने अडडा वना सके और जहा उन्हे मरम्मत व रसद आदि की पूर्ण सुविवा हो । इसी बीच में दो जर्मन पादरियो की चीन में हत्या हो गई । अब क्या था, जर्मनी को अपनी इच्छा पूर्ण करने का सूवर्णीय अवसर हाथ लग गया। जर्मन सरकार की ओर से पेकिंग की सरकार के सम्मुख निम्नलिखित मार्गे पेश की गई—(१) त्सिग ताओ (उत्तरी चीन मे) के बन्दरगाह को ९९ साल के पट्टे पर जर्मनी को दिया जाय । साथ ही कियाऊ-चाऊ की खाडी पर भी जर्मनी के अधिकार को स्वीकृत किया जाय । (२) शात्ग के प्रदेश में जर्मनी को रेलवे लाइन बनाने का अधिकार मिले और इस प्रदेश में जो कोई भी खाने हों, उन्हें विकसित करने का अधिकार केवल जर्मनी को रहे । (३) जर्मन पादरियों की हत्या के लिये चीन जर्मनी को हरजाना दे । साथ ही. इन मागों को पेश करने से पूर्व दिसग ताओं के बन्दरगाह पर कत्जा करने के लिये जो कुछ खर्च जर्मन जलसेना को करना पड़ा था, वह सब भी चीन की सरकार उसे प्रदान करे।

जर्मनी की इन मागों को अस्वीकृत कर सकने की शक्ति चीन में नहीं घीं। ६ मार्च, १८९८ को चीन और जर्मनी में सिन्ध की गई, जिसके अनुसार कियाओं- चाओं की खाड़ी, त्सिंग ताओं बन्दरगाह और उसके समीपवर्ती प्रदेश जर्मनी को ९९ साल के पट्टे पर प्राप्त हुए। नाम को ये प्रदेश अब भी चीन के सम्राट के अधीन रहे, पर सिन्ध में इसे बात को भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया, कि चीनी सरकार इन प्रदेशों में शासन सम्बन्धी किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। साथ ही शांतुंग प्रदेश में रेलवे लाइन का निर्माण करने और वहां खानों की खुदाई के सम्बन्ध में अनेक विशेषाधिकार जर्मनी को दिये गये। इस प्रकार १८९८ में जर्मनी ने चीन के कितपय प्रदेशों में अपने राजनीतिक प्रभृत्व को स्थापित किया।

### (४) चीन में अन्य राज्यों की शक्ति का विस्तार

पेट बिटेन—हस और जर्मनी ने जिस प्रकार चीन के विविध प्रदेशों में अपने विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे, उसके कारण अन्य राज्यों में भी यह प्रवृत्ति हुई, कि चीन की निर्बलता से लाभ उठाकर अपने लिये इसी ढंग के विशेषाधिकारों को प्राप्त करें। ब्रिटेन ने चीन से यह मांग की, कि (१) वेई हाई वेई का बन्दरगाह उसे पट्टे पर दिया जाय। (२) चीन यह घोषणा करे, कि यांगत्से नदी के समीप-वर्ती प्रदेशों में किसी अन्य राज्य को विशेषाधिकार नहीं दिये जावेंगे। (३) विदेशी व्यापार के आयात व निर्यात माल पर कर एकत्रित करने के लिये जो चाइनीज मैरीटाइम कस्टम्स सर्विस स्थापित है, उसका अध्यक्ष सदा कोई अङ्गरेज ही रहे। (४) हांगकांग पर इस समय ब्रिटेन का आधिपत्य था, उसके सामने का चीनी प्रदेश भी ब्रिटेन को पट्टे पर दिया जाय। चीनी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि ब्रिटेन की इन मांगों का विरोध कर सके। उसने उन्हें स्वीकृत कर लिया।

फ्रान्स—ब्रिटेन के बाद फांस ने चीनी सरकार से अनेक नई सुविधाएं प्राप्त की। ये सुविधाएं निम्निलिखित थीं—(१) चीन की सरकार ने स्वीकृत किया, कि हैनान द्वीप किसी अन्य राज्य को नहीं दिया जायगा। (२) यूनान, क्वांगसी और क्वांगतुंग के प्रदेशों में खानें खोदने तथा अन्य प्रकार आर्थिक साधनों को विकसित करने का अधिकार केवल फांस को रहे। (३) फांस ने अनाम में जिस रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया था, उसे दक्षिणी चीन में भी विस्तृत करने का उसे अधिकार हो। (४) क्वांग-चोऊ की खाड़ी व उसका समीपवर्ती प्रदेश फांस को ९९ साल के पट्टे पर दिया जाय।

जापान—ब्रिटेन और फांस का अनुसरण कर अब जापान ने भी चीन में अनेक विशेषाधिकार प्राप्त किये। इनमें सब्बेसे मुख्य यह था, किफार्मूसाके सामने चीनका जो फूकिएन प्रदेश है, वहां जापान के अतिरिक्त किसी अन्य देश को आर्थिक विकास कर सकने का अधिकार न दिया जाय।

इटली—इटली भी इस समय इस बात के लिये प्रयत्नशील था, कि चीन में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करे। इटली के विविध राज्यों को एक सूत्र में संगठित कर शिक्तशाली इटालियन राष्ट्र के विकास की जो प्रक्रिया नैपोलियन के युद्धों के बाद प्रारम्भ हुई थी, वह १८७० में पूरी हो गई थी। अब इटली भी अपने साम्राज्य का निर्माण करने के लिये तत्पर था। उसने भी चीन की निर्बलता से लाभ उठाकर अपनी कुछ मांगें पेश की, पर चीनी सरकार ने उन्हें स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। १९०० के बाद इटली को चीन में अपने प्रभाव को विस्तृत करने के लिये फिर अवसर मिला। इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

सुविधाओं का स्वरूप--- ब्रिटेन, रूस, जापान आदि देश चीन में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, उनके कारण इन देशों का वहां एक विशेष प्रकार का प्रभावक्षेत्र विकसित होता जाता था । इन प्रभावक्षेत्रों में ब्रिटेन, रूस आदि देश आर्थिक हित तो अविकल रूप से प्राप्त कर लेते थे, पर राजनीतिक दृष्टि से चीन का प्रभुत्त्व कायम रहता था । क्योंकि चीन की राजशक्ति इस समय बहुत निर्बल थी, अतः शासन के सम्बन्ध में भी वह विदेशियों के इन प्रभावक्षेत्रों में अपने अधिकारों के उपयोग में असमर्थ रहती थी । विशेषतया जो प्रदेश विदेशी राज्यों ने ९९ साल के पट्टे पर प्राप्त कर लिये थे, वहां तो कियात्मक दिष्ट से चीन के प्रभत्त्व का अन्त ही हो जाता था । विदेशी राज्यों के लिये यह सर्वथा सूगम था, कि वे इन प्रदेशों पर अपने राजनीतिक स्वत्व की स्थापना कर लें। इस प्रकार चीन में एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था, जिसका स्वरूप आर्थिक था। १८४२ और १८६० में विविध विदेशी राज्यों ने चीन के साथ जो सन्धियां की थीं, उनके कारण चीन के बहत से बन्दरगाह विदेशियों के प्रभाव में आ गये थे। अब उन्नीसवी सदी के अन्तिम भाग में तो इन विदेशी राज्यों के प्रभुत्त्व व प्रभाव का चीन में और भी अधिक विस्तार हो गया था। ये विदेशी राज्य जहां एक तरफ चीन की सरकार से अपने लिये विशेष सुविधाओं को प्राप्त कर लेने के लिये प्रयत्नशील थे, वहां साथ ही आपस में भी इनमें प्रतिस्पर्घा जारी थी। इस प्रकार चीन विविध विदेशी राज्यों के साम्राज्य विस्तार सम्बन्धी संघर्ष का क्षेत्र बनता जाता था।

अमेरिका की नीति—उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक संयुक्तराज्य अमेरिका में व्यावसायिक क्रान्ति ने बहुत अधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं किया था। पर इससमय (उन्नीसवीं सदी के अन्त) तक अमेरिका संसार के सर्व प्रधान व्यावसायिक देशों में गिना जाने लगा था। जिन कारणों ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि को साम्राज्य-

विस्तार के लिये प्रेरित किया था. वे अमेरिका में भी विद्यमान थे। १८९८ में स्पेन और अमेरिका मे यद्ध हुआ। इसमें स्पेन की बरी तरह से पराजय हुई और अनेक प्रदेश उसकी अधीनता से निकलकर अमेरिका के हाथ में आ गये। फिलि-प्पीन द्वीप समह भी इनमें से एक था। फिल्पिन के अधिगत कर लेने के बाद अमेरिका का साम्राज्य प्रशान्त महासागर में भी विस्तृत हो गया था और अब उसके लिये यह सम्भव नहीं रहा था. कि वह चीन की राजनीतिक घटनाओं को उपेक्षा की दिष्ट में देख सके । विविध विदेशी राज्य जिस दुग से चीन में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे, अमेरिका उसे अपनी आखों में ओझल नहीं कर सकता था । अत १८९९ में अमेरिका की ओर से इञ्जलैण्ड, फास, इटली, जर्मनी, रूस और जापान की सरकारों के पास एक विज्ञप्ति भेजी गई, जिसमे निम्नलिखित बातो की और उनका ध्यान आकृष्ट किया गया था--(१) चीन के विविध बन्दरगाहों में व्यापार आदि के सम्बन्ध में जो अधिकार विदेशी राज्यों को प्राप्त ह, उनका उल्लघन नहीं किया जाय, चाहे अब ये बन्दरगाह किसी एक विदेशी राज्य के प्रभावक्षेत्र मे आ चुके हो । (२) चीन के साथ हुई सन्धियो द्वारा आयात व निर्यात माल पर टैक्सो की जो दर पहले निश्चित हो चर्का है, उनका कोई राज्य उल्लघन न करे। यदि कोई बन्दरगाह किसी विदेशी राज्य के प्रभावक्षेत्र में हो, तब भी वह अन्य सबके साथ तटकर के मामले में एक सदश व्यवहार करें और अन्य राज्यों के जहाजों के आवा-गमन के सम्बन्ध में कोई स्कावट न डाले। (४) किसी राज्य के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गन बन्दरगाहो मे जब अन्य राज्यो के जहाज आवे, तो उनसे बन्दरगाह का स्वर्च अपनी अपेक्षा अधिक न लिया जाय।

इस समय अमेरिका इस नीति का प्रतिपादन कर रहा था, कि चीन के बन्दरगाहों में व्यापार की जो सुविधाए व विशेषाधिकार विदेशी राज्यों ने पहले प्राप्त
किये हुए थे, प्रभावक्षेत्रों के कायम हो जाने से उनमें किसी प्रकार का अन्तर न पड़े।
ब्रिटेन भी इस समय इसी नीति का समर्थक था। यद्यपि उसने स्वयं चीन के अनेक
प्रदेशों में अपने प्रभावक्षेत्र को कायम कर लिया था, तो भी उसका हित इस बात में
था, कि चीन के विविध बन्दरगाह सब विदेशी राज्यों के लिये समान रूप से खुले रहें।
इसका कारण यह था, कि ब्रिटेन का चीन में व्यापार अन्य सब राज्यों की अपेक्षा बहुत
अधिक था। रूस, फांस, जापान आदि ने इस समय चीन में अपने अपने प्रभावक्षेत्र
कायम कर लिये थे। यदि ये देश अपने इन प्रभावक्षेत्रों में अन्य राज्यों के व्यापार
में स्कावट डालने का प्रयत्न करते, तो इससे सबसे अधिक नृकसान ब्रिटेन को
पहुंचता। यही कारण है, कि इस समय ब्रिटेन और अमेरिका की चीन के सम्बन्ध
में एक ही नीति थी और ये दोनों शक्तिशाली राज्य इस बात के लिये प्रयत्नशील थे,

कि विविध विदेशी राज्यों ने चीन में जो प्रभावक्षेत्र कायम किये हैं, उनका रूप आर्थिक ही रहें और वे इन राज्यों के राजनीतिक आविपत्य में न आ जावे। अमेरिका और ब्रिटेन की इस नीति के कारण उन्नीसवी सदी के इस अन्तिम भाग में विदेशी राज्य चीन में अपनी प्रभता का और अधिक विस्तार नहीं कर सके।

# (५) सुधार के प्रयत्न

१८९४-९५ के युद्ध में जापान से परास्त होकर चीन के लोगो ने अपनी दुईशा को अच्छी तरह से अनुभव कर लिया था । विविध विदेशी राज्य जिस प्रकार चीन में अपने प्रभावक्षेत्र कायम करने में तत्पर थे, चीन के लोग इससे भी बहुत चिन्तित थे। इस दशा मे यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन मे ऐसे दलों का प्रादर्भाव हो, जिनका उद्देश्य देश की राजनीतिक दुर्बल्ता को दूर कर शक्ति का संचार करना हो । पाश्चात्य देशो के आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अब चीनी लोग भी अपरिचित नहीं रहे थे। अनेक चीनी यबक बिंदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करके बापस आये थे और इनका यह प्रयत्न था कि अपने देश की दशा का मुधार करे । मुधार के पक्षपाती इन दलों में डा० सन यात सेन के दल का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। डा० सन यात सेन के पिता ने किश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया था और अपने पुत्र को हवाई और हागकाग के विदेशी शिक्षणालयों में पढांया था । पाश्चात्य विचारों के सम्पर्क मे आकर डा० सन यात सेन के हृदय मे यह आकाक्षा प्रबल्ह्य से उत्पन्न हो गई थी, कि चीन को भी फांस, ब्रिटेन आदि के समान उन्नत और समद्ध होना चाहिये। जापान का उदाहरण उसके सम्मुख था। १८९५ में उसने कैन्टन मे एक विद्रोह का नेतृत्त्व किया । पर इसमें उसे सफलता नहीं हो सकी । उसे चीन छोडकर विदेशों मे आश्रय लेना पडा। उसे गिरफ्तार करने के लिये चीनी सरकार ने एक इनाम की घोषणा की थी।

मुधार के पक्षपाती चीनी लोगों में काग यू वेई का उल्लेख करना भी आवश्यक हैं। वह डा॰ सन यात सेन के समान क्रान्तिकारी नहीं था। उसका विचार था, कि क्रान्ति के मार्ग का आश्रय लेकर चीन का उद्धार नहीं किया जा सकता। चीन को सुधार के मार्ग का अनुमरण करना चाहिये और देश के शासन में सुधार कर वैध राजसता की स्थापना करनी चाहिये। इमी प्रकार चीन के दो प्रमुख राजपदाधिकारी चाग चिह-तुंग और लियु कुन-यी भी सुधारवादी दल के साथ सम्बन्ध रखते थे। चाम चिह-तुंग ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था 'शिक्षा लो'। इसमें उसने प्रतिपादित किया था, कि चीन को पश्चिमी देशों से ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेकर अपनी उन्नति करनी - चाहिये, जन्मना उसकी भी वही गति होगी,

जो कि भारत, अनाम, ईजिप्ट आदि की हुई है। चांग चिह-तुंग की पुस्तक का बहु प्रचार हुआ और उसके कारण चीन में सुधार के आन्दोलन को बहुत बल मिला

यद्यपि डा॰ सन यात सेन को कान्ति के प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी थें पर सुधारवादी लोगों की शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती थी। सम्राट् कुआं ह् सू की इन सुधारवादियों के साथ सहानुभूति थी। १८८७ में कुआंग ह सू वयस् हो गया था और साम्राज्ञी त्सू ह सी के प्रभाव व संरक्षा से विमुक्त होकर स्वय राज्य कार्य की देखरेख करने लगा था। १८९८ में प्रसिद्ध सुधारवादी नेता कांग यू-वे के साथ उसका सम्पर्क स्थापित हुआ और उसने यह निश्चय किया, कि चीन क सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा। इसीलिये जूर १८९८ से सितम्बर १८९८ तक सम्राट् कुआंग ह सू की तरफ से अनेक चई आज्ञा प्रकाशित की गईं, जिनका उद्देश्य चीन के शासन में सुधार करना था। इन राजा ज्ञाओं में केवल शासन सम्बन्धी सुधारों का ही आदेश नहीं दिया गया था, अपितु यह भं व्यवस्था की गई थी, कि चीन में शिक्षा का विस्तार किया जाय, छोटे और बड़े सर प्रकार के शिक्षणालयों की स्थापना की जाय, और उच्च शिक्षा के लिये एक विश्व विद्यालय की भी स्थापना हो। चीन में रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाय और जहाज के निर्माण का भी उद्योग हो। सम्राट् कुआंग हसू द्वारा आदिष्ट सब सुधार यि किया में परिणत हो सकते, तो निःसन्देह चीन में असाधारण उन्नति हो जाती।

पर अभी चीन में सुधार के विरोधियों की कमी नहीं थी। विशेषतया सरकार पदाधिकारी और राजकर्मचारी सम्राट्द्वारा प्रकाशित आज्ञाओं के सरू खिलाफ थे। शासन सुधार के लिये जो व्यवस्थाएँ सम्राट्ने की थीं, उनसे इस वर्ष की सत्ता में बहुत अन्तर आता था। साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने सुधार के विरोधियों क साथ दिया। सत्ताईस साल तक वह चीन के शासन का संचालन कर चुकी थी ब्रिटेन, फांस आदि पाश्चात्य देशों के प्रति उसके हृदय में उत्कट घृणा थी। १८५८ और १८६० की घटनाओं का उसे भलीभांति स्मरण था। उसका विचार था कि पाश्चात्य देशों का अनुसरण करने से चीन की हानि है। चीन का हित इसी बात में है, कि इन विदेशी राज्यों को अपने से दूर रखे और पाश्चात्य विचारों ने सम्पर्क में न आकर अपनी प्राचीन मर्यादा का पालन करे। साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने सुधारों का विरोध करना शुरू किया और पेकिंग की सरकार ने यह अनुभव किया, कि त्सू ह्सी को गिरफ्तार किये बिना सुधार सम्बन्धी आज्ञायें किया में परिणत नहीं की जा सकेंगी। यह कार्य युआन शी काई के सुपुर्द किया गया। सुधारवादी लोग समझते थे, कि युआन शी काई की सहानुभूति सुधारों के पक्ष में है। उसे चिहली प्रान्त का सूबेदार नियत किया गया और यह आदेश दिया गया कि तीन्त्सिन

पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहां के राजप्रासाद पर आक्रमण करे और साम्राज्ञी को गिरफ्तार कर ले। पर तीन्तिसन जाकर युआन शी काई साम्राज्ञी के साथ भिल गया। अब साम्राज्ञी त्सू ह्सी की सेनाओं ने सम्राट् पर आक्रमण किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। सम्राट् कुआग ह्सू का शेष जीवन कैंदी के रूप में व्यतीत हुआ।

अब सारी शासन शिक्त एक बार फिर साम्राज्ञी त्सू ह् सी के हाथों में आ गई। सम्राट् कुआंग ह सू को इस बात के लिये विवश किया गया, कि वह एक नई आज़ा प्रकाशित करे, जिसमें यह लिखा हो, कि देश के हित को दृष्टि में रखकर मेंने साम्राज्ञी तसी ह सू से प्रार्थना की है, कि वह राज्य कार्य को फिर से संभाल लें और उन्होंने अत्यन्त कृपापूर्वक मेरी इस प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया है। इस प्रकार शासन-सूत्र को फिर से अपने हाथों में लेकर साम्राज्ञी ने उन सब राजाज्ञाओं को रह किया, जो १८९८ में प्रकाशित की गई थी। इस समय बहुत से सुधारवादी चीनी नेता गिरफ्तार किये गये और बहुतों ने चीन से भागकर अपनी जान बचाई। कांग यू वेई पेकिंग से भागकर जापान पहुंचने में समर्थ हुआ और उसने वहां जाकर सुधार के पक्ष में अपने आन्दोलन को जारी रखा। सुधारवादी नेताओं में से कुछ को इस समय प्राणदण्ड भी दिया गया।

सुधारों का आश्रय लेकर चीन में नवजीवन का संचार करने का जो प्रयत्न सम्राट् कुआंग ह् सू की संरक्षा में प्रारम्भ हुआ था, उसका इस प्रकार बुरी तरह से अन्त हुआ। इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय मञ्चू शासन इतना विकृत हो चुका था और चीन के विविध राज्यपदाधिकारी अपने कर्तव्यों से इतने अधिक विमुख हो गये थे, कि कान्ति के बिना चीन के विकृत शासन का अन्त सम्भव नहीं था। यही कारण है, कि १९११ में राज्यकान्ति द्वारा मञ्चू शासन का अन्त हुआ और उसके साथ ही नवीन चीन के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ।

### (६) बोक्सर विद्रोह

चीन में विदेशी लोगों का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ रहा था, उसी के कारण विविध चीनी देशभक्तों में अपने देश के सुधार की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई थी। सुधार के पक्षपातियों के प्रयत्नों को सफलता नही मिल सकी। पर इससे विदेशी लोगों के प्रति विरोध व विद्वेष की भावना कम नहीं हुई। चीन के सभी लोग, चाहें वे सुधारों के पक्षपाती हों या विरोधी हों, विदेशियों से विद्वेष रखते थे। ईसाई पादक्ष रियों के गिरजा घर, विदेशियों द्वारा बनाई गई रेलवे लाइनें और पाश्चात्य लोगों द्वारा स्थापित बैंक व कम्पनियां चीनी लोगों की आंखों में कांटे की तरह से चुभती

थी। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि विदेशियों के प्रति विदेश की भावना एक विद्रोह के रूप मे प्रकट हो। 1/१८९४-९५ के यद्ध के बाद विविध विदेशी राज्यो से चीन के विभिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार अपने प्रभाव क्षेत्र कायम कर लिये थे. उसने चीन की जनता में गहरे असन्तोष को उत्पन्न कर दिया था। इस स्थिति में चीन में एक समिति व दल का मगठन हुआ, जिसे अग्रेजी मे 'बोक्सर' कहते है। इस दल में सम्मिलित चीनी लोग अपनी बन्द मुट्ठी या कसे हए मुक्के की शक्ति मे विश्वास रखते थे और इमी का प्रयोग कर विदेशियों को चीन से बहिष्कृत कर देने के लिये कटिबुद थे। १८९९ का अन्त होने से पूर्व ही बोक्सर दल ने चीन के विविध प्रदेशो मे विदेशियो पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। बहुत से ईसाई पादरी बोक्सर लोगों के कोध के शिकार हुए। पेकिंग के दक्षिण में अनेक विदेशी इञ्जीनियर रेलवे लाइन के निर्माण में तत्पर थे। इन पर आक्रमण किये गये और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया । इन घटनाओं के समाचार से पेकिंग में स्थित विदेशी राजदुतो मे खलबली मच गई । उन्हें डर लगा, कि कही हम पर भी बोक्सर लोग हमला न कर दे। चीन के समद्र तट के समीप जो बहत से विदेशी जंगी जहाज विद्यमान थे, उनसे सेनाओ को पेकिंग ब्लाया गया । बोक्सर लोगो में कहा, विदेशी राज्यों ने चीन पर बाकायदा चढाई कर दी है । इन सेनाओं से अपनी रक्षा करने के लिये बोक्सर लोगों ने पेकिंग और तीन्तिसन के बीच की रेलवे लाइन को कई स्थानों से उखाड दिया। अब विदेशी लोगों को और भी अधिक चिन्ता हुई । तीन्त्सिन में दो हजार विदेशी सैनिकों की एक सुव्यवस्थित सेना का सगठन किया गया और इस सेना ने पेकिंग की तरफ प्रस्थान किया । इसी बीच मे विदेशी अंगी जहाजों ने चीन के समद्र तट पर आक्रमण शुरू कर दिये और अनेक महत्त्वपूर्ण भगरों और किलों पर कब्जा कर लिया। अब बोक्सर लोगो और विदेशी राज्यो की सेनाओ में बाकायदा युद्ध शुरू हो गया और चीनी सरकार ने पेकिंग में विद्यमान विदेशी लोगो को आजा दी. कि वे चौबीस घण्टे के अन्दर अन्दर पेकिंग को छोडकर खाहर चले जावे। इसी बीच मे पेकिंग में स्थित जर्मन राजदूत की हत्या हो गई। अब विदेशियों के सम्मख आत्मरक्षा का केवल एक ही उपाय था। वे सब पेकिंग के विदेशी दुतावासो में एक त्र हो गये और वहां रहकर अपनी सेनाओं के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे । यदि वे पेकिंग छोडकर समद्रतट की ओर जाने का उद्योग करते, तो उन्हें भय था, कि मार्ग मे बोक्सर लोग कही उन पर आक्रमण न कर दे। बहुत से चीनी ईसाइयो ने भी इस समय आत्मरक्षा के लिये विदेशी दूतावासों में शरण ग्रहण की। बोक्सर लोगों ने पेकिंग के दूतावासों को घेर लिया। पर इन दूता-. बासों का निर्माण किले के रूप में हुआ था और वहां पर विदेशी लोग कई महीने

तक बोक्सर लोगो के हमलों से अपनी रक्षा करते रहे। १९०० के मध्यतक विदेशियों की एक सुव्यवस्थित सेना पेकिंग पहुंच गई और वहा उसने बोक्सर लोगों से अपने दूतावासो की रक्षा की।

इसमें सन्देह नहीं कि १८९९-१९०० में वोक्सर विद्रोह ने यहत गम्भीर रूप धारण कर लिया था। साम्राज्ञी त्सू-ह्मी की सहानुभूति वोक्सर लोगों के पक्ष में थी। पर चीनी सरकार के बहुत में उच्च कर्मचारी विदेशियों के विरुद्ध बोक्सर लोगों के युद्ध को देश के लिये हानिकारक ममझते थे। चीन के विविध प्रान्तों में उनके सूवेदारों ने बोक्सर लोगों को काबू में रखने की भरसक कोशिश की। यदि सम्पूर्ण चीनी सरकार इस समय बोक्सर लोगों के साथ सहानुभूति रखती, तो विदेशियों के लिये चीन में रह सकना अमम्भव हो जाता। पर विविध प्रान्तीय सूबेदारों ने बोक्सर लोगों को काबू में रखने में असाधारण कर्न्य प्रदर्शित किया। पेकिंग की केन्द्रीय सरकार ने भी एक आज्ञा द्वारा प्रान्तीय कर्मचारियों को यह आदेश दिया, कि वे बोक्सर लोगों के आक्रमणों से विदेशियों की रक्षा करने का प्रयत्न करें।

बोक्सर विद्रोह का समाचार जब पार्<u>चा</u>त्य देशो मे पहुचा, तो उन्होने चीन में अपने आर्थिक व राजनीतिक हितो की रक्षा के लिये अपनी से<u>नाओ को चीन में</u> जा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि की सेनाए शिव्र ही चीन पहुच गई। चीन में जहा कही बोक्सर लोगो ने विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, वहा इन पाश्चात्य सेनाओं ने भयंकर अत्याचार किये। चीनी लोगो से बुरी तरह से बदला लिया गया। अनेक ग्रामों व नगरो को भूमिसात् कर दिया गया। <u>विदेशी सेनाओं ने चीन से एक प्रकार के आतंक के राज्य की स्थापना कर दी</u>। बोक्सर विद्रोह का प्रयोग पाश्चात्य देशों ने चीन मे अपने प्रभुत्त्व को विस्तृत करने के लिये किया और इसको निमित्त बनाकर उन्होने वहा अपनी सेनाओ का जाल सा बिछा दिया।

बोक्सर विद्रोह का परिणाम—विदेशी प्रभुत्त्व के विरुद्ध चीनी लोगों ने जो विद्रोह किया था, वह सफल नहीं हो सका। पाश्चात्य देशों की सेनाए चीन में अपने विशेषाधिकारों व प्रभाव को कायम रखने में सफल हुई। इस समय यदि विदेशी राज्य आपस में एकमत होकर कार्य करते, तो उनके लिये चीन पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर सकना कित नहीं था। राजनीतिक दृष्टि में चीन की सरकार अत्यन्त विकृत दशा में थी, और सैनिक दृष्टि से चीन के लिये पाश्चात्य देशों का मुकाबला कर सकना असम्भव था। पर पाश्चात्य राज्यों में आपस का ईर्षा द्वेष बहुत अधिक था। इसी कारण वे चीन के सम्बन्ध में किसी एक नीति का निर्धारण नहीं कर सके। बोक्सर विद्रोह की समाप्ति पर ७ सितम्बर, १९०१ को चीन के

साथ विदेशी राज्यों का जो समझौता हुआ, उसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थीं— (१) पेकिंग में जर्मनी का जो राजदूत मारा गया था, उसके लिये चीनी सरकार जर्मनी से क्षमा प्रार्थना करे। जिस स्थान पर जर्मन राजदूत की हत्या हुई थीं, वहा चीनी सरकार एक स्मारक का निर्माण करे। (२) विदेशियों के साथ दृर्व्यवहार के लिये जिन चीनी राजकर्मचारियों को जिम्मेवार पाया जाय, उन्हें चीनी सरकार कठोर दण्ड दे । (३) जिन नगरों में विदेशी लोगो का कतल हुआ था, वहां पांच साल तक कोई सरकारी परीक्षा न हो सके, ताकि इन नगरों के निवासी सरकारी परीक्षा को उत्तीर्ण कर राजकीय पद न प्राप्त कर सकें। (४) जापान के दुतावास के अध्यक्ष की हत्या के लिये चीनी सरकार जापान से क्षमा याचना करे। (५) दो साल तक चीन न कोई अस्त्र-शस्त्र बना सके और न कोई अन्य ऐसा माल तैयार कर सके, जो युद्ध सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता हो । (६) हरजाने के तौर पर चीन १५०,००,००,००० रुपया विदेशी राज्यों को प्रदान करे । हरजाने की यह रकम ३९ वार्षिक किश्तों में अदा की जाय। (७) पेकिंग में विदेशी दूतावासों का निर्माण इस ढंग से किया जाय, कि आवश्यकता पडने पर वे सुगमता से अपनी रक्षा कर सकें । पेकिंग के जिस प्रदेश में ये विदेशी दूतावास हों, वहां चीनी लोग न रह सकें। चीनी पुलिस को भी वहां आने जाने का अधिकार न हो। इन दुतावासों को यह भी अधिकार हो, कि वे अपनी रक्षा के लिये अपनी सेनाएं वहां रख सकें। (८) तीन्त्सिन के समीप जो अनेक चीनी किले हैं, उन्हें भूभिसात कर दिया जावे, ताकि पेकिंग और समुद्रतट के बीच का मार्ग विदेशी लोगों के लिये सर्वथा सूरक्षित हो जाय। (९) तीन्त्सिन पर विदेशियों का अधिकार स्थापित किया जाय। (१०) चीन की सरकार की ओर से यह आज्ञा प्रकाशित की जावे, कि प्रान्तीय सुबेदार अपने अपने क्षेत्र में विदेशियों के विरुद्ध सब प्रकार के आन्दोलनों को काबु में लावें। (११) विदेशी राज्यों और चीनी सरकार के बीच में जो सन्धियां विद्यमान है, उनमें संशोधन किये जावें।

१९०१ का यह समझौता चीन के लिये बहुत हानिकारक व अपमानजनक था। इसके कारण चीन में विदेशी राज्यों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। पेकिंग में विदेशी सैनिक अच्छी बड़ी संख्या में निवास करने लगे। अब चीन में स्थित विदेशी राजदूतों की स्थित ऐसी नहीं रह गई, कि वे चीनी सरकार के साथ एक स्वतन्त्र राज्य की सरकार के समान व्यवहार करें। वे समझते थे, कि चीन उनके सम्मुख असहाय है और वे अपनी इच्छाओं को सैनिक शक्ति की सहायता से चीनी सरकार से मनवा सकते हैं। उनकी दृष्टि में चीन एक स्वतन्त्र राज्य न रहकर अधीनस्थ राज्य के सदृश हो गया, जिसे वश में रखने के लिये राजधानी में उनकी सेनाएं विद्य-

मान थीं। डेढ़ अरब रुपया चीन को हरजाने के रूप में विदेशी राज्यों को प्रदान करना था। यह रकम इतनी बड़ी थी, कि इसे अदा कर सकना चीन के लिये सुगम नहीं था। इसके बोझ से चीनी सरकार इतनी बुरी तरह से दब गई थी, कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर सकना उसके लिये किठन हो गया था। तीन्त्सिन सदृश नगरों पर विदेशियों का कब्जा चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त विघातक था। इस समय चीन के प्रायः सम्पूर्ण समुद्रतट पर विदेशी राज्यों का प्रभुत्त्व कायम हो गया था, और इन विदेशी लोगों को यह भी भलीभांति ज्ञात हो गया था, कि चीन उनकी सैन्यशक्ति के सम्मुख सर्वथा असहाय है।

### (७) रूस और जापान का युद्ध

मञ्चूरिया और कोरिया के क्षेत्र में रूस और जापान के हित परस्पर टकराते थे। इसी कारण १९०५ में इन दोनों देशों में एक भयंकर लड़ाई हुई। यह लड़ाई विशाल चीनी साम्राज्य में विविध विदेशी राज्यों के साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी प्रयत्नों का ही परिणाम थी। अतः इसी अध्याय में इस पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

मञ्चूरिया-चीन के मध्यदेश के उत्तर के प्रदेश को मञ्चरिया कहते हैं। चीन की प्राचीन विशाल दीवार इसे मध्यदेश से पृथक् करती है । मञ्चरिया का क्षेत्रफल ३,६५,००० वर्गमील के लगभग है। चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत यह विशाल प्रदेश तीन प्रान्तों में विभक्त था—क्वान्तुग, किरिन और हाइलुंग कियांग । इनमें क्वान्तुग प्रान्त सबसे अधिक आबाद और समद्ध था । लिआओ-तुंग प्रायद्वीप इसी के अन्तर्गत था। क्वान्तुंग में चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में आबाद थे और खेती आदि द्वारा अपना निर्वाह करते थे । किरिन की जनसंख्या अधिक नहीं थी, और हाइलुग कियांग का प्रान्त तो प्रायः गैरआबाद ही था। उसकी दशा प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि उत्तरी एशिया के साइबीरिया की थी। मञ्चूरिया में सोया बीन प्रच्र परिमाण में उत्पन्न की जाती थी और गेहं आदि अन्य अन्न भी पर्याप्त मात्रा में पैदा होते थे। खानों की दृष्टि से भी यह प्रदेश अच्छा समृद्ध था। कोयले, लोहे और सोने की इस प्रदेश में प्रचुर परिमाण में सत्ता है, यह बात चीन व अन्य देशों के लोगों को ज्ञात थी । यद्यपि मञ्चूरिया चीन के मध्य-देश के अन्तर्गत नही था , पर चीनी साम्राज्य में उसकी स्थिति कोरिया, तिब्बत आदि अधीनस्थ प्रदेशों से भिन्न थी। कोरिया, तिब्बत आदि शासन के सम्बन्ध में स्वतन्त्र स्थिति रखते थे, वे चीनी सम्राट् की अधीनतामात्र स्वीकृत करते थे।

पर मञ्चूरिया का शासन सीवा पेकिंग की केन्द्रीय सरकार के अधीन था और उसके शासको की नियुक्ति पेकिंग सरकार द्वारा ही की जाती थी ।

मञ्च्रिया में रूस की स्थिति-- रूस उतर की ओर से किस प्रकार मञ्च्रिया में अपने प्रभाव व प्रभत्त्व का प्रमार करने में तत्पर था, इसका उल्लेख पहले किया जा चका है । १९०० में जब बोक्सर विद्रोह हुआ, तो रूम इस प्रदेश में अपने प्रभुत्त्व को किस हद तक स्थापित कर चुका था, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना अगली घटनाओं को समझने के लिये बहुत उपयोगी होगा । १८९४-९५ के युद्ध के बाद रूस ने जापान के विरुद्ध चीन का जो पक्ष लिया था, उसके कारण लिआओ-तुग प्रायद्वीप पर जापान का अधिकार नहीं रह गया था। कुछ समय बाद रूस ने चीन के साथ जो सन्धि की, उसकी प्रमुख शर्तों को हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं । इस सन्धि द्वारा रूस ने मञ्चूरिया मे ब्लार्दाबोस्तॉक तक एक हजार मील लम्बी रेलवे लाइन के निर्माण का अधिकार प्राप्त कर लिया था और साथ ही इस रेलवे की एक ब्राञ्च लाइन को दक्षिण में पोर्ट आर्थर (लिआओ-तुग प्रायद्वीप का बन्दरगाह) तक बना देने की अनुमृति भी प्राप्त कर ली थी। पोर्ट-आर्थर और उसके समीप का प्रदेश पच्चीम साल के लिये रूस को पट्टे पर दे दिया गया था और यहा रूसी सरकार ने ऐसी किलाबन्दी शुरू कर दी थी, जिससे रूसी जगी जहाज वहां पर स्रक्षित रूप से रह सकें। पोर्ट आर्थर प्रशान्त महासागर मे रूस का सबसे बडा नाविक अड्डा बन गया था और इसके कारण इस क्षेत्र मे रूस की शक्ति बहुत दृढ हो गई थी । मञ्चूरिया मे रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिये चाइनीज ईस्टर्न रेलवे कम्पनी और मञ्चरियन रेलवे कम्पनी नामक दो कम्पनियो का संगठन किया गया था, जिनका नियन्त्रण रूसी सरकार के हाथ में था। ये कम्पनिया प्रधानतया रूसी लोगो की ही थी। इनके लिये रुपये का प्रबन्ध करने के लिये रूसी-चाइनीज बैंक का निर्माण किया गया था । इस बैंक में चीनी सरकार की पूजी बहुत कम थी । प्जी का वडा भाग रूमी सरकार ने लगाया था, जिसे उसने फांस से ऋण के रूप मे प्राप्त किया था। यूरोप की राजनीति मे इस समय रूस और फ्रांस में घनिष्ठ मित्रता थी। जर्मनी की वढती हुई शक्ति के भय ने फ्रेञ्च रिपब्लिक ओर रूसी जारसाही में मैत्री सम्बन्ध को स्थापित कर दिया था। इन रेलवे लाइनो के निर्माण के िये रूसी लोग बहुत बड़ी मख्या में मञ्चूरिया मे आ गये थे और इन लाइनो की रक्षा के लिये रूस की एक शक्तिशाली सेना भी इस प्रदेश में रहने लग गई थी।

बोक्सर विद्रोह के अवसर पर रूस को मञ्चूरिया में अप्ननी शक्ति के विस्तार का सुवर्णावसर हाथ लगा । चीन के अन्य प्रदेशों के समान मञ्चूरिया में भी बोक्सर

लोग अपना कार्य कर रहे थे। उनके आक्रमणों से रूसी रेलवे लाइनों की रक्षा का बहाना बनाकर रूसी सेनाए मञ्चरिया पहचने लगी । कुछ समय के लिये मञ्च-रिया में रूस का फौजी शासन स्थापित हो गया । रूसी सरकार का कहना था. कि मञ्चरिया पर यह कब्जा केवल सामियक रूप से किया गया है। ज्योही बोक्सर विद्रोह यान्त हो जायगा और चीन मे शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो जायगी, रूमी मेना को मञ्चरिया से हटा लिया जायगा । पर बोक्सर विद्रोह की समाप्ति के बाद भी रूस ने अपनी सेनाओं को मञ्चुरिया से नहीं हटाया । उसका कहना था, कि अभी इस प्रदेश में ऐसी स्थिति उताब नहीं हुई है, कि रूस अपनी सेनाओं को वहा से हटा सके । अमेरिका, जापान, इङ्गलैण्ड आदि अन्य देश रूस के इस रुख को अत्यन्त चिन्ना की दृष्टि से देख रहे थे। पर वे स्वय भी पेकिंग मे अपनी सेनाओं को स्थापित कर चके थे और उनके लिये यह सम्भव नही था, कि वे मिलकर रूस का विरोध कर सके। साथ ही रूस का यह भी कहना था, कि सञ्चुरिया के प्रकृत पर अन्य किसी राज्य को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। यह रूस और चीन का अपना मामला है, और इसका फैसला ये दोनो राज्य ही कर सकते है। परिणाम यह हुआ, कि रूस ने मञ्चिरिया में अपने सैनिक कब्जे को जारी रखा। बोक्सर विद्रोह से पहले मञ्चूरिया में रूम का प्रभावक्षेत्र केवल आधिक था, अब वह सैनिक और राजनीतिक भी हो गया। रूस की इस आकाक्षा मे अब कोई सन्देह नहीं रह गया, कि वह साइबीरिया के समान मञ्चिरिया को भी अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लेने के लिये कटिवद्ध है।

मञ्चूरिया और जापान—मञ्चूरिया में रूस की इस प्रकार बढ़ती हुई शक्ति जापान को सह्य नहीं थीं। जापान यह नहीं सह सकता था, कि उसके पड़ोस में इतने समीप रूस जैसा शक्तिशाली व विशाल राज्य आ जाय। पोर्टआर्थर में रूस जिस प्रकार अपना नाविक अड़डा बना रहा था, उसके जापान को सख्त एतराज था। वह अनुभव करता था, कि प्रशान्त महासागर में रूस की शक्ति उसकी अपनी स्वतन्त्रता के लिये विधातक हो सकती हैं। इस प्रकार मञ्चूरिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभुत्त्व से जापान को बहुत बेचैनी अनुभव हो रही थी। साथ ही जापान स्वयं भी मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्त्व की स्थापना करना चाहता था। व्यावसायिक दृष्टि से प्राश्चात्य देशों का समकक्ष हो जाने के कारण जापान भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये उत्सुक था और इसके लिये उसे सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र चीन ही नजर आता था। चीनी साम्राज्य में भी मञ्चूरिया ही ऐसा प्रदेश था, जो जहा जापान के बहुत समीप था, वहां साथ ही यह भी सम्भव था, कि जापानी लोग उसमें बड़ी संस्था में बस सकें। मञ्चूरिया के अनेक प्रदेशों की आवादी बहुत कम थीं

और इनमें जापानी बस्तियों के विकास के लिये मैदान खाली पड़ा था । मञ्चूरिया की खानें और उपजाऊ जमीन जापान के लिये आकर्षण का कारण बनी हुई थी । इसीलिये १८९४-९५ के चीन-जापान के युद्ध के बाद जापान ने लिआओ-तुंग के प्रदेश को अधिगत किया था । रूस के विरोध के कारण ही यह प्रदेश जापान की अधीनता में नही रह सका था और अब वहां पर रूस का कब्जा हो जाना जापान को असह्य था ।

कोरिया की समस्या-- रूस और जापान के संघर्ष का दूसरा क्षेत्र कोरिया था। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध के अवसर पर जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया था। जापानी लोगों ने इस समय कोरिया में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं कीं, जिनके कारण जापानी पुजीपतियों को वहां अपना रुपया लगाने व विविध प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला। चीन-जापान के युद्ध की समाप्ति पर कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकृत कर ली गई, पर जापान ने वहां के आर्थिक जीवन पर जो प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया था, उसका अन्त नहीं हुआ। यही नहीं, जापानी लोग कोरिया के राजघराने व सरकार के मामलों में भी हस्तक्षेप करते रहे । कोरिया की महारानी अपने देश में जापानियों के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत चिन्तित थी । कोरिया में जापान के विरोधी जो लोग थे, महारानी की संरक्षा उन्हें प्राप्त थी। इसलिये एक दिन आधी रात के समय कुछ जापानियों ने राजप्रासाद पर हमला कर दिया और महारानी को कतल कर दिया । कुछ दिन बाद कोरिया के महाराजा ने जापा-नियों से बचने के लिये रूस के दूतावास में शरण ली। इस समय रूस की भी एक सेना सिऊल में विद्यमान थी और उसी के कारण कोरिया का महाराजा अपने प्राणों की रक्षा कर सकने में समर्थ हुआ था। जापानी लोगों को यह बात सह्य नहीं थी. कि रूस उनके मार्ग में बाधक हो। परिणाम यह हुआ, कि कोरिया के प्रश्न पर जापान और रूस के सम्बन्ध बहत बिगड़ गये । पर १८९६ में कोरिया के प्रश्न पर इन दोनों देशों में समझौता हो गया, जिसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित थीं--(१) जापान और रूस दोनों अपनी सेनाओं को कोरिया से वापस बुला लें । कोरिया में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने की उत्तरदायिता कोरियन सरकार पर ही रहे। (२) रूस और जापान दोनों का यह प्रयत्न हो, कि आर्थिक दृष्टि से कोरिया का उत्कर्ष हो । इसके लिये यदि कोरिया को पूंजी की आवश्यकता हो, तो दोनों देश मिलकर इस विषय में उसकी सहायता करें। इस प्रकार १८९६ के समझौते द्वारा कोरिया में रूस और जापान की स्थिति एक समान हो गई। यदि ये दोनों देश ईमानदारी से समझौते पर दृढ़ रहते, तो उनमें विरोध की कोई भी सम्भावना न होती । पर कठिनता यह थी, कि दोनों ही देश कोरिया को

अपने प्रभाव में लाने के लिये उत्सुक थे। रूस ने इस सम्बन्ध में विशेष तत्परता प्रदर्शित की। लिआओ-तुग प्रायद्वीप को अपने प्रभाव में लाकर जब पोर्ट आर्थर और उसके समीप के प्रदेश को रूस ने पट्टे पर प्राप्त कर लिया, तो उसके लिये कोरिया में अपने प्रभाव को विस्तृत कर सकना और भी अधिक सूगम हो गया । रूस और जापान में कोरिया के सम्बन्ध में कोई भी समझौता इस ढंग से नहीं हो सकता था, जिससे दोनों देशों को पूर्ण रूप से सन्तोष हो, क्योंकि इस देश में उन दोनों के हितों में बहुत अधिक विरोध था। फिर भी बीसवी सदी के शुरू में जापान और रूस के राजनीतिज्ञों ने परस्पर समझौते के लिये अनेक प्रयत्न किये। १९०३ में सेण्ट पीटर्सबर्ग में स्थित जापानी राजदूत ने रूसी सरकार के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किये—(१) रूस और जापान दोनों कोरिया और चीन की स्वतन्त्रता को स्वीकृत करें, और यह वचन दें कि इन देशों की स्वतन्त्रता को अक्षणण रखेंगे। (२) रूस इस बात को स्वीकार करे, कि कोरिया में जापान का विशेष प्रभावक्षेत्र है और इस कारण उसे अधिकार है, कि वह कोरिया में अपने आर्थिक हितों को विकसित कर सके और साथ ही कोरियन सरकार को सृव्यवस्थित करने के लिये परामर्श दे सके। (३) जापान मञ्चरिया में रूस के विशेष प्रभावक्षेत्र को स्वीकृत करे और वहां उसे वही सब कुछ करने दे, जो वह स्वयं कोरिया में करना चाहता है।

र्ल्सी सरकार जापानी राजदूत के इन प्रस्ताओं को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं हुई। रूसी सरंकार चाहती थी, कि (१) कोरिया की स्वतन्त्रता को रूस और जापान दोनों स्वीकृत करें। (२) कोरिया में जापान का विशेष प्रभाव- क्षेत्र है, इस बात को मान लिया जाय। (३) जापान जिस प्रकार कोरिया में व्यापारिक और व्यावसायिक विकास करना चाहता है, उसमें रूस बाघा न डाले। (४) रूस और जापान दोनों इस बात को स्वीकार करें, कि वे कोरिया में कहीं किलाबन्दी नहीं करेंगे और कोरियन समुद्रतट का प्रयोग युद्ध के प्रयोजन के लिये नहीं करेंगे। (४) मञ्चूरिया में रूस का विशेष प्रभावक्षेत्र है, इस बात को जापान स्वीकार करे। रूस और जापान के प्रस्तावों में मुख्य भेद यह था, कि रूस कोरिया में जापान के आर्थिक हितों को तो स्वीकृत करने के लिये तैयार था, पर उसे वहां अपना राजनीतिक व सैनिक प्रभुत्त्व स्थापित करने का अवसर नहीं देना चाहता था। साथ ही वह जापान से यह स्वीकृत कराना चाहता था, कि मञ्चूरिया में रूस का आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का प्रभुत्त्व स्थापित हो। इसके विपरीत जापान यह चाहता था, कि मञ्चूरिया में जो विशेषाधिकार रूस को प्राप्त हों, वे ही उसे कोरिया में प्राप्त हों।

इस दशा में कोरिया के प्रश्न पर रूस और जापान में जो मतभेद व हित विरोध था, उसका निबटारा युद्ध के अतिरिक्त अन्य फिसी उपाय में सम्भव नहीं था। इसी कारण रूस और जापान के युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

इक्रलेण्ड और जापान की सन्धि--इससे पूर्व कि हम रूस और जापान के यद्ध का उल्लेख करे, उस महत्त्वपूर्ण सन्धिका विवरण देना आवश्यक है, जो कि १९०२ मे जापान और इद्वार्लण्ड के बीन में हुई थी। १८९४-९५ के चीन-जापान के यद्ध के बाद जापान के राजनीतिजों में दो प्रकार के विचार कार्य कर रहे थे। एक पक्ष कहता था, कि रूस अहर जापान में मैत्री की स्थापना कर सकना असम्भव नहीं हैं और ये दोनों देश परम्पर मिलकर उन सब प्रश्नों का निवटारा कर सकते है, जो उनके पारम्परिक हित-विरोध के कारण उत्पन्न होते है। इस पक्ष की अपने प्रयत्न में किस प्रकार असफलता हुई, इसका उल्लेख हम अभी कर चके हैं। दूसरे पक्ष का कहना था, कि इस ओर जापान में समझीता हो सकना सम्भव नहीं है, अत. जापान को रूस का मकावला करने के लिये ब्रिटेन के साथ मन्धि करनी चाहिये । अन्य विदेशी राज्यों के मकावले में ब्रिटेन, का चीन में सबसे अधिक प्रभाव था, अतः जापान का ध्यान उसी के भाथ सन्धि करने के लिये आकृष्ट हुआ। इस समय साम्राज्यवाद के क्षेत्र में रूम और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी थे। तुर्क साम्राज्य और बालकन प्रायद्वीर के क्षेत्र में उनके हिन-विरोध के कारण ही कीमियन यद (१८५४-५६) का प्रादर्भीय हुआ था । रूस बालकन प्रायद्वीप मे अपने प्रभाव का जिस प्रकार में विस्तार कर रहा था, उसके कारण ब्रिटेन यह अनुभव करता था, कि भारत आदि प्राच्य देशों में आने जाने का उसका मार्ग सुरक्षित नही रह मकेगा । मध्य एशिया और तुर्किम्तान पर रूस अपना आधिपत्य स्थापित कर चका था और इसके कारण रूस भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के बहुत समीप आ गया था। ईरान में भी रूस अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। मञ्चिरिया में रूस ने जिस प्रकार अपने प्रभुत्त्व का प्रसार शुरू किया था, उसे भी ब्रिटेन चीन में अपने आर्थिक हितों के लिये हानिकारक समझता था । इस कारण वह भी इस वात के लिये उत्सुक था, कि जापान के साथ सन्धि करके एशिया में अपनी शक्ति को सुरक्षित कर ले।

ब्रिटेन और जापान में यह सन्धि १९०२ में हुई। इसकी मुख्य बातें निम्न-लिनित थी—(१) ब्रिटेन यह स्वीकार करना है, कि कोरिया में जापान के विशेष हित हे, और चीन में भी उसके आर्थिक हितों की सत्ता है। (२) जापान चीन में ब्रिटेन के हितों को स्वीकृत करता है। (३) दोनो देश यह मानते हैं, कि दोनों को अपने अपने हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। (४) यदि इन हितों की रक्षा करने के लिये ब्रिटेन और जापान का किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध की आवश्यकता हो, तो दूसरा राज्य इस युद्ध में उदासीन रहेगा। (५) यदि ऐसे युद्ध की दशा में कोई अन्य राज्य ब्रिटेन या जापान के शत्रु की सहायता के लिये लडाई के मैदान में उतर आये, तो ब्रिटेन और जापान दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।

१९०२ की यह सिन्ध शुरू में पांच सालों के लिये की गई थी। पर बाद में इसे फिर से दोहराया गया। इसमें सन्देह नहीं, कि इस सिन्ध के कारण पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति बहुत मुद्द और सुरक्षित हो गई थी, और वह कोरिया में अपने प्रभृत्व की स्थापना का प्रयत्न अधिक निश्चिन्तता के साथ कर सकता था।

रूस और जापान का युद्ध-यहा हमारे लिये यह सम्भव नही है, कि रूस और जापान के युद्ध (१९०४-५) की घटनाओं का सक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकें। लड़ाई शरू होते ही जापान के जहाजी बेडे ने पोर्टआर्थर पर आक्रमण किया । रूसी बेड़ा उसका मुकाबला नहीं कर सका । वह परास्त हो गया और भयंकर लड़ाई के बाद जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया । अब जापानी सेनाओं ने लिआओ-तुग प्रायद्वीप में बढ़ना शुरू किया । ट्रांस-साइबीरियन रेलवे इस समय तक बनकर तैयार हो चुकी थी । पांच हजार मील के लगभग दूर से इस रेल मार्ग द्वारा रूसी सेनाएं व युद्ध-सामग्री मञ्चिरिया में पहुंचाई जा रही थी। पर रूस के लिये यह सूगम नही था, कि इतनी दूरी पर अपनी सेनाओं व युद्ध सामग्री को पर्याप्त परिमाण में पहुंचा सके । साइबीरिया का विशाल भुखण्ड अभी आर्थिक दृष्टि से भलीभांति विकसित नही हो पाया था। न वहां कारखाने बने थे और न ही खेती आदि का भलीभांति विकास हुआ था । अतः मञ्चूरिया में स्थित रूसी सेनाओं को रसद व यद सामग्री के लिये उराल पार के यूरोपियन रूस पर ही निर्भर रहना होता था। साथ ही रूस की राजशक्ति भी इस समय अत्यन्त विकृत दशा में थी । वहां एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का शासन था और शासन कार्य में जनता को कुछ भी अधि-कार प्राप्त नहीं थे। जनता में जारशाही के खिलाफ उग्र असन्तोष था और अनेक कान्तिकारी दल रूस में जार के एकतन्त्र शासन के विरुद्ध षड्यन्त्रों में तत्पर थे। इसके विपरोत जापान में जहां राष्ट्रीय भावना तीव्र रूप में विद्यमान थी, वहां साथ ही लोकतन्त्र शासन का भी सूत्रपात हो चुका था । जापान का सम्राट्व सरकार जनता की उन्नति के लिये कटिबद्ध थे और सम्पूर्ण जापानी लोग अपनी सरकार के प्रति अनुरक्त थे। क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का वहां सर्वथा अभाव था। रूसी जहाजी बेडे के परास्त हो जाने के कारण जापान के लिये यह बहुत सुगम हो गया

था, कि वह अपनी सेनाओं और युद्ध सामग्री को मञ्चूरिया पहुंचा सके। रूस ने यत्न किया, कि अपने एक अन्य जहाजी बेडे को चीन के समुद्र में भेजे, तािक यह जापान की सेनाओं के मचूरिया पहुंचने में बाधा डाल सके। पूर्वी एशिया में पहुंचने के लिये छोटा रास्ता स्वेज की नहर होकर आता था। पर इस मार्ग पर ब्रिटेन का प्रभुत्त्व था। जापान और ब्रिटेन की १९०२ में सिच हो चुकी थी और रूस को भय था, कि कही ब्रिटेन रूसी बेडे को स्वेज नहर से गुजरने में बाधा न डाले। अतः रूस का जहाजी बेडा स्वेज के मार्ग का उपयोग नहीं कर सका। विशाल अफीकन महा-द्वीप का चक्कर काटकर मई, १९०५ में रूस की नौसेना ने जापान के समीपवर्ती समुद्र में प्रवेश किया। पर इस बार फिर रूस के जहाजी बेडे की जापान द्वारा बुरी तरह पराजय हुई। २८ मई, १९०५ को जापान की नौसेना ने रूसी बेड़े को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। इस दशा में रूस के लिये लडाई जारी रख सकना सम्भव नहीं रहा। वह सन्धि कर लेने के लिये विवश हुआ।

पोर्संमाउथ की सन्धि—रूस और जापान के युद्ध की समाप्ति कर उनमें सिन्ध कराने के कार्य में सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री थिओडोर रूज-वेल्ट ने विशेष कर्तृ त्व प्रदर्शित किया। युद्ध के समय ब्रिटेन के समान अमेरिका की भी सहानुभूति जापान के पक्ष में थी। सन्धि की बातचीत अमेरिका में ही शुरू हुई और उसी के अन्यतम नगर पोर्संमाउथ में सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये।

सिन्ध के लिये जापान ने निम्नलिखित शर्ते पेश की थी— (१) कोरिया पर जापान के प्रभुत्त्व को स्वीकृत किया जाय। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि रूस-जापान के युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही ब्रिटेन कोरिया पर जापान के प्रभुत्त्व को स्वीकार कर ले। क्ष्म खा। अब जापान चाहता था, कि रूस भी इस बात को स्वीकार कर ले। (२) मञ्चूरिया में रूस को जो भी विशेष अधिकार प्राप्त है, वे सब जापान को दिवये जावे। पोर्ट आर्थर और उसके समीप के प्रदेश का पट्टा भी जापान को मिल जावे। (३) पूर्वी एशिया के समुद्र में रूस के जो भी जहाज है, वे सब जापान को दिवये जावें। (४) लडाई में जापान को जो कुछ खर्च करना पडा है, उसका हरजाना रूस प्रदान करे। (५) साइबीरिया के समुद्रतट पर जापानियों को मछली पकड़ सकने का अधिकार दिया जाय। (६) सम्पूर्ण सखालिन द्वीप जापान को दे दिया जाय।

रूस इन सब शर्तों को मानने के लिये तैयार नही था। पर अन्त मे जिन शर्तों पर ५ सितम्बर, १९०५ को रूस और जापान में सन्धि हुई, उसकी मुख्य बातें निम्न-लिखत थी—(१) रूस और जापान दोनों मञ्चूिरया से अपनी अपनी सेनाओं को बापस बुला लें। (२) लिआओ-तुंग प्रायद्वीप के जिन प्रदेशों को (पोर्टआर्थर

व उसके समीप का प्रदेश) रूस ने पट्टे पर लिया था, वे अब जापान को पट्टे पर दिये जावे। (३) मञ्चूरियन रेलवे का दक्षिणी भाग रूस जापान को प्रदान कर दे। हार्बिन और मुकदन के बीच में जो मञ्चूरियन रेलवे रूस ने बनाई थी, उसका आधा भाग इस शर्त द्वारा जापान को प्राप्त हुआ। (४) रूस और जापान मञ्चू-रिया में अपनी अपनी रेलवे लाइनो का उपयोग केवल व्यावसायिक और व्यापारिक प्रयोजनो के लिये करे, सैनिक प्रयोजन के लिये नही। (५) लिआओ-तुग प्रायद्वीप पर जापान को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, और मञ्चूरियन रेलवे पर रूस और जापान के जो विशेषाधिकार हैं, उनके अतिरिक्त अन्य सब विषयों में मञ्चूरिया पर चीन का प्रभुत्त्व कायम रहे। (६) कोरिया में जापान के राजनैतिक, सैनिक और आर्थिक हितों व विशेषाधिकारों को स्वीकृत किया जाय। (७) सखालिन द्वीप का दक्षिणी आधा भाग जापान को प्राप्त हो। (८) साइबीरिया के समुद्रन्तट पर मछली पकडने के व्यवसाय को विकसित करने का जापान को अधिकार हो।

जापान सम्पूर्ण सलालिन द्वीप को प्राप्त करना चाहता था, पर पोर्ट्समाउथ की सिन्ध द्वारा उसे केवल आधा सलालिन प्राप्त हुआ। युद्ध के लिये हरजाने की भी कोई रकम उसे प्राप्त नहीं हुई। मंचूरिया में भी जितने विशेषाधिकार वह प्राप्त करना चाहता था, वे उसे नहीं मिल सके। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस सिन्ध द्वारा वह सम्पूर्ण कोरिया पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने में समर्थ हुआ, और पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लेने के कारण मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्त्व को विस्तृत कर सकने का द्वार उसके लिये खुल गया।

र्हातान युद्ध के परिणाम—(१) पोर्ट्समाउय की सिन्ध द्वारा पूर्वी एशिय़ा में जापान की शिवत बहुत अधिक बढ़ गई। कोरिया पर उसके राजनीतिक, सैनिक और आधिक विशेषधिकारों के स्वीकृत हो जाने के कारण यह देश पूर्णतया जापान का वशवर्ती हो गया। चीनी साम्राज्य के अन्यतम प्रदेश मञ्चूरिया में भी उसने अनेक विशेषधिकार प्राप्त किये। जापान की सबसे बड़ी महत्त्वाकांक्षा यही थी, कि वह चीन की निर्बलता से लाभ उठाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करे। अब कोरिया चीन की अधीनता से मुक्त होकर जापान की अधीनता में आ गया था और मञ्चूरिया में भी जापान के साम्राज्यवाद के प्रसार के लिये मार्ग साफ हो गया था। पूर्वी एशिया मे जापान का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी रूस था। उसके परास्त हो जाने के कारण अब जापान के प्रभाव व शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। (२) रूस की पराजय और जापान की विजय के कारण एशिया के लोगों में अद्भुत उत्साह का संचार हुआ। उन्नीसवीं सदी में एशिया के प्रायः सभी देशों को पाश्चात्य राज ों के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा था। यूरोप और

अमेरिका के गौराङ्क लोग ऐसा मानने लगे थे, कि नसल की दष्टि से वे सर्वोत्कृष्ट हैं, और एशिया के लोग उनकी अपेक्षा हीन है । पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर एशिया के भी बहत से लोग अपने को पाश्चात्य लोगों की अपेक्षा हीन समझने लगे थे। जापान की विजय ने इस भावना को जड से हिला दिया। एशिया के निवा-सियो ने अनुभव किया, कि उन्नति की दौड़ में पाश्चात्य लोग जो उनकी अपेक्षा आगे निकल गये है, उसका एकमात्र कारण यह है, कि ज्ञान विज्ञान की आधनिक उन्नति यरोप में कुछ समय पहले हुई । यदि जापान यरोप के ज्ञान विज्ञान को अपनाकर रूस जैसे शक्तिशाली व विशाल देश को परास्त कर सकता है. तो एशिया के अन्य लोगो के लिये भी यह सम्भव है, कि वे पाश्चात्य देशो की अधीनता से मक्त होकर स्वतन्त्रता को प्राप्त कर सके। भारत आदि सभी एशियन देशो पर जापान की इस विजय का असर हुआ और सर्वत्र जनता में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन को बल मिला। (३) रूस का शासन कितना निर्बल और विकृत है, यह बात इस यद्ध मे परास्त हो जाने के कारण रूसी लोगो के सम्मख सर्वथा प्रत्यक्ष हो गई। इससे रूस के क्रान्तिकारियों को बहुत बल मिला। अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किये । २२ जनवरी, १९०५ को सेण्ट पीटर्सब्र्ग के मजदूरो ने एक विशाल जुलुस निकाला । इन पर गोली चलाई गई । सैकडो निहत्थे मजदूर रूसी पुलिस की गोलियों के शिकार हुए । २२ जनवरी का यह हत्याकाण्ड रूस के क्रान्तिकारियों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। सर्वत्र क्रान्ति प्रारम्भ हो गई। वारसा में पोल लोगों ने विद्रोह किया। फिनलैण्ड ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। बाल्टिक सागर के तट पर विद्यमान लिथुएनिया, लेटविया आदि देशों ने भी विद्रोह का झण्डा खडा कर दिया। आर्मीनियन और ज्योजियन लोग भी विद्रोह के लिये तैयार हो गये । मजदूर लोगों ने सर्वत्र हडताल की तैयारी शरू कर दी । इस दशाः में जार निकोलस द्वितीय शासनसुधार के लिये विवश हुआ। रूस में पहली बार वैध राजसत्ता की स्थापना का उद्योग हुआ। (४) मञ्चुरिया मे पोर्ट्समाउथ की सन्धि द्वारा तीन राज्यों का प्रवेश हो गया था । चीनी सम्राट् का वहा शासन था और रूस व जापान ने वहा अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे। एक म्यान मे तीन तलवारों का रह सकना असम्भव था। यही कारण है, कि पोटर्स-माउथ की सन्धि द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था देर तक मञ्चिरिया में कायम नही रह सकी । शीघ्र ही वहां नये युद्धों का सूत्रपात हुआ और पोर्टआर्थर पर कब्जा कर लेने के कारण जापान ने मञ्चूरिया मे जो अपना पैर जमा लिया था, उसका उपयोग कर उसने न केवल मञ्च्रिया अपितु सम्पूर्ण उत्तरी चीन पर अपने प्रभूत्व की स्थापना का उद्योग प्रारम्भ किया।

#### (८) चीन में विदेशी राज्यों का आर्थिक साम्राज्यवाद

चीन को विजय करने का नया ढंग--इतिहास में अनेक बार पहले भी चीन पर विदेशी आक्रान्ताओं ने आक्रमण कर उसे अपने अवीन किया था । पर ये सब विजेता चीन में आकर चीनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को अपना लेने के कारण चीनी जनता के ही अग बन गये थे। जिस प्रकार जो भी यवन, शक, हण आदि आक्रान्ता भारत पर आक्रमण कर यहां अपने विविध राज्य स्थापित करने मे समर्थ हए, वे कुछ ही समय मे पूर्णतया भारतीय बन गये, वैसे ही चीन के विदेशी आकान्ता चीन मे आकर उसी की सभ्यता के रग मे रंग गये । इसका कारण यह था, कि चीन की सभ्यता अधिक उत्कृष्ट थी और उसके लिये इन विदेशियों को अपने में मिला लेना व सभ्यता के क्षेत्र में परास्त कर देना बहुत सूगम था। पर उन्नीसवीं सदी में जो विदेशी राज्य चीन में अपने प्रभत्त्व की स्थापना में तत्पर थे, वे सभ्यता, ज्ञान, राजनीतिक संगठन, व्यावसायिक उन्नति आदि की दृष्टि से चीनी लोगो की अपेक्षा अधिक उन्नत थे। इसीलिये चीनी लोग सभ्यता के क्षेत्र में इन्हें परास्त कर सकने में असमर्थ रहे। साथ ही चीन पर इनकी विजय का एक नया ढग था। इन्होंने इस बात की आवश्यकता नही समझी, कि सिकन्दर, चंगेज खा या समुद्रगृप्त की शैली का अनुसरण कर एक विशाल सेना को साथ लेकर चीन पर आक्रमण करे. और उसको विजय कर लें। न ही इन्होने चीन की सरकार को हटाकर उसके स्थान पर अपनी सरकार की स्थापना का उद्योग किया। मञ्च वश के सम्राट चीन के राजिसहासन पर पहले के समान विद्यमान रहे, शासन का कार्य चीनी कर्मचारियों के ही हाथ में रहा, पर इन विदेशी राज्यों का चीन पर शिकंजा इतना ही मजवत था, जितना कि राजनीतिक दृष्टि से अधीन भारत, बरमा आदि देशो पर था । विदेशियों के इस साम्राज्यवाद का चीन में स्वरूप आर्थिक था। चीन को अपनी अधीनता में रखने के लिये विदेशी सेनाओं को वहा स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चीन की निर्बल सरकार आर्थिक दृष्टि से विविध विदेशी राज्यों की इतनी अधिक वशवर्ती हो गई थी, कि वह भारत या बरमा आदि के मकाबले में किसी भी प्रकार अधिक स्वतन्त्र नही रह गई थी।

आधिक साम्राज्यवाद का स्वरूप—विदेशी राज्यों का यह आधिक साम्राज्य-वाद निम्नलिखित रूपों में चीन को अपने वश में रखे हुए था—(१) बोक्सर विद्रोह के बाद चीन ने जो भारी हरजाना विदेशी राज्यों को देना स्वीकार किया था, उसको वसूल करने के लिये चीन के आयात और निर्यात माल पर वसूल किया जानेवाला तट कर अमानत के रूप में रख लिया गया था। विदेशी लोग इस कर को वसुल करते थे और इसे हरजाने की रकम में मुजरा कर लेते थे। चीन की सरकार को इसकी एक पाई भी प्राप्त नहीं हो पाती थी। (२) चीन की सरकार ने विविध प्रयोजनो के लिये विदेशी राज्यों से भारी रकमे कर्ज ली थी। इनको अदा करने के लिये चीन के अन्य अनेक टैक्स अमानत के रूप में रख लिये गये थे। चीनी सरकार अपने देश में स्वयं इन करों को वसुल नहीं कर पाती थीं। (३) चीन में रेल<u>वे लाइनो का</u> निर्माण-कार्य प्राय. ऐसी कम्पनियोके सुपूर्व किया गया था,जिनमें विदेशी पूजी बहुत बड़ी मात्रा में लगी हुई थी। ये रेलवे लाइने विदेशियों के कब्जे में थी, और इनके समीपवर्ती प्रदेशो पर भी विदेशियो का प्रभत्त्व था। (४) चीन के अनेक प्रदेशों में खानों को खोदने व अन्य प्रकार से आर्थिक विकास करने का कार्य भी विदेशी राज्यो के सुपूर्व था। इस आर्थिक विशेषाधिकार के नाम पर इन विदेशी राज्यों को चीन में मनमानी करने की छट्टी मिली हई थी। (५) चीन के बहुत से बन्दरगाहों मे विदेशी राज्यो को व्यापार आदि की विशेष सुविधाए प्राप्त थी। इनमे जो विदेशी लोग बसते थे, वे चीन के कानुनो व अदालतों के अधीन नहीं थे। चीनी सरकार को यह भी अधिकार नहीं था, कि वह तटकर की मात्रा व दर का स्वय निश्चय कर सके । (६) चीन के अनेक प्रदेश, विशेषतया समुद्रतट के प्रदेश विदेशी राज्यों ने पट्टे पर लिये हुए थे और इन पर इन विदेशी राज्यो का पूर्ण रूप से आधिपत्य विद्यमान था।

इन सब बातो का परिणाम यह था, कि राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होता हुआ भी चीन वस्तुतः विदेशी राज्यो के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया था। मञ्च् सरकार मे यह शक्ति नही थी, कि विदेशियों के बढते हुए प्रभाव व प्रभुत्त्व से अपने देश की रक्षा कर सके।

आर्थिक साम्राज्यवाद के कारण—विदेशी राज्यों के लिये चीन में इस प्रकार अपना आर्थिक प्रभुन्व स्थापित कर सकना क्योकर सम्भव हुआ, इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है—(१) चीन के पास रुपये की कमी नहीं थी, वहां अनेक ऐसे कुल विद्यमान थे, जो अत्यन्त सम्पन्न व धनी थे। पर चीन में के आदि ऐसी संस्थाओं का विकास नहीं हो पाया था, जिनमें लोग अपने रुपये को निश्चिन्तता और विश्वास के साथ जमा कर सके और यह रुपया चीन के व्यावसायिक विकास, रेलवे निर्माण व इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त हो सके। जॉयन्ट इटाक कम्पनी की पद्धित से भी अभी चीनी लोग अपरिचित थे। इसलिये चीनी शेगों के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे रेलवे निर्माण व खानों की खुदाई आदि के कार्य में अपनी पूजी का प्रयोग कर सकें। यह सब कार्य विदेशियों ने अपने हाथों ले लिया। (२) चीन-जापान युद्ध (१८९४-९५) और बोक्सर विद्वोह के बाद

चीन ने विदेशी राज्यों को जो भारी रकम अदा करनी थी, उसका प्रबन्ध करने का यही उपाय था कि या तो चीनी सरकार जनता से कर्ज ले सके या टैक्सों में वृद्धि करके अपनी आमदनी बढा सके। बैकों के अभाव में राष्ट्रीय ऋण प्राप्त कर सकना सुगम नहीं था और टैक्सों में वृद्धि करने से जनता में घोर असंतोष उत्पन्न हों जाने का भय था। चीन में सरकारी टैक्सों की दर परम्परागत रिवाज पर आश्रित थी। वहां किसी पालियामेन्ट की सत्ता नहीं थी, जो राष्ट्र की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर टैक्सों की दर में परिवर्तन करती रहे या नये टैक्सों को लगाने की व्यवस्था करे। आधुनिक युग में तटकर राजकीय आमदनी का महत्त्वपूणं साधन होता है। पर चीन में तटकर की दर विदेशियों के साथ की गई सन्धियों द्वारा निर्धारित थीं और उनकी सहमित के बिना इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकना सम्भव नहीं था। (३) चीन की नौकरशाही अत्यन्त विकृत थी। जो कर वसूल होते थे, वे सब भी सरकारी खजाने में नहीं पहुच पाते थे। इस कारण चीनी सरकार को स्पये की सदा कभी रहती थीं और इसका यही परिणाम हो सकता था, कि वह निरन्तर विदेशी राज्यों के आर्थिक शिकजे में जकडती जावे।

आर्थिक प्रभुत्त्व का विकास--विदेशी राज्य चीन में अपने आर्थिक प्रभुत्त्व को स्थापित करने में किस प्रकार सफल हुए, इस विषय में भी कुछ घटनाओं का उल्लेख करना उपयोगी है। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध से पूर्व तक चीन पर कर्ज का बोझ अधिक नही था। इस यद्ध की समाप्ति पर चीनी सरकार इस बात के लिये विवंश हुई, कि २३,००,००,००० ताअल (एक ताअल=२।। तोला चादी) हरजाने के रूप मे जापान को प्रदान करे। चीन को इस भारी रकम को तीन किस्तो में अदा करना था। पहली किश्त रूसी सरकार ने उसे कर्ज के रूप मे प्रदान कर दी, और उसे वसूल करने के लिये चीन के तट-कर को जमानत के रूप में प्राप्त कर लिया। हरजाने की रकम की अगली दो किश्तें ब्रिटेन और जर्मनी ने कर्ज के रूप में चीन को प्रदान की । इस कर्ज के बदले में उन्होने किसी टैक्स को जमानत के रूप में नहीं रखाया. क्योंकि टैक्स को जमानत के तौर पर रखकर तो रूस भी चीन को यह रकम देने को तैयार था। रूस के मकाबले मे ब्रिटेन और जर्मनी इसीलिये यह कर्ज देने में सफल हुए, क्योकि उन्होने जमानत रखने पर जोर नही दिया था। पर चीनी सरकार को अपना कर्जदार बनाकर १८९८ में ब्रिटेन और जर्मनी उससे अनेक नई आर्थिक सूविधाओं को प्राप्त करने मे समर्थ हए । इन आर्थिक विशेषा-धिकारों का उल्लेख इसी अध्याय में पहले किया जा चका हैं।

बोक्सर विद्रोह के बाद चीनी सरकार को १,५०,००,००,००,०० रुपया विदेशी राज्यों को हरजाने के रूप में देना था। इस रकम को भी कर्ज लेकर ही प्राप्त किया खा सकता था। इस नये कर्ज के लिये चीनी सरकार ने निम्निलिखित टैक्सों को खमानत के तौर पर विदेशी राज्यों को दे दिया—(१) जो चीनी बन्दरगाह विदेशियों के न्यापार के लिये नहीं खुले थे, उनसे प्राप्त होनेवाला तट कर, और (२) नमक से क्षूल होनेवाली आमदनी। नमक के न्यवसाय पर चीनी सरकार का एकाधि-पत्य था और वह उसकी आमदनी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन था। अब विवश होकर चीनी सरकार ने इस आमदनी को भी अपने उत्तमणों के पास जमानत के रूप मे रख दिया। बीसवी सदी में आगे चलकर भी चीन विदेशों से कर्ज लेने के लिये विवश हुआ। इन कर्जों का हम यथास्थान उल्लेख करेंगे। यहा इतना लिख देना पर्याप्त है, कि ज्यो-ज्यों चीनी सरकार विदेशों से ऋण लेती जाती थी, वह उनके आर्थिक शिकजे में जकडती जाती थी। अपने कर्ज को वसूल करने के नाम पर ये विदेशी राज्य चीन की राजनीतिक स्वतन्त्रता में भी हस्तक्षेप करते थे और इन विदेशी शक्तियों के सम्मुख चीनी सरकार अपने को सर्वथा असहाय अनुभव करती थी।

रेलवे लाइनों के निर्माण, खानो की खुदाई और अन्य प्रकार से आर्थिक विकास के जो विशेषाधिकार विदेशी राज्यों ने चीन में प्राप्त कर लिये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन सबने चीन में विदेशी प्रभुत्त्व के स्थापित होने में बहुत अधिक सहायता दी। इनके कारण चीन का आर्थिक जीवन विदेशी राज्यों के हाथों में आ गया था, और चीनी लोगों के लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वे स्वतन्त्रता के साथ अपने देश का विकास कर सकें।

#### सातवां अध्याय

## चीन में राज्यकान्ति

# (१) राजसत्ता में सुधार का प्रयत्न

शासन की विकृत दशा— उन्नीसवी सदी के मध्य भाग मे चीन के मञ्चू शासन की क्या दशा थी, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पेकिंग की केन्द्रीय सरकार बहुत निर्बल थी। आवागमन के साधनों की उन्नित के अभाव मे उसके लिये यह सुगम नहीं था, कि वह विशाल चीनी साम्राज्य के विविध प्रान्तों व अधीनस्थ राज्यो पर अपने नियन्त्रण को भलीभाति कायम रख सके। प्रान्तों के सूबेदार इस अवस्था से लाभ उठाकर सम्राट् की सरकार के आदेशों की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करते थे। चीनी सरकार के पास आमदनी की भी सदा कभी रहती थी। राजकीय करों की दर में वृद्धि कर सकना सुगम नहीं था और तट-कर की दर में परिवर्तन तो तभी सम्भव था, जब कि विदेशी राज्य उससे सहमत हो। धन की कभी के कारण चीन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह अपना आर्थिक विकास करने के लिये नये यन्त्रों व रेलवे आदि को प्राप्त कर सके और अपनी सेना को नये ढंग के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित कर सके। यही कारण है, कि विदेशी राज्यों का मुकाबला कर सकना चीनी सरकार के लिये सम्भव नहीं था और चीन-जापान युद्ध व बोक्सर विद्रोह के अवसरों पर उसे विदेशी राज्यों के सम्भुख नीचा देखना पड़ा था। मञ्चू सम्राट् इतने निर्बल थे, कि उनके लिये इस समय चीन को संभाल सकना सुगम नहीं रहा था।

सुधारों के लिये आन्दोलन—पर चीन में ऐसे विचारशील लोगों की कमी नहीं थी, जो अपने देश की इस दुर्दशा को अनुभव करते थे। किस प्रकार कान्तिकारी आन्दोलन चीन में शुरू हुए और किस प्रकार अनेक लोगों ने मञ्चू सरकार में सुधार का प्रयत्न किया, इसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। सुधारवादी लोगों के प्रभाव में आकर सम्राट् कुआंग-ह्सू ने १८९८ में अनेक ऐसी आज्ञाएं प्रकाशित की थी, जिनका उद्देश्य चीन के शासन में सुधार करना था। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। साम्राज्ञी (राजमाता) त्सू ह्सी का आश्रय पाकर सुधार-विरोधी लोग प्रबल हो गये और सम्राट् कुआंग ह्सू को कैंद कर त्सू-हसी ने शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया। सुधार का आन्दोलन समाप्त हो

गया, और त्सू ह<sub>्</sub>सी के नेतृत्त्व में चीन का पुराने ढंग का एकतन्त्र व विकृत शासन यथापूर्व जारी रहा ।

बोक्सर विद्रोह के बाद चीन को विदेशी राज्यों के सम्मुख जिस प्रकार नीचा देखना पड़ा था, उसके कारण साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने भी अनुभव किया, कि शासन-मुघार किये बिना चीन की उन्नित सम्भव नहीं हैं। साम्राज्ञी त्सू ह्सी यह मानने को तैयार नहीं थीं, कि १८९८ के सुधारों का विरोध कर उसने कोई गल्ती की थीं। उसका कहना था, कि १८९८ में सुधारवादियों का यत्न यह था, कि मञ्चू शासन का सर्वथा अन्त कर एक नई क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की जाय। पर वह यह स्वीकार करती थीं, कि अब समय की गति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है, कि मञ्चू राजवश की सत्ता और चीन की प्राचीन मर्यादा को कायम रखते हुए शासन में ऐसे परिवर्तन होने चाहियें, जो चीन को उन्नित के मार्ग पर आगे बढ़ाने में समर्थ हो। त्सू ह्सी की इस नीति में उतका प्रधान सहायक युआन शीं काई था, जो १८९८ के बाद से निरन्तर उसका साथ दे रहा था।

सुधारों का सूत्रपात—पुआन शी काई की सहायता से साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने शासन सुधार के कार्य को प्रारम्भ किया। सबसे पूर्व सेना के पुन सगठन पर ध्यान दिया गया। १९०१ में एक राजाज्ञा प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार सेना का नये ढंग से सगठन करने की व्यवस्था की गई। प्रान्तों के विविध सूबेदार अपनी अपनी जो सेनाए रखते थे, उनके स्थान पर अब चीन की एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया और यह निश्चय किया गया, कि चीन की राष्ट्रीय सेना में १९१२ तक छत्तीस डिविजनों का सगठन कर लिया जाय। रूस और जापान के युद्ध के समय पर इस प्रकार की सुसगठित सेना की आवश्यकता को अत्यन्त उग्र रूप से अनुभव किया गया।

१९०५ में चीन की पुरानी परीक्षा पद्धति का अन्त कर देने के लिये आजा जारी की गई। इस परीक्षा पद्धति के स्वरूप को हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। चीन में विविध राजकीय पदो पर जिन व्यक्तियों को नियत किया जाता था, उनके लिये इन परीक्षाओं को उतीर्ण करना आवश्यक होता था। इन परीक्षाओं के पाठ्य-विषय में आधुनिक युग के ज्ञान विज्ञान को कोई स्थान नहीं था। प्राचीन ग्रन्यों और धर्मशास्त्रों में प्रवीण होना ही इन परीक्षाओं के लिये आवश्यक होता था। इसी कारण चीन के सरकारी कर्मचारी नये ज्ञान-विज्ञान से सर्वथा अपरिचित होते थे और उनके लिये समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर सकना सम्भव नहीं होता था। विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग इस समय चीन में वापस आ रहे थे, वे सरकारी कर्मचारियों की संकीर्ण मनोवृत्ति को अनुभव करते थे और इसी कारण

१९०५ में सिंदयों पुरानी परीक्षापद्धित का अन्त किया गया और अब उन लोगों के लिये चीन में सरकारी पद प्राप्त करना सम्भव हो गया, जो प्राचीन ग्रन्थों से अपिर-चित होते हुए भी नये ज्ञान-विज्ञान से भलीभाति परिचित थे। बीसवी सदी के शुरू में चीन के नव्युवकों में यह प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो गई, कि वे अमेरिका आदि विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करे।

रूस-जापान के युद्ध में जापान के विजयी होने पर चीन में सुधारवादी आन्दोलन को बहुत बल मिला। यदि जापान नये ज्ञान विज्ञान को अपनाकर और अपने देश के शासन को आधुनिक ढग पर संगठित करके इतना शक्तिशाली हो सकता है, कि रूस जैसे विशाल और यूरोपियन देश को परास्त कर सके, तो क्या कारण है, कि चीन भी उसी के मार्ग का अनुसरण कर अपने को विदेशी प्रभुत्त्व से मुक्त नहीं कर सकता—यह विचार चीन के लोगों में बहुत प्रबल हो गया। साम्राज्ञी त्सू ह्सी और उसके पार्श्वचर भी इस विचार से प्रभावित हुए और इसी कारण उन्होंने शासन के प्रकार में सुधारों का प्रारम्भ किया। १९०५ में एक मिशन इस उद्देश्य से पाश्चात्य देशों में भेजा गया, कि वह वहा के विविध देशों की शासन पद्धतियों का अनुशीलन कर यह प्रस्तावित करे, कि चीन की दशा और परिस्थित के अनुसार कौन से सुधार उसके लिये उपयोगी है।

शासन सम्बन्धी सुधार---१९०८ में पेकिंग की मञ्जू सरकार ने एक घोषणा द्वारा उन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार वह चीन में शासन सुधार करने के लिये तैयार है। ये सिद्धान्त निम्नलिखित थे--(१) मृञ्चू राजवंश की सत्ता और शक्ति को अक्षुण्ण रखा जावे। शासन मे जो भी सुवार किये जावे, वे सम्राट् की इच्छान्सार व उसी की आज्ञा से हो । मञ्च राजवंश का शासन चीन मे सदा स्थिर रहेगा और उसके आधिपत्य व अधिकारों में किसीं भी प्रकार से कमी नहीं आने पावेगी । (२) सुधार धीरे-धीरे किये जावे । पहले प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, पुलिस का पून: संगठन किया जाय, देश के कुनुनो को व्यवस्थित किया जाय, बाकायदा जनगणना की पद्धति जारी की जाय, और शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न हो। चीनी सरकार के लिये बाकायदा बजट तैयार करने की व्यवस्था हो और सरकारी आय-व्यय को नियमित रूप से आडिट किया जाया करे। (३) जब इन सुधारो द्वारा चीन की सरकार का सगठन सुव्यवस्थित हो जाय, तो बाद में एक पालियामेन्ट की स्थापना की जाय। साथ ही चीन मे एक मन्त्रिपरिषद् बनाई जाय, जिसके हाथ में देश के कानूनों को क्रिया मे परिणत करने का कार्य हो । (४) प्रत्येक प्रान्त में विधान सभायें स्थापित की जावें, जिनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हुआ करें। पार्लियामेन्ट की स्थापना से पूर्व प्रान्तों में विधान सभाओं

का संगठन कर लिया जावे और सब शासनसुधार इतने समय में पूर्ण कर लिये जावें, कि नौ साल (१९१७) तक पेकिंग में पालियामेन्ट की स्थापना सम्भव हो सके।

साम्राज्ञी त्सू हु सी द्वारा शासन सुधार की जिस नीति का प्रतिपादन किया गया था, उसके अनुसार कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १९०९ मे चीन में पहली बार प्रान्तो की विधानसभाओं की रचना की गई। इन सभाओं के सदस्य चुनने के लिये वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था। विधान सभाओं की शक्ति को भी बहुत मर्यादित रखा गया था। उन्हे यह अधिकार नहीं था, कि सरकार के कार्यों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रख सके। उनका कार्य केवल यह था, कि प्रान्त के सुबेदार की ओर से जो विषय विचार के लिये पेश किये जावें, उन पर बहस करे और अपने विचारों से सूचित करे । मञ्चू सरकार की दृष्टि में उनका प्रयोजन केवल यह था. कि उन द्वारा जनता की सम्मति और विचारों का शासकवर्ग को परिचय मिलता रहे। पर चीन की जनता में इस समय इतनी अधिक जागृति हो चकी थी, और लोकतन्त्र की भावना उनमें इतनी प्रबल हो गई थी, कि प्रान्तों की विधानसभाओं के सदस्यों ने सरकार की आलोचना प्रारम्भ कर दी और इस बात का प्रयत्न किया, कि पाश्चात्य देशों की विधानसभाओं के समान चीन की ये विधान सभाएं भी सरकार की शासननीति और कार्यों पर नियन्त्रण रखें। यही कारण है, कि जब तीन साल बाद चीन में राज्यक्रान्ति हुई, तो विविध विधान-सभाओं के बहसंख्यक सदस्यों ने उसका स्वागत किया।

साम्राज्ञी त्सू ह् सी की मृत्यु — प्रान्तों में विधानसभाओं की स्थापना से पूर्व ही सम्राट् कुआंग ह् सू की मृत्यु हो गई थी। हम पहले लिख चुके हैं, कि यह सम्राट् साम्राज्ञी (राजमाता) त्सू ह् सी द्वारा कैंद में डाल दिया गया था, और राज-प्रासाद में ही एक कैंदी के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। असली शासन शक्ति त्सू ह् सी के हाथों में थी। कुआग ह् सू की मृत्यु के कुछ देर बाद ही त्सू ह् सी की भी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व साम्राज्ञी ने इस बात की व्यवस्था कर दी थी, कि मञ्चू राजिंसहासन पर अब कौन व्यक्ति आरूढ़ हो। नया सम्राट् ह् सूआन तुंग अभी बालक ही था, अतः शासन कार्य क। संचालन प्रिस चुन के हाथों में आया, जो कि प्रतिभू (रीजेन्ट) के तौर पर चीन का शासन करने के लिये प्रवृत्त हुआ। मृत्यु से पूर्व सम्राट् कुआंग ह् सू ने यह इच्छा प्रकट की थी, कि युआन शी काई को प्राणदण्ड दिया जाय। १८९८ में युआन शी काई ने साम्राज्ञी त्सू ह् सी का पक्ष लेकर कुआंग र्सू के साथ जो विश्वासघात किया था, उसके कारण उसके हृदय में युआन शी काई के प्रति उग्र विदेष की भावना विद्यमान थी। प्रिस चुन ने दिवंगत सम्राट की

इच्छा को पूर्ण करने के लिये युआन शी काई को प्राणदण्ड तो नहीं दिया, पर उसे पदच्युत अवश्य कर दिया ।

राष्ट्रीय महासभा—साम्राज्ञी त्सू ह् सी ने जिन शासनसुधारो का सूत्रपात किया था, प्रिस चुन ने उनको जारी रखा । १९०९ में उसी के आदेश के अनुसार प्रान्तों में विधानसभाओं की स्थापना हुई थी । अक्टूबर, १९१० में सम्पूर्ण चीन के लिये प्रथम बार राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई । इसके आधे सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये गये थे और शेष आधे सदस्य प्रान्तीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे । सरकार को आशा थी, कि महासभा के सदस्य उप्र विचारों के नहोकर मञ्चू राजसत्ता के समर्थक होगे । पर नये विचार चीन में इतने अधिक प्रबल हो चुके थे, कि राष्ट्रीय महासभा ने शासनसुधारों के लिये बडी प्रबलता के साथ माग शुरू कर दी । उसने माग की, कि चीन में जल्दी से जल्दी नये शासन - विधान का निर्माण किया जाना चाहिये और वहा ऐसी पालियामेन्ट की स्थापना होनी चाहिये, जो सरकार पर अपना नियन्त्रण रख सके । मन्त्रिमण्डल पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हो और वह तभी तक अपने पद पर रह सके, जब तक कि पालियामेन्ट के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास उसे प्राप्त रहे । राष्ट्रीय महासभा ने सरकार के कार्यों और नीति की आलोचना करने में भी सकोच नहीं किया।

यदि इस समय चीन की मञ्चू सरकार बुद्धिमत्ता से कार्य करती, तो वहां राज्यकान्ति की आवश्यकता न होती। यूरोप के विविध राज्यों और जापान के समान वहां भी वैध राजसत्ता का विकास होता और मञ्चू राजवंश देर तक चीन के राजसिंहासन पर आरूढ़ रह सकता। पर पेकिंग की सरकार को राष्ट्रीय महासभा का रख जरा भी पसन्द नही था। उसने जनता की भावनाओं की उपेक्षा की। इसी का यह परिणाम हुआ कि चीन में वैध राजसत्ता का विकास न होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई।

🛺 (२) चीन की राज्यंक्रान्ति

राज्यकान्ति के कारण—-१९११ में चीन में राज्यकान्ति हो गई। मञ्च् राजवंश का अन्त हुआ और रिपब्लिक की स्थापना की गई। इस राज्यकान्ति के क्या कारण थे, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।

(१) आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशान्ति थी। वहा की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी, वह जनता के लिये पर्याप्त नहीं थी। १८८५ में चीन की कुल आबादी ३७,७०,००,००० थी १९११ में वह बढ़कर ४३,००,००,००० हो गई थी। पचीस साल के समय

मे चीन में छः करोड मनुष्य बढ़ गये थे। इतने मनुष्यों के लिये लाद्य सामग्री को जुटा सकना तभी सम्भव था, जब कि पैदावार मे भी इसी अनुपात से वृद्धि हो । पर चीन में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज उत्पन्न करने का कोई प्रबन्ध नही किया गया था । बढती हई आबादी को अपना निर्वाह कर सकना कठिन प्रतीत होता था । इसके साथ ही दुर्भिक्ष और बाढ़ो की प्रचुरता के कारण चीन मे खेती को नुकसान भी बहत अधिक पहुँचा करता था। १९१०-११ मे चीन की अनेक नदियो में भयंकर बाढ़े आई। इनसे न केवल खेती नष्ट हुई, अपितू हजारो गाव भी बह गये। लालों नर-नारी बे घर-बार हो गये और उनकी आजीविका का कोई भी साधन नही रह गया। अनुमान किया गया है, कि १९१०-११ की बाढ़ों के कारण तीस लाख के लगभग मनुष्यों ने भूख के कारण तडप तड़पकर जान दी। जब आर्थिक दृष्टि से जनता की इतनी दुर्दशा हो, तो यह स्वाभाविक है, कि उसमे विद्रोह की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। जनसंख्या की वृद्धि और सरकार की निर्वेलता के कारण इस समय चीन में प्राय. हर साल ही दुर्भिक्ष पडते थे और बहत से लोगों को पर्याप्त अन्न न मिलने के कारण मृत्यु का शिकार बनना पडता था। इससे उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति प्रबल होती जाती थी । १९१०-११ की बाढ़ो और दुर्भिक्ष ने इस प्रवृत्ति को और भी अधिक उग्र बना दिया था।

(२) अपने देश में आर्थिक दूर्दशा से परेशान होकर बहुत से चीनी लोगों ने इस समय आजीविका की तलाश में विदेशो में जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया था । शुरू मे चीनी लोग संयुक्तराज्य अमेरिक। में जाया करते थे । पर १८९० में वहा की सरकार ने चीनी लोगो के खिलाफ अनेक कानून स्वीकृत किये, और उनके लिये अमेरिका में जाकर बस सकने का मार्ग बन्द हो गया। पर फिर भी १९११ में संयक्तराज्य अमेरिका मे बसे हुए चीनी लोगों की संख्या तीन लाख के लगभग थी। अमेरिका में बस सकने का मार्ग जब चीनी लोगों के लिये बन्द हो गया, तो उन्होंने हवाई, फिलिप्पीन, मलाया आदि में जाकर बसना शुरू किया । हवाई और फिलि-प्पीन में भी उनके खिलाफ कानून स्वीकृत किये गये । मलाया में चीनी लोग इतनी अधिक संख्या में आजीविका की तलाश में गये, कि १९११ में वहां उनकी संख्या १३,००,००० तक पहुंच गई । दक्षिणी अमेरिका के विविध देशों में भी चीनी लोग कूली का पेशा करने के लिये जाने लगे और प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा के अनुसार लाखों चीनियों को वहा कुली या गुलाम के रूप में कार्य करने के लिये ले जाया गया। इतनी बड़ी संख्या में चीनियों का विदेशों में जाना इस बात को भलीभांति सूचित करता है, कि इस समय चीनी लोगों की आर्थिक दृष्टि से कितनी दुर्दशा थी। पर चीनियों के इस प्रकार विदेश जाने का एक परिणाम यह भी हुआ, कि विदेशों में

निवास करनेवाले चीनी लोगो को नये विचारो के सम्पर्क में आने का अवसर मिला और यह बात चीन में क्रान्ति की भावना को विकसित करने में बहुत सहायक हुई।

- (३) <u>क्रान्तिकारी दल चीन में पहळे से विद्यमान था</u>। पाश्चात्य देशो से उच्च शिक्षा प्राप्त कर जो लोग अपने देश को वापस आ रहे थे, वे यूरोप के ज्ञान विज्ञान के साथ साथ वहा की क्रान्तिमयी भावनाओं को भी अपने साथ ला रहे थे। डा० सन यात सेन के नेतृत्व में जिस क्रान्तिकारी दल का सगठन चीन में हुआ था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। १८९८ में इन क्रान्तिकारी लोगो को चीन छोडकर बाहर भागना पड़ा और डा० सन यात सेन ने जापान जाकर आश्रय लिया। तोकयो रहते हुए इस प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता ने अपने दल का पुनः सगठन किया और तुग मेंग हुई नाम से एक नये क्रान्तिकारी दल का निर्माण हुआ। इस दल के लोग मञ्चू राजवंश का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना के पक्षपाती थे। शुरू में इस दल में वे चीनी लोग सम्मिलित हुए, जो विदेशों में बसे हुए थे। पर धीरे-धीरे चीन में भी इसकी शाखाएँ स्थापित हुई। सेना के सिपाहियों में भी यह दल अपना कार्य कर रहा था, और इसके प्रयत्नों से १९०६-१९०७ और १९१० में अनेक स्थानों पर विद्रोह भी हुए थे।
- -(४) १९०५ में चीन की प्राचीन प्रीक्षा पद्धति का अन्त कर दिया गया था। अब सरकारी पदों के लिये नियुक्ति करते हुए प्राचीन ग्रन्थों में निपूणता की अपेक्षा आधनिक शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था । चीन में अभी ऐसे उच्च शिक्षणालय पर्याप्त संख्या में नही स्थापित हुए थे, जिनमें आधिनक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की सुविधा हो । इसलिये १९०५ के बाद बहुत अधिक चीनी विद्यार्थियों ने यूरोप और अमेरिका जाना शुरू किया । जो लोग इतनी दूर उच्च शिक्षा के लिये जा सकने में असमर्थ थे, वे अपने पडोसी जापान के कालिजों में प्रविष्ट होने लगे। इस समय'तक जापान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य देशो का समकक्ष हो गया था । १९०५ के बाद इतने अधिक चीनी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये जापान गये. कि वहां उनके लिये प्रवेश पा सकना कठिन हो गया । परिणाम यह हुआ, कि बहुत से प्राइवेट कालिज जापान में स्थापित हए, जिनका उद्देश्य चीनी विद्यार्थियों को भरती कर रुपया कमाना था । इनमें अध्यापन का सम्चित प्रबन्ध नही था, पर इनमें पढ़नेवाले चीनी विद्यार्थी जहां नये ज्ञान विज्ञान से थोडा बहुत परिचय प्राप्त कर लेते थे, वहां साथ ही उन्हें क्रान्तिकारी चीनी दल से सम्पर्क में आने का भी सूवर्णीय अवसर मिल जाता था । १८९८ में जो चीनी क्रान्तिकारी नेता जापान में आश्रय ग्रहण करने के लिये विवश हुए थे, वे इन चीनी विद्यार्थियों में बडे उत्साह से अपने विचारों का प्रसार कर रहे थे।

- (५) <u>छापेखाने का आविष्कार सबसे पूर्व चीन में ही हुआ था</u>। पर चीन के ये पुराने प्रेस पहले केवल प्राचीन पुस्तकों के मुद्रण का ही कार्य किया करते थे। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में चीन में समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू हो गया था। ये समाचारपत्र जनता में नई भावनाओं को विकसित करने और लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिये आन्दोलन करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे थे।
- (६) १९१२ की राज्यकान्ति के प्रादुर्भाव में जहां ये सब आधारभूत कारण थे, वहां एक सामियक समस्या ऐसी भी उत्पन्न हो गई थी, जिसने पैकिंग की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रान्तीय शासकों में विरोध भावना को विकसित कर दिया था । इस समय चीन मे रेलवे लाइनो का बडी तेजी के साथ निर्माण हो रहा था । पेकिंग सरकार से अनुमति लेकर अनेक विदेशी राज्य चीन के विविध प्रदेशों में रेलवे का निर्माण करने मे तत्पर थे । इस दशा मे चीन के अनेक प्रान्तो के मूबेदारों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि क्यों न वे अपने प्रदेशों में स्वयं रेलवे का निर्माण करें और इसके लिये आवश्यक पूजी अपने प्रान्त की राजकीय आमदनी द्वारा प्राप्त कर ले। पर इस सम्बन्ध में पेकिंग की केन्द्रीय सरकार की नीति यह थी. कि रेलवे लाइनो का निर्माण केन्द्रीय शासन के नियन्त्रण में ही रहे । पेकिंग सरकार के पास पुजी का अभाव था पर वह विदेशी राज्यों से कर्ज लेकर पुजी प्राप्त कर सकती थी । विदेशी लोग चीन में जिस प्रकार अपना आर्थिक प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये उत्सुक थे, उसके कारण पेकिंग सरकार को पूजी का प्रबन्ध करने में किसी विशेष कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता नही थी। पर अनेक प्रान्तीय सुबेदार चीन में विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभुत्तव को चिन्ता की दुष्टि से देख रहे थे और वे इस बात पर जोर दे रहे थे, कि उनके अपने प्रदेशों में रेलवे निर्माण का कार्य जन्ही के सुपूर्व कर दिया जाय । इस विषय में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों **में** बहुत विरोध हुआ और यही कारण है कि १९११ की राज्यकान्ति के समय अनेक प्रान्तों ने क्रान्तिकारियों का साथ दिया । १९११ में आवागमन के विभाग का प्रधान अधिकारी शेंग हु सुअन-हआई को नियत किया गया । यह रेलवे लाइनों को केन्द्रीय सरकार के प्रभुत्त्व में रखने का प्रबल पक्षपाती था और इसने रेलवे विस्तार के लिये पुजी प्राप्त करने के लिये विदेशी राज्यों से कर्ज लेने की योजना की किया में परिणत किया । ब्रिटेन आदि विदेशी राज्यों से भारी रकम कर्ज ली गई । प्रान्तों में इससे बहुत अधिक असन्तोष हुआ और अनेक स्थानों पर विद्रोह प्रारम्भ हो गये।
- (७) जिस समय पेकिंग सरकार की नीति के विरुद्ध अनेक स्थानों पर विद्रोह शुरू हो गये थे, १० अक्टूबर, १९११ को हैंको में एक बॉम्ब फूट गया । अनुसन्धान

ह बाद मालूम हुआ, कि जिस मकान में बॉम्ब फूटा था, वहां चीन के क्रान्तिकारी ति का बड़ा अड्डा था और वहां बॉम्ब आदि अस्त्र बड़ी मात्रा में तैयार किये जाते हें। पुलिस ने हेंको के क्रान्तिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया और उनमें बहुतों को प्राणदण्ड दिया। इस प्रदेश की सेना के भी अनेक अफसर व सैनिक क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित होने के सन्देह में गिरफ्तार किये गये। इससे सेना में हुत असन्तोष हुआ। अन्य सैनिकों को भी यह सन्देह हुआ, कि कहीं उन्हें भी क्रान्तिगरी दल से सहानुभूति रखने के कारण गिरफ्तार न कर लिया जाय। परिणाम ह हुआ, कि गांगत्से नदी के पार व्चांग प्रदेश की सेना ने विद्रोह कर दिया। अपने नानायक कर्नल ली युआन-हुंग को विद्रोही सैनिकों ने इस बात के लिये विवश किया, क वह उनका नेतृत्व करे। आगे चलकर यह ली युआन हुंग क्रान्तिकारी चीन का ग एक प्रधान नेता बन गया और अन्त में चीनी रिपब्लिक के राष्ट्रपति पद पर भी धिष्ठित हुआ।

अब चीन में राज्यकान्ति का प्रारम्भ हो गया था।

राज्यकान्तिकी प्रगति—वृचांगकी सेना द्वारा सन् १९११के अन्तिम सप्ताहों ं जो विद्रोह प्रारम्भ किया गया था, वह शीघ्र ही यांगत्से व उसके दक्षिणवर्ती प्रदेशों ं फैल गया। शांतंग और चिडली के प्रान्तों की सेनाओं ने भी पेकिंग रकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उत्तरी चीन की सेनाये मञ्चू सरकार के प्रति ान् रक्त रही, और विद्रोह में शामिल नहीं हुईं। इन सेनाओं का संगठन युआन ीं काई द्वारा किया गया था और ये आधुनिक ढंग पर संगठित **थीं । यांगत्से के** क्षिणी प्रदेश कान्तिकारियों के साथ थे और उत्तरी चीन में मञ्चू शासन सूट्य-स्थित रूप से स्थापित था । विद्रोही प्रदेशों में एक सूसंगठित क्रान्तिकारी सरकार ी स्थापना का भी उद्योग किया गया । इसी बीच में क्रान्ति की ज्वालाएं शंघाई क पहुंच गईं और वहां एक स्वतन्त्र रिपब्लिकन सरकार का संगठन किया गया। स सरकार में विदेश मन्त्री का पद श्री वृ तिग फांग ने ग्रहण किया। ये ज्जन पहले संयुक्तराज्य अमेरिका में चीनी राजदूत के पद पर रह चुके थे ौर पाश्चात्य राज्यों की शासन पद्धति से भलीभांति परिचित थे। इन्होंने क उद्घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें क्रान्तिकारी सरकार के उद्देश्यों र कार्यक्रम का भलीभांति निरूपण किया गया और विदेशी राज्यों से ह अनुरोध किया कि वे पेकिंग सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता करें और चीन के इस अन्दरूनी प्रश्न पर सर्वथा उदासीन नीति का नुसरण करें। इस उद्घोषणापत्र में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई थी, ह यदि इस समय विदेशी राज्यों ने पेकिंग सरकार की आर्थिक सहायता

करने के उद्देश्य से उसे कोई ऋण दिया, तो चीन की रिपब्लिकन सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी।

जब चीन के विविध प्रान्तों में विद्रोह की अग्नि भड़क रही थी, पेकिंग में राष्ट्रीय महासभा शासन सुघार के लिये नई नई मांगें पेश करने में तत्पर थी । २२ अक्टूबर, १९११ को राष्ट्रीय महासभा का नया अधिवेशन शुरू हुआ । इसने मांग की कि चैंग ह सुअन हआई को अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाय । आवागमन विभाग के प्रधान अधिकारी की स्थिति में इन सज्जन ने विदेशी पूंजी को प्राप्त कर केन्द्रीय सरकार की ओर से रेलवे विस्तार की जिस नीति का अनुसरण किया था, उससे चीन के विविध प्रान्तों में घोर असन्तोष विद्यमान था। शेंग ह सूअन हआई को अपने पद से पृथक् कर दिया गया । निःसन्देह, यह लोकमत की भारी विजय श्री । अब राष्ट्रीय महासभा ने मांग की, कि चीन में मन्त्रिमण्डल की बाकायदा स्थापना होनी चाहिये। इस मन्त्रिमण्डल को निर्माण करने का कार्य किसी ऐसे सुयोग्य नेता को सुपूर्व करना चाहिये, जिस पर जनता को विश्वास हो । राज परि-बार का कोई भी व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में नही होना चाहिये और शीघ्र ही चीन में नये शासनविधान का निर्माण किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय महासभा की एक मांग यह भी थी, कि जिन लोगों को किसी राजनीतिक अपराध के कारण गिरफ्तार निया गया है, व जिन्हें देश से बहिष्कृत किया गया है, उन सबको क्षमा प्रदान की जाय । पेकिंग की मञ्च सरकार राष्ट्रीय महासभा की इन सब मांगों को स्वीकृत करने के लिये विवश हुई । सेना में सर्वत्र जिस प्रकार विद्रोह हो रहे थे, उसकी रुपेक्षा कर सकना अब सम्भव नहीं रहा था। नवम्बर, १९११ के शुरू में मञ्चू सम्राट की और से इन सब मांगों को स्वीकृत कर लिया गया।

पर चीन के विविध प्रान्तों में क्रान्तिकारी लोगों के विद्रोह जो गम्भीर रूप घारण कर रहे थे, उनको उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। इस समय चीन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी, कि शासनसूत्र का संचालन किसी ऐसे सुयोग्य व शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में दिया जाय, जो अव्यवस्था और विद्रौह का शमन कर शान्ति स्थापित करने में समर्थ हो। अब यह कार्य युजान शी काई के सुपुर्द किया गया और उससे यह प्रार्थना की गई, कि वह पेकिंग सरकार के संचालन का कार्य अपने हाथों में ले ले। ८ नवम्बर, १९११ को राष्ट्रीय महासभा ने युजान शी काई को प्रधान मन्त्री निर्वाचित किया और स्थल व जलसेना के प्रधान सेनापित का कार्य भी उसी के सुपूर्द कर दिया गया।

वैष राजसत्ता की स्थापना का उच्चोग—युआन शी काई मञ्जू राजवंशकी संसा की पक्षपाती था । समय की गति की देखकर उसने निश्चय किया, कि चीन में वैध राजसत्ता की स्थापना द्वारा ही मञ्जू राजवंश की सत्ता को कायम रखा जा सकता है। पर मञ्जू राजवंश को इस बात के लिये तैयार कर सकना सुगम नहीं था, कि वह अपनी शिक्त और अधिकारों का परित्याग कर उस स्थिति को स्वीकार कर ले, जो इङ्गलैण्ड में राजा की थी। अतः युआन शी काई ने अनुभव किया, कि विद्रोहियों को अपने प्रयत्न में सफल होने देना देश के लिये हितकर है। यदि क्रान्तिकारी लोग निरन्तर प्रबल होते जावेंगे, तभी मञ्जू राजवंश के लोग यह समझ सकेंगे, कि उन्हें भी समय के साथ साथ बदलना चाहिये और चीन में वैध राजसत्ता की स्थापना की जानी चाहिये। पर साथ ही युआन शी काई यह भी अनुभव करता था, कि यदि क्रान्तिकारी लोग अधिक प्रबल हो जावेंगे, तो उनको मञ्जू राजवंश की सत्ता के स्वीकृत करने के लिये मनवा सकना असम्भव हो जायगा। इस प्रकार युआन शी काई एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में इस बात का प्रयत्न कर रहा था, कि न क्रान्तिकारी लीग अधिक प्रबल होने पाई और न ही मञ्जू राजवंश यह अनुभव कर सके, कि उसकी शक्ति बहुत प्रबल है। उसकी सेनाओं ने अनेक स्थानों पर क्रान्तिकारी सेनाओं का डटकर मुकाबला किया और क्रान्तिकारी नेताओं की इस बात के लिये विवश किया, कि वे उसके साथ समझौतम करने का उद्योग करें।

### (३) रिपंब्लिक की स्थापना

 नेताओं का चनाव या तो क्रान्तिकारी सेनाओं द्वारा किया गया था और या प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा । चीन के जिन प्रान्तों ने पेकिंग की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके क्रान्तिकारियों का साथ दिया था, उनकी प्रान्तीय विधानसभाएं पूर्ण उत्साह से क्रान्तिकारी रिपब्लिकन सरकार की स्थापना में सहयोग दे रही थी। नानिकंग में जिस सामयिक रिपब्लिकन सरकार का संगठन हुआ, उसमें राष्ट्रपति पद के लिये डा॰ सन यात सेन को निर्वाचित किया गया । १८९८ में डा॰ सन यात सेन चीन छोड़कर जापान चले जाने के लिये विवश हुए थे और इस समय में अमेरिका में निवास करते हुए वहां के प्रवासी चीनी लोगों में क्रान्ति की भावना को विकसित करने में तत्पर थे। १९११ की क्रान्ति को उन्होंने अपने स्वप्नो को चरितार्थ कर सकने का जुपयुक्त अवसर समझा और वे चीन वापस लौट आये। २९ दिसम्बर, १९११ के दिन उन्हें सामयिक रूप से चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और १ जनवरी, १९१२ को उन्होंने अपने पद के कार्यभार को संभाल लिया । नानिकंग की इस सामयिक रिपब्लिकन सरकार के संगठित हो जाने के कारण क्रान्तिकारियों की शक्ति बहुत बढ़ गई। इस क्रान्तिकारी सरकार में नव-जीवन और शक्ति थी । इसके विपरीत मञ्चु सरकार की दशा अत्यन्त विकृत और निर्बल थी।

समझौते की बातचीत-डा॰ वृ तिंग फांग और तांग-शाओ-यी में समझौते की जो बातचीत चल रही थी, वह तभी सफल हो सकती थी, जब पहले इस बात का फैसला हो जाय कि चीन में शासन का प्रकार क्या हो । इसके लिये यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि शासन के प्रकार का निर्णय करने का कार्य एक संविधान परिषद् के सुपूर्व कर दिया जाय, जिसके सदस्य जनता के वोटों द्वारा निर्वाचित हों। पर लोकमत द्वारा संविधान परिषद के निर्माण के प्रश्न पर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। क्रान्तिकारी सरकार के प्रतिनिधि डा० व तिंग-फांग ने इस बात पर जोर दिया, कि मञ्चू राजवंश के नेतृत्व में चीनी राष्ट्र को उन्नत कर सकना असम्भव है। मञ्जू दरबार इतना अधिक विकृत हो चुका है, कि उसमें नवजीवन का संचार कर सकना सुगम बात नही है। श्री. तांग शाओ-यी ने भी इस बात को स्वीकार किया । दोनों पक्ष इस समय समझौते के लिये उत्सुक थे, कारण यह कि किसी के पास भी युद्ध को जारी रखने के लिये इस समय पर्याप्त धन नहीं था। विदेशी राज्यों ने परस्पर मिलकर यह फैसला कर लिया था, कि वे किसी भी पक्ष की आर्थिक सहायता नहीं करेंगे। मुञ्चू सरकार का खजाना खाली हो चुका था और युजान शी काई ने मञ्चू सम्राट् के घरेलु कोष से भी धन प्राप्त करने में संकोच नहीं किया था। नानकिंग की रिपब्लिकन सरकार के पास जो कुछ भी बन था, वह या तो जनता से चन्दा एकत्र कर और या प्रान्तों की राजकीय आमदनी द्वारा प्राप्त किया गया था। यह धन इतना नही था, कि युद्ध को देर तक चलाया जा सके। इस अवस्था में दोनों पक्षों ने इसी बात में अपना हित समझा, कि युद्ध को बन्द कर आपस में सुलह कर ली जाय।

समझौते की शर्ते—१२ फरवरी, १९१२ को युआन शी काई और डा॰ सन यात सेन की सरकारों ने परस्पर समझौता कर छिया। इसकी मुख्य शर्त निम्न-लिखित थी—(१) मञ्चू राजवशका अन्तकर दियाजाय। सम्राट् ह् सुआन तुंग (उसकी आयु इस समय केवल छः साल की थी) जीवन पर्यन्त सम्राट् की पदनी का प्रयोग कर सके, राजप्रासाद पर उसका कब्जा रहे और जीवन भर उसे एक अच्छी बड़ी धनराशि वार्षिक रूप से राज्यकोष से प्राप्त होती रहे। मञ्चू राजकुल की जो समाधिया है, उनकी रक्षा का भार राज्य पर रहे। (२) मञ्चू वंश की राजसत्ता की समाप्ति पर चीन में नई सरकार की स्थापना का कार्य युआन शी काई के सुपूर्द किया जाय।

चीन के लोगों ने इस समझौते को स्वीकार कर बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य किया। मञ्जू राजवंश ने स्वयं अपने राजसिंहासन के परित्याग की बात स्वीकार कर अपने गौरव और प्रतिष्ठा को कायम रखा । यदि मंचू लोग समय की लहर के विरुद्ध क्रान्ति की प्रवृत्तियों का मुकाबला करने का प्रयत्न करते, तो उनकी भी वही गति होती, जो कि फांस के बुर्बों राजवंश की हुई थी। सम्राट्की ओर से ही एक घोषणा १२ फरवरी, १९१२ के दिन प्रकाशित की गई, जिसमें यह कहा गया था--∜युआन शी काई को हम यह अधिकार देते है, कि वह सामयिक रिपब्लिक्**न सरकार** का संगठन करे और देश में एकता की स्थापना के लिये रिपब्लिक की सेना का सहयोग ले। यही एक ढंग है, जिससे फिर से जनता में शान्ति और साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। जिस प्रकार अब तक मञ्च, चीनी, मंगोल,मुसलिम और तिब्बतन लोग एक साम्राज्य में शान्ति के साथ रहते रहे है, वैसे ही भविष्य में भी वे परस्पर मिलकर एक विशाल चीनी रिपब्लिक में निवास करें 战 डा॰ सन यात सेन ने शुरू में सम्राट् की इस घोषणा का विरोध किया। उसका कहना था, कि सम्राट् की आज्ञा द्वारा जो रिप्ब्लिक स्थापित होगी, वह जनता को किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी। पर युआन शी काई ने उसे विश्वास दिलाया, कि इस घोषणा द्वारा उसे जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, उनका वह दूरुपयोग नहीं करेगा और वह चीन में जनता द्वारा रिपब्लिक की स्थापना में पूर्णरूप से सहयोग देगा।

युआन शी काई के साथ समझौता करने के लिये डा० सन यात सेन ने राष्ट्रपति

पद से त्यागपत्र दे दिया और नानिकंग में एकत्रित क्रान्तिकारी नेताओं ने युआन शी काई को सामयिक चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपित निर्वाचित कर लिया। इस प्रकार पेकिंग और नामिकंग की सरकारों में परस्पर समझौता हुआ। पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि क्रान्तिकारी चीनी नेता युआन शी काई को दिल से नहीं चाहते थे। उनका विचार था, कि वह वस्तुतः रिपब्लिक शासन का पक्षपाती नहीं है। पर युआन शी काई से समझौता करने का केवल यही उपाय था, कि उसे चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपित नियुक्त किया जाय। अन्यथा वह उत्तरी चीन की सैन्यशक्ति का उपयोग कर क्रान्तिकारी लोगों से युद्ध को जारी रखने के लिये तैयार था। पर नानिकंग की रिपब्लिकन सरकार के पास धन की शक्ति का सर्वथा अभाव था और उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह उत्तरी सेनाओं के साथ संघर्ष को जारी रख सके।

इस प्रकार चीन से मञ्चू वंश के शासन का अन्त हुआ। सतरहवीं सदी के मध्य भाग में मञ्चू विजेताओं ने जिस शासन का चीन में प्रारम्भ किया था, अब उसकी समाप्ति हो गई और जीन में रिषब्लिकन सरकार की स्थापना हो गई। एशिया के विशाल महाद्वीप में यह षहली रिपब्लिक थी, जो बीसवी सदी के शुरू में चीन में स्थापित हुई थी। जापान ने अपना उत्कर्ष करते हुए राजसत्ता को कासस रखा था। इसी कारण उसके शासन विधान का विकास प्रशिया, बिढ़ेन आदि उन देशों के ढंग पर हुआ, जिनमें राजा की सत्ता को कायम रखा मया था। पर चीन ने कान्तिकारी फ्रांस का अनुसरण किया और राजसत्ता का सदा के लिये अन्त कर लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की। निःसन्देह, न केवल चीन के अपितु सम्पूर्ण एशिया के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी।

विविध विदेशी राज्यों ने युआन शी काई के नेतृत्त्व में स्थापित रिपब्लिकन सरकार को स्वीकार कर लिया और चीन की राज्यक्रान्ति सफल हो गई।

## (४) रिपब्लिक की समस्याएं

चीन में मञ्चू राजवंश का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी, पर इससे चीन की समस्याओं का अन्त नहीं हो गया था। इस समय चीन को अनेक विकट समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा था। इनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख अगले चीनी इतिहास को समझने के लिये अत्यन्त उपयोगी है—

(१) अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति—चीन बहुत विशाल देश है। मञ्चू राजवंश सम्पूर्ण चीन में शासन करने में समर्थ था। इसका कारण यह था, कि पेकिंग की केन्द्रीय सरकार प्रान्तों के शासन पर नियन्त्रण रखने के लिये निम्नलिखित उपायों

का प्रयोग करती थी—(१) प्रान्तों में उच्च अधिकारियों की नियुवित के समय इस बात का ध्यान रखा जाता था, कि वे उस प्रान्त के निवासी न हों ? (२) कितचे साल के लिये वे प्रान्त में रहेंगे, इसकी अवधि नियत होती थी। (३) केन्द्रीय सरकार विविध राजपदाधिकारियों को समय के साथ साथ अधिकाधिक ऊंचे पदों पर नियुक्त करती जाती थी। इसका परिणाम यह होता था, कि बिविध अधिकारी अपनी तरक्की के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने के लिये उत्सुक रहते थे। (४) प्रान्तों में जो सेनाएँ केन्द्रीय सरकार की अधीनता में रखी जाती थी, उनके सेनानी भी केन्द्र द्वारा ही नियुक्त होते थे। प्रान्तीय सेनाओं के ये सेनानी सुबेदार की शक्ति को मर्यादित करने में बहुत सहायक होते थे।

पर बीसवी सदी के प्रारम्भिक भाग में जब चीन के अनेक प्रदेशों में विद्रोह और अव्यवस्था की प्रवृत्ति प्रबल हो गई थी, तब समय की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर अनेक प्रान्तीय सुबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में नई सेनाओं का संगठन कर लिया था। शुरू में इन सेनाओं का यह प्रयोजन था, कि वे शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के कार्य में प्रान्त की पूलीस को सहायता दें। इन सेनाओं को प्रान्तीय आमदनी में से वेतन दिया जाता था और ये प्रान्त के सुबेदार को ही अपना स्वासी समझती थीं। १८९८ में जब चीन में सुधारवादी और कान्तिकारी नेताओं के आस्दोलनों के कारण अनेक प्रदेशों में विद्रोह और अशान्ति की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तो अनेक प्रान्तीय सुबेदार अपनी इन सेनाओं में वृद्धि करने के लिये विवश हुए। १९११ के कान्तिमय साल तक प्रान्तीय सेनाएँ निरन्तर बढती गई और रिपब्लिक की स्थापना के समय तक यह दशा आ गई थी, कि अनेक प्रान्तों में इस प्रकार की विशाल सेनाएँ विद्यमान थीं, जिनकी सहायता से प्रान्तीय सुवेदार केन्द्रीय सरकार की बहत स्गमता से उपेक्षा कर सकते थे। राष्ट्रपति यआन श्री काई ने १९१२ में रिपब्लिक के शासनसूत्र को हाथों में लेकर इसी बात में श्रेय समझा, कि इन शक्ति-शाली सुबेदारों को अपने अपने पद पर कायम रखा जाय। राजसत्ता के अन्त के बाद उसके सम्मुख इतनी विकट समस्याएँ उपस्थित थी, कि प्रान्तों में व्यवस्था स्थापित रखने का उसे यही उपाय सुगम व कियात्मक प्रतीत होता था. कि जो सुबेदार जिस प्रदेश में अपना प्रभुत्त्व स्थापित किये हुए हैं, उसे वही पर रहने दिया जाय, ताकि वह अपने प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखे रहे । पर इस बात का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि विविध सुबेदार अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र आचरण करने लगें और केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा करें। प्रान्तों में इस प्रकार की शक्तिशाली सेनाएँ विद्यमान थीं, जो प्रान्तीय सुबेदार से वेतन प्राप्त करती थीं, और उसी को अपना स्वामी मानती थी। अतः स्वाभाविक रूप से इन सूबेदारों में यह प्रवृत्ति विकसित हुई, कि वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने लगें और केन्द्रीय सरकार की निर्वलता से लाभ उठाकर अपनी शक्ति के विस्तार में प्रवृत्त हों।

- (२) रिपब्लिक के पक्षपातियों और युआन शी काई में विरोध—डा॰ सन यात सेन और उसके साथी क्रान्तिकारियों ने युआन शी काई को रिपब्लिक का राष्ट्र-पित बनाना समझौते के तौर पर स्वीकार किया था। वे भलीभांति जानते थे, कि युआन शी काई वस्तुतः क्रान्ति और रिपब्लिक का पक्षपाती नहीं है। इसीलिये वे हृदय से उसकी सरकार के समर्थक नहीं थे। नानिकग की राष्ट्रीय महाँसभा के बहुसंख्यक सदस्य युआन शी काई के विरोधी थे और बाद में जब चीन में पालियामेन्ट की स्थापना हुई, तो उसमें भी राष्ट्रपति का विरोधी दल बड़ा प्रबल था। राष्ट्रपति और पालियामेन्ट के इस विरोध के कारण चीन में रिपब्लिक के शासन को सफलता नहीं हो सकी। शीझ ही वहां विविध राजनीतिक नेताओं और सूबेदारों में परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ हो गया।
- (३) जनता में जागृति का अभाव—चीन में राज्यकान्ति सफल हो चुकी थी और मञ्चू राजवंश के शासन का अन्त हो गया था। पर रिपब्लिकन शासन तभी सफले हो सकता था, जब जनता में जागृति हो, उसमें राष्ट्रीयता की भावना भर्लीभांति विकसित हो चुकी हो और लोग अपना शासन स्वयं करने के लिये कटिबद्ध हों। पर चीन की बहसंख्यक जनता अभी सर्वथा निरक्षर थी। शिक्षित लोगों की बहुसंख्या भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपरिचित थी। प्राचीन ग्रन्थों और धर्मशास्त्रों में निष्णात होते हुए भी वह नवयुग की भावनाओं को विशेष महत्त्व नहीं देती थी । यूरोप के विविध देशों में भी जब एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का अन्त होकर लोकतन्त्र शासनों की स्थापना हुई, तो उन्हें सफल होने में बहुत समय लगा। फ्रांस में बुर्बों राजवंश का अन्त होकर जब पहली बार रिपब्लिक की स्थापना हुई, तो वह शीघ्र ही नैपोलियन के आधिपत्य के रूप में परिणत हो गई । नैपोलियन के पतन के बाद (१८१४) फिर बुर्बों वंश के एकतन्त्र राजा को फ्रांस की राजगही रर बिठाया गया । १८३० और १८४८ में फिर फेञ्च क्रान्तिकारियों ने रिपब्लिक **ही** स्थापना के लिये प्रयत्न किये । पर दोनों बार लुई फिलिप्प (१८३०) और नैपोलियन तृतीय (१८५२) राजसत्ता की स्थापना में समर्थ हुए । फ्रांस में रिप-ब्लिकन शासन १८७० में सफल हो सका । तीन चौथाई सदी के लगभग तक फांस में नई और पुरानी प्रवृत्तियों में संघर्ष हुआ । इसी प्रकार की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जर्मनी आदि में भी हुई। इस दशा में यह कैसे आशा की जा सकती थी, कि चीन में कान्तिकारी प्रवित्तयां एकदम सफल हो जाती । जनता में राष्ट्रीय भावना का अभाव

और लोकतन्त्र शासन के प्रति उत्साह की कमी के कारण चीन की नई रिपब्लिक को बहुत सी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन में नई और पुरानी प्रवृत्तियों का यह विरोध निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुआ—(१) यूआन शी काई ने रिपब्लिक का अन्त कर स्वयं सम्राट् बनने का प्रयत्न किया। उसका यह प्रयत्न ठीक उस प्रकार का था, जैसे कि फास में नेपोलियन ने रिपब्लिक का अन्त कर अपने का सम्राट् बना लिया था। (२) कुछ लोगों ने मञ्चू राजवंश की सत्ता का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। कुछ दिनों के लिये इस प्रयत्न में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। (१) प्रान्तीय सूबेदार अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होने की कोशिश करने लगे। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सूबेदारों के इस संघर्ष के कारण कुछ समय के लिये चीन की शासनशक्ति बहुत अधिक निर्बल हो गई।

(४) आर्थिक दूर्दशा--जिन आर्थिक कारणों ने चीन में राज्यकान्ति का सूत्रपात किया था, रिपब्लिक की स्थापना से वे एकदम दूर नहीं हो गये थे। अब भी चीन की जनसंख्या में निरन्तर विद्ध हो रही थी। व्यावसायिक उन्नतिका वहा अभाव था । खेती द्वारा इतनी खाद्य सामग्री उत्पन्न नही हो सकती थी, कि जनता अपना निर्वाह भलीभांति कर सके । बाढ़ और दुर्भिक्ष आदि के कारण देहातों में निवास करनेवाली सर्वसाधारण जनता पहले के समान ही परेशान रहा करती थी। चीन के विदेशी व्यापार पर विदेशी लोगों ने जिस प्रकार अपना प्रभत्त्व स्थापित कर रखा था, उसमें अब भी किसी प्रकार का अन्तर नही आया था। चीन की राजकीय आमदनी के अनेक साधन विदेशी राज्यों के पास जमानत के रूप में रखे हए थे। सरकार को इतनी आमदनी नही थी, कि वह अपने साधारण खर्च को भी सूचार रूप से चला सके। इस दशा में यह आशा कैसे की जा सकती थी, कि वह देश की आर्थिक उन्नति के लिये धन का प्रबन्ध कर सके। आर्थिक दुर्दशा के कारण चीनकी जनता में जो बेचैनी और अशान्ति कान्ति से पहले थी, वह अब भी वैसे ही विद्यमान थी। जनता में असन्तोष की भावना इसलिये और भी अधिक विद्यमान थी. क्योंकि मञ्च शासन के विरुद्ध कान्ति के समय कान्तिकारी नेताओं ने जनता की सहा-नुभृति प्राप्त करने के लिये उसे अनेक प्रकार के आश्वासन दिये थे। सर्वसाधारण लोगों का खयाल था, कि मञ्च शासन का अन्त हो जाने के बाद टैक्सों की मात्रा बहुत कम हो जायगी और जनता पर सरकारी नियन्त्रण भी बहुत कम हो जायगा । अब जब कि रिपब्लिक की स्थापना हो जाने के बाद भी पहले के समान ही टैक्स लगते थे, पहले की तरह ही सरकारी कर्मचारी अपराधियों को गिरफ्तार करते थे और शासनसूत्र पहले से भी अधिक सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया जाता था, तो जनता में असन्तोष का बढना सर्वथा स्वाभाविक था। यदि चीन की नई

सरकार इस समय ऐसी स्थित में होती, कि जनता की आर्थिक समृद्धि के लिये नई योजनाओं को किया में परिणत कर सुकती, तो चीन में ऐसे समझदार लोगों की कमी नहीं थी, जो नई सरकार से संतुष्टिहोते । पर सरकार के पास रुपये की बहुत कमी थी । टैक्सों द्वारा राजकीय आमदनी को बढ़ा सकना सम्भव नहीं था। विदेशी राज्यों से कर्ज लेकर ही सरकार अपनी आर्थिक कठिनाइयों को हल कर सकती थी । पर विदेशों से कर्ज लेने का एक ही परिणाम हो सकता था, वह यह कि चीन पर विदेशी प्रभुत्त्व में और अधिक वृद्धि हो जाय। पर यह बात भी रिपब्लिक के नेताओं को स्वीकार्य नहीं थी । युआन शी काई ने जब विदेशों से कर्ज लेने का प्रयत्न किया, तो उसका बहुत विरोध हुआ। जनता की आर्थिक दुर्दशा में सुधार कर सकना चीन की नई सरकार के सम्मुख एक बहुत ही विकट समस्या थी और इसे हल कर सकने का कोई सुगम जपाय उसको समझ नहीं आता था।

#### आठवां अध्याय

# चोन में रिपब्लिक का शासन

### (१) प्रथम रिपब्लिकन सरकार

मञ्चू राजवंश का अन्त होने के बाद श्री. युआन शी काई के राष्ट्रपतित्व में चीन की प्रथम रिपब्लिकन सरकार का संगठन हुआ। पर नानिक ग की जिस सामयिक रिपब्लिकन सरकार ने समझौते द्वारा युआन शी काई को चीन का राष्ट्र-पति स्वीकार किया था, वह देश में वास्तविक लोकतन्त्र शासन की स्थापना करना चाहती थी। उसकी यह योजना थी, कि चीन के लिये बाकायदा संविधान का निर्माण किया जाय, जिसमें नागरिकों के जन्मसिद्ध अधिकारों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादत हो। कानून बनाने और शासन विभाग पर नियन्त्रण रखने के लिखे पार्लियामेन्ट की रचना की जाय और मन्त्रमण्डल पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हो। राष्ट्रपति की चीन में वही स्थित हो, जो फ्रांस में होती है। राष्ट्रपति के नाम से जिन राजकीय आजाओं को प्रकाशित किया जाय, उनपर साथ में उस विभाग के मन्त्री के हस्ताक्षर भी आवश्यक हों। सरकार विदेशी राज्यों से जो सन्वियां करे, जो कर्ज ले व देश के शासन के लिये जो व्यवस्था करे, उन सबके लिये पार्लियामेन्ट की स्वीकृति ली जाया करे। चीन के कान्तिकारी नेताओं के सम्मुख फेञ्च रिपब्लिक आदर्श रूप से विद्यमान थी और वे उसी ढंग पर अपने देश में रिपब्लिक का संगठन करना चाहते थे।

पर युआन शी काई नाममात्र का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था। उसने राष्ट्रपति पद को इसीलिये स्वीकार किया था, क्योंकि वह इस पद द्वारा चीन के शासनसूत्र को अपने हाथों में रखने के लिये उत्सुक था। पर चीन की जनता ने उसे जिन कारणों से राष्ट्रपति स्वीकार किया था, वे सर्वथा भिन्न थे। क्रान्तिकारी नेता समझते थे, कि वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में न रहकर पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहेगी। उनके हृदयों में युआन शी काई के प्रति अविश्वास की भावना विद्यमान थी। पर उन्होंने उसे राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तरी प्रदेशों की सेना उसकी आज्ञा में है और उससे समझौता किये बिना आन्तरिक युद्ध का अन्त कर सकना सम्भव नहीं है।

पर युआन शी काई के प्रति अविश्वास रखने के कारण ही उन्होंने समझौते में एक यह रार्त भी रखी थी, कि चीन की राजधानी पेकिंग के स्थान पर नानिकंग रहेगी। पेकिंग व उसके समीपवर्ती प्रदेशों में क्रान्तिकारी दल का जोर नही था। इसके विपरीत नानिकग क्रान्तिकारी दल का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । डा॰ सन यात सेन व उसके अनुयायी चीनी रिपब्लिक की सरकार को इसी कारण नानिकंग में रखना चाहते थे, ताकि उनका प्रभाव सरकार पर रह सके । पर युआन शी काई पेकिंग छोडकर नानिकग आने में संकोच करता था । उसके सौभाग्य से मार्च, १९१२ में 'पेकिंग की सेना ने विद्रोह कर दिया। अब युआन शी काई को इस सैनिक विद्रोह को शांत करने के लिये पेकिंग रहने का बहाना मिल गया। उसने नानिकंग की राष्ट्रीय महासभा को भी पेकिंग चले आने के लिये विवश किया । यह बात युआन शी काई के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। पेकिंग के वातावरण में रिपब्लिकन नेताओं के लिये यह सम्भव नही था, कि वे राष्ट्रपति की स्वेच्छाचारी प्रवित्तयों का सफलता के साथ मुकाबला कर सकें। पेकिंग में विदेशी राज्यों के दूतावास भी विद्यमान थे। यहाँ इनकी शक्तिशाली सेनाएँ भी अच्छी बडी संख्या में निवास करती थीं। विदेशी राजदूत युआन शी काई के पक्षपोषक थे। उनका सहारा पाकर वह चीन के क्रान्तिकारी नेताओं का मुकाबला करने में समर्थ हुआ । चीन के . उत्तरी प्रदेशों में क्रान्ति का विशेष प्रभाव नहीं हुआ था । वहां के लोग व सरकारी कर्मचारी रिपब्लिक के प्रति विशेष अनुराग नही रखते थे। युआन शी काई को इनकी सहायता व सहयोग का भी पूरा भरोसी था।

नई चीनी रिपब्लिक के पद पर युआन शी काई रहेगा, यह तो तय हो चुका था। अब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, कि प्रधान मन्त्री कौन बने और मन्त्रिमण्डल में किन किन व्यक्तियों को रखा जाय। तांग शाओ-यी को चीन का प्रथम प्रधानमन्त्री नियत किया गया। मञ्चू शासन के युग में यह युआन शी काई के अधीन कार्य कर चुका था और अब डा० सन यात सेन के कान्तिकारी दल का सदस्य था। अतः दोनों पक्षों ने इसे प्रधानमन्त्री के रूप में स्वीकृत कर लिया। युद्धमन्त्री के पद पर तुआन ची जुई को नियत किया गया। यह भी युआन शी काई का समर्थक था। अन्य मन्त्री भी दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त किये गये। नानिकंग में जिस राष्ट्रीय महासभा का संगठन हुआ था, वह अब नानिकंग चली आई थी। यह निर्णय किया गया, कि जब तक पालियामेन्ट के चुनाव के सम्बन्ध में सब व्यवस्था पूर्ण न हो जाय, तब तक यह महासभा ही चीनी रिपब्लिक की विधानसभा का कार्य करती रहे। इस बीच में वोटरों की सूची तैयार की गई और पालियामेन्ट के चुनाव की व्यवस्था की गई। पालियामेन्ट में दो सभाएं रखी गई, सीनेट और प्रतिनिधि

सभा । १९१३ में नई पालियामेन्ट का निर्वाचन हो गया । इसमें जो सदस्य निर्वाचित होकर आये थे, वे अनेक दलों के थे । इनमें मुख्य दल निम्नलिखित थे— (१) राष्ट्रपति का पक्षपाती दल—इसमें मुख्यतया उत्तरी चीन के प्रतिनिधि थे । इन्हें युआन शी काई की नीति पर पूर्ण विश्वास था और ये सब प्रकार से उसका समर्थन करने को उद्यत थे । (२) कान्तिकारी दल—ये मुख्यतया दक्षिणी चीन का प्रतिनिधित्त्व करते थे और डा॰ सन यात सेन के अनुयायी थे । पालियामेन्ट में इस दल के सदस्यों की सख्या अन्य दलों की अपेक्षा अधिक थी । (३) मध्यमार्गी दल—यह न युआन शी काई का पक्षपाती था और न सन यात सेन का । इसके कोई निश्चित राजनीतिक विचार भी नहीं थे । युआन शी काई के लिये यह सुगम था, कि इस दल के लोगों को अपने पक्ष मे कर सके । राजनीतिक नैतिकता अभी चीन में भलीभाति विकसित नहीं हुई थी । पद के लोभ व रुपये के लालच से लोग अपना मत बदल लेने में सकोच नहीं करते थे। युआन शी काई ने मध्यमार्गी दल के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिये सब प्रकार के उपायों का प्रयोग किया । कान्तिकारी दल की पालियामेन्ट में बहुसंख्या नहीं थी, यद्यपि उसके सदस्य अन्य किसी भी दल की अपेक्षा अधिक सख्या में निर्वाचित हए थे।

इस प्रकार चीन में नई सरकार का संगठन होगया था। राष्ट्रपति पदपर युआन शी काई विराजमान था। नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हो गया था और पालियामेन्ट का भी चुनाव किया जा चुका था। पर चीन की राजनीतिक समस्या अभी पूर्ण रूप से हल नही हुई थी। देश के शासनसूत्र का संचालन राष्ट्रपति के हाथ में हो या मन्त्रिमण्डल के—यह प्रश्न बहुत बिकट था। डा॰ सन यात सेन का क्रान्तिकारी दल वास्तविक शासनशक्ति मन्त्रिमण्डल के हाथों में रखना चाहता था। पर मध्यमार्गी दल के सदस्यों को अपने वशमें करके युआन शी काईने पालियामेंन्ट द्वारा यह स्वीकृत कर। लिया, कि राष्ट्रपति ही चीन की सरकार का संचालन करे। परिणाम यह हुआ, कि क्रान्तिकारी दल के लोगों ने मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। अब मन्त्रिमण्डल में केवल ऐसे ही लोग रह गये, जो युआन शी काई के आधिपत्य को स्वीकृत करते थे।

चीन की नई सरकार के सम्मुख सबसे अधिक गम्भीर प्रश्न आर्थिक था। शासन की सुव्यवस्था और देश की उन्नति के लिये रुपये की आवश्यकता थी और इसे राजकीय करों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता था। राज्यकीष खाली पड़ा था। युआन शी काई इस बात के लिये उत्सुक था, कि प्रान्तीय सूबेदार अपनी सेनाओं को भंग कर दें। पर बहुत सी प्रान्तीय सेनाएं ऐसी थीं, जिनके सैनिकों को देर से वेतन नहीं मिला था। इन्हें तभी नौकरी से बर्जास्त किया चा सकता था, जब

इनिके वेतनों की चुकता कर दिया जाय । सैनिकों को वेतन न मिलने के कारण कई स्थानों पर सैनिक अफसर स्वयं जनता से कर वसूल करने लग गये थे और प्रान्तीय सरकारों को भी केवल उतना ही कर प्राप्त हो पाता था, जो सैनिक अफसर उन्हें क्षशी से प्रदान कर देते थे। इस स्थिति को संभाल सकने का यही उपाय था, कि सैॅंनिकों की वेतन देकर बर्खास्त कर दिया जाय और प्रान्तीय शासन का पून: संगठन किया जाय । पर इस काम के लिये रुपये की जरूरत थी और केन्द्रीय रिपब्लिकन सरकार के पांस रुपये का सर्वथा अभाव था। इस रुपये को कर्ज लेकर ही प्राप्त किया जा सकता था, अतः युआन शी काई ने विदेशी राज्यों से कर्ज की बातचीत क्ररू की । इस समय ब्रिटेन, फांस, रूस, जर्मनी, जापान और अमेरिका-इन छः राज्यों ने मिलकर अपना एक गुट बना रखा था और यह निश्चय किया हुआ था, कि वें चीन को कोई कर्ज तभी देंगे. जब कि परस्पर मिलकर उसकी शतों को तय कर लेंगे। विदेशी राज्यों की इस बैंकिंग सिण्डीकेट ने चीनी सरकार के सम्मख कर्ज के लिये यह शर्त पेश की, कि नमक के व्यवसाय पर विदेशी राज्यों का पूरी तरह से नियन्त्रण रहे, ताकि उससे होनेवाली आमदनी से कर्ज के मूलधन व सूद को प्राप्त किया जा सके । नमक की आमदनी पूरी तरह से विदेशी राज्यों के पास जमानत के रूप में रहे । साथ ही विदेशी राज्यों को यह भी अधिकार हो, कि वे चीनी सरकार के व्यय पर भी नियन्त्रण रख सकें। सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखने का यह पौरेणाम अवश्यम्भावी था, कि चीन की स्वतन्त्रता बहुत हद तक सीमित हो जाती । यही कारण है, कि १९१३ में अमेरिका बैंकिंग सिण्डीकेंट से अलग हो गया और अब इस मृट में केवल पांच राज्य रह गये। अमेरिकन सरकार की यह बात पसन्द नहीं थीं. कि चीन की राजनीतिक स्वंतन्त्रता में इस ढंग से हस्तक्षेप किया जाय। डीं । सन यात सेन की क्रान्तिकारी पार्टी भी इस कर्ज के विरोध में थी । इसके कारण चीन की स्वतन्त्रता में जो बाघा उपस्थित होती थी. उसे क्रान्तिकारी दल के लोग किसी भी दशा में सहन करने की तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ, कि उन्होंने पॉलियामेन्ट में विदेशी कर्ज की शर्तों का घोर विरोध किया। पर युआन शी काई ने मध्यमार्गी दल को अपने पक्ष में करके कर्ज को पालियामेन्ट में स्वीकृत करा िलया। पांच विदेशी राज्यों की बैंकिंग सिण्डीकेंट से युआन शी काई की सरकार कर्ज लेने में समर्थ हुई और इस रकम का प्रयोग कर उसने देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का उद्योग किया।

कुर्जोनिन्तांगं बल-डा० संन यात सेन के प्रयत्न से चीन में जिस कान्तिकारी दंखें का संगठन हुआ था, पहले उसे तुंग मुंग हुई कहते थे। बाद में उसी का कुओ-निन्तांगं दंखें के गाँगे से बुनः संगठन हुआ। यह दल राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद को बहुत महत्त्व देता था और इसका उद्देश्य यह था, कि जहां चीन राष्ट्रीय दृष्टि से सुसंगठित व सुव्यवस्थित राज्य हो, वहां साथ ही उसमें लोकतन्त्रवाद का भी विकास हो। कुओमिन्तांग दल के लोग चीन को उन्नति के उसी मार्ग पर ले जाना चाहते थे, जिस पर कि फांस, अमेरिका आदि पाश्चात्य देश चल रहे थे।

युआन शी काई का उत्कर्ष—कुओमिन्तांग दलका इस समय सबसे बड़ा विरोधी युआन शी काई था। यह दल उसके खिलाफ कोई कार्य न कर सके, अतः सबसे पहले उसने पालियामेन्ट द्वारा नये शासन विधान के उस भाग को स्वीकृत कराया, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार आदि की व्यवस्था की गई थी। पालियामेन्ट की दोनों सभाएँ—सीनेट और प्रतिनिधि सभा—जब कि एक साथ मिलकर अपना अधिवेशन करती थीं, तो उन्हें संविधान परिषद् कहते थे और नये शासन विधान की अन्तिम रूप से निर्मित व स्वीकृत करने का कार्य इसे ही सुपुर्द था। राष्ट्रपति सम्बन्धी सब बातों का अपने पक्ष में निर्णय कराके युआन शी काई ने स्वयं अपने को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करा लिया। इसके लिये उसने मध्यमार्गी दल को अपने पक्ष में करने के लिये रुपये को पानी की तरह से बहाया। विदेशी राज्यों से कर्ज की जो भारी रक्षम देश की उन्नति के उद्देश्य से प्राप्त की गई थी, उसका कुछ अंश युआन शी काई ने पालियामेन्ट के सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिये भी व्यय किया। अब युआन शी काई की स्थित सर्वथा सुरक्षित हो गई थी और न केवल पालियामेन्ट अपितृ मन्त्रिमण्डल भी पूर्णतया उसके वशवर्ती हो गये थे।

पर युआन शी काई इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह अपने विरोधियों का विनाश करने के लिये कटिबद्ध था। ४ नवम्बर, १९१३ को उसने कुओमिन्ताम दल को पैर कानूनी घोषित कर दिया। इस दल के बहुत से सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये, बहुतों ने विदेश भागकर अपने को कैंद होने से बचाया। कुओमिन्तांग दल के सदस्यों के चले जाने के कारण पालियामेन्ट के अधिवेशनों में कोरम हो सकना कठिन ही गया और पालियामेन्ट का स्वयमेव अन्त हो गया। यद्यपि नाम को अब भी पालियामेन्ट की सत्ता थी, उसे बर्खास्त नहीं किया गया था, पर कोरम के अभाव के कारण उसका अधिवेशन हो सकना सम्भव नहीं रहा था और युआनशी काई के लिये मनमानी तरीके से देश का शासन कर सकना सुगम हो गया था। डा॰ सन यात सेन की इस समय फिर एक बार चीन छोड़कर बाहर जाने के लिये विवश होना पड़ा।

## (२) युआन शी काई का स्वेच्छाचारी शासन

नया शासन विधान—अब राज्य की सम्पूर्ण शक्ति युआन शी काई के हाथों में केन्द्रित हो गई थी। पार्लियामेन्ट, मन्त्रिमण्डल व लोकमत—संबर्की उपेक्षा

कर उसने स्वेच्छापूर्वक शासनसूत्र का संचालन करना प्रारम्भ किया । नानिकंग की राष्ट्रीय महासभा द्वारा देश के लिये जिस शासन विधान का खाका तैयार किया गया था और जिनके अनसार पेकिंग की संविधान परिषद (सीनेट व प्रतिनिधि सभा) नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में तत्पर थी, उसे आंखों से ओझल कर युआन शी काई ने अपने विचारो के अनुसार चीन के लिये नये शासन-विधान का निर्माण कराया । इस कार्य के लिये एक नई संविधान सभा का सगठन किया गया । इस सभा में केवल वे सदस्य नियत किये गये, जो युआन शी काई के समर्थक थे और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने को तैयार थे। संविधान सभा ने चीन की रिपब्लिक के लिये जो नया शासन विधान बनाया. उसकी मस्य बातें निम्नलिखित थी—(१) राज्य की सब शक्ति राष्ट्रपति मे निहित हो। (२) राष्ट्रपति का निर्वाचन दस सालु के लिये किया जाय । यदि राष्ट्रपति की सम्मति में दस साल समाप्त हो जाने के बाद देश की ऐसी परिस्थिति हो, जिसमें कि उसका अपने पद पर कायम रहना आवश्यक हो, तो उसे अधिकार हो कि वह अपने पद के काल को और बढ़ा सके, या यह निर्णय कर सके कि उसका उत्तराधि-कारी कौन हो। (३) राज्य के विविध विभागों के अध्यक्ष राष्ट्रमित के प्रति उत्तरदायी हो। प्रधानमन्त्री का स्थान एक राजमन्त्री (सेकेटरी आफ स्टेट) को दिया गया और यह व्यवस्था की गई, कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाय भीर यह उसी के प्रति उत्तरदायी हो । (४) पालियामेन्ट के स्थान पर एक राज-सभा (कौसिल आफ स्टेट) का निर्माण किया जाय और इस सभा का कार्य राष्ट्रपति को परामर्श देना मात्र हो । मार्च, १९१४ में युआन शी काई ने इस सिद्धान्तों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया । वह स्वयं दस साल के लिये राष्ट्रपति नियुक्त हुआ और स्वेच्छाचारी रूप से देश का शासन करने <mark>के</mark> लिये प्रवृत्त हुआ। राज्यकान्ति से पूर्व मञ्चू सम्राटों के शासनकाल में चीन की सरकार की जो दशा थी, वही अब पुनः स्थापित हो गई। जिन लोगों ने भी यआन शी काई का विरोध करने का साहस किया, उनको कठोर दण्ड दिये गये। सर्वत्र गुप्<u>तच</u>रों का जाल बिछा दिया गया । गुप्तचरों के कारण किसी आदमी के लिये य<mark>ह</mark> सम्भव नही रहा, कि वह स्वतन्त्रता के साथ अपनी सम्मति को प्रकट कर सके। समाचारपत्रों पर कठोर निरीक्षण रखा गया, और अपने विरोधियों का अन्त करने के लिये राजनीतिक हत्याओं का आश्रय लिया गया । इस काल में कितने ही चीनी नेताओं की हत्याएँ हुईँ । युआन शी काई अपने विरोघियों का जड़ से उन्मूलन कर द्वेने के लिये घृणित से घृणित उपायों का अवलम्बन करने के लिये कटिबेद्ध था। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८)--जिस समय युआन शी काई चीन में लोकतन्त्रः

रिपब्लिक का अन्त कर अपने स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना में तत्पर था. तभी यरोप में एक महायद्ध की अग्नि भडक उठी । इस यद्ध में आस्ट्रिया-हंगरी, जर्मनी और टर्की के खिलाफ फांस, ब्रिटेन और रूस लड़ाई के मैदान में उतर आये थे । जापान और ब्रिटेन परस्पर सन्धि के सूत्र में बंधे हुए थे, यह पहले लिखा जा चुका है। इस महायुद्ध को जापान ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिये उपयुक्त अवसर समझा और वह ब्रिटेन व फास के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया । अन्य पाइचात्य देशों के समान जर्मनी ने भी चीन में अनेक आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त किये हए थे और कियाऊ चाऊ का प्रदेश उसने पट्टे पर भी प्राप्त किया था। जापान की आख इस प्रदेश पर थी। वह चाहता था, कि जर्मनी के खिलाफ लढाई में शामिल होकर इस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। पर चीन यरोप के इस महायद्ध में उदासीन था। उसने यत्न किया, कि चीन के प्रदेश में कही भी लड़ाई न होने पावे और कोई राज्य उसकी उदासीन सत्ता का व्याघात न करे। पर जापान ने इसकी कोई परवाह नहीं की। एक जापानी सेना ने कियाऊ चाऊ के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । ब्रिटेन ने भी इस आक्रमण में जापान की सहायता की । यूरोप में बेल्जियम की उदासीन सत्ता का जर्मनी द्वारा व्याघात होने पर ब्रिटेन ने बहुत अधिक एतराज किया था और वह इसी नाम पर जमंनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ था। पर चीन की उदासीन सत्ता की उसने जरा भी परवाह नही की और ब्रिटेन व जापान की सम्मिछित सेनाओं ने कियाऊ चाऊ को जीत लिया । उसके बन्दरगाह त्सिगताओ पर जापानी सेनाओं का कब्जा हो गया।

जापान की मांगें—जनवरी, १९१५ में जापानी सरकार ने चीन के सम्मुख २१ मांगें पेश कीं। इनमें मुख्य निम्नलिखित थीं—(१) शांतुंग के प्रदेश (जिसमें कियाऊ चाऊ स्थित था) में जमंनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें जमंनी से प्राप्त करने के लिये जापान जो कुछ भी उद्योग करे, चीन उसमें बाधक न हो। (२) शांतुंग के प्रदेश में रेलवे लाइन बनाने का जापान को अधिकार दिया जाय और उसके समुद्रतट के सब बन्दरगाहों में उसे व्यापार आदि के विशेष अधिकार दिये जावें। (३) लिआओ तुंग प्रायद्वीप और पोर्ट आर्थर के पट्टे के काल को २५ साल से बढ़ाकर ९९ साल कर दिया जाय। इसी प्रकार मञ्चूरिया में रेलवे लाइनों पर जापान को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनका काल भी बढ़ाकर ९९ साल कर दिया जाय। दक्षिणी मञ्चूरिया के जिन प्रदेशों पर जापान को रेलवे आदि के निर्माण के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनमें जापानी लोगों को यह अधिकार भी दिया जाय, कि वे वहां जायदाद ले सकें, मकान बना सकें और

स्वतन्त्रता के साथ यात्रा कर सकें। जापान की सहमति के बिना चीन इन प्रदेशों ·में किसी अन्य देश के लोगों को राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक मामलों में सलाहकार के रूप में नियुक्त न कर सके और न ही इन प्रदेशों में किसी अन्य राज्य को कोई **वि**शेषाधिकार दिये जा सके । (४) मध्य चीन में लोहे का जो विशाल कारलाना जिल्लीसवी सदी के उतराई में स्थापित किया गया था, उसपर जापान और चीन का सम्मिलित रूप से आधिपत्य हो । (५) जापान की अनुमति के बिना चीन किसी अन्य देश को अपने समद्रतट पर स्थित किसी बन्दरगाह को पट्टे पर न दे सके और न ही वहां व्यापार आदि के कोई नये विशेषाधिकार दिये जा सकें। (६) चीन को अपनी सरकार की सृव्यवस्था के लिये जिन किन्ही राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक सलाहकारों की आवश्यकता हो, वे सब जापानी ही नियक्त किये जावें। (७) जापान के बौद्ध घर्म के प्रचारकों को यह अधिकार हो कि, वे चीन में जहां चाहें धर्म प्रचार कर सकें व अपने बिहारों व मन्दिरों की स्थापना कर सकें। (८) चीन की जो भी अस्त्र-शस्त्र विदेशों से खरीदने हों, उनका कम से कम ५० प्रतिशत भाग वह जापान से ऋय किया करे। यदि चीन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिये कोई कारखाना खोले. तो उसका प्रबन्ध भी चीन और जापान दोनों के सम्मिलित नियन्त्रण में रहे।

यदि जापान की इन मांगों को स्वीकृत कर लिया जाता, तो इसका यही परिणाम होता, कि चीन पूर्ण रूप से जापान का संरक्षित राज्य बन जाता और उसकी स्वतन्त्र सत्ता बहुत कुछ नष्ट हो जाती । अन्य यूरोपियन देश इस समय यरोप के महायुद्ध में इतने अधिक व्यस्त थे, कि वे जापान की मांगों का विरोध नहीं कर सके । इसके विपरीत जर्मनी की शक्ति का मुकाबला करने के लिये फांस और ब्रिटेन जापान की सहायता प्राप्त करने के लिये अत्यधिक उत्सुक थे । जापान के राजनीतिज्ञों ने इस स्थिति से लाभ उठाया और चीन में अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाना शुरू किया । जापान की इन मांगों के कारण चीन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पर हम आगे अधिक विस्तार से विचार करेंगे । यहां इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि युआन श्री काई जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस समय जापान का विरोध कर सकने का साहस नहीं कर सकता था।

राजसत्ता की स्थापना का प्रयत्न—राष्ट्रपति युआन शी काई ने किस प्रकार लोकतन्त्र शासन का अन्त कर सम्पूर्ण राजशक्ति को अपने हाथों में ले लिया था, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब फ्रांस के नैपोलियन प्रथम का अमु-सरण कर उसने यह प्रयत्न किया, कि चीन से रिपब्लिक का अन्त कर राजसत्ता का पुनरुद्धार करे और वह स्वयं सम्राट् पद को प्राप्त करे। पर इस परिवर्तन के छिये

वह ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहता था, जिससे संसार यह समझे कि उसने जनता के आग्रह के कारण ही सम्राट् पद को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिये यआन शी काई ने जिस राजसभा की स्थापना की थी, उसके प्रायः सब सदस्य उसकी हां में हां मिलाने वाले थे। उन्होंने प्रस्ताव किया, कि चीन में रिपब्लिक का अन्त करके युआन शी काई से प्रार्थना की जाय कि वह सम्राट पद की स्वीकार कर ले। राजसभा ने तीन बार इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पर युआन शी काई इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि यदि जनता के प्रति-निधियों की एक महासभा उससे यह अनुरोध करेगी, तभी वह इसे स्वीकार कर सकेगा । नैपोलियन के समान युआन शी काई भी यह प्रदर्शित करना चाहता था, कि वह जनता के अनरोध व इच्छा के कारण ही सम्राट पद को स्वीकार कर रहा है। पर 'जनता के प्रतिनिधियों की महासभा' का आयोजन कोई कठिन कार्य ओमिन्तांग के लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था । इस दशा में जनता से ऐसे प्रतिनिधियों को निर्वाचित करा सकना जरा भी कठिन नही था, जी युआन शी काई के सम्राट्पद को ग्रहण कर लेने के पक्षपाती हों। महासभा ने भी बड़े आग्रह के साथ युआन शी काई से अनुरोध किया, कि वह देश के हित को दृष्टि में रखकर चीन में राजसत्ता का पुनरुद्धार करे और स्वयं सम्राट पद को स्वीकार कर ले।

जनता का विरोध — युआन शी काई ने जनता के प्रतिनिधियों की महासभा के 'अनुरोध' को स्वीकार कर लिया और नये सम्राट् के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। पर वस्तुतः चीन की जनता रिपब्लिक के अन्त और राजसत्ता की पुनः स्थापना के विरुद्ध थी। दक्षिणी चीन के यूनान प्रान्त के लोगों ने पेकिंग सरकार की सेवा में एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें राजसत्ता के पुनरुद्धार का घोर विरोध किया गया। जब युआन शी काई ने इस आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो यूनान के लोगों ने विद्रोह कर दिया। पेकिंग सरकार ने विद्रोह को शान्त करने के लिये कठोर उपायों का प्रयोग किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। विद्रोह की अग्नि केवल यूनान तक ही सीमित नहीं रहीं। शीघ ही वह दक्षिणी चीन के अन्य प्रान्तों में भी फैल गई। इन विद्रोही प्रान्तों ने घोषणा की, कि वे अब केन्द्रीय सरकार के शासन में नहीं रहेंगे। युआन शी काई के विरोधी क्रान्तिकारियों की इस समय मुख्य मांगें निम्नलिखित थी— (१) राजसत्ता की पुनः स्थापना के निर्णय को रद्द कर दिया जाय। (२) नानिकंग की राष्ट्रीय महासभा द्वारा देश के शासन विधान का जो खाका तैयार किया गया था, उसके अनुसार शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाय। (३) पीलियामेन्ट की पुनः स्थापना की जाय।

युजान शी काई के लिये यह सम्भव नही था, कि कान्तिकारी लोगों की इन मांगों का विरोध कर सके। अब उसने घोषित किया, कि 'जनता के प्रतिनिधियों की महासभा' ने उससे सम्राट् पद को ग्रहण करने का जो अनुरोध किया था, वह वस्तुतः लोकमत के प्रतिकूल था, अतः राजसत्ता के पुनरुद्धार का परित्याग किया जाता है। युआन शी काई की इस घोषणा से क्रान्तिकारियों की हिम्मत और अधिक बढ़ गई। अब उन्होंने माग पेश की, कि युआन शी काई अपने पद का त्याग कर दे। पर इसे स्वीकृत कर सकना युआन शी काई के लिये सम्भव नही था। उसने यत्न किया, कि क्रान्तिकारियों के साथ समझौता कर ले। वह इस समय निम्नलिखित बातों के लिये तैयार था—(१) मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जाय और सरकार का सचालन मन्त्रियों के सुपूर्व कर दिया जाय। (२) सेना का नियन्त्रण भी युद्धमन्त्री के अधीन रहे। (३) पालियामेन्ट का पुनः संगठन हो। एक बार फिर युआन शी काई कान्तिकारियों के साथ समझौता कर रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में शासन का संचालन करने के लिये उद्यत हो गया।

युआन शी काई की मृत्यु—अभी क्रान्तिकारी नेताओं के साथ अन्तिम रूप से समझौता नहीं हो पाया था, कि ६ जून, १९१६ को अकस्मात् ही युआन शी काई की मृत्यु हो गई। अब राजसत्ता के पक्षपातियों में कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रहा था, जो लोकतन्त्र रिपब्लिक का विरोध कर सके। रिपब्लिक के पुनरुद्धार का मार्ग अब पूर्ण रूप से साफ हो गया था।

चीन के आधुनिक इतिहास में युआन शी काई का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं, कि वह अत्यन्त योग्य शासक था, उसकी वैयिक्तिक शिक्त और समता से कोई भी ऐतिहासिक इनकार नहीं कर सकता। आधुनिक युग के नवीन विचारों से भी वह भलीमांति परिचित था। पर उसने अपनी योग्यता, शिक्त और प्रतिभा का प्रयोग चीन में नवयुग लाने के लिये नहीं किया। यदि वह चाहता, तो चीन में एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित लोकतन्त्र शासन की स्थापना में अपनी शिक्त का सदुपयोग कर सकता था। पर उसने प्रगति की प्रवृत्तियों का साथ न देकर प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों का पक्ष लिया। यदि वह नैपोलियन के समान सम्राट् पद पर आरूढ़ होकर चीन को विदेशी प्रभुत्त्व से मुक्त करने में समर्थ हो सकता, तो भी वह अपने देश के लिये उपयोगी कार्य कर जाता। पर जिस समय वह चीन का एकाधिपति बना हुआ था, तो भी उसने विदेशी राज्यों से भारी मात्रा में कर्ज लेकर अपने देश पर विदेशी प्रभुत्त्व में वृद्धि की। यही कारण है, कि चीन के इतिहास में युआन शी काई का स्थान बहत उज्ज्वल व गौरवप्रण नहीं समझा जा सकता।

## (३) रिपब्लिक का पुनः संगठन

नई सरकार—युआन शी काई की मृत्यु के बाद रिपब्लिकन शासन का चीन में पुनः संगठन किया गया। उप राष्ट्रपित के पद पर कर्नल ली युआन हुंग विद्यमान था। अब वह राष्ट्रपित बन गया। तुआन ची जुई को प्रधानमन्त्री के पद पर नियत किया गया और उसने नये मन्त्रिमण्डल का संगठन किया। पार्लियामेन्ट का पुनरुद्धार किया गया। राष्ट्रपित ली युआन हुग ने शासन के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया, कि चीन की रिपब्लिक मे पार्लियामेन्ट का स्थान सर्वोच्च हैं। ली युआन हुग ने नानिकग की राष्ट्रीय महासभा द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को भी स्वीकृत किया, कि देश के शासनसूत्र का संचालन राष्ट्रपित के हाथों में न रहकर मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहेगा। इसका यह परिणाम हुआ, कि इस समय चीन की सरकार में तुआन ची जुई की स्थित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गई। हम पहले लिख चुके हैं, कि तुआन ची जुई पहले युआन शी काई का अधीनस्थ कर्मचारी रह चुका था और उसका पक्षसमर्थक था। उसके विचारों पर युआन शी काई का बहुत प्रभाव था। यही कारण हैं, कि उसने भी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन किया और पार्लियामेन्ट की शक्ति व प्रभुत्त्व की उपेक्षा की। शीघ्र ही पार्लियामेन्ट के साथ उसका विरोध प्रारम्भ हो गया।

पालियामेन्ट का अन्त—युआन शी काई की मृत्यु के बाद पेकिंग में पालियामेन्ट की पुनः स्थापना हो गई थी। इस समय पालियामेन्ट ने न केवल देश के लिये कानूनों का निर्माण और सरकार की नीति को नियन्त्रित करना था, अपितु देश के लिये शासन विधान को भी तैयार करना था। हम पहले लिख चुके हैं, िक पालियामेन्ट की दोनों सभाओं—सीनेट और प्रतिनिधि सभा—के सदस्य मिलकर संविधान परिषद् के रूप में एकत्र होते थे और यह परिषद् देश के लिये नये संविधान का निर्माण करने का कार्य करती थी। पर प्रधानमन्त्री तुआन ची जुई और पालियामेन्ट में शीघ्र ही विरोध हो गया और इस विरोध ने इतना प्रचण्ड रूप धारण किया कि कुछ ही समय में पालियामेन्ट का और उसके साथ ही लोकतन्त्र शासन का भी चीन से अन्त हो गया। प्रधान मंत्री और पालियामेन्ट के इस विरोध के निम्नलिखित कारण थे—(१) चीन की सरकार ने अपने आधिक संकट को दूर करने के लिये निश्चय किया, िक विदेशी राज्यों से नया कर्ज लिया जाय। तुआन ची जुई ने कर्ज की सब शर्ते विदेशी बैंकिंग सिण्डीकेट के साथ तय कर लीं। जब इन्हें स्वीकृति के लिये पालियामेन्ट के सम्मुख पेश किया गया, तो वहां उसका घोर विरोध हुआ। (२) पालियामेन्ट के सदस्य समझते थे, िक मन्त्रिमण्डल

सालार चांग ह् सुन ने रिपब्लिक का पूर्ण रूप से अन्त कर नाबालिंग मञ्चू सम्राट् को फिर से पेकिंग की राजगद्दी पर बिठाया । पर बहुसंख्यक सिपहसालार इस बात के विरोध में थे । परिणाम यह हुआ, कि चांग ह् सुन को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई और मञ्चू राजवंश की पुनः स्थापना नहीं हो सकी । रिपब्लिक कायम रही, पर उसमें न पालियामेन्ट की सत्ता थी और न ही शासन पर जनता का किसी प्रकार का प्रभाव था । प्रधानमन्त्री तुआन ची जुई का सरकार पर उसी प्रकार से आधिपत्य था, जैसे कि पहले युआन शी काई का था । इस दशा में राष्ट्रपति ली युआन हुंग ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया ।

तुआन ची जुई का एकाधिपत्य--ली युआन हुंग के राष्ट्रपति पद से पृथक् हो जाने के बाद तुआन ची जुई के लिये अपने उत्कर्ष का मार्ग खुल गया। अब राष्ट्रपति के पद पर फेग कुओ-चग को नियत किया गया । यह हुकुआग प्रान्त का सिपहसालार था और युआन शी काई की मृत्यु के बाद जब ली युआन हुंग उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गया था, तो उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुँगा था । ली युआन हुंग के त्यागपत्र दे देने पर यह स्वयं अपने अधिकार से राष्ट्रपित बन गया था। ली यआन हंग के समान फेंग कूओ-चंग को भी तुआन ची जुई की प्रभुता पसन्द नही थी । वह स्वयं एक शक्तिशाली सिपहसालार था और एक बड़ी सेना उसके आधिपत्य को स्वीकार करती थी। उसने प्रधानमन्त्री तुआन ची जुई का विरोध करना शुरू किया । इस दशा में प्रधान मन्त्री के पास एक ही उपाय था, वह यह कि पालियामेन्ट के अधिवेशन को फिर से बुलाकर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन करावे। अक्टबर, १९१८ में फेंग कुओ-चंग का राष्ट्रपति पद का काल समाप्त होता था। इससे लाभ उठाकर तुआन ची जुई ने पालियामेन्ट का अधिवेशन बुलाया, उसके बहुसंख्यक सदस्यों को पद व रुपये के लोभ से अपने पक्ष में किया और अपने समर्थक <u>र सू शिह-चंग</u> को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करा दिया । तुआन ची जुई इतने से ही सन्तुष्ट नही हुआ, उसने अपने समर्थकों का एक नया दल बनाया, जिसे अन्फू क्लब कहते थे । इस क्लब के सदस्यों ने परस्पर मिलकर एक गुटबन्दी बनाई थी और ये राजकीय पदो को प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करते थे । तुआन ची जुई ने विदेशों से अनेक बार कर्ज लिये । यद्यपि यूरोप के विविध देश इस समय महायुद्ध में तत्पर थे, पर जापानी सरकार बडी उदारता के साथ चीन को कर्ज देने के लिये उद्यत थी। जापानी लोग भलीभांति समझते थे, कि ये कर्ज चीन पर अपना आर्थिक व राजनीतिक प्रभृत्त्व स्थापित करने के सर्वोत्तम साधन हैं। विदेशों से कर्ज लेने की शर्तों का पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत कराना आवश्यक था । पर अन्फू क्लब के सदस्यों की सहायता से तुआन ची जुई के लिये यह कठिन

नहीं था, कि इन क़र्जों को पालियामेन्ट से स्वीकार करा ले। कर्ज की रकम का हिस्सा अन्फू क्लब के सदस्यों की जेबो में भी पहुंचा दिया जाता था। इस प्रकार पद व रुपये के लोभ से तुआन ची जुई ने पालियामेन्ट को अपने हाथों में कठपुतली बना लिया और स्वेच्छाचारी ढंग से चीन का शासन करना प्रारम्भ किया।

केन्टन की पृथक रिपब्लिकन सरकार—पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि तुआन ची जुई की पेकिंग सरकार का आधिपत्य सारे चीन पर विस्तृत नहीं था। विविध सिपहसालारों की शक्ति के बढ़ जाने के कारण अब पेकिंग में स्थित चीनी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह सारे चीन पर अपना शासन स्थापित रख सके। इस स्थिति से लाभ उठाकर डा॰ सन यात सेन के अनुयायी राष्ट्रीय कान्तिकारी दल के लोगों ने केन्टन में अपनी पृथक सरकार का संगठन किया। युआन शी काई द्वारा कुओमिन्तांग दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। पर तुआन ची जुई और ली युआन हुंग के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर इस दल ने फिर शक्ति प्राप्त करनी शुरू कर दी थी, और दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों ने उसका साथ दिया था। केन्टन की सरकार का दावा था, कि वही चीन की असली सरकार है यद्यपि उसका आधिपत्य केवल दक्षिणी चीन पर ही स्थापित था। १९२१ में डा॰ सन यात सेन को केन्टन सरकार का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।

अराजकता का सूत्रपात केन्टन में डा० सन यात सेन की सरकार का शासन या और पेकिंग में तुआन ची जुई स्वेच्छाचारी रूप से सरकार का सञ्चालन कर रहा था। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि इस समय चीन में इन दो सरकारों का व्यवस्थित शासन था। उत्तरी चीन के विविध प्रदेशों में विभिन्न सिपहसालार अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने में तत्पर थे। वे जहां आपस में लड़ते रहते थे, वहां साथ ही पेकिंग सरकार पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। इन विभिन्न सिपहसालारों के कारण तुआन ची जुई का आधिपत्य बहुधा पेकिंग की चहारदीवारी तक ही सीमित रह जाता था। पर क्योंकि विदेशी दूतावास पेकिंग में विद्यमान थे, अतः अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तुआन ची जुई की सरकार को ही चीन की कानूनी सरकार माना जाता था। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य के हास के युग में दिल्ली के सम्राटों का शासन बहुत थोड़े से प्रदेश तक सीमित रह गया था और मराठा, अफगान आदि विविध सरदार दिल्ली को अपने प्रभुत्व में लाने में तत्पर रहते थे, कुछ वैसी ही दशा इस समय पेकिंग सरकार की हो गई थी। तुआन ची जुई का पेकिंग पर कब्जा था, पर अन्य सिपहसालार निरन्तर उसे अपने आधिपत्य में लाने में प्रयत्नशील थे। कैन्टन की

कुओिमिन्तांग सरकार की दशा भी प्राय. इसी प्रकार की थी। कैन्टन व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर उसका आधिपत्य विद्यमान था, पर दक्षिणी चीन के अन्य प्रदेश उसी अंश में कैन्टन सरकार के अधीन थे, जिस अंश तक वहां के विविध सिपहसालार उसकी अधीनता को स्वीकृत करने के लिये उद्यत हों।

१९१६ से १९२६ तक चीन में इसी प्रकार की अराजकता विद्यमान रही। इस काल की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हम अगले एक प्रकरण में करेंगे। १९२६ के बाद चियाग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिन्तांग दल की शक्ति बहुत बढ़ गई और वह चीन के बड़े भाग में एक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली शासन की स्थापना करने में समर्थ हुआ।

## (४) प्रथम महायुद्ध और चीन

चीन की उदासीनता--१९१४ में जब यूरोप में प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) का प्रारम्भ हुआ, तो जापान ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के पक्ष में लड़ाई में शामिल हो गया । पर चीन ने उदासीन वित्त को अपनाया और यद्ध में किसी पक्ष में शामिल न होने का निश्चय किया। इससे लाभ उठाकर जापान ने किस प्रकार कियाऊ चाऊ के प्रदेश पर, जो पहले जर्मनी के अधीन था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । शांतुग के प्रान्त में जो विशेषाधिकार जर्मनी को प्राप्त थे, वे सब जापान ने प्राप्त कर लिये। यदि चीन शुरू में ही जर्मनी के खिलाफ महायुद्ध में शामिल हो जाता, तो वह शांतुंग को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर सकता था। जर्मनी के विशेषाधिकारों को नष्ट करने के कार्य में ब्रिटेन, फांस आदि मित्रराष्ट्रों की सहानुभृति चीन के साथ में होती । पर युआन शी काई ने उदासीन नीति का अनुसरण करने में ही अपने देश का लाभ समझा था। चीन में युद्ध के लिये न पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र थे और न ही इतना धन था, कि वह विदेशों से युद्ध सामग्री को ऋय कर सकता । सरकारी खर्च को चलाने के लिये भी युआन शी काई विदेशों से कर्ज लेने के लिये विवश हुआ था । साथ ही, चीन के लिये यह निश्चय कर सकना भी सुगम नही था, कि महायुद्ध में किस पक्ष में शामिल हुआ जाय। विदेशी राज्य उसे समान रूप से लूटने में तत्पर थे । जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का चीन के लिये कोई विशेष कारण नही था।

पर इसमें सन्देह नहीं, कि चीन की उदासीन नीति का जापान ने बहुत दुरुपयोग किया । उसने न केवल शांतुंग प्रान्त में जर्मनी के विशेषाधिकारों को नष्ट कर अपने आधिपत्य की स्थापना की, अपितु चीनी सरकार के सम्मुख २१ मांगें भी पेश कीं । इन मांगों का उल्लेख हम इसी अध्याय में पहले कर चुके हैं। ये मांगें १९१५ के शुरू में पेश की गई थीं। उस समय चीन पर युआन शी काई का आधिपत्य था। उसकी इतनी शक्ति नहीं थी, कि वह जापान की मांगों की पूर्णतया उपेक्षा कर सकें। शांतुंग प्रान्त के सम्बन्ध में जापान की मांगों को उसने पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया। लिआओ तुग प्रायद्वीप, पोर्ट आर्थर और मञ्चूरियन रेलवे के सम्बन्ध में भी युआन शी काई ने जापान के सम्मुख सिर झुका दिया। चीन के सबसे बड़े लोहे के कारखाने पर भी जापान के सयुक्त नियन्त्रण को स्वीकार किया गया। जापान की इस मांग के विषय में, कि चीन अपने समुद्रतट पर स्थित कोई नगर व बन्दरगाह किसी अन्य राज्य को पट्टे आदि पर न दे, युआन शी काई ने यह कहा कि वह इस बात के लिये तैयार हैं, कि चीनी समुद्रतट का कोई भी प्रदेश किसी विदेशी राज्य (जिनमे जापान भी शामिल हो) को नही दिया जायगा। जापान ने भी इस विषय में मांमले को अधिक नही बढाया, क्योंकि इसके कारण उसे फांस, ब्रिटेन आदि के विरोध का भय था। अस्त्र-शस्त्र आदि को जापान से खरीदने की मांग के सम्बन्ध में युआन शी काई ने यह कहा, कि इस मांमले का विचार भविष्य के लिये स्थित रखा जाय।

जापान की २१ मागो के विषय में चीन को जिस प्रकार झुकना पडा, उससे यह स्पष्ट है, कि महायुद्ध में उदासीन रहकर चीन ने बहुत बुद्धिमत्ता से काम नही लिया था । इसके कारण जापान को पूर्वी एशिया में मनमानी करने का अवसर मिल गया था। ब्रिटेन, फास आदि यूरोप में युद्ध-कार्य में इतने अधिक व्यग्न थे, कि उन्हें सुदूर पूर्व के मामलों पर ध्यान देने का अवकाश नही था । साथ ही उनके लिये यह भी सम्भव नही था, कि वे जापान को नाराज कर सकते । पूर्वी एशिया में जापान ने ही जर्मनी की शक्ति का अन्त किया था, और जापानी जहाजी बेडे को यह कार्य सुपूर्द था, कि वह प्रशान्त महासागर के क्षेत्र मे जर्मनी के खिलाफ पहरा रखने का काम करे। जब यूरोप मे महायुद्ध ने अधिक उग्र रूप धारण किया, तो मित्रराष्ट्रों ने जापान से अनुरोध किया, कि वह अपने कुछ जगी जहाजो को भूमध्यसागरमें भी भेजे । जापान मित्रराष्ट्रों मे सम्मिलित था और ब्रिटेन, फास आदि उसकी सहायता को बहुत महत्त्व देते थे । इसके विपरीत चीन महायुद्ध में उदासीन था । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ, कि जापान को चीन में अपने प्रभुत्त्व को विस्तृत करने का सुवर्णीय अवसर हाथ लग गया । शातुग और मञ्चुरिया में जिस ढंग से इस समय जापान ने अपनी शक्ति का विकास किया, उसके कारण भविष्य मे उसके लिये चीन में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये मार्ग बहुत कुछ साफ हो गया।

चीन का महायुद्ध में प्रवेश--१९१७ के प्रारम्भ में संयुक्तराज्य अमेरिका ने मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका ने

**ान्य उदासीन राज्यों से भी अपील की, कि वे जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल** 

ों। पेिकग में स्थित अमेरिकन राजदूत के अनुरोध को स्वीकार कर प्रधान मन्त्री आन ची जई ने चीन के लिये महायद्धे में सम्मिलित हो जाने को हितकर समझा । ीनी सरकार की ओर से पहले जर्मनी को नोटिस दिया गया. कि उदासीन राज्यों र जहाजों पर पनडुब्बियों द्वारा आक्रमण करना अन्तर्राष्ट्रीय कानुन और मानवता विरुद्ध है, अतः इस प्रकार के हमलों को तूरन्त बन्द कर दिया जाय। जर्मन सरकार ो चीन के नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया । इसपर चीनी सरकार ने जर्मनी ह साथ अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर लिया। पर जर्मनी के खिलाफ लडाई की ोषणा करने से पूर्व तुआन ची जई यह चाहता था, कि मित्रराष्ट्रों से (जिनमें अब मिरिका भी सम्मिलित हो चुका था) एक ऐसा समझौता कर ले, जो चीन के लिये गभदायक हो । इस समझौते के लिये वह निम्नलिखित शर्ते पेश करता था--१) बोक्सर युद्ध के बाद चीन को जो हरजाना विदेशी राज्यों को देना था, उसमें उस अंश को रह कर दिया जाय, जो जर्मनी को दिया जाना था। (२) मित्र-ाष्ट्रों को हरजाने की जो रकम दी जाती थी, उसकी अदायगी को अभी स्थिगित खा जाय । (३) चीन के आयात और निर्यात माल पर तट कर की जो दरें सन्धियों ारा निर्णीत थी, उन्हें दोहराया जाय और चीनको तटकरमे वृद्धि करने की अनुमति ो जाय । (४) बोक्सर युद्ध की समाप्ति पर विविध सन्धियों द्वारा जो विदेशी नायें पेकिंग व अन्य चीनी नगरो मे स्थापित की गई थी, उन्हें अब चीन से हटा र्व्या जाय। इन शर्तों को स्वीकार कर लेने पर मित्रराष्ट्रों को यह लाभ था, ह चीन महायुद्ध में जर्मनी के खिलाफ शामिल हो जाता। सैनिक दुष्टि से चीन ात्रराष्ट्रों के लिये बहुत अधिक उपयोगी नहीं हो सकता, पर उसके लिये यह सुगम ा, कि चीनी मजदूरों को बड़ी संख्या मे यरोप में कार्य करने के लिये भेज दे। ोनी मजदूर फेञ्च और ब्रिटिश मजदूरोका स्थान ले ले, और यरोपियन मजदूर ना में भरती होकर लड़ाई के मैदान में जा सके। इसके अतिरिक्त चीन अनेक कार का कच्चा माल व भोजन-सामग्री भी मित्रराष्ट्रों को दे सकता था। इस ष्ट से मित्रराष्ट्र भी चीन के युद्ध में सम्मिल्ति होने को पर्याप्त महत्त्व देते थे। पर मित्रराष्ट्र इस बात के लिये तैयार नहीं हुए, कि वे पहले तुआन ची जुई रा पेश की गई शर्तों को स्वीकार कर ले। उनका कहना था, कि पहले चीन 'त्रराष्ट्रों के पक्ष में लड़ाई में शामिल हो जावे और बाद में वे उसकी शर्तों पर हानुभृति पूर्वक विचार करने को तैयार होंगे । पर चीन की पार्लियामेन्ट बिना सी शर्त के युद्ध में शामिल होने को तैयार नही थी । इस प्रश्न पर तुआन ची जुई र पार्लियामेन्ट में जो संघर्ष हुआ, उसका उल्लेख हम इसी अध्याय में पहले कर

चुके हैं। तुआन ची जुई ने पार्लियामेन्ट को बर्खास्त करके सम्पूर्ण राजशिक्त को अपने हाथों में ले लिया, और मित्रराष्ट्रों के पक्ष में होकर जर्मनीके खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। १४ अगस्त, १९१७ को चीन बाकायदा महायुद्ध में शामिल हो गया।

महायुद्ध में भाग लेने के परिणाम---(१) जब चीन मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर लड़ाई में शामिल हो गया, तो उन्होंने तुआन ची जुई की शर्तों पर सहानभ्तिपूर्वक विचार किया । इन शर्तों में से उन्होंने तटकर में विद्ध करने की बात को स्वीकार किया। तटकर में इस समय जो वृद्धि हुई, उसके कारण चीनी सरकार को यह अवसर मिला, कि वह पाच फी सदी अतिरिक्त तटकर वसूल कर सके । चीन की राजकीय आमदनी की वृद्धि में इससे बहुत सहायता मिली। (२) जर्मनी और आस्ट्रिया की जो कुछ भी सम्पत्ति चीन में थी, उस सब पर चीनी सरकार ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अन्य पाश्चात्य राज्यो के समान जर्मनी ने भी चीन के बन्दरगाहों में बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे । उसकी बडी-बडी व्यापारिक कोठियां वहा बनी हुई थी। इन सब पर चीन ने कब्जा कर लिया। (३) मित्रराष्ट्रों ने इस बात को स्वीकार किया, कि बोक्सर यद्ध के बाद हरजाने की जो रकम चीन द्वारा जर्मनी को प्रदान करनी थी, उसे रह कर दिया गया। अन्य देशों को हरजाने की रकम अदा करने की बात को पाच साल के लिये•स्थगित कर दिया गया । (५) यद्ध की समाप्ति पर जब सन्धि परिषद् के अधिवेशन हों, तो चीन को भी उसमें अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो, यह बात भी स्वीकृत कर ली गई।

महायुद्ध में शामिल होने के कारण जहां चीन को ये लाभ हुए, वहां मित्रराष्ट्रों को भी उससे अनेक लाभ हुए। ये लाभ निम्नलिखित थे—(१) इस समय मित्र राष्ट्रों ने हजारों मजदूर चीन से भरती किये। इन्हें फास व यूरोप के अन्य रणक्षेत्रों में काम करने के लिये भेजा गया। चीनी मजदूरों के कारण यूरोपियन मजदूरों के लिये सेना में भरती हो सकना सम्भव हो गया। (२) चीन से मित्रराष्ट्रों को कच्चा माल व भोजन प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुआ। महायुद्ध के कारण यूरोप में इन पदार्थों की बहुत कमी थी। चीन के सुविस्तृत प्रदेशों से अनेक प्रकार का माल इस समय मित्रराष्ट्रों के लिये सुलभ हो गया। (३) महायुद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी के जो जंगी व व्यापारी जहाज पूर्वी एशिया में विद्यमान थे, उन्होंने चीन के समुद्ध तट पर आश्रय लिया हुआ था। जापान के कारण इन जहाजों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि जर्मनी वापस जा सकें। क्योंकि चीन युद्ध में उदासीन था, अतः उसके समुद्ध तट पर विद्यमान इन जर्मन जहाजों पर जापान व अन्य मित्रराष्ट्र

कब्जा नहीं कर सकते थे। जब चीन युद्ध में शामिल हो गया, तो ये सब जर्मन जहाज मित्रराष्ट्रों के हाथ में आ गये। इस समय मित्रराष्ट्रों के पास जहाजों की बहुत कमी थी, जर्मन पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्र पक्ष के बहुत से जहाजों को डुबो दिया था। जर्मन जहाजों के हाथ आ जाने से मित्रराष्ट्रों की नाविक शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई।

पेरिस की सन्धि परिषद और चीन--१९१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति के बाद परास्त देशों के साथ सन्धि करने के लिये पेरिस में सन्धि परिषद का आयो-जन किया गया । इसमें चीन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हए । इस समय चीन में दो सरकारें थी, पेकिंग की सरकार जिसका नेता तुआन ची जई था और कैन्टन की सरकार, जिसका नेता डा॰ सन यात सेन था। सन्धि परिषद् में सम्मिलित चीनी प्रतिनिधि दोनो सरकारों का प्रतिनिधित्त्व कर रहे थे। परिस की सन्धि-परिषद में चीनी प्रतिनिधियों की मुख्य माग यह थी, कि शांतुंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे और युद्ध के दौरान में जिन्हें जापान ने प्राप्त कर लिया था, वे अब चीन को प्राप्त हो । युद्ध के अवसर पर जापान ने २१ मांगों को पेश कर चीन को जिस ढंग से एक ऐसी सन्धि करने को विवश किया था, जिसके कारण शांतुंग और मञ्चरिया में जापान का प्रभाव व प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था, उस सन्धि को रह किया जाय भे पर जापान चीन की इस मांग को किसी भी प्रकार स्वीकार करने को तैयार नही था। अन्य मित्रराष्ट्र भी जापान के मुकाबले मे चीन को कोई महत्त्व नहीं देना चाहते थे। वे स्वयं इस बात के लिये उत्सूक थे कि जर्मनी की पराजय के कारण शांतगके प्रदेश में अपने प्रभत्त्व की स्थापित करने का जो अवसर प्राप्त हो गया है, उसका प्रयोग किया जाय । चीन के प्रतिनिधियो के बहुत जोर देने पर जापान ने इस बात को स्वीकार किया, कि वह शांतुंग में अपना राजनीतिक प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये इच्छुक नहीं है। वह केवल यह चाहता है, कि इस प्रदेश में जर्मनी को जो आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, केवल उन्ही को अब वह प्राप्त कर ले।

वर्साय की सन्धि और चीन—पेरिस की सन्धि परिषद् के परिणाम स्वरूप जो वर्साय की सन्धि तैयार हुई, उसमें चीन के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थी—(१) बोक्सर युद्ध के परिणामस्वरूप हरजाने की जो रकम चीन द्वारा जर्मनी को देनी थी, उसे रद्द किया जाय। (२) तीन्सिन और हैको मे जो विशेषाधिकार जर्मनी ने चीन से १८९८ में प्राप्त किये थे, उन्हें रद्द समझा जाय। (३) महायुद्ध के समय में जर्मनी और आस्ट्रिया की जिस सम्पत्ति पर चीनी सरकार ने अधिकार कर्लियाथा, वेसब चीन के पासही रहें, सिवाय उस सम्पत्ति के, जिसका सम्बन्ध दूतावासों के साथ था। (४) शांतुंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार

अगस्त थे, वे जापान को मिलें। शांतुंग प्रान्त में कियाऊ चाऊ के प्रदेश का जो पट्टा जर्मनी के पास था, वह भी जापान को प्राप्त हो। अमेरिका के राष्ट्रपित विल्सन ने इस बात को स्वीकार किया था, कि शांतुग प्रान्त के सम्बन्ध में चीन की मांग न्याय पर आश्रित है। पर जापान व अन्य मित्रराष्ट्रों के सम्मुख वे अपने को असहाय अनुभव करते थे। उन्होंने इस बात से सन्तोष कर लिया था, कि वर्साय की सन्धि के कारण जिस राष्ट्रसंघ की स्थापना की जा रही है, चीन भी उसमें सम्मिलित होगा और उसें यह अवसर होगा कि वहा वह अपनी शिकायतो को दूर करा सके। जापान ने भी मौखिक रूप से इस बात का आश्वासन दिया था, कि वह शांतुंग प्रान्त में केवल आधिक विशेषाधिकारों का ही उपभोग करेगा, राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना का उद्योग नही करेगा। जापान के इस आश्वासन के कारण मित्रराष्ट्रों ने अपने को यह समझा लिया था, कि वे चीन के साथ कोई विशेष अन्यायनही कर रहे हैं।

वर्साय की सन्धि से चीन के प्रतिनिधियों को बहुत निराशा हुई। यद्यिप इस समय चीनी सरकार की दशा बहुत अव्यवस्थित थी और वहा विविध सिपहसालार परस्पर संघर्ष में व्यापृत थे, पर पेरिस की सन्धि-परिषद् में चीन के साथ धोर अन्याय हुआ है, इस बात को सब लोग उग्र रूप से अनुभव करते थे। यही कारण है, कि चीन के प्रतिनिधियों ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन के हस्ताक्षरों के बिना ही वर्सीय की सन्धि पूर्ण कर ली गई और चीन ने जर्मनी के साथ पृथक् रूप से सन्धि की।

जर्मनी और चीन की सन्धि—क्योंकि चीन ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर कर देने से इनकार कर दिया था, अतः इस बात की आवश्यकताथी, कि चीन और जर्मनी पृथक् रूप से सन्धि करें। यह सन्धि २० मई, १९२१ को हुई और इसकी मुख्य शतें निम्नलिखित थीं—(१) शांतुंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनका वह परित्याग कर दे। कियाऊ चाऊ से जर्मनी के पट्टे का भी अन्त हो जाय। (२) विविध सन्धियों द्वारा जर्मनी ने चीन के विविध बन्दरगाहों में व्यापार करने के सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार प्राप्त किये थे, उन सबका अन्त हो जाय। जर्मनी और चीन, दोनों देशों के लोगों को यह अधिकार और अवसर हो, कि वे एक दूसरे देश में व्यापार, यात्रा आदि के लिये स्वतन्त्रता से आ जा सकें। व्यापार और यात्रा के सम्बन्ध में चीन और जर्मनी के लोगों को समान रूप से अधिकार हो। (३) विविध सन्धियों के कारण जर्मन लोगों को चीन में 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी' विषयक जो अधिकार प्राप्त थे, उनका अन्त किया जाय। भविष्य में जो जर्मन लोग व्यापार आदि के लिये चीन में रहें, उन पर चीनी

कानून लागृ हों, और उनके अभियोगों का निर्णय चीनी अदालतों द्वारा ही किया जाय।

जर्मनी और चीन की यह सिन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके कारण कम से कम एक पाश्चात्य राज्य ऐसा हो गया, जो चीन को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अपना समकक्ष मानता था और जिसे वहा किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नही थे। इससे चीनी लोगों को यह आशा करने का अवकाश हो गया था, कि वे भविष्य में अन्य विदेशी राज्यों से भी इसी प्रकार की सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त कर सकेंगे।

पर जर्मनी और चीन की सन्धि द्वारा शांतुंग प्रान्तमें जापानी प्रभुत्त्व की समस्या का हल नही हो सका था । इसके लिये चीन ने भविष्य में जो उद्योग किया, उसपर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे ।

### (५) चीन में अराजकता का काल

इसी अध्याय में पहले हम इस बात पर प्रकाश डाल चुके है, कि किस प्रकार पेकिंग और कैन्टन में दो पृथक् चीनी सरकारों की स्थापना हुई। उत्तरी चीन पेकिंग सरकार के अधीन था और दक्षिणी चीन कैन्टन सरकार के। पर पेकिंग सरकार का उत्तरी चीन पर आधिपत्य नाममात्र का था,क्योंकि विविध सिपहसालार विभिन्न प्रदेशों में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण कर रहे थे और इस बात के लिये भी प्रयत्नशील थे, कि अपनी सैन्यशक्ति का उपयोग कर पेकिंग पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लें। अनेक अंशों में यही बात कैन्टन सरकार के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों में उसका प्रभुत्त्व उसी अंश तक विद्यमान था, जहां तक कि विविध सिपहसालार उसकी सत्ता को स्वीकृत करने के लिये उद्यत थे। हम यह भी लिख चुके हैं, कि १९१७ में पेकिंग सरकार का शासनसूत्र तुआन ची जुई के हाथों में था।

उत्तरी चीन की पेकिंग सरकार—१९२० तक पेकिंग में तुआन ची जुई का आधिपत्य कायम रहा। अन्कू कल के सदस्यों को पद व रुपये का लोभ दिखाकर उसने पालियामेन्ट के बहुमत को अपने पक्ष में किया हुआ था। इसी उपाय का आश्रय लेकर उसने अपने प्रमुख विरोधी फेंग कुओ चंग के स्थान पर अपने समर्थक ह् सू शिह चंग को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करा लिया था। हम पहले लिख चुके हैं, कि ली युआन हुंग के त्यागपत्र दे देने पर फेंग कुओ चंग चीन का राष्ट्रपति बन गया था। पर इन सब उपायों द्वारा भी उत्तरी चीन में तुआन ची जुई की स्थिति सुरक्षित नहीं हो गई थी। इसका कारण यह था, कि उत्तरी चीन के अनेक सिपह- खालार इस समय अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे और वे पेकिंग पर भी अपनाः

प्रमुत्त्व स्थापित कर लेने के लिये प्रयत्नशील थे। १९२० में मञ्जूरिया के सिपह-सालार चांग त्सो-लिन ने पेकिंग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में त्साओ कून उसका प्रधान सहायक था । यह हुकुआग का सिपहुसालार था । पहले इसी पद पर फेंग कूओ चंग विराजमान था। पर राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेने के बाद उसका नायब त्साओ कुन हुकुआंग का सिपहसालार बन गया था । क्योंकि तुआन ची जई ने फेंग कूओ चंगके स्थान परंह सू शिहचगको राष्ट्रपति निर्वाचित कराया था. अत: त्साओ कून उसका प्रबल विरोधी हो गयाथा। मञ्चरिया के सिपहसालार चांग त्सो लिन और हुकुआंग के सिपहसालार त्साओकृनकी सम्मिलित सेनाओं ने पेकिंग पर आक्रमण किया। तुआन ची जुई उनका मुकाबला नही कर सका। वह परास्त हो गया और पेकिंग की सरकार पर चांगू त्सो-लिन का आधिपत्य स्थापित हो गया । १९२० से १९२२ तक चांग त्सो-लिन पेकिंग सरकार का अधिपति रहा। पर उसकी सत्ता भी देर तक कायम नही रह सकी। त्साओ कुन इस बात को नहीं सह सका, कि अकेला चांग त्सो लिन पेकिंग का शासन करे। एक अन्य सिपहसालार व पेई-फू के सहयोग से त्साओ कुन ने चांग त्सो लिन को पेकिंग छोड़कर मञ्जूरिया वापस चले जाने के लिये विवश किया। मञ्जूरिया लौटकर चांग त्सो लिन ने घोषणा की, कि मञ्चिरिया का पेकिंग सरकार के साथ कोई सम्बन्ध नही है, और अब से मञ्चूरिया को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित किया नाता है।

वृषेई फू का शासन—चांग तो लिन के चले जाने के बाद पेकिंग पर वृषेई फू का शासन कायम हो गया। पर उसकी सत्ता केवल पेकिंग नगरी तक ही सीमित थी। मञ्चूरिया पर चांग त्सो लिन का आधिपत्य था। उत्तरी चीन के अन्य प्रदेशों पर विभिन्न सिपहसालार स्वतन्त्र शासकों के समान शासन करने लग गये थे। वृषेई फू की दशा कितनी शोचनीय थी, इसका अनुमान इसी घटना से किया जा सकता है, कि १९२४ में जब चांग त्सो लिन ने अपनी मञ्चूरियन सेनाओं को साथ लेकर पेकिंग पर आक्रमण करना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से वृषेई फू उसका मुकाबला करने के लिये आगे बढ़ा, पर इस अवसर से लाभ उठाकर उसके सहायक सेनापित फेंग यू-हि सआंग ने पेकिंग पर अपना कब्जा कायम कर लिया। वृषेई फू को १९२४ में पेकिंग का परित्यांग करने के लिये विवश होना पड़ा। पर फेंग-यू-हि सआंग की स्थिति भी सुरक्षित नही थी। अन्य सिपहसालार उसके विरुद्ध लड़ाई करने को उद्यत थे। इस समय चीन में अराजकता विद्यमान थी। पेकिंग सेरकार की सत्ता नाममात्र को थी और विविध सिपहसालार आपस में संघर्ष में तत्पर थे। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि इन सिपहसालारों के पारस्परिक

संघर्ष के कृतान्त को उल्लिखित कर सकें। वृपेई फूके खिलाफ विद्रोह कर फेंग यु हि सआंग ने पेकिंग में जो सरकार स्थापित की थी, उसमें उसे मञ्चूरिया के सिपहसालार चांग त्सो-लिन का सहयोग प्राप्त हो गया था । पर इन दोनों सेनानियों में भी देर तक सहयोग कायम नहीं रह सका। फेंग यूहि सआंग ने चांग त्सो लिन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। १९२५ में चांग त्सो लिन को एक बार फिर पेकिंग छोड़कर मञ्चूरिया वापस लौट जाने के लिये विवश होना पड़ा । अब उसने अपने पूराने प्रतिद्वन्द्वी सेनापित व पेई फू के साथ सूलह कर ली और १९२६ के शरू में चांग त्सो लिन और वू पेई फू की सम्मिलित सेनाओ ने फेग यू हि सआंग के साथ मोरचा लेने के लिये पेकिंग की ओर प्रस्थान किया । पर उन्हें इस लड़ाई की आव-श्यकता नही हई, क्योंकि इस बीच मे कैन्टन की कुओमिन्तांग सरकार की शक्ति भलीभाति व्यवस्थित और सुदृढ़ हो गई थी तथा कैन्टन सरकार अब इस प्रयत्न में थी, कि उत्तरी चीन के विविध सिपहसालारों को परास्त कर चीन की राष्ट्रीय एकता को फिर से स्थापित करे। इस उद्देश्य से कुओमिन्तांग सरकार की सेनाओं ने १९२६ में पेकिंग की ओर प्रस्थान किया । वू पेई फू को उनका मुकाबला करने के लिये दक्षिण की ओर जाना पड़ा। कुओमिन्तांग सरकार विविध चीनी सिपह-सालारों को परास्त कर चीन की राष्ट्रीय एकता की स्थापना के उद्देश्य में किस प्रकार सफल हई, इस पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

तुचृत—इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिख देना आवश्यक है, कि चीन के जिन सूबेदार सेनानियों को हम अबतक सिपहसालार नाम से लिखते रहे हैं चीन में उन्हें तुचुन कहा जाता था। १९१७ से १९२६ तक का काल चीन में विविध शक्तिशाली तुचुनों के पारस्परिक संघर्ष का युग था। इस काल में चीन में कोई व्यवस्थित सरकार विद्यमान नही थी। रिपब्लिक का ढांचा कुछ अंशों में पेकिंग में इस काल में भी मौजूद था। तुआन ची जुई और वू पेई फू जैसे तुचुन अपने को प्रधानमन्त्री कहते थे, पर वस्तुतः वे अपनी सेनाओं की सहायता से अपना एकाधिपत्य स्थापित करने में तत्पर थे।

#### नवां अध्याय

# तिब्बत, मंगोलिया और सिन्किआंग

## (१) भौगोलिक परिचय

तिब्बत, मंगोलिया और सिन्किआंग—ये तीन देश एशिया महाद्वीप के उस क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिसे हम ऊर्ध्व एशिया कह सकते हैं। इन तीनों देशों का कुल क्षेत्रफल २५,६९,१११ वर्गमील हैं, और इसकी जनसंख्या १,७९,६६,००० के लगभग हैं। यह स्पष्ट हैं, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इन प्रदेशों की आबादी बहुत कम हैं, और एक वर्गमील में औसतन सात व्यक्तियों का निवास हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये तीनों देश विशाल चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। मञ्चू राववंश के शासनकाल में तिब्बत और सिन्किआंग चीन के अधीनस्थ देश थे, और मंगोलिया में निवास करनेवाली विविध जातियां भी मञ्चू सम्राटों को अपना अधिपति मानती थीं। वर्तमान समय में तिब्बत पर समाजवादी (कम्युनिस्ट) चीनी सरकार का आधिपत्य हैं, सिन्किआंग चीन का एक अंग हैं, और मंगोलिया दो भागों में विभक्त हैं, आभ्यन्तर मंगोलिया और बाह्य मंगोलिया। इनमें से आभ्यन्तर मंगोलिया चीन की समाजवादी रिपब्लिक का एक भाग हैं, और बाह्य मंगोलिया में एक पृथक् समाजवादी रिपब्लिक (मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक) स्थापित हैं, जो रूसी सोवियत संघ के साथ सम्बद्ध हैं।

क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इन तीनों (व चारों) देशों की क्या स्थिति है, यह निम्नलिखित तालिका द्वारा भलीभाति स्पष्ट हो जायगा—

| देश               | क्षेत्रफल | आनुमानिक<br>जनसंख्या | प्रतिबर्गमील<br>आबादी |
|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| आभ्यन्तर मंगोलिया | ३,२६,२८५  | ४८,४२,०००            | 2.88                  |
| चाह्य मंगोलिया    | ६,२५,७८३  | २०,७८,०००            | ₹.₹                   |
| तिब्बत            | ९,११,२७४  | ६७,९१,०००            | ૭.૫                   |
| सिन्किआंग         | ७,०५,७६९  | ४०,५५,०००            | 4.6                   |
| ऊर्घ्व एशिया      | २५,६९,१११ | १,७९,६६,०००          | 9                     |

इस तालिका में विविध देशों की जो आबादी दी गई है, उसमें सिन्किआंग की आबादी १९४८ की मनुष्यगणना के आधार पर दी गई है, इसीलिये ऊर्ध्व एशिया की जनसंख्या इस तालिका में १९४० के मुकाबले में अधिक प्रदर्शित की गई है। पर इस तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है, कि एशिया भर में अन्य कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां प्रति वर्गमील मनष्यों की आबादी इतनी कम हो । ऊर्घ्व एशिया में जनसंख्या की इस कमी के कारण निम्नलिखित हैं--(१) यह प्रदेश बहुत अधिक ठण्डा है। तिब्बत समदतल से १६,००० फीट के लगभग ऊंचाई पर स्थित है. अतः स्वाभाविक रूप से वहां बहत अधिक ठण्ड पड़ती है। मंगोलिया की ऊंचाई भी प्रायः ३००० से ५००० फीट तक है। (२) सिन्किआंग और मंगोलिया में बड़े बड़े मरुस्थल हैं, जिनके कारण वहां मनुष्यों के लिये अपनी आजीविका प्राप्त करने के साधन जुटा सकना सूगम नहीं है। जहां मरुस्थल नहीं हैं, वहां की भी प्राकृतिक दशा ऐसी नहीं है, कि अन्न प्रचुर परिमाण में उत्पन्न किया जा सके । बहुत से प्रदेश सूखी घास व छोटी छोटी झाड़ियों से आच्छादित हैं, जिनमें भेड़ बकरियों को तो पाला जा सकता है, पर खेती भलीभांति नहीं की जा सकती । ऊर्ध्व एशिया के सुविस्तृत प्रदेशों में ऐसे स्थान बहत कम है, जो लेती व मानव सभ्यता के विकास के लिये उपयुक्त है। यही कारण है, कि अब तक इन प्रदेशों में समृद्ध ग्रामों व नगरों का सुचार रूप से विकास नही हो सका है । पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि आर्थिक दृष्टि से इन प्रदेशोंका भविष्य उज्ज्वल नहीं है। वर्तमान समय की वैज्ञानिक उन्नति द्वारा यह सम्भव हो गया है, कि र्मिचाई आदि द्वारा इस क्षेत्र के अनेक स्थानों को उपजाऊ खेतों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। रूस और चीन इसके शिये प्रयत्नशील भी हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कि निकट भविष्य में मंगोलिया और सिन्किआंग प्रचुर परिमाण में अनाज व अन्य पदार्थों को उत्पन्न करने लगें। साथ ही, ऊर्ध्व एशिया के इन प्रदेशों में कोयला, स्रोहा, पेट्रोलियम आदि भी प्रभुत मात्रा में विद्यमान हैं। वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से ज्यों ज्यों इन प्रदेशों में यातायात और आवागमन के साधनों का विकास होता जायगा, त्यों त्यों इनके खनिज द्रव्यों की उपलब्धि सम्भव होती जायगी और इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में असाधारण सहायता मिलेगी।

उर्ध्व एशिया के इस मुविस्तृत क्षेत्र के दक्षिण में हिमालय की पर्वतर्श्यंत्रला है। इसके उत्तर में भी अनेक पर्वतमालाएं हैं, जिनमें तिएन शान, तर्बागताई, अल्ताई और सायान की पर्वतमालाएं मुख्य हैं। इसके पश्चिम में पामीर पर्वत है, और पूर्व में चीन के विविध मैदान हैं।

तिब्बत-ऊर्ध्व एशिया का सबसे दक्षिणी प्रदेश तिब्बत है। यह देश पूर्व से पश्चिम तक प्रायः उतना ही लम्बा है, जितना कि भारतवर्ष है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई ६०० से ७०० मील तक है। इसके दक्षिण में हिमालय है, और उत्तर में कूनलुन पर्वतमाला । पश्चिम में इसे कराकुरम और हिमालय की विवध पर्वत शृंखलाओं ने घेरा हुआ है, और इसके पूर्व में दक्षिणी चीन के विशाल मैदान हैं। तिब्बत स्वयं एक विशाल पथार के समान है, जिसकी औसतन ऊंचाई १६००० फीट है। राजनीतिक दिष्ट से तिब्बत दो भागों में विभक्त है, पूर्वी या आभ्यन्तर तिब्बत (इनर तिब्बत) और तिब्बत । चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया की अनेक बडी नदियों का उदगम स्थान पूर्वी तिब्बत में है। इनमें ह्वांगहो, यांगत्से, मेकोङ्ग और सालवीन नदियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूर्वी तिब्बत के भी दो भाग हैं, सिकांग और चिन्घाई। सिकाग पूर्वी तिब्बत का दक्षिणी प्रदेश है, इसके अनेक स्थल उपजाऊ है, और खेती के लिये उपयुक्त है। यही कारण है, कि इसमें बहुत सी चीनी बस्तियां विकसित हो गई है और चीनी लोग यहां खेती आदि के लिये आबाद होने लगे हैं। सिकांग का कूल क्षेत्रफल १,७२,८६३ वर्गमील है और उसकी आबादी १७,५६,००० है। जनसंख्या का अनुपात वहां १० मनुष्य प्रति वर्गमील है। सिकांग के कुछ स्थानों पर सघन जंगल भी विद्यमान हैं। इसके विपरीत चिन्घाई (जो पूर्वी तिब्बत का उत्तरी प्रदेश है) सुखी घास और छोटी छोटी झाड़ियों से आच्छादित है, और खेती के लिये उपयक्त स्थानों का प्रायः वहां अभाव है । उसकी ऊंचाई भी औसतन १२,००० फीट है। भेड बकरी आदि के पालन के लिये यह प्रदेश उपयुक्त है। इसका क्षेत्रफल २,६९,११७ वर्गमील है, और इसमें १५,१३, ००० मनुष्यों का निवास है। एक वर्गमील में ६ के लगभग मनुष्य वहां बसते है। इसका कारण यही है, कि वहां खेती के बजाय लोग पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। पूर्वी तिब्बत में कोई खनिज पदार्थ उपलब्ध है या नहीं, इसका भी अभी अनु सन्धान नहीं हुआ है। पर कतिपय छोटे-छोटे कसबे वहां अवश्य विकसित हो गये हैं, जिनमें चामदो, बतांग और ताचिएनल प्रमुख है। पूर्वी तिब्बत के खेतों व चरागाहों में जो कतिपय अनाज, ऊन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे इन कसबों में बिकी के लिये आते हैं, और घीरे घीरे ये कसबे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। चूर्वी तिब्बत चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत है, और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उस पर चीन का आघिपत्य स्वीकृत किया जाता रह्य है। १९१४ में शिमला में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों की जो कान्फरेन्स हुई थी, उसमें पूर्वी तिब्बत और तिब्बत की सीमा को निश्चित करने का प्रयत्न किया गया था। पर इस सीमा के सम्बन्ध में चीन और ब्रिटेन में विवाद रहा है, यद्यपि अब इस विवाद की आवश्यकता नही रही है, क्योंकि सम्पूर्ण तिब्बत ही इस समय चीन के आधिपत्य में आ गया है।

पश्चिमी तिब्बत को भी प्राकृतिक द्ष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, चड्. थड्. और दक्षिणी तिब्बत । चड थड्. अत्यधिक शीतप्रधान पथार है, जो ल्हासा के उत्तर में कुनलुन पर्वतमाला तक फैला हुआ है । यह प्राय: १६,००० फीट ऊंचा है, और इसके अनेक पर्वत शिखर २०,००० फीट से भी अधिक ऊँचे है। इस प्रदेश में कोई भी फसल पैदा नहीं की जा सकती। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी तिब्बत का तीन चौथाई भाग चड्. थड्. के पथार के अन्तर्गत है । इतने विस्तृत भुखण्ड में जो थोड़े बहुत मनुष्य निवास करते हैं, उनकी आजीविका का प्रधान साधन पशुपालन है । वे याक और भेड़ बकरी पालकर अपना निर्वाह करते है । दक्षिणी तिब्बत मे अनेक ऐसे प्रदेश हैं, जो खेती व मनुष्यों के निवास के लिये अधिक उपयुक्त हैं। इसकी ऊंचाई ६००० फीट से १५००० फीट तक की है। ऊंची जमीन पर भी यहां जो घास व वनस्पति उत्पन्न होती हैं, वे पशुओं के लिये अधिक अनुकूल है, और यही कारण है, कि इस प्रदेश में भेड़, बकरी, याक आदि को पाल सकना अधिक स्गम है। साथ ही कम ऊंचाई की घाटियों में ऐसी जमीन भी पर्याप्त है, जिसे खेती के काम में लाया जा सकता है। इसीलिये इस प्रदेश के अनेक स्थानों पर आलू, जौ, गेहुँ व शाक सब्जी की खेती की जाती है, और इसमें अनेक ऐसे ग्रामों व नगरों का भी विकास हो गया है, जिनमें मनुष्य अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते है । यही कारण है, कि इस दक्षिणी तिब्बत में एक वर्गमील में १५ मनुष्यों का निवास है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कोड़.-पो है, जिसकी एक शाखानदी के तट पर तिब्बत की राजधानी ल्हासा स्थित है। ल्हासा तिब्बत का मुख्य नगर है और उसकी स्थिर आबादी २०,००० के लगभग है। तिब्बत के अन्य बड़े नगर ग्यांची और शिगात्से है । दक्षिणी तिब्बत का भारत के साथ व्यापार आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध है । भारत आने जाने का मख्य मार्ग ल्हासा से दक्षिण की ओर कालिम्पोंग आता है ।

सिन्किआंग—तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वतमाला के पार सिन्किआंग का सुविस्तृत प्रदेश हैं। इसके ठीक बीच में तकला मकान का विशाल मरुस्थल हैं, जिसके उत्तर और दक्षिण दोनों पाश्वों में अनेक हरे भरे स्थान है। चीन से रूस आने जाने वाले मार्ग इसी मरुस्थल के दक्षिण व उत्तर से होकर जाते हैं। सिन्किआंग का उत्तरी मार्ग कान्सू (चीन में) से हामी और बर्कुल होता हुआ तिहवा या उरुम्ची पहुंचता है, और वहां से पश्चिम उत्तर की ओर जाता हुआ चुंगुचक पहुंच जाता है। चुंगुचक नगर सिन्किआंग और रूस की सीमा पर स्थित है। तिहवा सिन्किआंग की राजधानी है, और १९४८ में उसकी आबादी ६९,२७५ थी। हामी,

बर्कुल और तिह् वा तकला मकान मरुस्थल के उत्तरी भाग में हरे भरे स्थान हैं, और इसी कारण इनमें इन नामों के नगर विकसित हो गये हैं। सिन्किआंग का उत्तरी मार्ग तकालमकान मरुस्थल के उत्तर में स्थित तिएन शान पर्वतमाला के उत्तर की ओर से होता हुआ तिह् वा और चुगुचक तक जाता है। पर इस उत्तरी मार्ग के अति-रिक्त एक अन्य मार्ग है, जो हामी से उत्तर-पश्चिम की ओर न मुड़कर सीधा पश्चिम की ओर जाता है, और तूर्फान, कूचू तथा आक्सू होता हुआ काशगर पहुंच जाता है। इसे सिन्किआंग के उत्तरी मार्ग की ही दक्षिणी शाखा कह सकते है। पर इन दो उत्तरी मार्गों के अतिरिक्त एक तीसरा अन्य मार्ग है, जो तकलामकान मरुस्थल के दक्षिण में कान्सू से चर्चन, खोतान और यारकन्द होता हुआ काशगर पहुंचता है। सिन्किआंग में खोतान, यारकन्द और काशगर व्यापार के बड़े केन्द्र है, और अच्छे समृद्ध नगर है। इससे अनेक मार्ग रूस, अफगानिस्तान और काशमीर को जाते हैं। भारत के प्राचीन बौद्ध पिण्डतों ने इन्ही मार्गों द्वारा मध्य एशिया में बौद्ध भं का प्रचार किया था। मंगोल विजेताओं ने जो चीन से रूस तक अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके लिये भी उन्होंने सिन्किआंग के इन्हीं विविध मार्गों का उपयोग किया था।

सिन्निआंग का कुल क्षेत्रफल ७,०५,७६९ वर्गमील है, और १९४८ में उसकी जनसंख्या ४०,५५,००० थी। तकलामकान के विशाल मरस्थल के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या का अनुपात एक वर्गमील में केवल ५.७ पड़ता है। इस आबादी के ७७ प्रतिश्वत लोग इस्लाम के अनुयायी हैं, और कृषि व व्यापार द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। इन मुसलमानों को तुर्की व उईगर कहा जाता है। काशगर आदि नगर जिन हरे भरे स्थानों पर स्थित है, वे खेती के लिये बहुंत उपयुक्त है। इसीलिये ये नगर अच्छे समृद्ध है। १९३० में इन नगरों की जनसंख्या इस प्रकार थी—काशगर ३५,०००, यारकन्द ६०,००० और खोतान २६,०००। सिन्निआंग के नगरों की बहुसंख्यक जनता मुसलमान है, यद्यपि उनके अल्पसंख्यक लोग धर्म से बौद्ध है। यही बात उन विविध जातियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, जो पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करती है।

यद्यपि सिन्किआंग राजनीतिक दृष्टि से चीन के अन्तर्गत है, पर रूस की समाजनादी सरकार का उस पर बहुत प्रभाव है। चीन में समाजनादी व्यवस्था के स्थापित होने से पूर्व ही रूस ने इस प्रदेश को अपने प्रभाव में लाना शुरू कर दिया था। रूसी रेलवे का स्टेशन आल्मा आता सिन्किआंग की उत्तर पश्चिमी सीमा से अधिक दूर नहीं है। सिन्किआंग की राजधानी तिह् वा और आल्मा आता के बीच में केवल ६०० मील का अन्तर है,जब कि चीन का समीपतम रेलवे स्टेशन पाओकी तिह् वा

से १५०० मील दूर है। रूस के प्रयत्न से तिह वा और आल्मा आता के बीच में ऐसी सड़कों का निर्माण हो गया है, जिनमें मोटरें चल सकती है। इसीलिये उत्तरी सिन्किआंग का रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भलीभांति विकसित हो रहा है। दक्षिणी सिन्किआग का व्यापार भारत, अफगानिस्तान और चीन के साथ होता है, यद्यपि इस व्यापार के लिये अब तक भी खच्चरों व घोडों का ही प्रयोग किया जाता है । चीन और सिन्किआंग के बीच में अब ऐसी सड़कें भी बन गई है, जिन पर मोटरें आ जा सकती है। सिन्किआग और रूस के बीच में हवाई जहाजों की सर्विस भी विद्यमान है। इसके लिये हामी, तिह्वा और इली में हवाई जहाजों के उतरने के लिये अड्डों का निर्माण किया गया है। चुगकिंग से आत्मा आता तक बाकायदा हवाई जहाज चलते है, जो मार्ग में सिन्किआंग में हामी, तिह वा और इलीमें उतरते है। हवाई जहाजों की इस सर्विस के कारण अब ऐसी स्थिति आ गई है, कि सिन्कि-आंग को सभ्य संसार से सर्वथा पथक नही समझा जा सकता । खनिज पदार्थों की दुष्टि से भी सिन्किआंग पर्याप्त समृद्ध है। वहां पेट्रोलियम भी उपलब्ध हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से जब इस प्रदेश का भलीभांति अवगाहन किया जायगा, तो इसमें सन्देह नही, कि इसके आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायता भिलेगी।

मंगोलिया--सिन्किआंग के पूर्व, चीन की दीवार के उत्तर और साइबीरिया के दक्षिण में विद्यमान सुविस्तृत प्रदेश को मंगोलिया कहते है । इस प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भाग ऐसे है, जो उपजाऊ हैं, और जहां मानव सभ्यता का विकास सम्भव है। इनके बीच का प्रदेश एक विशाल महस्थल है, जिसे गोबी का रेगिस्तान कहते हैं। गोबी मरुस्थल का दक्षिणी भाग व उसके नीचे का निवास योग्य प्रदेश इनर (आभ्यन्तर) मंगोलिया कहाता है। यह चीन के अन्तर्गत है, और वर्तमान समय में तीन प्रान्तों में विभक्त है। इन प्रान्तों के नाम है, चहर, सूइयुआन और निगृहि सआ। गोबी मरुस्थल का बड़ा भाग और उसके उत्तर का प्रदेश आउटर (बाह्य) मंगोलिया कहलाता है। मञ्चू सम्राट् इसपर भी अपना आधिपत्य समझते थे और उनके समय में यह प्रदेश चीन की अधीनता में था । पर चीन की अधीनता के काल में भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस प्रदेश का अधिक सम्बन्ध रूस के साथ था । १९२१ से बाह्य मंगोलिया चीन से पृथक् है, और वहां मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक स्थापित है, जिसका संगठन समाजवादी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। रूस के सोवियत युनियन के साथ इस मंगोलियन रिपब्लिक का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से इस समय बाह्य और आभ्यन्तर मंगोलिया एक दूसरे से पथक हैं।

आभ्यन्तर मंगोलिया का क्षेत्रफल ३,२६,२८५ वर्गमील है और उसकी जन-संख्या ४८,४२,००० है। ऊर्घ्व एशिया का यह प्रदेश आबादी की दृष्टि से अन्य सब प्रदेशों के मुकाबले में बढ़कर है। यहां प्रति वर्गमील में १४.८ मनुष्यों का निवास है। गोबी मरुस्थल के दक्षिण भाग में जो मंगोलिया का प्रदेश है, वह चौड़ाई में अधिक से अधिक २५० मील है, यद्यपि उसका अधिकांश ४० मील से भी कम चौड़ा है। इस प्रदेश में जहां पशुपालन के लिये अनुकूल परिस्थितियां है, वहा साथ ही कृषि के योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में है। इन स्थानों पर चीनी लोगों ने अपनी बहुत सी बस्तियां कायम की है, और वे ज्वार, जौ, गेहूं, सरसों, अलसी, आलू आदि की खेती करके अपना निर्वाह करते है। इनर मंगोलिया के मुख्य नगर कल्गान, क्वेईह्वा और पाओतो है।

गोबी महस्थल के उत्तर में बाह्य मंगोलिया स्थित है। यह क्षेत्रफल में ६,२५, ७८३ वर्गमील है, और १९४४ में इसकी जनसंख्या २०,७८,००० थी । रेगिस्तान की अधिकता के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहत कम है। एक वर्गमील में केवल ३.३ मनष्यों का निवास है। इस प्रदेश के बहसंख्यक निवासी पशपालन द्वारा अपना निर्वाह करते है। पर कुछ स्थल ऐसे भी है, जो खेती के लिये उपयक्त है। इनमें प्रधानतया जौ, बाजरा और ज्वार की खेती की जाती है। रूस की समाजवादी ब्यवस्था के कारण मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक उन्नति के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। सिंचाई की ओर वहां की सरकार का विशेष ध्यान है। इसीलिये अब वहां न केवल चरागाह अधिक उन्नति कर रहे है, पर खेती के योग्य जमीन भी लगातार बढ रही है। सरकार इस बात का भी यत्न कर रही है, कि इस प्रदेश के खनिज द्रव्यों का पता किया जाय और खानों का विकास हो । लोहे, तांबे, सोने, चांदी और सीसे की सत्ता का वहां पता भी लग चुका है , और सरकार इन धातुओं की निकासी, के लिये प्रयत्नशील है। अनेक कल कारखानों के विकास का भी वहां प्रयत्न किया जा रहा है। मंगोलियन रिपब्लिक की राजधानी उलान बातोर है, जो रेलवे व सड़क द्वारा रूस के साथ सम्बद्ध है । हवाई जहाजों की सर्विस भी मंगोलिया में स्थापित की जा चुकी है।

ऊर्ध्व एशिया के विविध देशों का यह परिचय उनके इतिहास को समझने में अवश्य सहायक होगा । अभी तक इन देशों का भौगोलिक परिज्ञान भी संसार के अन्य सभ्य व उन्नत देशों के समान पूर्ण नही हैं। न इनकी सीमाएं भलीभांति निर्धारित हैं, और न ही इनकी प्राकृतिक दशाओं के विषय में पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया जा सका है। इस दशा में इनके प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास के सम्बन्ध में परिचय दे सक्सा सुगम नहीं है। फिर भी हम इस अध्याय

के अगले प्रकरणों में इनके इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे।

### (२) तिब्बत

प्राचीन इतिहास--संसार के अन्य देशों के समान प्राचीन समय में तिब्बत में भी अनेक छोटे बड़े राज्य थे। सातवी सदी में इस देश में स्रोड़ - गचन-गसुम्-पो नाम का शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने अन्य बहुत से राजाओं को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। अपने समकालीन भारतीय राजा हर्षबर्धन के समान वह भी अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी और प्रबल सम्राट् था, और उसने पश्चिम में गिल्गित, उत्तर में चीनी तुर्किस्तान, दक्षिण में नेपाल और पूर्व में पश्चिमी चीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, । ल्हासा नगरी को उसने अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया । इस सम्राट की दो रानियां थी, प्रथम नेपाल के राजा अंशवर्मा की कन्या खि-चून और दूसरी चीन के राजा की कन्या कोइं.-जों। ये दोनों रानियां बौद्ध धर्म को माननेवाली थी और सम्राट् स्रोड्-गचन-गस्म्-पो ने उनके पूजा पाठ के लिये दो विशाल बौद्ध मन्दिरों का निर्माण कराया था। यद्यपि बौद्ध धर्म का प्रवेश इस समय से पहले भी तिब्बत में हो चुका था, पर सम्राट् का आश्रय पाकर सातवी सदी में इस धर्म का तिब्बत में बड़ी तेजी के साथ प्रचार हुआ । इसी समय तिब्बत की भाषा को लेखबद्ध करने के लिये लिपि बनाई गई. और तिब्बत में साहित्य के निर्माण के साथ साथ कला. सभ्यंता. संस्कृति आदि के क्षेत्र में भी उन्नति शुरू हुई।

सम्राट् स्रोड्.-गचन-गस्म्-पो के समय में तिब्बत का जो उत्कर्ष शुरू हुआ था, वह उसके उत्तराधिकारियों के समय में जारी रहा। तिब्बत के इन शक्तिशाली सम्राटों में ख़ि-स्रोड्.-ल्दे-ब्च्न (८०२-८४५ ई० प०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तिब्बत के इतिहास में उसका वही स्थान हैं, जो भारत में सम्राट् अशोक का हैं। उसने अपने देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये विशेष रूप से उद्योग किया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की मुचार रूप से स्थापना के लिये उसने आवश्यक समझा, कि भारत से किसी ऐसे प्रसिद्ध विद्वान् को तिब्बत आने के लिये निमन्त्रित करे, जो अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रकाण्ड पण्डित हो। इसके लिये उसने अपने राजप्रतिनिधि भारत भेजे। इन राजप्रतिनिधियों ने नालन्दा महाविहार के प्रसिद्ध आचार्य शान्तरक्षित को तिब्बत पधारने के लिये निमन्त्रित किया। आचार्य शान्त रिक्षत ने तिब्बत आकर वहां बौद्ध धर्म को विशुद्ध रूप में स्थापित किया। उनके शरीर के अवशेष आज तक भी तिब्बत के एक चैत्य में विद्यमान हैं, और बौद्ध लोग

उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। आचार्य शान्त रक्षित के बाद पद्मसम्भव, कमलशील, ज्ञानेन्द्र, विमलमित्र आदि कितने ही भारतीय विद्वान् तिब्बत गये। इन विद्वानों ने सैंकड़ों बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। नवी और दसवी सिदयों में भारतीय आचार्यों के प्रयत्न से तिब्बत में बौद्ध धर्म ने अच्छी उन्नति की। पर ग्यारहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में तिब्बत के बौद्ध धर्म में शिथिलता आने लगी थी। इस दशा में विक्मशिला महाविहार के प्रधान आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान (अतिशा) ने तिब्बत जाकर बौद्धधर्म में नवजीवन का संचार किया। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के भारतीय आचार्यों और उनके तिब्बती शिष्यों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से लिख सकें। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि भारतीय आचार्यों के प्रयत्न से तिब्बत में धर्म और ज्ञान की बहुत अधिक उन्नतिहुई, और वहां बहुत से बौद्ध चैत्यों और मठोंकी स्थापना हुई। ये मठ व विहार न केवल बौद्ध धर्म के केन्द्र थे, अपितु साथ ही ज्ञान विज्ञान के भी केन्द्र थे।

तेरहवीं सदी के शुरू में प्रसिद्ध मंगोल सम्राट् चंगेज खां की मंगोल सेनाओं ने तिब्बत पर भी आक्रमण किया और प्रायः सारे तिब्बत को मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। पर मंगोल साम्राज्य के विस्तार से तिब्बत के बौद्ध पण्डित निराश नहीं हुए । मंगोल साम्राज्य के साथ तिब्बत का जो सम्बन्ध इस समय स्थापित हुआ था, उसका उपयोग कर उन्होंने मंगोलिया में भी बौद्ध प्रचारकों को भेजा। आगे चलकर ये बौद्ध भिक्षुक न केवल मंगोल लोगों को अपितु चीन के मंगोल सम्राट्को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करने में सफल हए । १२४८ में चीन के मंगोल सम्राट् ने तिब्बत के द्वस् और ग्चड. (जिसे हमने ऊपर दक्षिणी तिब्बत लिखा है) प्रदेश अपने गृरु को प्रदान कर दिये। तिब्बत में लामाओं या धर्माचार्यों के शासन का सूत्रपात इसी समय से हुआ । तिब्बत के इन लामाओं में आचार्य फर्स-प का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। १२५१ में इन्होंने चीन के मंगोल राजकुमार कुब्ले खान को बाँद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तेरहवीं सदी के अन्तिम भाग में ही तिब्बत में यह प्रथा शुरू हुई, कि लामा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को नियत करने के लिये यह निश्चय किया जाने लगा, कि दिवंगत लामा की आत्मा किस बालक में अवतरित हुई है । इस समय तिब्बत में न केवल ल्हासा के दलाई लामा अपित अन्य विविध मठों के लामाओं की नियक्ति भी इसी आधार पर होती है, कि कतिपय विशिष्ट चिह्नों द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया जाता है, कि मृत लामा की आत्मा ने किस बालक के रूप में अवतार लिया है । तिब्बत में इस प्रथा का प्रारम्भ तेरहवीं सदी के अन्तिम भाग (१२८४) में हुआ था ।

तेरहवी सदी का तिब्बत के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है। मंगोल आक्रमणों के कारण इससमय तिब्बत के विविध प्राचीन राजवंशोंका अन्तहआऔर मंगोलसम्राट् द्वारा वहांका शासन बौद्ध धर्माचार्योके सुपूर्व कियागया। १२४८ में तिब्बत के कितपय प्रदेश मंगोल सम्राट् द्वारा बौद्ध गुरु को प्रदान किये गये थे। पर यह धर्मगरु केवल अपने प्रदेशों से ही संतुष्ट नहीं रहा । उसने तिब्बत के अन्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में लाना शुरू किया और १२५२ तक तिब्बत के तेरह प्रान्तों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । अब तिब्बत में किसी राजवंश का शासन नहीं रहा था। बौद्धों के विविध मठ जहां धर्म के केन्द्र थे, वहां देश में व्यवस्था रखना भी उन्ही का काम था। प्रत्येक बडे मठ की अपनी सेना होती थी और इस सेना की सहायता से जहां एक तरफ विविध मठाधीश अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक शासन और व्यवस्था कायम रखते थे, वहां साथ ही परस्पर संघर्ष में भी तत्पर रहते थे। तिब्बत का बौद्ध धर्म अनेक सम्प्रदायों में विभक्त था और प्रत्येक मठ किसी सम्प्रदाय विशेष के साथ सम्बद्ध होता था। मठाधीशों की स्थिति सामन्त राजाओं के समान थी। सब मठाधीश चीन के मंगील सम्राट् को अपना अधिपति स्वीकृत करते थे और आपस में संघर्ष करते हुए अपने प्रभृत्व को विस्तृत करने के लिये तत्पर रहते थे। पन्द्रहवी और सोलहवीं सदियों में तिब्बत में यही अवस्था रही । सतरहवी सदी में मंगोलिया के मंगोल सरदार की सैनिक सहायता से तिब्बत के अन्यतम मठाधीश दलाई लामा ब्लो-ब्सड्. -गर्य-म्छो ने अन्य मठाधीशों को परास्त कर अपनी सत्ता स्थापित की । जिस मंगोल सरदार ने दलाई लामा के इस उत्कर्व को कायम किया था, उसका नाम गु-श्री-खान था । वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और दलाई लामा को अपना गुरु मानता था। १६४२ में दलाई लामा सम्पूर्ण तिब्बत का अधिपति बना । तब से अब तक उसी की अवतार परम्परा में तिब्बत का शासन चला आता है। दलाई लामा न केवल तिब्बत के सबसे बडे मठाधीश होते है, अपितू साथ ही वहां के प्रमुख शासनाधिकारी भी होते है।

इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि तेरहवी सदी में चीन में जो मंगोल साम्राज्य स्थापित हुआ था, चौदहवी सदी के उत्तराई (१३६८) में चीन में उसका शासन समाप्त हो गया था। मंगोलों की शक्ति के हास होने पर चीन में मिग वंश (१३६८-१६४४) का शासन प्रारम्भ हुआ था। पर इस मिग वंश का शासन सिन्किआंग और मंगोलिया में विद्यमान नही था। ये प्रदेश अब भी विविध मंगोल सरदारों की अधीनता में थे। यही कारण है, कि मंगोल सम्राटों के समय तिब्बत पर चीन का जो आधिपत्य कायम हुआ था, वह मिंग वंश के शासनकाल में जारी नहीं रहा। पर सिन्किआंग और मंगोलिया के विविध मंगोल सरदार तिब्बत

के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे । १६४२ में मंगोल सरदार गुश्रीखान के साहाय्य द्वारा ही तिब्बत पर दलाई लामा का शासन स्थापित हुआ था ।

चीन में मिग वंश का शासन देर तक कायम नहीं रह सका । १६४४ में मञ्च लोगों ने चीन पर आक्रमण किया और उसे जीतकर एक नये राजवंश की स्थापना की। इस इतिहास में चीन के इस नये राजवंश को हम मञ्च राजवंश लिखते रहे हैं। इसी को चिग वंश भी कहा जाता है। मञ्च या चिक्न वंश के अनेक सम्राट अत्यन्त शक्तिशाली थे। इनमें सम्राट् काग हुसी (१६६१-१७२२) का तिब्बत के इतिहास के साथ विशेष सम्बन्ध है। दलाई लामा के पद पर कौन व्यक्ति आरूढ हो, इस प्रश्न पर एक विवादका लाभ उठाकर सम्राट कांग-ह सी ने तिब्बत पर आक-मण किया। १७२० में चीन की सेनाओं ने ल्हासा पर कब्जा कर लिया, और नये दलाई लामा के पद पर उस उम्मीदवार की नियक्ति हुई, जिसे सम्राट् कांग ह\_सी का समर्थन प्राप्त था। इस समय से तिब्बत पर फिर से चीन का आधिपत्य स्थापित हो गया। मञ्चू सम्राटों के शासनकाल (१६४४-१९११) में तिब्बत की स्थिति चीन के साम्राज्य में एक अधीनस्थ व करद राज्य के समान थी। जब चीन में रिपब्लिक की स्थापना हई, तब भी तिब्बत पर चीन की रिपब्लिकन सरकार अपना प्रभुत्त्व समझती थी। इस समय भी तिब्बत पर चीन का प्रभूत्त्व स्थापित है, और वहां की समाजवादी सरकार तिब्बत को चीन का एक अंग मानती है।

पाश्चास्य देशों से सम्पर्क — मंगोल साम्राज्य के उत्कर्षकाल में जब मार्को पोलो आदि यूरोपियन यात्री चीन में आने जाने लगे, तब तिब्बत के साथ किसी पाश्चात्य यात्री ने सम्पर्क स्थापित नहीं किया। सबसे पूर्व १६२६ में जेसुक्ट सम्प्रदाय का पोर्तुगीज पादरी अन्द्रेदा ने तिब्बत में प्रवेश किया, और वहां ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया। पर अन्द्रेदा लहासा तक नहीं पहुंच पाया था। सतरहवीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म के एक अन्य सम्प्रदाय के कैपुचिन फादर्स लहासा में गये और १७०८ तक वहां अपने धर्म के प्रचार में लगे रहे। पर अपने कार्य में उन्हें विशेष सफलता नहीं हुई और वे चीन व जापान के समान तिब्बत में ईसाई धर्म की नींव डालने में समर्थ नहीं हए।

बिटन के साथ सम्पर्क—अठारहवीं सदी के उत्तराई में जब ब्रिटिश लोग भारत के अच्छे बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, उनका ध्यान तिब्बत की ओर भी आकृष्ट हुआ। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित इस देश की उपेक्षा कर सकना ब्रिटिश लोगों के लिये सम्भव नहीं था। इसीलिये जब लार्ड हेर्स्टिग्स भारत के गवर्नर जनरल थे, ज्यार्ज बोगल को ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में

तिब्बत भेजा गया । उसके बाद १७८३ में कैप्टन टरनर को तिब्बत में ब्रिटेन का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया । पर अठारहबी सदी के ये ब्रिटिश प्रतिनिधि तिब्बत के साथ व्यापारिक व राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ रहे । उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में जब बरमा पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया था. भारत की ब्रिटिश सरकार ने यह प्रयत्न किया, कि तिब्बत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय । तिब्बत चीन की अधीनता में था, अतः पेकिंग की मञ्चू सरकार से ल्हासा मे अपना व्यापारिक मिशन भेजने की अनमति ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त कर ली। फर तिब्बत की सरकार यह नहीं चाहती थी, कि चीन के समान तिब्बत में भी पाश्चात्य लोगों का प्रवेश हो और वे व्यापार की आड में वहां अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना का उद्योग करे। तिब्बती सरकार ने ब्रिटिश मिशन को अपने देश में प्रविष्ट होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया । ब्रिटिश लोग कही बल का प्रयोग कर तिब्बत में प्रवेश करने का प्रयत्न न करे, इसलिये तिब्बत की एक सेना ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन के मिशन को सिक्किम होकर तिब्बत मे आना था । १८८८ में ब्रिटिश लोग तिब्बती सेना को सिक्किम से बाहर निकालने में समर्थ हए, पर तिब्बत की सरकार के विरोध के कारण उनका व्यापारिक मिशन इस समय तिब्बत नही जा सका। तिब्बत और सिक्किम की सीमा के सम्बन्ध में विवादग्रस्त बातों का निर्णय करने के लिये एक संयुक्त कमीशन की नियक्ति की गई, जिसमें चीन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि नियत किये गये। इस कमीशन ने इस बात की भी योजना की, कि यातुंग (तिब्बत-सिक्किम की सीमा पर) में एक ऐसा व्यापारिक केन्द्र कायम किया जाय, जहां तिब्बत और भारत का व्यापार विकसित किया जा सके । पर यह योजना सफल नही हई, क्योंकि तिब्बत के लोग पारचात्य देशों के साथ अपना सम्बन्ध हानिकारक समझते थे। बीसवीं सदी के शरू में जब लार्ड कर्जन भारत का वायसराय था, भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से अलग थी । इस समय विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। ईरान, भारत आदि सर्वत्र रूस और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि तिब्बत को भी रूस और ब्रिटेन दोनों ही अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न करते । इस समय तिब्बत के दलाई लामा का प्रधान स्काहकार दार्जिफ नाम का व्यक्ति था, जो जाति से मंगोल था, पर रूस की प्रजा था । १९०० में उसने रूस की यात्रा की और जार की सरकार ने उसका बढ़ी धुमधाम के साब स्वागत किया । ब्रिटेन को इससे बहुत चिन्ता हुई । अंग्रेजों ने समझा, कि रूस तिब्बत में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है। यदि भारत के

पड़ोसी राज्य तिब्बत में रूस का प्रभाव कायम हो जायगा, तो यह बात ब्रिटेन के लिये बहत हानिकारक होगी।

तिब्बत पर प्रभत्त्व के लिये संघर्ष-लार्ड कर्जन कट्टर साम्राज्यवादी था। वह चाहता था, कि जिस प्रकार विविध पाश्चात्य देश चीन, सिआम, ईरान आदि एशियन देशों में अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर रहे है, वैसे ही तिब्बत में भी ब्रिटिश आधिपत्य को कायम किया जाय । इसीलिये उसने इङ्गलैण्ड की सरकार पर इस बात के लिये जोर देना शुरू किया, कि एक ब्रिटिश मिशन तिब्बत भेजा जाय। यह मिशन तिब्बत की सरकार के सम्मुख उन समस्याओं को उपस्थित करे, जो सिक्किम और तिब्बत की सीमा पर उत्पन्न हो रही हैं। यह मिशन तिब्बत की सरकार को यह जताये, कि जिस ढंग से तिब्बत पारचात्य देशों के सम्पर्क से पृथक् रहने का प्रयत्न कर रहा है, वह वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है । १८८८ में चीन और ब्रिटेन की सरकारों ने तिब्बत के सम्बन्ध में जो योजना स्वीकृत की थी, उसे किया में परिणत करना तिब्बत की सरकार का कर्तव्य है, और अंग्रेजों को तिब्बत में व्यापार आदि की सुविधाएं मिलनी आवश्यक हैं । वस्तुतः लार्ड कर्जन ब्रिटिश मिशन को तिब्बत भेजकर उस देश के साथ उसी ढङ्क की सन्धि करना चाहता था, जैसी सन्धियां उन्नीसवी सदी के मध्य भाग में चीन की पेकिंग सरकार से की गई थीं। उसे इस बात की बहुत चिन्ता थी, कि कही तिब्बत रूस के प्रभाव में न आ जाय, क्योंकि उस दशा में रूस का प्रभावक्षेत्र भारत की सीमा तक विस्तृत हो जायगा। पर ब्रिटेन की सरकार तिब्बत के सम्बन्ध में इस उग्र नीति का अवलम्बन करने के विरोध में थी । यूरोप की राजनीति में उस समय ब्रिटेन जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिन्तित था । इसीलिये वह रूस और फांस के साथ मैत्री करने के लिये तत्पर था । इसका परिणाम यह हुआ, कि तिब्बत के सम्बन्ध में एक अद्भत स्थिति उत्पन्न हो गई। लार्ड कर्जन इस देश को ब्रिटिश प्रभाव में स्लाना चाहता था, ब्रिटेन की सरकार तिब्बत के मामले में रूस को नाराज नहीं करना चाहती थी। रूस का कहना था, कि वह तिब्बत में अपने प्रभूत्व को स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है और चीनी सरकार पर ब्रिटिश राजदूत इस बात के लिये जोर दे रहा था, कि वह १८८८ की योजना को किया में परिणत करने के लिये तिब्बत को विवश करे. पर चीनी सरकार तिब्बत को विवश करने की स्थित में नहीं थी। आखिर, लार्ड कर्जन की प्रेरणा से इङ्गलैण्ड की सरकार ने तिब्बत में अपना मिशन भेजने की अनुमति दे दी। कर्नल यंगहस्बैण्ड को इस मिशन का नैता नियत किया गया और तिब्बती व चीनी सरकारों को यह सूचना दे दी गई, कि भारत-तिब्बत सीमा के पार तिब्बत के खम्बाजोग नामक स्थान

पर उनके प्रतिनिधि ब्रिटिश मिशन से भेंट करें। तिब्बत की सरकार का कहना था, कि उसके प्रतिनिधि भारत-तिब्बत सीमा के किसी स्थान पर ब्रिटिश मिशन से भेंट कर सर्केंगे, खम्बा जोंग में नहीं। परिणाम यह हुआ, कि चीनी सरकार के प्रतिनिधि तो खम्बा जोंग में पहंच गये, पर तिब्बत के प्रतिनिधि वहां नहीं आये। अब कर्नल यंग हस्बैण्ड ने ग्यांची की तरफ प्रस्थान कर दिया और मार्च, १९०४ में उसका मिशन तिब्बत के इस नगर में पहुंच गया । तिब्बत की सरकारं इस बात को नहीं सह सकी। उसकी सेना ने ब्रिटिश मिशन का मुकाबला किया। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि कर्नल यंग हस्बैण्ड के मिशन के साथ एक अच्छी बड़ी अंग्रेजी सेना भी थी, जो सब प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सूसज्जित थी। तिब्बत की सेना इसके मकाबले मे नहीं ठहर सकी। ३१ मार्च, १९०४ के यद्ध में ७०० के लगभग तिब्बती सैनिक लड़ाई में काम आये। ११ एप्रिल को अंग्रेजी मिशन ग्यांची पहुंच गया। पर दलाई लामा के प्रतिनिधि अपने राष्ट्रीय अपमान को सहने के लिये तैयार नही थे। उन्होंने कर्नल यंग हस्बैण्ड के साथ भेट करने से इनकार कर दिया । अब ब्रिटिश मिशन ने ल्हासा की तरफ प्रस्थान किया । ३ अगस्त, १९०४ को अंग्रेजी सेनाएं ल्हासा पहुंच गईं। दलाई लामा को ल्हासा छोड़कर बाहर चले जाने के लिये विवश होना पड़ा।

अब तिब्बती सरकार को विवश होकर ब्रिटिश मिशन के साथ सिन्ध की बात करनी पड़ी। ७ सितम्बर, १९०४ को दोनों देशों में जो सिन्ध हुई, उसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं—(१) यातुंग, ग्यांची और गर्तोंक में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की अनुमित दी जाय। (२) ग्यांची में ब्रिटेन का एक व्यापारिक एजेण्ट रह सके, जो आवश्यकता पड़ने पर ल्हासा भी जा सके। (३) तिब्बत ब्रिटिश सरकार को ७५,००,००० रुपया हरजाने के रूप में दे। इस रकम को ७५ वार्षिक किश्तों में अदा किया जाय। (४) चुम्बी घाटी के प्रदेश (भूटान और सिक्किम का मध्यवर्ती प्रदेश) में अंग्रेजी सेनाएं तब तक रहें, जब तक कि हरजाने की पूरी रकम वसूल न हो जाय। (५) तिब्बत की सरकार को यह अधिकार न हो, कि वह अपने किसी प्रदेश को किसी अन्य राज्य को पट्टे आदि पर दे सके, या अपने प्रदेश में किसी अन्य राज्य को खान खोदने, रेलवे या सड़क बनाने, तार आदि का निर्माण करने व इसी प्रकार के अन्य कार्य की अनुमित् दे सके।

कर्नेल यंग हस्बैण्ड द्वारा की गई इस सन्धि का समाचार जब इङ्गलैण्ड में पहुंचा, को वहां की सरकार को इससे बहुत चिन्ता हुई, कारण यह कि इससे रूस के नाराजहोने की बहुत अधिक सम्भावना थी। रूस की सरकार यह कभी भी सहन नहीं कर सकती थी, कि तिब्बत पर ब्रिटेन का प्रभाव व प्रभुत्त्व स्थापित हो। इस समय ब्रिटेन रूस के साथ बिगाड़ नहीं करना चाहता था। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति के कारण वह रूस से मित्रता का सम्बन्ध कायम रखने के लिये उत्सुक था। परिणाम यह हुआ, कि तिब्बत के साथ की गई इस सिन्ध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। हरजाने की रकम ७५ लाख से घटाकर २५ लाख कर दी गई, और ग्यांची में स्थित ब्रिटिश एजेन्ट का ल्हासा जाने का अधिकार रह किया गया। साथ ही यह भी तय हुआ, कि जब तिब्बत हरजाने की रकम की तीन किस्तें ब्रिटेन को दे चुके. तो अंग्रेजी सेनाएं चुम्बी में न रहें, बशर्तें कि तिब्बत की सरकार सिन्ध की अन्य सब शर्तों को सुचार रूप से पूरा कर रही हो।

तिब्बत और ब्रिटेन में सन्धि हो चुकी थी, पर यह आवश्यक था कि इस सन्धि को चीनी सरकार द्वारा भी स्वीकृत करा लिया जाय, क्योंकि तिब्बत चीन का अधीनस्य राज्य था । एप्रिल, १९०६ में पेकिंग सरकार के साथ ब्रिटेन ने सन्धि की, जिसके द्वारा जहां ल्हासा की सन्धिकी सब शर्तों को स्वीकार किया गया, वहां साथ ही दो नई शर्तें भी बढ़ाई गईं । ये शर्तें निम्नलिखित थीं--(१) ब्रिटेन तिब्बत को अपने अधीन करने या उसके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करेगा। (२) चीन इस बात का जिम्मा लेगा, कि अन्य कोई विदेशी राज्य भी तिब्बत को अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व में लाने का उद्योग नही करेगा। इस प्रकार १९०६ की सन्धि द्वारा ब्रिटेन ने इस बात का पूरा प्रबन्ध कर लिया, कि रूस तिब्बत को अपने प्रभावक्षेत्र में न ला सके । पर साथ ही उसे स्वयं भी अनेक अंशों में तिब्बत पर अपने प्रभत्त्व व प्रभावका परित्याग करना पडा । उसने यह बात स्वीकृत की, कि वह स्वयं भी तिब्बत को अपनी अधीनता में लाने का उद्योग नही करेगा । तिब्बत ने २५,००,००० रुपये की जो रकम ब्रिटेन को देनी थी, उसे अदा करने की जिम्मे-दारी भी चीनी सरकार ने अपने ऊपर ले ली। यह रकम १९०८ तक अदा कर दी गई और अब चीन ने यह मांग की, कि चुम्बी घाटी में जो अंग्रेजी सेना कायम है, उसे वापस बुला लिया जाय । भारत की ब्रिटिश सरकार इसके विरुद्ध थी । वह किसी न किसी बहाने चुम्बी में अपनी सेना रखने को उधार खाये हए थी। पर इङ्गलैण्ड की सरकार ने यही तय किया, कि चुम्बी से सेनाएं हटा ली जावें। रूस के साथ मैत्री सम्बन्ध को कायम रखने के लिये इङ्गलैण्ड की सरकार इस समय यह आवश्यक समझती थी, कि तिब्बत के मामले में दोनों देशों में किसी प्रकार के संघर्ष की सम्भावना न हो। फरवरी, १९०८ में चुम्बी से अंग्रेजी सेनाएं वापस बला ली गईं।

इसी बीच में स्तानीर जिटेनने जापसमें समझौता कर लिया था। एशिया के

विविध क्षेत्रों में इन दो देशों के हित जहां कही टकराते थे, उन सब पर १९०७ में समझौता कर लिया गया था। इस समझौते में तिब्बत के विषय में निम्नलिखिल बातें तय की गई थीं—(१) तिब्बत की स्वतन्त्रता और पृथक् सत्ता को दोनों देश स्वीकार करते हैं, और वे इस बात पर एकमत है, कि तिब्बत के शासन में किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप नहीं करेगे। (२) यदि उन्हें तिब्बत की सरकार से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी, तो यह सम्पर्क चीनी सरकार की मार्फत ही स्थापित किया जायगा। (३) इस व ब्रिटेन ल्हासा में अपना कोई एजेन्ट व प्रतिनिधि नहीं रखेगा। १९०७ के इस समझौते के कारण ब्रिटेन और इस दोनों ने ही इस बात को स्वीकार किया, कि वे तिब्बत में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसे अपने प्रभूत्व व प्रभाव में लाने का उद्योग नहीं करेंगे।

पर रूस और ब्रिटेन की तिब्बत सम्बन्धी नीति का यह परिणाम हुआ, 🗫 तिब्बत पर चीन का आधिपत्य और अधिक दढ हो गया । इसमें सन्देह नही, कि तिब्बत चीन का अधीनस्थ राज्य था। दलाई लामा मञ्च सम्राट को अपना अधिपति स्वीकृत करता था । चीन का एक प्रतिनिधि (रेजिडेन्ट) भी ल्हासा में रहता था और वह तिब्बत की सरकार पर चीन का नियन्त्रण रखता था। पर १९०७ के बाद चीनी सरकार ने तिब्बत पर अपने नियन्त्रण को और अधिक इड़ करना शुरू किया । जुलाई, १९०८ में दलाई लामा को पेकिंग बुलाया गया । वहां जाकर उसने अनभव किया, कि पेकिंग राजदरबार के सम्मूख उसकी स्थिति बहुत हीन है, और वह पूर्णतया मञ्चु सम्राट् का वशवर्ती है। इसी समय चीन की सेनाएं भी ल्हासा पहुंच गईं और उन्होंने तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया 🛊 इसीलिये जब १९१० के शरू में दलाई लामा चीन से तिब्बत वापस आया, तो उसने ब्रिटिश सरकार से सहायता के लिये अपील की । चीन के आधिवत्य से अपनी रक्षा करने के लिये वह फरवरी, १९१० में ल्हासा से मारत की ओर कड पड़ा और भारत की सीमा को पार कर दार्जिलिंग पहुंच गया । दार्जिलिंग से बड़ कलकत्ता गया और वहां उसने भारत के वायसराय लार्ड मिन्टो से मेंट की । इस बीच में चीनी सरकार ने एक नये व्यक्ति को दलाई लामा के पद पर अभिषिक्त कर दिया था । पूराने दलाई लामा ने भारत की ब्रिटिश सरकार से चीनी सरकार के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की, पर उसे सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं थी. कि वह तिब्बत और चीन के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती । साथ ही, ब्रिटेन के तिब्बत में हस्तक्षेप का यह परिकास अवश्यम्भावी था, कि रूस तिब्बत में ब्रिटिश हस्तक्षेप को न सह सकता । तिब्बत के प्रश्न पर ब्रिटेन और रूस में फिर मनमृटाव हो, यह न्याल ब्रिटिश सरकार को

पसन्द नहीं थी । इस प्रकार १९१० में तिब्बत का शासन पूर्णतया चीन की अधीनता में आ गया । नया दलाई लामा पूर्णतया चीन का वशवर्ती था ।

चीन के विरुद्ध विद्रोह--१९११ में चीन में राज्यकान्ति हो गई और मञ्च सम्राट् को पदच्यत कर रिपब्लिक की स्थापना की गई । चीन की इस राज्यकान्ति का वृत्तान्त हम पहले एक अध्याय में लिख चुके है । राज्यकान्ति के कारण चीन में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमें चीनकी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह ल्हासा में स्थित चीनी सेना को नियमित रूप से वेतन दे सके । परिणाम यह हुआ, कि ल्हासा की इस चीनी सेना ने विद्रोह कर दिया। उसने ल्हासा में लटमार मचा दी और तिब्बत के राज्यकोष को लटना शुरू कर दिया । इस दशा में तिब्बती लोगों ने भी चीनी सेना का डट कर मुकाबला किया और उसे ल्हासा छोड़कर चीन वापस लौट जाने के लिये विवश किया। तिब्बत का पदच्यत दलाई लामा, जो इस समय भारत में था, इस अवसर पर शान्त नहीं बैठ सकता था । वह तुरन्त तिब्बत वापस गया और वहां जाकर उसने देश के शासन को फिर अपने हाथों में ले लिया । ल्हासा में विद्यमान चीनी रेजिडेन्ट के साथ उसने यह समझौता किया, कि वह अपने हाथ में केवल उतनी सेना रख सके, जो चीन की रेजिडेन्सी की रक्षा के लिये आवश्यक हो, पर उसे यह अधिकार न हो, कि वह तिब्बत के आन्त-रिक शासन में हस्तक्षेप कर सके। चीन की नई रिपब्लिकन सरकार ने भी इस समय यही उचित समझा, कि तिब्बत के दलाई लामा के साथ समझौता कर लिया जाय। चीन की सरकार इस स्थिति में नहीं थी, कि वह तिब्बत पर पहले के समान क्षपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिये सेनाएं भेज सके। उसने दलाई लामा के शासन सम्बन्धी अधिकारों को स्वीकार कर लिया।

१९१४ का समझौता—पर कुछ समय बाद जब चीन की रिपब्लिकन सरकार की स्थित सुदृढ़ हो गई, तो उसने प्रयत्न किया, कि तिब्बत पर अपने प्रभुत्त्व की पुनः स्थापना करें। पर ब्रिटिश लोग इसके विरुद्ध थे। भारत की ब्रिटिश सरकार यह समझती थी, कि तिब्बत पर चीन का प्रभुत्त्व ब्रिटिश हितों के लिये विघातक है। चीन एक अत्यंत विशाल राज्य था, मंचू शासन का अंत होने के बाद वहां जो नई रिपब्लिकन सरकार कायम हुई थी, वह अपने सम्पूर्ण राज्य को सुसंगठित व शक्तिशाली बनाने के लिये प्रयत्नशील थी। यदि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन जैसे शक्तिशाली राज्य का प्रभुत्त्व हो जाता, तो यह बात ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में अनुचित थी। खतः उसने यह घोषणा की, कि यद्यपि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य है, पर यह उचित नहीं है, कि चीन तिब्बत को अपना एक प्रान्त बना ले और तिब्बत की सरकार की स्थित एक प्रान्तीय सरकार के समान हो जाय। ब्रिटिश सरकार इस बात का

पूर्ण रूप से विरोध करेगी। तिब्बत की समस्या को हल करने के लिये १९१३ और फिर १९१४ में शिमला में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि निमन्त्रित किये गये। भारत की ब्रिटिश सरकार का परराष्ट्र सिचव इस कान्फरेन्स का सभापित बना। इस कान्फरेन्स में तिब्बत को वो भागों में विभक्त किया गया, पूर्वी तिब्बत और पश्चिमी तिब्बत। पश्चिमी तिब्बत पर दलाई लामा के शासन को स्वीकृत किया गया, और उसे देश के शासन के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार विये गये, यद्यपि यह स्वीकार किया गया कि उसका शासित प्रदेश भी चीन का एक अधीनस्थ राज्य है। पूर्वी तिब्बत में चीन का आधिपत्य अधिक सुदृढ़ व कियात्मक रूप से स्थापित किया गया। इस पूर्वी तिब्बत के दो विभागों—सिकाग और चिधाई—का उल्लेख हम इसी अध्याय में पहले कर चुके हैं। पूर्वी और पश्चिमी तिब्बत की सीमा भी इस कान्फरेन्स द्वारा निर्धारित की गई, यद्यपि इस सीमा के सम्बन्ध में ब्रिटेन और चीन में मतभेद बाद में भी कायम रहा।

१९१४ की शिमला कान्फरेन्स द्वारा तिब्बत की राजनीतिक स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो गई। ब्रिटेन ने उस पर चीन के आधिपत्य को स्वीकृत किया और चीन ने यह स्वीकार किया कि पश्चिमी तिब्बत के शासन में उसकी तरफ से कोई ह्स्तक्षेप नहीं किया जायगा। इस समय से पूर्वी तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व निरन्तर बढ़ता गया। उसके उपजाऊ प्रदेशों में बहुत से चीनी लोग निरन्तर आबाद होते गये और धीरे-धीरे उसके दोनों विभागों की स्थित चीन के अन्य प्रान्तों के समान होती गई। इसके विपरीत पश्चिमी तिब्बत पर दलाई लामा का शासन कायम रहा और क्योंकि १९१४ के बाद चीन की आन्तरिक राजनीतिक दशा निरंतर अव्यवस्थित होती गई, अतः चीनी सरकार उसके शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कैर सकी। तिब्बत और चीन के व्यापारिक मार्ग इस काल में सुरक्षित दशा में नहीं रहे, इस कारण तिब्बत और भारत का व्यापार निरन्तर बढ़ता गया। जब चीन में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई, तो उसकी नई सरकार ने तिब्बत की ओर भी ध्यान दिया। इस समय तिब्बत पूर्ण रूप से चीन का एक अंग है, और धीरे-धीरे उसमें भी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा रही है।

तिब्बत की दशा—आधुनिक युग की प्रवृत्तियों का अभी तिब्बत पर प्रभाव विशेष रूप से पड़ना शुरू नहीं हुआ है। नये ज्ञान विज्ञानों का प्रवेश भी अभी वहां के शिक्षणालयों में भलीभांति नहीं हो पाया है। तिब्बत में अभी मध्यकालीन परिस्थितियों की सत्ता है। वहां की २० प्रतिशत के लगभग जनता भिक्षु जीवन व्यतीत करती है। देशमें बहुतसे छोटे बड़े बौद्ध मठ विद्यमान हैं, जिनमें लांसी भिक्षु

निवास करते हैं। इन मठों कें स्वामित्व में बहुत सी जागीरें हैं, अतः इनकी आमदनीं भी पर्याप्त हैं। ये मठ जहां बौद्ध धर्म के केन्द्र हैं, वहां साथ ही विद्या और शिक्षा का प्रसार करने का कार्य भी करते हैं। सभी मठ शिक्षणालय के काम आते है, पर तिब्बत में खार ऐसे महाविहार भी है, जिन्हें विश्वविद्यालय कहा जासकता है। ये महाविहार गंन्दन, डे. पुड़., से-रा और ठ शि-ल्हुन-पो के है। तिब्बत के इन शिक्षाकेन्द्रों की स्थापना पन्द्रहवीं सदी में हुई थी। इनमें डे. पुड़. विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है, और उसमें ७,७०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा पाते है। से-रा में विद्यार्थियों की संख्या ५,५०० से ऊपर है। इन विश्वविद्यालयों व विद्यार्थीठों का रूप प्रायः वैसा ही है, जैसा कि भारत के नालन्दा और विक्रमशिला का था। इनमें भाषा, क्याकरण, दर्शन, धर्म आदि की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इन विद्यापिठों के साथ बड़े बडे पुस्तकालय भी है, जिनमें हजारों प्राचीन पुस्तकें संगृहीत हैं। न केवल तिब्बत अपितु सिन्किआंग, मंगोलिया और पश्चिमी-दक्षिणी चीन से भी बहत से बौद्ध विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये इनमें आते है।

अब तक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तिब्बत का विशेष महत्त्व नहीं था। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण यह सम्भव नहीं था, कि तिब्बत का अन्य देशों के साथ ब्यापार अधिक परिमाण में विकसित हो सके। ऊम, चमडा आदि अनेक वस्तुएं वहां से भारत व चीन के बाजारों में बिकी के लिये जाती थीं, और उनके बदले में तिब्बत सूती कपड़ा व कतिपय तैयार माल इन देशों से क्य करता था। पर यह निवित्त है, कि भविष्य में तिब्बत के विदेशी व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के कारण अब यह बहुत कठिन नहीं रहा है, कि तिब्बत में अच्छी सड़कों का निर्माण हो सके। साथ ही हवाई जहाजों द्वारा तिब्बत का विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकना भी अब असम्भव नहीं रह गया है। चींन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत में नया युग लाने के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील है। तिब्बत की सुबिस्तृत भूमि में अनेक बहुमूल्य खनिज-यदार्थों की भी सत्ता है। इनके कारण उसका न केवल आर्थिक विकास होगा, अपितु उसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व में भी अवश्य वृद्धि होगी।

# (३) सिन्किआंग

भौगोलिक दृष्टि से सिन्किआंग का परिचय हम इसी अध्याय में पहले दे चुकें हैं। अब यह आंबस्यक है, कि इसके इतिहास के सम्बन्ध में भी संक्षेप के साथ लिखा आब, क्योंकि तिब्बत के समान सिन्किआंग भी चीन का एक अंग है, और चीन की राजनीतिक प्रगति का उत्तपर बहुत असर बहुता है।

प्राचीन इतिहास-सिन्किआग प्रदेश के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में अभी भली-भांति परिचय नही दिया जा सकता । पर इस देश से आर्यावर्ती सभ्यता के इतने अधिक अवशेष मिले हैं, कि अनेक विद्वानों ने इस देश का नाम ही उपरला हिन्द ( Serindia ) रख दिया है। जिस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक प्रदेशों के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ भारतीय उपनिवेशो से होता है, वैसे ही सिन्किआग के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश का इतिहास भी भारतीय उपनिवेशो के साथ होता है । इस प्रदेश में न केवल भारतीय लोग जाकर आबाद हुए थे, अपितु उन्होंने वहां की विविध जातियों को भी अपनी सभ्यता के रंग मे रंग दिया था। भारतीब लोग इस प्रदेश को उत्तर कुरु कहते थे। उत्तर कुरु के दक्षिण में नाभक देश था, जिसका वर्तमान नाम खोतान है। इस नाभक देश मे अशोक का अन्यतम पुत्र कुस्तन जाकर आबाद हुआ था, और तिब्बत की एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इस कुस्तन ने ही वहा उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो आगे चलकर उसी के नाम से खोतान प्रसिद्ध हुआ । खोतान के उत्तर में पामीर की पर्वतमाला और तकला मकान मरुस्थल के मध्य भाग में अन्य अनेक भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी। इनके और अधिक उत्तर में तकला मकान मरुस्थल के उत्तर व तिएन शान पर्वत के दक्षिण में युइशि जाति का निवास था, जिसे पूराणो में ऋषिक कहा गया है। आमे चलकर इसी युइशि जाति ने अपनी शक्ति का बहुत अधिक विस्तार किया, और इसी जाति के अन्यतम राजा कुशाण ने पहली सदी ई० प० में अपने विशास साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें मध्यएशिया, अफगानिस्तान आदि के बहुत से प्रदेश अन्तर्गत थे। राजा कुशाण के वंशज सम्राट कनिष्क के विशाल साम्राज्य का भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । युइशि जाति के उत्कर्ष पर हमें इस गन्ध में प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। यहां इतना निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त है, कि इस शक्तिशाली युइशि जाति का मल अभिजन सिन्किआम प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही था। कनिष्क के विशाल साम्राज्य में जहां प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत शामिल था, वहां साथ ही दक्षिण-पश्चिमी सिन्किआंग भी उसके अन्तर्गत था। युइशि लोगों ने भारत में आकर इस देश के धर्म, सभ्यता व संस्कृति को पूरी तस्ह अपना लिया था। इससे उनके विशाल साम्राज्य में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में बहुत अधिक सहायता मिली । दूसरी शताब्दी ई० प० में दक्षिण-पश्चिमी सिन्किआंग के सम्पूर्ण क्षेत्र में गान्धार देश की प्राकृतिक भाषा का प्रचार था, और इस भाषा को खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता था। उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुए सम्राट अशोक के शिलालेख इस खरोष्ठी भाषा में ही लिखे हुए हैं । दूसरी सदी से जौथी सदी ई० प० तक दक्षिण-पश्चिमी सिन्किआंग की यही दशा रही। इच

प्रदेश की पुरानी बस्तियों से लकड़ी की तस्तियों पर लिखे हुए प्राकृत भाषा के बहत से लेख उपलब्ध हए है। ये सब भारत की ही अन्यतम प्राकृत भाषा के लेख है। खोतान के समीप गोश्रुङ्ग विहार के खण्डहरों में इसी प्राकृत 'घम्म पद' की एक प्रतिमिली है, जो भोजपत्रों पर लिखी गई है। सिन्किआंग के तुर्फान नगर का उल्लेख हम इस अध्याय में पहले कर चुके हैं। इस शहर के पूराने भग्नावशेषों से महाकवि अश्वघोष के नाटक 'शारिपुत्र प्रकरण' के कुछ अंश मिले है, जो दूसरी सदी ई०प० के लिखे हुए हैं। भारतीय पुस्तकों की सबसे प्राचीन हस्त-लिखित प्रतियां ये ही है । इस प्रदेश में खुदाई द्वारा बौद्ध मूर्तियों, स्तुपों तथा मठों के बहत से अवशेष मिले हैं, जिनसे यह भलीभांति सूचित होता है, कि प्राचीन काल में उत्तर-पश्चिमी सिन्किआंग बहुत्तर भारत का ही एक अंश था। पांचवी सदी में चीनी यात्री फाहियान और सातवी सदी में हयएन्त्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनों से सूचित होता है, कि इस प्राचीन युग में यह सम्पूर्ण प्रदेश बौद्ध धर्म का अनुयायी था और सर्वत्र बौद्ध विद्वान विद्यमान थे। इस प्रदेश के अनेक नगर बौद्ध शिक्षा और सभ्यता के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इसमें सन्देह नहीं, कि इस प्रदेश के इतिहास में यह सुवर्णीय यग था। इस प्रदेश से अनेक बौद्ध विद्वान चीन में अपने धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे।

चीन का प्रभुक्त--चीन और पश्चिमी संसार को परस्पर मिलानेवाले स्थल-मार्ग सिन्किआंग से होकर ही गुजरते है। इसीलिये इस प्रदेश का चीन के लिये बहुत अधिक महत्त्व रहा है। यही कारण है, कि अनेक शक्तिशाली चीनी सम्राटों ने सिन्किआंग को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया। तांग वंश (६१८-९०७ ई० प०) के सम्राटों के साम्राज्य में सम्पूर्ण सिन्किआंग शामिल था। इस काल में उपरले हिन्द का भारत के साथ सम्बन्ध बहुत कम हो गया था और इस प्रदेश के प्रधान व्यापारिक नगर-काशगर, यारकन्द और खोतान-उस व्यापार के समृद्ध केन्द्र हो गये थे, जो चीन का पश्चिमी देशों के साथ होता था । तांग वंश के काल में ही अरब में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और सिन्किआंग में मुसलिम धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ । तांग वंश के पतन के बाद चीन में जो अनेक राजवंश स्थापित हुए, वे इतने शक्तिशाली नहीं थे, कि सिन्किआंग जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों की अपनी अधीनता में रख सकते । पर तेरहवी सदी में जब चंगेज खां के नेतत्व में मंगोल लोगों ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और चीन को जीतकर बहां एक नये युआन राजवंश (१२७९-१३६८) का प्र रम्भ किया, तो सिन्किआंग भी इस मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत था। मंगोल साम्राज्य पूर्व में प्रशान्त महा-सागर से शुरू कर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक विस्तृत था । बाद में वह अनेक

दुकड़ों में विभक्त हो गया और सिन्किआंग में अनेक मंगोल सरदार चीन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगे । बाद में मञ्चू सम्राटों ने सिन्किआंग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । मञ्चू सम्राट् कांग ह्सी (१६६१-१७२२) वे अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पश्चिम में तकला मकान मरुस्थल के परे तारिम नदी की घाटी के प्रदेश पर भी आक्रमण किया, और उसे अपने अधिकार में कर लिया । उसने सिन्किआंग को अपने विशाल साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया । सम्राट् कांग ह्सी के समय से अब तक सिन्किआंग चीन के अन्तर्गत है ।

यह हम पहले लिख चुके है, कि वर्तमान समय में सिन्किआंग के ७७ प्रतिशतः निवासी इस्लाम के अनुयायी है। जिस प्रकार प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचारक सुदूरवर्ती प्रदेशो में अपने धर्म का प्रचारकरने के लिये गये थे, वैसे ही मध्यकाल में मुस-लिम प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार कार्य में असाधारण तत्परता प्रदर्शित की थी। सिन्किआंग के बौद्धों को भी वे अपने धर्म में दीक्षित करने में समर्थ हुए थे। सिन्किआंग के इन मुसलमानों को बौद्ध मञ्चू सम्राटों का आधिपत्य पसन्द नहीं था। अतः अठारहवीं और उन्नीसवीं सिद्यों में अनेक बार उन्होंने चीनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। पर उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। मञ्चू सम्राट्ष सिन्किआंग को अपनी अधीनता में रखने में समर्थ रहे।

१९११ में राज्यकान्ति द्वारा जब चीन में मञ्चू राजवंश का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब भी सिन्किआंग के मुसलमानों ने विद्रोह किया। १९३० में उनके विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया, और यह विद्रोह १९३४ तक जारी रहा। इस अवसर पर चीन की सरकार सोवियत रूस की सहायता सें ही इस विद्रोह को शान्त कर सकी। सिन्किआंग के लोगों को यह आश्वासन दिया गया, कि उन्हें स्थानीय स्वशासन के अधिकार दिये जायंगे और अपने आन्तरिक शासन में उन्हें स्वतन्त्रता रहेगी। इस व्यवस्था द्वारा ही १९३०-३४ के विद्रोह को शान्त करनेमें चीनी सरकार सफल हुई।

पर १९३४ के सुधारों से सिन्किआंग की जनता को सन्तोष नही था। इसी-लिये १९३७ में जब जापान उत्तरी चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसने फिर विद्रोह कर दिया। एशिया के आधुनिक इतिहास में इस विद्रोह का बहुत महत्त्व है। हम इस पर यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

वर्तमान दशा—सिन्किआंग के बहुसंस्थक निवासी तुर्की या उईगूर लोग हैं, जो इस्लाम के अनुयायी हैं। इनमें शिक्षा का प्रायः अभाव है। मुल्ला लोग जो कुछ शिक्षा पाते हैं, वह धार्मिक होती है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान से इस प्रदेश के लोग अपरिचित हैं। १९४७ तक सम्पूर्ण सिन्किआंग में १५ ऐसे स्कूल थे, जिनमें वर्तमान . 1. 134

ढंग से शिक्षा दी जाती थी। इनमें पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संस्था भी कुछ सौ तक ही सीमित थी। शिक्षा की इस पिछडी हुई दशा में सिन्किआग यदि वर्तमान समय में उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नही है। इस प्रदेश में निवास करनेवाले चीनी लोगों में शिक्षा का पर्याप्त प्रचार है। यही कारण है, कि चीनी लोगों के लिये उसे अपनी अधीनता में रख सकना सम्भव रहा है।

सिन्किआंग से जो माल विक्रय के लिये बाहर जाता है, उसमें ऊन, चमड़ा, रेशम और कपास प्रमुख है। पर सोवियत रूस के सहयोग से चीन की सरकार इंस प्रदेश के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, और कोई आश्चर्य नही, कि निकट भविष्य में यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अच्छा उन्नत हो जाय।

# (४) मंगोलिया

ा चीन की प्राचीन विशाल दीवार के उत्तर और साइबीरिया के दक्षिण में मंगोलिया का जो सुविस्तृत प्रदेश है, उसका भौगोलिक परिचय हम इसी अध्याय में पहले दे चुके है। यह प्रदेश प्रधानतया रेगिस्तान के रूप में है, और इसीलिये इसमें किसी उन्नत सभ्यता का विकास नही हुआ । पर ऐतिहासिक दिष्ट से इसका महत्त्व कम नहीं है। बहुत प्राचीन समय से इसमें अनेक इस प्रकार की पशुपालक जातियां बसती रही है, जो समय-समय पर पड़ोस के उन्नत व सभ्य राज्यों पर आक-मण कर उन्हें अपने अधीन करने में तत्पर रही है। प्राचीन समय में इस प्रदेश में एक जाति का निवास था, जिसे चीनी लोग हियंग-न् कहते थे। संस्कृत मे इसी जाति को हण कहा जाता था। प्रसिद्धः चीनी सम्राट् शी-हुआंग-ती (२४६-२१० ई० पू०) ने इन्हीं हियंग-नू लोगों के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये उस विशाल चीनी दीवार का निर्माण कराया था, जो पूर्व में समुद्र तट से शुरू होकर पश्चिम में कान्सू तक विस्तृत थी । इस दीवार के कारण हियंग-नू या हण लोगों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वे चीन पर आक्रमण कर सकें। अब **उ**न्होंने पश्चिम की ओर घूमकर सिन्किआंग पर हमले शुरू किये, और युइशि व ताहिया आदि जातियों को अपने स्थान से घकेलना प्रारम्भ किया। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि मंगोलिया के इन प्राचीन निवासी हुण लोगों के सम्बन्ध में अधिक लिख सकें। इतना लिख देना पर्याप्त है, कि यह प्रदेश ऐसी अनेक जातियों का निवास स्थान रहा है, जो समय-समय पर वहां से निकलकर टिड्डी दल के समान पड़ोस के सभ्य राज्यों पर आक्रमण करती रही हैं।

इन जातियों में सबसे मुख्य मंगील जाति थी। बारहवीं सदी में मंगील लोगों

के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ। मंगोल एक पशुपालक जाति थी, जो किसी एक स्थान पर बसी हुई नही थी। वे डेरों में निवास करती थी और दूघ व मांस से अपना निर्वाह करती थी। चंगेज खां ने मंगोल लोगों को संगठित किया और उन्हें एक जबर्दस्त शक्ति के रूप में परिणत कर दिया। चंगेज खां के साम्राज्य का हम इसी पुस्तक में पहले उल्लेख कर चुके हैं। तेरहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में मंगोल लोगों ने प्रशान्त महासागर से कैस्पियन सागर तक अपने विशाल साम्राज्य का विकास किया। १२२७ तक चंगेज खां के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर से भी आगे ब्लैक सी (काला सागर) तक विस्तृत हो गई थी। इस विशाल मंगोल साम्राज्य की राजधानी कराकुरम नगरी थी, जो गोबी के महस्थल के उत्तर में मंगोलिया में स्थित थी। चंगेज खां के बाद मंगोल साम्राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया और पश्चिमी मंगोल राज्य ने रूस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। मंगोल लोगों के इतिहास के सम्बन्ध में यहां अधिक लिख सकना सम्भव नही है। यह स्पष्ट है, कि तेरहवी सदी मंगोलिया के लिये अत्यन्त समृद्धि और शक्ति की सदी थी।

चीन में जो मंगोल लोग गये, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया और धीरे वे चीनी सम्यता और संस्कृति के रंग में रंग गये। उनमें और अन्य चीनी जनता में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा। चीनी ऐतिहासिकों ने कुबले खां (चगे जलां का पौत्र) को एक चीनी सम्राट्माना है, और उससे चीन के युआन वंश का प्रारम्भ किया है। इसी प्रकार ईरान और मध्य एशिया के मंगोल लोग इस्लाम के सम्पकं में आकर मुसलिम बन गये। पर मंगोलिया में जो विविध मंगोल सरदार अपने कबीलों के साथ निवास करते थे, वे अपनी पुरानी दशा में ही रहे। यदि चंगेज खां का विशाल साम्राज्य अखण्डित व सुविस्तृत दशा में रह पाता, तो शायद इन मंगोल कबीलों की दशा में परिवर्तन आ सकता। पर तेरहवीं और चौदहवी सदियों में जब मानवसमाज के पास घोड़े की अपेक्षा तेज चल सकनेवाली कोई सवारी नहीं थी, इतने विशाल साम्राज्य का एक केन्द्रीय संगठन के अधीन रह सकना सम्भव नहीं था। चीन के सम्राटों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे मंगोलिया प्रदेश के विविध सरदार इस मुग (चौदहवी सदी के अन्त) में स्वतन्त्र हो गये और उनका चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा।

यहां यह लिख देना भी आवश्यक है, कि तिब्बत के बौद्ध प्रचारक इस समय अपने घर्म का प्रचार करते हुए मंगोलिया भी जाने छगे थे। सिन्किआंग में अपने धर्म प्रचार का कार्य करते हुए तिब्बत के मिक्षु मंगोलिया गये थे, और वहां उन्होंके विविध मंगोल सरदारों व जनता को अपने धर्म में दीक्षित किया था। विक्रम शिला के प्रसिद्ध आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने तिब्बत के बौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार किया था। नई धार्मिक स्फूर्ति से अनुप्राणित होकर तिब्बत के बौद्ध मिक्षु सुदूर मंगोलिया मे अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे। हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं, कि अन्यतम मंगोल सरदार गुश्रीखान द्वारा ही तिब्बत में दलाई लामा के शासन का सूत्रपात हुआ था।

चौदहवी सदी के अन्त से सतरहवी सदी के मध्य भाग तक मंगोलिया का चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा। १६४४ में जब मंचुरिया के निवासी मञ्च लोगों ने चीन पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया, तो मंगोल लोगों का साहाय्य भी उन्हें प्राप्त था। अनेक मंगोलियन सरदार मञ्च आकान्ताओं के साथ बे। यही कारण है, कि सम्राट् कांग हुसी (१६६१-१७२२) ने जब सम्पूर्ण चीन पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर अपने विशाल साम्राज्य को संगठित किया, तो मंगोलिया का प्रदेश भी उसके अन्तर्गत था । बाह्य और आभ्यन्तर दोनों मंगोलिया मञ्चू सम्राटों की अधीनता में थे । मञ्चु शासन में चीनी लोगो ने मंगीलिया में अपनी बहत सी नई बस्तियां बसाईं। आभ्यन्तर मंगोलिया के अनेक प्रदेश कृषि के लिये उपयक्त है। चीनी लोगों ने इनमें आबाद होकर खेती प्रारम्भ की। बाह्य मंगोलिया में बहुत से चीनी लोग व्यापार के लिये जाने लगे । इस प्रदेश में ऊने, खाल, फर आदि प्रचर परिमाण में मिलती थी । चीनी व्यापारी इनको खरीद कर मुनाफा उठाने के लिये तत्पर हुए । चीनी सरकार ने यह भी यंत्न किया, कि मंगी-लिया के विविध कबीलों पर अपने शासन को सुदृढ़ रूप से स्थापित करे और मंगोल लोगों को अपनी सेना में भरती करे। बहुत से चीनी महाजन भी इस काल में बाह्य मंगोलिया गये और मंगोलियन लोगों की सरलता से अनुचितं लामें उठाने लगे । इस दशा में यह स्वाभाविक थां, कि मंगोलियन लोगों में चीनी शासन के प्रति असन्तोष उत्पन्न हो ।

१९११ में जब चीन में राज्यकान्ति हुई, तो बाह्य मंगोलिया ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। रूस उसकी पीठ पर था। भौगोलिक दृष्टि से रूस बाह्य मंगोलिया के अधिक समीप था और उसके रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी विद्यमान थे। इस दशा में १९१२ में रूस ने बाह्य मंगोलिया को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत कर लिया। १९१३ में चीन की नई रिपब्लिकन सरकार ने रूस के साथ समझौता किया, जिसमें रूस ने चीन की नई सरकार को स्वीकृत किया और बदले में चीन ने बाह्य मंगोलिया की स्वतन्त्र स्थित को मान लिया। बाह्य मंगोलिया का यह नया स्वतन्त्र राज्य स्वामाविक रूप से रूस के प्रभाव में था

और इसकी स्वतन्त्र स्थिति रूसकी कृपा पर भी निर्भर थी। १९१७ में रूसमें राज्य-कान्ति हुई और जार के एकतन्त्र शासन का अन्त होकर समाजवादी रिपब्लिक की स्थापना हुई । यह स्वाभाविक था, कि रूस की इन घटनाओं का असर मंगोलिया पर भी पड़े। १९२१ में बाह्य मंगोलिया में भी समाजवादी ऋान्ति हो गई और रूस की सहायता से वहां समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार नई सरकार का संगठन हुआ । चीन के लिये यह बात बहुत चिन्ताजनक थी । यद्यपि १९१३ की सन्धि द्वारा चीन की रिपब्लिकन सरकार ने बाह्य मंगोलिया की स्वतन्त्र स्थिति की स्वीकार कर लिया था, पर अब तक भी यह देश चीन का ही एक अंग माना जाता था । इसकी स्थिति चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र राज्य के समान थी । इस दशा में बाह्य मंगोलिया में समाजवादी सरकार की स्थापना होना चीन के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक था । १९२४ में रूस और चीन में एक नई सन्धि हुई, जिसमें चीन ने बाह्य मंगोलिया की कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृत किया और बदले में रूस ने यह मान लिया कि यह प्रदेश चीन का ही एक अंग है, पर क्रियात्मक दृष्टि से बाह्य मंगोलिया का सम्बन्ध इस समय चीन की अपेक्षा रूस के साथ अधिक था। १९२४ में बाह्य मंगोलिया के शासन और सामाजिक व्यवस्था का समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार पूनः संगठन किया गया । इस प्रदेश में अब तक बौद्ध संघ का प्रभाव बहुत अधिक था। बहुत सी भूसम्पत्ति बौद्ध मठों के स्वामित्व में थी। नई स्थापित हुई मंत्रोलियन पीपल्स रिपब्लिक ने सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर लिया। इससे बौद्ध मठो के प्रभाव में बहुत कमी आ गई। मंगो-लियन रिपब्लिक के आर्थिक जीवन का निर्माण समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार होने से इस देश की अवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया । जब चीन में कुओमिन्तांग दल का जोर बढ़ा और १९२७ में कम्युनिस्टों और कुओमिन्तांग सरकार में विरोध शुरू हुआ, तो यह स्वाभाविक था कि चीन और रूस के सम्बन्ध कट हो जावें। इस दशा में मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गई और चीन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही रह गया।

आभ्यन्तर मंगोलिया पर चीन का आधिपत्य कायम रहा । १९११ में मञ्चू शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना होनेपर इसे तीन प्रान्तों में विभक्त किया गया, जिनके नाम चहर, सुईयुआन और निगृहि सआ हैं। इन प्रदेशों में चीनी लोग मञ्चू शासन के युग में ही बड़ी संख्या में बसने शुरू हो चुके थे। १९११ के बाद इस प्रवृत्ति में और अधिक वृद्धि हुई। मंगोल लोग मुख्यतया पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करते थे। चीनी किसानों का आधिक क्षेत्र में मुकाबला कर सकना उनके लिये सुगम नहीं था। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि धीरे धीरे आभ्यन्तर

मंगोलिया की सब भूमि चीनी लोगों के हाथों में आती गई। १९३१ तक यह वक्सा आ गई थी, कि मंगोल लोग दो तिहाई के लगभग भूमि पर अपना स्वामित्व लो चुके थे। मंगोलों और चीनियों में विरोध निरन्तर बढ़ता जाता था। इस दशा का जापान ने चीन में अपने उत्कर्ष के लिये किस प्रकार उपयोग किया, इस पर हम अगले एक अध्याय में यथास्थान प्रकाश डालेंगे। यहा इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि १९३१ में जापान ने मञ्चूरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना सुरू कर दिया था और यह स्वाभाविक था, कि मञ्चूरिया के बाद जापान मंगोलिया को अपने प्रभुत्व में लाने का उद्योग करे।

#### दसवां अध्याय

# कुओमिन्तांग दल का चीन में उत्कर्ष

### (१) कुओमिन्तांग दल

मञ्च शासन का अन्त कर लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना करने के उद्देश्य से डा॰ सन यात सेन ने तुंग मेग हुई नाम की जिस कान्तिकारी संस्था का निर्माण किया था, उसका उल्लेख पहले किया जा जुका है। १९११ की राज्यकान्ति से पूर्व यह सस्था एक गुप्त समिति के रूप में थी। रिपब्लिक की स्थापना के बाद इसे गुप्त रूप के कार्य करने की आवश्यकता नहीं रही । पर जब १९१३ में यजान शीं काई ने पेकिय सरकार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, तो डा॰ सनयात सेन के दल के लिये अपना कार्य करना कठिन हो गया। रिपब्लिक की स्थापना के बाद १९१२ में डा० सन यात सेन ने अपने अनुसायियों को कुओमिन्तांग दल के रूप में संगठित कर लिया था। हिन्दी में हम इस दल को 'राष्ट्रीय जनता दल' कह सकते हैं। युआन शी काई ने कूओमिन्तांग दल को गैर काननी घोषित कर दिया था। इसके अनेक नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे और अनेक लोगों को चीन से आगकर विदेशों में आश्रय लेने की आवश्यकता हुई थी। युआन शी काई का चीन पर एकाधिपत्य देर तक कायम नही रहा । १९१६ में उसकी मृत्यु के बाद चीन के विविध प्रदेशों में अव्यवस्था शरू हो गई। विभिन्न सिपहसालार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने लगे। इस स्थिति से लाक उठाकर डा० सन यात सेम ने दक्षिणी चीन में अपनी शक्ति की पून: स्भापना की. और कैन्टन को राजधानी बनाकर कुओमिन्तांग दल की सरकार का संगठन किया गया। १९२६ से कैन्टन की इस कुओमिन्तांग सरकार के उत्कर्व का प्रारम्भ हुआ और कुछ वर्षों में प्रायः सम्पूर्ण चीन कुओमिन्तांग दल के शासन में अत् गवा।

संगठन-शुरू में कुओमिन्दांग दल का संगठन सुव्यवस्थित नहीं था। को लोक डा॰ सन बात सेन को अपना नेता मानते थे, उसके प्रति भक्ति रखते थे, वे ही इस दल में सम्मिलित थे, सर्वसाधारण जनता में इसके सिद्धान्तों का अधिक प्रवाद नहीं

था। यही कारण है, कि कैन्टन सरकार का प्रभुत्व सम्पूर्ण दक्षिणी चीन में भी स्वीकृत नहीं किया जाता था । दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों के सिपहसालार जिस अंश तक उचित समझें, उसी अंश तक वे कैन्टन सरकार के प्रभत्व को स्वीकार करते थे। इस दशा में डा॰ सन यात सेन ने कुओमिन्तांग दल के पूनः संगठन पर ध्यान दिया । इस कार्य में रूस के कम्यनिस्ट दल का सहयोग लिया गया । १९१७ में रूस में ऋन्ति द्वारा बोल्शेविक व कम्यनिस्ट सरकार की स्थापना हो गई थी और रूस की नई सरकार समाज संगठन के कतिपय नवीन सिद्धान्तों के अनुसार अपने देश का शासन सूत्र संचालित करने में तत्पर थी । १९२३ में डा० सन यात सेन ने रूस की सरकार से सहयोग प्राप्त किया और माइकेल बोरोडिन नामक रूसी कम्युनिस्ट कुओमिन्तांग सरकार का सलाहकार बनकर कैन्टन पहुंच गया । उसने कुओमिन्तांग दल के पुनः संगठन पर विशेष रूप से ध्यान दिया । इसके लिये रूस की कम्यनिस्ट पार्टी को आदर्श के रूप में रखा गया। यह व्यवस्था की गई, कि चीन में सर्वत्र कुओमिन्तांग दल की शाखाएं स्थापित की जावें, इन स्थानीय कमे-टियों के बाकायदा सदस्य हों, जो एक निश्चित प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करें। स्थानीय कमेटियां अपने पदाधिकारियों को स्वयं निर्वाचित करें। दो सप्ताह में एक बार स्थानीय कमेटी की नियमित रूप से बैठक की जाय । कमेटियों के आय व्यय को नियम पूर्वक रखा जाय और उसके ऑडिट की भी व्यवस्था की जाय । स्थानीय कमेटियों का यह प्रधान कर्त्तव्य हो, कि वे अपने अपने क्षेत्र में कुओमिन्तांग दल के सिद्धान्तों का प्रचार करें। स्थानीय कमेटियों के ऊपर तहसील, जिला और फिर प्रान्त की कमेटियों का संगठन किया गया। सबसे ऊपर अखिल चीन कुओमिन्तांग कमेटी बनाई गई. जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय कमेटियां करती थीं। यंह भी व्यवस्था की गई, कि कूओिमन्तांग दल की राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाय। १९२४ में कुओमिन्तांग दल की महासमा का पहला अधिवेशन बड़े समारोह के साथ किया गया, जिसमें सब स्थानों से प्रतिनिधि एकत्र हए । चीन की आन्तरिक राजनीतिक अव्यवस्था के कारण १९२५ में कोई अधिवेशन होना सम्भव नहीं हुआ । दूसरा अधिवेशन १९२६ में हुआ और तीसरा १९२९ में।

कुओमिन्तांग महासभा का अध्यक्ष डा० सन यात सेन को चुना गया। यह व्यवस्था की गई, कि वह आजीवन दल का प्रधान बना रहे। डा० सन यात सेन ने चीन में लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना के लिये जो असाधारण कतृ त्व प्रदर्शित किया था और कुओमिन्तांग दल में उसकी जो विशिष्ट स्थिति थी, उसे दृष्टिमें रखकर यह व्यवस्था की गई, कि दल की महासभा में स्वीकृत किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का उसे अधिकार हो और केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की निय्क्ति उसकी सहमति द्वारा ही की जाय।

कुओमिन्तांग दल के सिद्धान्त-१९२४ में जब कुओमिन्तांग दलकी पहली महासभा हुई, तो उसमें दल के सिद्धान्तों व आदर्शों को स्वीकृत किया गया। इसका आधार डा॰ सन यात सेन के विचार थे, जिन्हें उसने समय समय पर अपने व्याख्यानों व पुस्तिकाओं में प्रतिपादित किया था। कुओमिन्तांग दल के सिद्धान्तों को इस प्रकार संक्षेप में लिखा जा सकता है- गिकी क्रिकी

- (१) राष्ट्रीयता इस दल का प्रथम व मरूप सिद्धान्त था।. डा॰ सन पात सेन का यह विश्वास था, कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भलीभांति विकास नही होगा, तब तक न तो देश के शासन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और न ही चीन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा । वह बहधा कहा करता था, कि चीनी जनता की दशा रेत के एक ऐसे ढेर के समान है, जिसके प्रत्येक कण एक दूसरे से पूरी तरह मिळते हैं, पर उन्हें एक दूसरे से मिळाकूर एक शक्ति बना देने के लिये सीमेन्ट का अभाव है । सांस्कृतिक दृष्टि से चीन में एकता है, इसका यह परिणाम अवश्य हुआ है, कि चीन के विविध निवासी रेत के कणों के समान एक दूसरे से मिलते जलते है । पर राष्ट्रीयता ही एक ऐसा तत्त्व है, जो सीमेन्ट के समान उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ कर एक जबर्दस्त ताकत बना सकती है। डा॰ सन यात सेन यह भी अनुभव करता था, कि चीन में राष्ट्रीयता को विकसित करने के लिये यह बहुत आवश्यक है, कि उनमें विदेशी राज्यों के प्रभत्त्व के विरुद्ध भावना को उल्पन्न किया जाय । डा॰ सन यात सेन विदेशी राज्यों का विरोधी नही था, पर वह विदेशी साम्राज्यवाद को सहन करने के लिये तैयार नही था। वह कहा करता था, कि विदेशी राज्य चीन को ऐसी स्थिति में लाते जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी दशा औपनिवेशिक राज्यों से भी हीन होती जाती है। पर चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनने से तभी बचाया जा सकता है, जब कि चीन के लोग अपने देश के प्रति प्रेम करने लगें, अपने कुल व गांव के प्रति जो भिक्त की भावना उनके हृदयों में विद्यमान है, वह चीनी राष्ट्र के प्रति हो जाय । निःसन्देह चीन में पांच विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है, पर यदि चीनी राष्ट्र में इन पांचों जातियों को एक सदश स्थान प्राप्त हो, तो चीन के सब निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित कर सकना जरा भी कठिन नहीं है।
- (२) लोकतन्त्र शासन कुओमिन्तांग दल का दूसरा सिद्धान्त था। मञ्जू शासन का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करने में डी० सन यात सेन का विशेष

कर्त स्व था । पर वह यह भलीभांति अनुभव करता था, कि चीन की विशेष परि-स्थितियोंको दिष्टमें रखते हए यह आवश्यक है, कि चीन की सरकार बहुत मजबूत हो । जनता का उस पर नियन्त्रण अवश्य हो, पर सरकार के पास इतनी शक्ति होनी चाहिये. कि वह देश में शान्ति और व्यवस्था को भलीभांति कायम रख सके । इस लिये डा॰ सन यात सैन का यह विचार था, कि पूर्ण लोकतन्त्र शासन की स्थापना होने से पूर्व चीन को तीन दशाओं में से गजरना होगा । सबसे पहले केन्द्रीय चीनी सरकार की सैन्य शक्ति को इतना प्रबल बनाना होगा, कि वह विविध प्रान्तीय सिपह-सालारों के साथ लोहा लेकर उन्हें अपना वशवर्ती बना सके । सैन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा जब चीन एक केन्द्रीय सरकार के अधिपत्य में आ जायगा, तो धीरे धीरे जनता को लोकतन्त्र शासन की शिक्षा देनी होगी। केन्द्रीय सरकार में लोकतन्त्र संस्थाओं की स्थापना से पूर्व प्रान्तों व जिलों में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना होगा । प्रान्तीय सिपहसालारों की सत्ता का अन्त हो कर जो जो प्रदेश केन्द्रीय सरकार की अधीनता में आते जावेंगे. उनमें लोकतन्त्र शासन का प्रारम्भ किया भायगा और इस शासन में कुओमिन्तांग दल की प्रधानता रहेगी । यही दल चीन में इतना सुव्यवस्थित और संगठित था, कि देश के शासन को संभाल सकता था। अबप्रान्तों में लोकतन्त्र सासन भलीभांति विकसित हो जायगा, तब केन्द्रीय सरकार को भी लोकतन्त्र सिद्धान्तों के अनुसार संगठित कर सकता सम्भव होगा।

(३) जनता की आधिक उन्नित कुओमिन्तांग दल का तीसरा सिद्धान्त था। जीन की बहुसंस्थक जनता देहातों में नियास करती थी और खेती द्वारा अपना निर्वाह करती थी। अतः डा॰ सन यात सेन का यह विचार था, कि कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धान्त जीन के लिये विशेष हितकर नहीं हो सकते। समाजवादी कान्ति के लिये यह आवश्यक है, कि ज्यावसायिक उन्नित मलीमांति हो जुकी हो और देश में पूंजीपतियों और मजदूरों की दो श्रेणियों का स्पष्टतया विकास हो गया हो। यह दशा अभी चीन में नहीं आई थी, अतः डा॰ सन यात सेन का यह विचार था, कि कुओमिन्तांग दल को देहातों की किसान जनता की आधिक उन्नित पर विशेष ध्यान देना चाहिये, और इसीसे चीन की आधिक समस्या को हल किया जा सकता है। डा॰ सन यात सेन कम्युनिस्ट नहीं था, यद्यपि उसने अपने दल का संगठन करते हुए रूस के कम्युनिस्ट नेताओं का सहयोग प्राप्त किया था। शुरू में इस दक्त में चीनी कम्युनिस्ट भी बड़ी संस्था में सिम्मिलित हुए। पर जी झ ही ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई, कि कम्युनिस्ट लोगों के लिये कुओमिन्तांग दल में रह सकता सम्बच नहीं रहा।

बार सम बाब सेन और कुबोसिनसाम बस-१९२० में कुबोमिन्सीन दल ने

कैन्टन में अपनी सरकार को सुदृढ रूप से स्थापित कर लिया था। १९२३ तक माइ-केल बोरोडिन के सहयोग से इस दल का संगठन भी बहुत दृढ़ हो गया था। इसके और चीन के कम्युनिस्ट लोगों का सहयोग कुओमिन्तांग दल को प्राप्त था। इसके कारण कुओमिन्तांग दल में दो प्रकार की प्रवृत्तियां विद्यमान थीं। कुछ लोग कि-सानों और मजदूरों को संगठित करने के लिये प्रयत्नशील थे। डा० सन यात सेन को इनके साथ सहानुभूति थी। पर कैन्टन के घनिक व्यापारी कुओमिन्तांग में सम्मिलित होते हुए भी किसानों और मजदूरों की शक्ति को चिन्ता की दृष्टि से देखते थे। परिणाम यह हुआ, कि उन्हों ने अपनी पृथक स्वयंसेवक सेना का संगठन किया और इस सेना को सुसज्जित करने के लिये विदेशी राज्यों से अस्त्र शस्त्र मंगाये। पर डा० सन यात सेन का मुकाबला करने में ये घनिक व्यापारी लोग सफल नहीं हो सके। इनके अस्त्र शस्त्रों को जब्त कर लिया गया और डा० सन यात सेन कैन्टन सरकार में अपने प्रभुत्व को स्थापित रखने में समर्थ हुआ।

अब डा॰ सन यात सेन ने यह प्रयत्न किया, कि पेकिंग सरकार से समझौता कर चीन में राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया जाय। उसका विचार था, कि व पेई फु के खिलाफ तुआन ची जुई, चांग त्सो लिन और फेंग य हि सआंग के साथ समझौता करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा सकती है, जिससे पेकिंग और कैन्टन की सरकारें संयुक्त हो जावें। इसी उद्देश्य से उसने कैन्टन से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। १९२५ के शुरू में वह पेकिंग पहुंच गया, पर वहां जाकर उसे घोर निराशा का सामना करना पड़ा। उत्तरी चीन के महत्त्वाकांक्षी व प्रबल सिपहसालारों के साथ उसका समझौता नहीं हो सका। १२ मार्च १९२५ को पेकिंग में ही उसकी मत्य हो गई। १००० भारी

डा० सन यात सेन की मृत्यु के कारण कुओमिन्तांग दल की शक्ति घटी नहीं, उसमें और भी अधिक वृद्धि हुई। लोगों ने समझा, डा० सन यात सेन एक महापुरुष था, जिसने अपना सारा जीवन ही देशकी उन्नतिमें स्वाहा कर दिया था। देश का कल्याण इसी में हैं, कि उसके दरसाये हुए मार्ग का अनुसरण करे। उसके जीवन कालमें अनेक लोग कुओमिन्तांग दलमें ऐसे भी थे, जो उसके विरोधी थे। परअब लोगों ने उसके सिद्धान्तों को आदर्श रूप से स्वीकार किया। जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी को और रूस में लेनिन को अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही चीन की जनता ने सन यात सेन के प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव प्र-दिश्ति करने शुरू किये। शिक्षणाल्यों, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में उसके चित्रों की स्थापना की गई और अनेक श्रद्धालु लोग पुष्प आदि की भेंट द्वारा इन चित्रों की पूजा करने में भी तत्पर हुए। सन यात सेन की पुस्तकों का लोग

धर्मप्रन्थों के समान आदर करने लगे और उसके नाम व आदर्शों के कारण कुओ-मिन्तांग दल में नई स्फृर्ति और नवजीवन का संचार हुआ।

### (२) राष्ट्रीय एकता की स्थापना \१५७

कैन्टन में अपनी सरकार को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने के बाद कुओ-मिन्तांग दल के सम्मुख मुख्य कार्य यह था, कि सम्पूर्ण चीन को एक शासन की अधीनता में लाने का प्रयत्न किया जाय। समझौते द्वारा यह बात सम्भव नही की। इसके लिये डा॰ सन यात सेन ने जो प्रयत्न किया था, वह असफल हो चुका था। अब कुओमिन्तांग सरकार के सम्मुख केवल यही मार्ग शेष था, कि वह सैन्यशक्ति का प्रयोग कर चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना का उद्योग करे। **३९**२६ में कैन्टन सरकार की सेनाओं ने उत्तर की ओर अपनी विजय यात्रा प्रारम्भ की । इन सेनाओं का प्रधान सेनापित चियांग काई शेक था । उसका जन्म १८८७ में चेकिआंग प्रान्त में हुआ था। बचपन में ही वह कान्तिकारी विचारो के सम्पर्क में आ गया था। उसकी शिक्षा सैनिक ढंग पर हुई थी। चीन में सैनिक श्विक्षा प्राप्त कर चकने पर वह उच्च सैनिक शिक्षा के लिये जापान गया था। डा॰ सन यात सेन के सम्पर्क में आकर वह उसका कट्टर अनुयायी बन गया था.। १९१७ की बोल्शेविक कान्ति के बाद उसने रूस की भी यात्रा की थी और वहा रहकर उसने समाजवादी व्यवस्था का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया था। समाजवाद के प्रति उसके हृदय में आदर का भाव था, पर वह स्वयं कम्युनिस्ट नहीं बनाथा। डां० सन यात सेन की प्रेरणा से उसने व्हाम्पोआ नामक स्थान पर एक मिलिटरी एकेडमी की स्थापना की थी। इस एकेडमी में कुओमिन्तांग दल के नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उन्हें सैनिक अफसर का पद ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता था। चियांग काई शेक केवल सैनिक दिष्ट से ही सुशिक्षित नही था, साथ ही वह आधुनिक युग की प्रवित्तयों से भी भली भांति परिचित था। चीन के प्राचीन ग्रन्थों के साथ साथ उसने कानन और आधिनक ग्रम्थों का भी भलीभांति अनुशीलन किया था।

उतरी चीन पर कैन्टन सरकार की सेनाओं के आक्रमण की योजना रूसी सैनिक सलाहकार जनरल ब्लूचर द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना के अनुसार पहले हैंको पर आक्रमण किया गया। हैको पर कब्जा करने में चिआंग काई शेक की सेना-कों को कोई कठिनाई नही हुई। इसके बाद नानिकंग और शंघाई पर आक्रमण किया गया, और इन दोनों नगरों को भी विजय कर लिया गया। इस प्रसंग में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, कि कैन्टन सरकार की सेनाओं के अितरिक्त कुओिम-तांग दल के प्रचारक भी इस समय चीन में बहुत प्रयत्नशील थे। सेनाओं से आगे आगे ये प्रचारक चलते थे, और जनता को अपने दल के मन्तव्यों का भली-भांति बोध कराते जाते थे। राष्ट्रीय एकता की बात चीन की सर्वसाधारण जनता को बहुत आकर्षक प्रतीत होती थी और वह कैन्टन सरकार की सेनाओं का विरोध नहीं करना चाहती थी।

पर इसी समय कुओमिन्तांग दल के आन्तरिक विरोधों ने गम्भीर रूप धारण करना शरू कर दिया था। कम्युनिस्ट लोग कुओंमितांग दल में सम्मिलित थे और वे इस समय सर्वसाधारण चीनी जनता में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने में तत्पर थे। बोल्शेविक कान्ति के बाद मोस्को में सन यात सेन युनिवर्सिटी के नाम से एक नई संस्था की स्थापना हुई थी, जिसमें चीनी विद्यार्थी बहुत बड़ी सहया में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ये विद्यार्थी जब रूस से उच्च शिक्षा प्राप्त करके चीन वापस आते थे, तो स्वाभाविक रूप से कम्यनिस्ट सिद्धान्तों के प्रचार का उद्योग करते थे। हैको की विजय के बाद वहां कुओमिन्तांग दल का जो शासन स्थापित हुआ था, उसमें कम्युनिस्टों का बहुत जोर था। कम्युनिज्म के विरोधी कुओमिन्तांग दल के सदस्य इस बात से बहुत चिन्तित थे। चियाग काई शेक की इन लोगों के साथ सहानुभूति थी। कम्युनि-ज्म के साथ सहानुभृति रखने वाले चीनी युवक जहा एक तरफ अपने देश में समाज-बादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, वहां साथ ही विदेशी राज्यों का प्रभुत्व भी उन्हें किसी प्रकार भी सह्य नहीं था। इस समय यूरोप के प्रमुख राज्य रूस की कम्युनिस्ट सरकार के प्रबल विरोधी थे। उनमें परस्पर संघर्ष भी जारी था। इस दशा में चीन के कम्युनिस्ट भी यदि पाश्चात्य देशोंके प्रति विद्वेष का भाव रखते हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। इसीलिये जब मार्च,१९२७ में क्रओमिन्तांग दल की सेनाओं ने नानिकग पर कब्जा किया, तो चीनी नवयवकों ने विदेशी लोगों पर भी आक्रमण किये। बहुत से पाश्चात्य लोग इस हमले में मारे गये। यदि षाक्चात्य जहाज इस समय हस्तक्षेप न करते, तो शायद विदेशी लोगों के लिये नान-किंग से अपनी जान बचाकर निकल सकना भी कठिन हो जाता । नानिकंग पर कुओमिन्तांग सेनाओं का कब्जा हो जाने के बाद ब्रिटेन, फांस, जापान आदि विदेशी राज्यों ने यह मांग की, कि जिन सेनापितयों व सैनिकों के कारण विदेशी लोगों पर हमले हए है, उन्हें दण्ड दिया जाय और विदेशी राज्यों को इन हमलों से जो क्षति क्कुई है, उसके लिये उपयुक्त हरजाना दिया जाय । विदेशी राज्यों की इन मांगों के कारण कुओमिन्तांग सरकार को एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। चिमांग नाई शेक व उसके अनुयायी स्वयं कम्युनिस्ट लोगों से परेशान थे। उन्होंने

इस बात का आश्वासन दिया, कि वे कम्युनिस्ट लोगों को वश में रखने के लिये सब उचित कार्यवाई करेंगे। इस समय से कम्युनिस्टों और चिआंग काई शेक के अनु-यायियों में विरोध निरन्तर बढ़ता गया। कुओमिन्तांग दल के दक्षिण और बाम पक्षों में इस समय जो संघर्ष शुरू हुआ, चीन के इतिहास में उसका बहुत अधिक महत्त्व है। इस संघर्ष के कारण चियाग काई शेक कम्युनिज्म का प्रबल विरोधी बन गया और इस सिद्धान्त को विनष्ट करना उसने अपना मुख्य कार्य बना लिया।

नानिकग पर कब्जा हो जाने के बाद उसे ही कुओमिन्तांग सरकार की राजधानी बनाया गया । कम्युनिस्ट लोग हैको व उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बहत प्रबल थे। चियांग काई शेक ने उनके खिलाफ सस्त कार्रवाई की। बहुत से कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया । इनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी। सैकड़ों कम्युनिस्ट विद्यार्थियों को प्राणदण्ड दिया गया। रूस के जो कम्युनिस्ट चीन में कार्य कर रहे थे , उन्हें अपने देश वीपस लौट जाने के लिये विवस होना पडा । अपने विरोधियों को विनष्ट कर १९२८ में चियांग काई शेक ने उत्तर में पेकिंग की ओर प्रस्थान किया। इस समय पेकिंग पर मञ्चिरिया के सिपहसालार चांगत्सो लिन का अधिपत्य था । वह चियांग काई शेक की सेनाओं का मुकाबला नही कर सका । जुन, १९२८ में पेकिंग पर कुओमिन्तांग दल का कब्जा हो गया । चांग त्सी लिन ने अपनी सेनाओं को साथ लेकर मञ्चिरिया की तरफ प्रस्थान किया, पर अभी वह अपनी (मञ्चिरिया की) राजधानी मुकदन नहीं पहुंच पाया था, कि मार्ग में एक बॉम्ब द्वारा उसकी मृत्य हो गई। चियांग काई शेक का विचार था, कि इस समय मञ्चरिया पर भी आक्रमण किया जाय और उसे भी जीत कर कुओमिन्तांग सरकार के शासन में ले आया जाय । पर दक्षिणी मञ्चिरिया जापान के प्रभाव में था। जापानी लोग नही चाहते थे, कि चियांग काई शेक की सेनाएं इस प्रदेश पर आक्रमण करें। उनके विरोध के कारण कुओमिन्तांग सरकार की सेनाओं ने निश्चय किया, कि अभी मञ्चिरिया पर आक्रमण करने का यत्न न किया जावे । चांग त्सो लिन की मृत्यु के बाद उसका लड़का चांग हु सुएह - लिआंग मंचूरिया का सिपह-सालार बना । वह कुंओमिन्तांग सरकार के साथ समझौता करने के लिये तैयार था । परिणाम यह हुँआ, कि युद्ध के बिना ही मञ्चूरिया पर कुओमिन्तांग सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया।

पेकिंग की विजय और मञ्चिरिया पर आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि इस समय (१९२८) में सारे चीन पर एक सुव्यवस्थित सरकार का शासन कायम हो गया था। चीन के विविध प्रदेशों में अभी तक भी अनेक ऐसे सिपहसालारों की सत्ता विद्यमान थी, जो कुओमिन्तांग सरकार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने के लिये उद्यत रहते थे। चियाण काई शेक को अनेक बार इन सिपहसालारों के साथ भयंकर युद्ध लड़ने पड़े। इनके अतिरिक्त कम्युनिस्ट लोग भी अनेक प्रदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्मशील थे। किआंगसी, आन्हुई और फूकिएन प्रान्तों के अनेक प्रदेशों पर १९३० से १९३३ तक कम्युनिस्ट लोगों का श्रभुत्व रहा। १९३० में कुछ सुमय के लिये कम्युनिस्टों ने हूनान प्रान्त की राजधानी पर भी अपना कब्जा कायम कर लिया था। चियाण काई शेक ने कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचण्ड रूप से सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। पूर्वी चीन के धनपित लोग इस कार्य में उसकी दिल खोलकर सहायता कर रहे थे। अनेक सिपहसालारों और कम्युनिस्ट लोगों की सत्ता के कारण यह कह सकना कठिन हैं, कि १९२८ के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी। पर इसमे सन्देह नहीं कि कुओमिन्ताग दल के कर्तृत्व के कारण चीन राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो रहा था।

### (३) नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार

सरकार का संगठन—पेकिंग की विजय के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता बहुत अंशों में स्थापित हो गई थी। डा॰ सन यात सेन द्वारा चीन की उन्नति के लिये जो प्रोग्राम बनाया गया था, उसका पहला भाग पूर्ण हो गया था। अब कुओमिन्तांग दल के सम्मुख अगला कार्य यह था, कि सरकार का व्यवस्थित रूप से संगठन किया जाय और लोकतन्त्र के मार्ग पर आगे बढ़ा जावे। अब चीन की राजधानी नानिकंग निश्चित की गई। कुओमिन्तांग दल का उत्तरी चीन पर अधिक प्रभाव नही था। पेकिंग में उन लोगों की बहुसंख्या थी, जो नई प्रवृत्तियों के विरोधी थे। इसीलिये १९११ में भी सुधारवादी व कान्तिकारी लोगों ने यह प्रयत्न किया था, कि चीन की राजधानी पेकिंग के बजाय नानिकंग को बनाया जाय। पर युआन शी काई के कारण चीनी जनता की यह इच्छा किया में परिणत नही हो सकी थी। अब कुओमिन्तांग दल नानिकंग को चीन की राजधानी बनाने में सफल हुआ। धीरे-धीरे विदेशी राजदूत भी पेकिंग को छोड़कर नानिकंग चले आये।

अगस्त, १९२८ में कुओमिन्ताग पार्टी की सेन्ट्रल एग्जीक्यृटिव कमेटी की बैठक इस उद्देश्य से हुई, कि नई चीनी सरकार की शासन व्यवस्था व संगठन के सम्बन्ध में निर्णय किया जाथ। इस समय चीन के शासन का संगठन जिस ढंग से किया गया, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—(१) सरकार पर कुओमिन्तांगू पार्टी का प्रभुत्व रहे। (२) सरकार पर नियन्त्रण रखने और राज्य की नीति का निर्धान

रण करने के लिये एक सेन्टल पोलिटिकल कौंसिल का संगठन किया जाय। इस कौंसिल के सदस्य निम्न लिखित प्रकार से रहें-क. कुओमिन्तांग दल की सेन्ट्रल एग्जीक्यटिव कमेटी के सब सदस्य, और स्न. सेन्ट्रल स्टेट कौसिल के सब सदस्य। सेन्ट्रल स्टेट कौसिल के सदस्यों की संख्या ३५ थी और इन्हें व कुओमिन्तांग दल की केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों को मिलाकर राज्य की केन्द्रीय राजनीतिक सभा (सेन्ट्ल पोलिटिकल कौसिल) के निर्माण की व्यवस्था की गई थी । इस प्रकार राज्य की केन्द्रीय सभा में कुओमिन्तांग दल का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था। (३) राज्य की केन्द्रीय सरकार में पांच विभाग (युआन) हों, शासन यआन, व्यवस्थापक युआन, न्याय युआन, परीक्षा युआन और नियन्त्रण युआन । पाक्चात्य राज्यों की सरकार में शासन, व्यवस्थापन और न्याय-ये तीन विभाग बनाये जाते हैं, पर चीन में इन तीन विभागों के अतिरिक्त परीक्षा और नियन गण के दो अन्य विभाग भी कायम किये गये। ये दोनो नये विभाग चीन की प्राचीन परम्परा को दिष्ट में रखकर स्थापित किये गये थे, क्योंकि मञ्च शासन के काल में परीक्षा पद्धति और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर नियन्त्रण को बहत अधिक महत्त्व दिया जाता था। केन्द्रीय सरकार के समान प्रान्तों की सरकार का भी इस समय पून: संगठन किया गया और प्रान्तीय सरकारों के ऊपर नियन्त्रण रखने के लिये सेंटल पोलिटिकल कौंसिल के ढंग पर प्रान्तीय कौंसिलों की स्थापना की गई।

मई, १९३१ में चीन के लिये नया शासन विधान तैयार हुआ। १९३४ में, इसको संशोधित किया गया। १९३१ और १९३४ के शासन विधानों के अनुसार चीन की राज्यशिक्त सर्वसाधारण जनता में निहित थी और संविधान में जनता के जन्मसिद्ध अधिकारों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया था। ''प्रत्येक मनुष्य कान्न की दृष्टि में समान है, धर्म, नसल, लिङ्ग, जाति आदि के कारण नागरिकों की स्थिति और अधिकारों में कोई भेद नही किया जायगा, सब को निर्वाचन में समान रूप से वोट देने का अधिकार होगा; सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार को स्वीकृत किया जायगा, बशर्ते कि यह अधिकार सर्वजनिक हित का विरोधी न हो,'' इस प्रकार के जन्मसिद्ध अधिकार संविधान द्वारा स्वीकृत किये गये। राज्य के शासन में कुओमिन्तांग दल के प्रभुत्व को स्थापित किया गया, पर प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार भी दिया गया, कि वह इस दल का सदस्य बन सके। चीन के इस नये संविधान पर अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालने का इस कारण विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि कुओमिन्तांग सरकार को इस समय इतना अवकाश नहीं था, कि वह चीन में लोकतन्त्र शासन के विकास पर अधिक ध्यान दे सके न

उसके सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था, कि देश में अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को वश में लाकर किस प्रकार राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाय । नई सरकार का अधिपति चियांग काई शेक था और उसकी सब शक्ति अपने विरोधियों के साथ संघर्ष में लगी हई थी।

चियांग काई शेक के विरोधी—नानिकग की कुओमिन्तांग सरकार के अधि-पति चियाग काई शेक को जिन विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था, उन्हें निम्न लिखित विभागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) विभिन्न प्रदेशों के सिपहसालार लोग, जो अवसर पाते ही स्वतन्त्र होने के लिये उद्यत रहते थे, (२) कुओमिन्तांग दल के अन्तर्गत बाम पक्ष के लोग, और (१) कुम्युनिस्ट दल। इन तीनों विरोधी तत्त्वों का सक्षेप के साथ उल्लेख करना इसयुग (१९२९–३३) के चीनी इतिहास को समझने के लिये बहुत उपयोगी है।

१९२९ में चियांग काई शेक ने उद्योग किया, कि विभिन्न सिपहसालारों से बातचीत करके एक ऐसा समझौता किया जाय, जिससे वे नानिकग सरकार की अधीनता में रहते हुए उसके साथ सहयोग करने को उद्यत हों। पर इस प्रयत्न में उसे सफलता नहीं हो सकी। उसका मुख्य प्रतिस्वर्धी फेंग यू हि संआंग था। इस शक्तिशाली सिपहलासार का उल्लेख इस इतिहास में कई बार पहले किया जा चका है। चियांग काई शेक और फेंग य हि सआंग दोनों इस बात के लिये उत्सूक थे, कि मञ्चरिया के सिपहसालार चांग ह सुएह लिआंग और शान्सी प्रान्त के सिपहसालार येन ह सी शान का सहयोग प्राप्त करें। फेंग यू हि सआंग अपने प्रयत्न में आंशिक रूप से सफल हुआ और येन हुसी ज्ञान का सहयोग उसे प्राप्त हो गया। पर चांग ह सुएह लिआंग इस संघर्ष में उदासीन रहा। चियांग काई शेक इन दो शक्तिशाली सिपहसालारों को तभी परास्त कर सकता था, जब कि चांग ह सू-एह लिआंग जैसे किसी प्रबल सिपहसालार की सहायता उसे प्राप्त हो। अन्त में उसने मंच्रिया के सिपहसालार को यह आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया, कि फैग यु हिसआंग और येन हुशी शान को परास्त कर उनके प्रदेशों पर उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया जायगा। चांग हु सुएह लिआग की सहायता प्राप्त कर चियांग काई शेक ने अपने प्रतिद्वन्द्वी सिपहसालारों से परास्त किया। पर इस पराजय के बाद मंचरिया के सिपहसालार की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। यद्यपि वह नामको नानकिंग सरकारकी अधीनतास्वीकृतकरताथा, पर क्रियात्मक द्ष्टि से वह उत्तरी चीन के विशाल प्रदेश का स्वतन्त्र शासक था । चियांग काई शैक को इसी ढंग से अन्य भी अनेक सिपहसालारों के साथ संघर्ष करना पड़ा और इन संघर्षों को दष्टि में रखते हए यह स्वीकार करना पहेगा, कि वस्तूत: नानिकंग

सरकार की शक्ति सम्पूर्ण चीन में स्थापित नहीं थी। पेकिंग सरकार की पृथक् सत्ता का अन्त हो जाने के बाद भी अभी चीन एक नही हुआ था। उसमें पहले के समान ही आन्तरिक युद्ध जारी थे।

केवल उत्तरी चीन में ही नहीं, अपित दक्षिणी चीन में भी चियांग काई शेक के विरोधी विद्यमान थे। कुओमिन्तांग दल में जो वामपक्षी लोग थे, उनके प्रधान नेता वांग चिग वेई और चेन कुंग-पो थे । इन्होंने यत्न किया, कि चियांग काई शेक के खिलाफ फेंग यू हि संआंग और येन हुसी शान की सहायता करें। जब ये दोनों सिपहसालार परास्त हो गये, तो वामपक्षी नेताओं ने कैन्टन को राजधानी बनाकर अपनी पथक सरकार का संगठन कर लिया । क्वांगसी प्रान्त की सेनाएं इस प्रयत्न में उनकी पीठ पर थी । कैन्टन में एक नई सरकार का संगठन हो जाने के कारण चियांग काई शेक की स्थिति बहुत जटिल हो गई। यह सरकार भी अपने को कुओमिन्तांग दल का कहती थी और यह दावा करती थी, कि डा॰ सन यात सेन ने चीन में जिस क्रान्ति का प्रारम्भ किया था, उसे यही सरकार पूरा कर सकती है। १९३१ के प्रारम्भ में कैन्टन सरकार की सेनाओं ने नानिकी पर आक्रमण किया । इस समय जापान चीन में अपने प्रभुत्व के विस्तार में विशेष रूप से तत्पर था । विदेशी शृत्रु का मुकाबला करने के लिये कूओमिन्तांग दल के लिये वाम और दक्षिण पक्षी नेताओं ने यह उचित समझा, कि वे परस्पर मिलकर समझौता कर लें । इस लिये नार्नाकग सरकार का पूनः संगठन किया गया और शासन शक्ति का प्रयोग तीन व्यक्तियों के सुपूर्व कर दिया गया। तीन व्यक्तियों की इस कमेटी के सदस्य चियांग काई शेक, वांग चिंग वेई और ह हान मिन थे। इस कमेटी में चियांग काई शेक की शक्ति बहुत कम थी। पर वाम और दक्षिण पक्षों का यह सहयोग देर तक कायम नहीं रह सका । शीघ्र ही उनमें फुट पड़ गई और कूओमिन्तांग दल के वामपक्षी लोगों ने कैन्टन में अपनी पथक सरकार का फिर से संगठन कर लिया ।

चियांग काई शेक के विरोधियों में सबसे महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट लोग थे। १९२७ में इन्हें नष्ट करने के लिये जो प्रयत्न किये गये थे, वे सामयिक रूप से अवश्य सफल हो गये थे, पर उनके कारण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अन्त नहीं हो गया था। जिस समय कुओमिन्तांग दल की सेनाएं पेकिंग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थीं, कम्युनिस्टों को अपने उत्कर्ष का अवसर हाथ लग गया और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित कर लिया। कियांगसी प्रान्त के पर्वतों में आश्रय लेकर कम्युनिस्ट लोग उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। १९३३ के प्रारम्भ तक कम्युनिस्ट दल ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया

था और कियांगसी, आन्हुई और फूकिएन प्रान्तों के अनेक प्रदेशों पर उन्होंने अपना प्रभत्व स्थापित कर लिया था । इन प्रदेशों में कम्यनिस्ट आदर्शों के अनसार नई सामाजिक व्यवस्था भी कायम कर ली गई थी। बडी जमीदारियों का अन्त कर जमीन को किसानों मे बांट दिया गया था और सहोद्योग प्रणाली के अनुसार बैकों की स्थापना कर ली गई थी. ताकि क्रषकों और व्यावसायिक उत्पादकों को अपने कार्यों के लिये रुपये की प्राप्ति सुगम हो जाय । अफीम की खेती के लिये जो भूमि पहले प्रयोग में लाई जाती थी, वहां अब अनाज की खेती शुरू कर दी गई थी और अफीम की खेती को गैरकाननी घोषित कर दिया गया था। कम्यनिस्ट लोगों ने देश की आर्थिक उन्नति पर भी बहुत ध्यान दिया । सिचाई के लिये अनेक योजनाओं को किया में परिणत किया गया और निदयों की बाढों से खेतों की रक्षा करने के लिये अनेक व्यवस्थाएं की गईं। टैक्स की वसूली का ऐसा ढंग जारी किया गया, जिससे अमीरों पर टैक्स का बोझ अधिक हो और गरीबों को कम टैक्स देना पडे । शहरों में व्यावसायिक उन्नति पर भी कम्युनिस्ट लोगों ने विशेष ध्यान दिया। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि जनता की सहानुभति कम्युनिस्टों के पक्ष में हो गई और इस दल की स्थित उन प्रदेशों में बहुत अधिक सुरक्षित व सुदृढ़ हो गई, जो उसके कब्जे में थे।

कम्युनिस्टो को काबू में ला सकना चियांग काई शेक व उसकी सरकार के लिये सुगम कार्य नहीं था। यद्यपि उसकी सैन्यशिक्त कम्युनिस्ट लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक थी, पर अपने अधिकृत प्रदेशों में कम्युनिस्टों ने अपनी जड़ को इतनी दृढ़ता के साथ जमा लिया था, कि उन्हें परास्त करना बहुत कठिन था।

आग्तरिक सुधार-चियांग काई शेक का नानिकग सरकार के सम्मुख प्रधान कार्य यह था, कि देश के अन्दर विद्यमान विरोधी शिक्तयों को अपने वश में लाकर चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। इसीलिये उसे निरन्तर युद्धों में व्याप्त रहना पड़ा। पर फिर भी उसने देश के आन्तरिक सुधारों की उपेक्षा नहीं की। विविध सिपहसालारों और कम्युनिस्टों के साथ संधर्ष करते हुए भी उसने चीन में जिन अनेक सुधारों का सूत्रपात किया, उनका संक्षेप के साथ उल्लेख करना आवश्यक हैं। ये सुधार निम्नलिखित थे-(१) श्री टी० वी० सुंग के नेतृत्व में अर्थ विभाग का सुचार रूप से संगठन किया गया। चीन की आर्थिक समस्या अत्यन्त विकट थी। विदेशी कर्जों का उस पर भारी बोझ था। राजकीय आमदनी के अनेक महत्त्वपूर्ण साधन विदेशी राज्यों के पास जमानत के रूप में रखे हुए थ्रे। इस दशा में श्री सुंग ने जहां अनेक प्रकार से राजकीय आमदनी का बढ़ाने का उद्योग किया,

वहां साथ ही सरकारी खर्चों में भी बहत कमी की । इस यग में चीन की कुओ-मिन्तांग सरकार ने यह भी प्रयत्न किया , कि आधिक क्षेत्र में विदेशी राज्यों का जो प्रभुत्व चीन में विद्यमान है, उसे दूर किया जाया। श्री सुंग के प्रयत्न से चीन की आधिक ब्यवस्था में पर्याप्त उन्नति हुई। (२) रेलवे का प्रबन्ध करने के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन एक पृथक विभाग की स्थापना की गई। अब तक चीन की जो रेलवे लाइनें केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के अधीन थी. उन सब का प्रबन्ध इस विभाग के सुपूर्व कर दिया गया। साथ ही इस विभाग ने यह भी प्रयत्न किया, कि नई रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया जाय, ताकि चीन में एक व्यवस्थित शासन की स्थापना सूगम हो सके। इस विभाग की ओर से नई सडकों के निर्माण का भी उद्योग किया गया। (३) चीन की मद्रापद्धति में सुघार के लिये एक कमीशन की नियक्ति की गई, और उसकी विदेशी विशेषक्री का सहयोग प्राप्त कराया गया । (४) चीन के लिये नये काननो को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिये उद्योग किया गया । फौजदारी और दीवानी के जो कान्न अब तक चीन में बिद्यमान थे, वे प्रायः परम्परागत थे। पर अब यह कोशिश की गई, कि कानन के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति पाश्चात्य देशों में हुई है, उसका उपयोग कर चीन के सब कानुनो का नये सिरे से निर्माण किया जाय, (५) न्या-बालयों का भी नये ढंग से पुनः संगठन किया गया। (६) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति, अफीम के सेवन का निषेध, कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों के हित व कल्याण की व्यवस्था और शिक्षा प्रसार आदि के लिये भी नई व्यवस्थाएं की गई। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद जिस राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, चीन भी उसका सदस्य था। राष्ट्रसंघ के सहयोग को प्राप्त कर नानिकग की कुओमिन्तांग सरकार ने इस बात का उद्योग किया, कि चीन आन्तरिक सुधारों के क्षेत्र में उद्यति करे।

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि चीन की बहुसंख्यक जनता चियांग काई शेक और उसकी सरकार के सुधार सम्बन्धी कार्यों से सन्तोष अनुभव नहीं करती थी। इसका प्रधान कारण यह था, कि सर्वसाधारण जनता की आर्थिक समस्या अभी हल नहीं हुई थी। बहुसंख्यक चीनी लोग अत्यधिक गरीब थे, उनके लिये अपना पेट भर सकना भी किन्न था। इसी का यह परिणाम था, कि जहां कम्युनिस्ट लोग निरन्तर शक्तिशाली होते जाते थे, वहां साथ ही कुओमिन्तांग दल का वामपक्षी भाग चियांगकाई शेक के शासन से अत्यन्त असंतुष्ट था। इसी कारण वामपक्ष के लोगों ने कैन्टन में अपनी पृथक सरकार की स्थापना कर ली थी। भीनी लोग समझते थे, कि चियांग काई शेक की सरकार पूंजीपति

लोगों के हाथों में कठपुतली मात्र है, और उसे सर्वसाधारण जनता के हित का कोई भी ध्यान नहीं है।

## (४) विदेशी प्रभुत्त्व के अन्त का प्रयत्न

नानिकग की कूओमिन्तांग सरकार के सम्मुख एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य यह था, कि चीन में विदेशी राज्यों के जो अनेक प्रकार के प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित है. उन्हें नष्ट किया जाय। इसके लिये उद्योग कुओमिन्तांग दल के उत्कर्ष से पहले ही प्रारम्भ हो चका था। १९१४-१८ के महायद्ध की समाप्ति पर जर्मनी के विशेषाधिकारो का चीन से अन्त हो गया था । चीन ने जर्मनी के साथ पथक रूप से जो सन्धि की थी, उसमें जर्मन सरकार ने अपने सब विशेषाधिकारों को छोड देने की बात को स्वीकृत कर लिया था। १९१७ में रूस में बो<u>लशे</u>षिक कान्ति हो गई थी । इस कान्ति के कारण रूस के लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वह मञ्चरिया और मंगोलिया में अपने विशेषाधिकारों व आधिपत्य को कायम रख सके । बोल्शेविक क्रान्ति के कारण १९१९-२१ के सालों मे रूस में जो अव्यवस्था फैल गई थी, उसका लाभ उठाकर चीन ने बाह्य मंगोलिया के प्रदेश पर . जो पहले रूस के आधिपत्य में था, अपना कब्जा कर लिया । चीनी सरकार बोक्सर यद्ध के परिणाम स्वरूप हरजाने की रकम का जो भाग रूस को देती थी, उसकी किस्त का देना १९२० में बन्द कर दिया गया था। इस दशा में रूस की कम्यनिस्ट सरकार ने यह उचित समझा, कि चीन के साथ एक नई सन्धि कर ली जाय। इस सन्धि के लिये ये शर्ते तय हुईं-(१) रूस के नागरिकों को एक्स्ट्रा-टैरिटोरियेल्टिटी की पद्धति द्वारा जो विशेषाधिकार चीन में प्राप्त है, उनका अन्त कर दिया जाय। चीन में निवास करनेवाले रूसी लोग चीनी कानन और चीनी अदालतों की अधीनता में आ जावें। (२) बोक्सर युद्ध के कारण जो हरजाना चीन ने रूस को देना था, उसका अन्त कर दिया जाय। (३) चाईनीज ईस्टर्न-रेलवे, जिस पर पहले रूस का अधिकार था, अब चीन के सुपूर्व कर दी जाय। बीन के लिये ये शर्ते बहुत अच्छी थी। जिस प्रकार जर्मनी के विशेषाधिकारों हा महायद्ध के कारण अन्त हो गया था, वैसे ही अब रूसी विशेषाधिकारों के **अन्त का भी समय उपस्थित हो गया था। रूस की कम्यनिस्ट सरकार** ताम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। वह यह तो चाहती थी, कि संसार में सर्वत्र समाज-गदी व्यवस्था की स्थापना हो, पर पुजीवादी देशों के समान वह अन्य देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की नीति को नहीं अपनाना चाहती थी। इसके नाथ ही इस समय रूस की कम्युनिस्ट सरकार इस स्थिति में नहीं थी, कि अन्य

देशों पर अपने प्रभुत्व को कायम रख सके। उसके लिये रूस के विस्तृत प्रदेशों में भी व्यवस्था को स्थापित कर सकना किठन हो रहा था। चीन को रूस की इस दशा से बहुत लाभ हुआ और वह रूसी आधिपत्य से बहुत कुछ छुटकारा प्राप्त करने में समर्थ हुआ।

वाशिगटन कान्फरेन्स-अब चीन के सम्मुख प्रधान समस्या यह थी, कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, आदि अन्य विदेशी राज्यों ने जो विशेषाधिकार वहां स्थापित किये हुए है, उनसे किस प्रकार छटकारा पाया जाय। पेरिस-सन्धि परिषद् में चीन के प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में जो यत्न किया था, वह सफल नहीं हो सका था। अब इसके लिये अगला अवसर वाशिगटन कान्फ्रेन्स द्वारा उपस्थित हुआ । इस कान्फ्रेन्स का आयोजन सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था और इसका प्रधान प्रयोजन पूर्वी एशिया के साथ सम्बन्ध रखने वाली विविध समस्याओं पर विचार करना था। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद जापान पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील था और इसके कारण अमेरिका के साथ उसका विरोध निरन्तर बढता जाता था। वाशिगटन कान्फ्रेन्स का उद्दश्य यही था, कि पूर्वी एशिया के साथ सम्बन्ध रखनेवाली विविध समस्याओं पर विचार कर शान्ति पूर्वक उनका समाधान किया जाय । ११ नवम्बर, १९२१ को इस कान्फ्रेन्स का अधिवेशन वाशिगटन में शुरू हुआ। इसमें मुख्यतया ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान के प्रतिनिधि एकत्र हए । इस पांच प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त चीन, बेल्जियम, हालैण्ड और पोर्तगाल के प्रति-निधियों को भी पूर्वी एशिया के विषय में विचार करने के लिये निमन्त्रित किया गया। वाशिंगटन कान्फरेन्स के सम्बन्ध में हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहां केवल उन निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा, जिसका सम्बन्ध चीन के साथ था। चीन के सम्बन्ध में जो निर्णय इस कान्फरेन्स में हुए, वे 'नौ राज्यों की सन्धि' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये निर्णय निम्न लिखित थे—–(१) सब राज्य इस बात को स्वीकार करते है, कि चीन एक सर्वप्रभुत्वसम्पन्न और स्वतन्त्र राज्य है, और उसे अपने सम्पूर्ण प्रदेशों पर शासन करने का अधिकार है। (२) सब राज्यों को चीन में व्यापार कर सकने का एक समान अवसर होना चाहिये। (३) कोई राज्य चीन के किसी विशिष्ट प्रदेश में अपने प्रभावक्षेत्र कायम् करने का प्रयत्न न करे। (४) पूर्वी एशिया व प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में यदि भविष्य में कोई युद्ध हो और चीन उसमें उदासीन रहना चाहे, तो उसकी उदासीन सत्ता को सब राज्य स्वीकार करें । नौ राज्यों

की सन्धि में चीन के सम्बन्ध में इन चार सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया था खौर इनके कारण चीन को इस बात का भरोसा हो गया था, कि भविष्य में शक्ति-शाली राज्य उसके प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे।

पर चीनी सरकार के सम्मुख अधिक गम्भीर समस्या उन विशेषाधिकारों की थी, जो अब तक वहां विदेशी राज्यों द्वारा स्थापित किये जा चुके थे। इन समस्याओं के सम्बन्ध में जो निर्णय वाशिगटन कान्फरेन्स में किये गये, वे निम्निलिखत थे—

(१) चीन के प्रतिनिधि चाहते थे, कि शांत्ग प्रान्त में जापान के विशेषा-धिकारो पर वाशिगटन कान्फरेन्स में विचार किया जाय। महायुद्ध के समय में जापान ने इस प्रान्त में किस प्रकार अपने प्रभाव व प्रभत्व की स्थापना कर ली थी, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चके हैं। इसी समस्या का सन्तोषजनक रूप से समाधान न हो सकने के कारण चीन ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जापान के प्रतिनिधियों ने वाशिगटन कान्फरेन्स में भी शांतंग के प्रश्न पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस पर अमेरिका ने चीन और जापान दोनों के प्रतिनिधियों को इस बात के लिये प्रेरित किया. कि वे पृथक रूप से आपस में मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें। बहुत बहस के बाद चीन और जापान के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह फैसला किया कि (क) जर्मनी के पास किआऊ चाऊ आदि के जो प्रदेश पटटे पर थे, और जिन्हें अब जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे चीन को वापस कर दिये जावें। (स) इन प्रदेशों में जर्मन सरकार की जो सम्पत्ति थी. वह भी चीन को प्राप्त हो जाय. पर इस सम्पत्ति में जो विद्ध जापान ने पिछले दिनों में कर ली थी. उसके लिये जापान को मुआवजा दिया जाय। (ग) कियाऊ चाऊ प्रदेश के बंदरगाह त्सिगताओं में जापान की अपने दूतावास के लिये जो इमारतें चाहिये, उन्हें जापान अपने पास रख सके। साथ ही इस प्रदेश में स्कूल, मन्दिर आदि के लिये जो इमारतें जापान अपने पास रखना चाहें, उन्हें भी रख सकने का उसे अधिकार हो। (घ) शांत्ग में जापानकी जो भी सेनायें हैं, उन्हें छः महीने के अन्दर अन्दर वापस बुला लिया जाय और इस बीच में चीनी सरकार इस बात की समृचित व्यवस्था कर ले, कि उसकी अपनी सेनायें इस प्रान्त में जापानी नागरिकों और रेलवे आदि की भलीभांति रक्षा करने में समर्थ हो जावें। (ड.) शांतुग प्रान्त में जापान की जो रेलवे त्सिंगताओ से त्सिनान तक मौजूद है, वह चीन को मिल जाय, पर इसकी कीमत चीन जापान को अदा कर दे। जब तक यह कीमत अदा न हो जाय, तब तक इस रेलवे का ट्रेफिक मैनेजर जापान द्वारा नियुक्त हो और इस रेलवे के हिसाब को रखने के कार्य में भी जापान सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति का हाथ रहे। इसमें संदेह महीं, कि शांतुंग प्रान्त के सम्बन्ध में जो यह समझौता इस समय हुआ, उसके कारण इस प्रान्त में चीन का प्रभुत्व पुनःस्थापित हुआ। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस समझौते को किया में परिणत करने मे समय लगा, और १९२९ तक इसकी सब बातें किया में परिणत नहीं हो सकी।

- (२) नौ राज्यकी सन्धिमें जो सिद्धान्त तय किये गये थे, उसके अनुसार अन्य प्रकारसे भी चीन में विदेशी राज्यों के अनेक विशेषाधिकारों का अन्त किया गया। बोक्सर युद्ध के बाद विविध विदेशी राज्यों की सेनायें पेकिंग में रहने लगी थी। पेकिंग आने जानेवाले रेलमार्गों की रक्षा भी विदेशी सेनाओं द्वारा की जाती थी. लाकि वहां आने जाने में विदेशी लोगों को किसी प्रकार का भय न हो । पेकिंग के अक्रिरिक्त जिन अभ्य नगरों व प्रदेशों में विदेशी लोग पर्याप्त संख्या में निवास करते थे, वहां भी विदेशी सेनायें स्थापित की गई थी। बन्दरगाहों और चीनी समद्रतट पर भी विदेशी जंगी जहाज पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे। वाशिगटन कान्फरेन्स में एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत किया गया, कि इस बात का अनुसन्धान किया जाय, कि इन सेनाओ की चीन में सत्ता किस अंश तक पूरानी सन्धियों के अनुकुल है। साथ ही जिन स्थानों पर चीनी सरकार इस बात का प्रबन्ध कर सकती है, कि विदेशी लोगों की जान व माल सुरक्षित रहे, वहां से विदेशी सेनाओं को धीरे धीरे हटा लिया जाय। इस प्रस्ताव को किया में परि-णत करने में भी पर्याप्त समय लगा, पर इसमें सन्देह नही कि वाशिगटन कान्फ-रेन्स द्वारा विदेशी सेनाओं को चीन से हटा लेने के कार्य को शुरू करने का सूत्र-पात अवश्य हो गया।
- (३) चीन में अनेक विदेशी राज्य पोस्ट आफिसो का अपनी ओर से सञ्चा-लन कर रहे थे। पर इस समय तक चीनी सरकार ने अपनी पोस्टल सर्विस को सुज्यवस्थित रूप से संगठित कर लिया था। अतः वाशिगटन कान्फरेन्स में यह भी निश्चय किया गया, कि घीरे-घीरे विदेशी पोस्टल सर्विस को बन्द कर दिया जाय।
- (४) चीन के जो अनेक प्रदेश विदेशी राज्यों ने लम्बे समय के लिये पट्टे पर प्राप्त किये हुए थे, वाशिंगटन कान्फरेन्स में उन पर भी विचार किया गया। कियाऊ चाऊ के प्रदेश पर से जापानी पट्टे के अन्त कर देने के सम्बन्ध में समझौता हो चुका था। अब फांस ने इस बात को स्वीकार किया, कि क्वांगचाऊ की खाड़ी पर से वह अपने पट्टे के अधिकार का परित्याग कर देने को उद्यत है।

इसी प्रकार ब्रिटेन ने वेई हाई वेई पर से अपने पट्टे का अन्त कर देने के लिये इच्छा प्रकट की । पर जब इन निर्णयों को किया में परिणत करने का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो इन देशों ने कहा कि जब तक अन्य सब राज्य भी अपने अपने पट्टों का अन्त नहीं कर देते, तब तक उनके लिये भी यह सम्भव नहीं हैं, कि वे अपने विशेष्णाधिकारों को छोड सकें। इसीलिये १९३० व उसके बाद तक भी चीन के विविध प्रदेशों पर विदेशी राज्यों का प्रभुत्व कायम रहा।

- (५) एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति से चीनी लोगों में बहुत असन्तोष था। वाशिगटन कान्फरेन्स में यह निर्णय हुआ, कि एक कमीशन नियत किया जाय, जो चीन में विद्यमान न्याय पद्धित का अनुशीलन करके यह बतावे, कि बिदेशी राज्यों के नागरिकों को चीनी कानून व चीनी अदालतों के अधीन कर सकता किस हद तक सम्भव है। यह कमीशन १९२५ से पहले अपने कार्य को प्रारम्भ नहीं कर सका, क्यों कि इस समय आन्तरिक कलह के कारण चीन में बहुत अव्यस्था फैली हुई थी। कमीशन ने आवश्यक अनुसन्धान के बाद यह प्रस्तावित किया, कि पहले चीन में कानूनों का आधुनिक ढंग पर निर्माण किया जाना चाहिये, तभी एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धित का अन्त कर सकना सम्भव है। पर क्योंकि कानून और अदालतों के सम्बन्ध में चीन कुछ अंशो में उन्नित कर चुका है, अतः धीरे धीरे इस पद्धित का अन्त किया जा सकता है।
- (६) तट-करों के सम्बन्ध में चीनी सरकार की यह मांग थी, कि उनकों पूर्ण रूप से चीन के अधीन कर दिया जाय और चीनी सरकार इन करों का निर्धारण करने की पूरी स्वतन्त्रता रखे। वाशिगटन कान्फरेन्स में यह बात तो स्वीकृत नहीं की गई, पर इस सम्बन्ध में निम्निलिखित नीति का निर्धारण किया गया—क—तट कर की दर में परिवर्तन किया जाय। ख—तट कर के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाय, कि सब विदेशी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार हो। किसी राज्य से अधिक व किसी से कम कर न लिये जावें। ग—चीन के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में माल ले जाने पर या एक ही प्रान्त में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को माल जाने पर जो कई प्रकार के टैक्स लगते हें (इनको लिकिन टैक्स कहते थे), उनको नष्ट कर दिया जाय और उनके स्थान पर तट कर की मात्रा में २॥ फी सदी की वृद्धि कर दी जाय। ध—इन सब बातों के सम्बन्ध में विशद रूप से विचार करने के लिये एक कान्फरेन्स की आयोजना की जाय। पर अनेक बार प्रयत्न करने पर भी तट कर के विषय में विदेशी राज्यों के साथ ऐसे समझौते नहीं हो सके, जिनसे चीन की सरकार को सन्तोष हो। इस सम्बन्ध में चीन को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने का परिणाम यही हो सकता था, कि विदेशी राज्यों को मनमानी तरीके छे

ंचीत में व्यापार के विकास में रुकावट पड़े। इस बात को वे किसी भी दशा में सहने के लिये तैयार नहीं थे और पुरानी सन्धियों के नाम पर वे तट कर पर अपना नियन्त्रण रखने के लिये कटिवद्ध थे। इस मामले में चीनी सरकार और विदेशी राज्यों में समझौता हो सकना बहुत कठिन था।

तट करों की दर में परिवर्तन करने के मामले में सब विदेशी राज्य परस्पर मिलकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि इस विषय में उन सबके हित एक थे। पर अब चीन की सरकार ने विविध राज्यों से सम्मिलित रूप से बात न कर अलग अंलग संमझौता करने की नीति का अनसरण किया। १६ एप्रिल, १९२६ की चीन की ओर से बेल्जियम के राजदूत को यह नोटिस दिया गया, कि चीन और बेल्जियम की व्यापार सम्बन्धी सन्धि अक्टवर में समाप्त हो जायगी और चीन इस अविध के बाद जो नई सन्धि करेगा, उसमें उसे अधिकार होगा, कि वह सन्धि की शतों में परिवर्तन कर सके । बेल्जियम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं था, कि चीन को स्वेच्छापूर्वक सन्धि की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। बेंल्जियम की सरकार ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (राष्ट्रसंघ के अधीन स्थापित किये गयें पर्मनन्ट कोर्ट आफ इन्टरनेशनल जस्टिस) के सम्मख निर्णय के लिये उपस्थित करना चाहा। पर चीन का कहना था, कि यह मामला ऐसा नही है, जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख न्याय के लिये पेश किया जा सके । चीन और बेल्जियमं की सन्धि की अवधि जब समाप्त हो जायगी, तो उस सन्धि की अवधि को बढाने न बढाने का या परिवर्तित शतों पर नई सन्धि करने का चीन को पूरा अधिकार है । अभी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामलेपर विचार शरू नहीं हुआ था, कि <u>बेल्जियम और चीन ने आपस में समझौता कर</u> छिया। इस समझौते के अनसार (१) तीन्तिसन में बेल्जियम का जो अधिकृत प्रदेश था. वह चीन को वापस दे दिया गया, (२) बेल्जियम के चीन में निवास करनेवाले नाग-रिकों का न्यायं चीनी अदालतों द्वारा हो, यह बात तय की गई, और (३) व्यापार के सम्बन्ध में दोनों देशों में जो मतभेद थे, उन सबका फैसला किया गया। चीन कै इतिहास में यह समझौता बहत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कारण कम से कम एक विदेशी राज्य ने चीन के इस दावे को स्वीकृत किया, कि वह अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्त्र व प्रभुत्त्वसम्पन्न है, और उसे अपने क्षेत्र में विंदेशी लोगों के साथ समान स्थिति में बरताव करने का अधिकार है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है और उसका प्रभुत्त्व भी ब्रिटेन, फांस व जापान के समान चीन में अधिक नहीं था । इसीलिये सबसे पूर्व चीन को उसे इस प्रकार का समझौता करने के लिये विवश कर सकने में सफलता प्राप्त हो गई थी।

ज्यों-ज्यों अन्य विदेशी राज्यों के साथ की गई सिन्धयों की अविध समाप्त होती गई, चीनी सरकार ने इस बात के लिये जोर दिया, कि अब जो भी नई सिन्धया उसके साथ की जावें, वे इस ढंग की हों, जैसी कि दो स्वतन्त्र व समकक्ष राज्यों के बीच में की जाती है। १९२७ में फ्रांस, जापान और स्पेन के साथ की गई पुरानी संधियों की अविध समाप्त हुई और चीनी सरकार ने उन पर इस बात के लिये जोर दिया, कि नई सिन्ध्यों में चीन के साथ स्वतन्त्र व समकक्ष राज्य के सिद्ध व्यवहार किया जाय। इस समय तक चीन में कुओमिन्तांग दल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उग्र राष्ट्रीय विचार रखनेवाले इस दल ने नानिकांग में अपनी मरकार की स्थापना कर ली थी। इस राष्ट्रीय दल ने इन सिन्ध्यों के सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया, उस पर विशद रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है।

कुओिमिन्तांग सरकार का कर्तृ स्व—डा० सन यात सेन द्वारा चीन में जो कान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था, उसकाप्रधान उद्देश्य चीन की राष्ट्रीय एकता और पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इसलिये जब कुओिमिन्तांग दल ने नानिकांग में अपनी मरकार स्थापित की और पेकिंग को भी अपने अधीन कर लिया, तो उसने चीन को विदेशी प्रभाव और प्रभुत्व से मुक्त करने के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया। चीनी जनता में ब्रिटिश लोगो के प्रति विरोध की भावना अत्यन्त उग्र थी, विशेषत्या नवयुवक विद्यार्थी अपने देश में ब्रिटेन की सत्ता व शक्ति को अत्यन्त अनुचित समझते थे। इसीलिये चीनी जनता की ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अनेक बार मुठभेंड़ हुई। विद्यार्थियों के नेतृत्व में चीनी जनता ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार का भी प्रारम्भ किया। इस दशा में ब्रिटेन की सरकार ने यह अनुभव किया, कि चीन के सम्बन्ध में अधिक उदार नीति का अवलम्बन करना आवश्यक है। वाशिगटन कान्करेन्स में जो निर्णय हुए थे, न केवल उन्हें पूर्ण रूप से किया में परिणत किया जाना चाहिये, अपितु उनसे भी आगे बढ़कर चीन की जनता को संतुष्ट करना चाहिये।

१९२८ और १९२९ में ब्रिटेन, इटली आदि विविध विदेशी राज्यों ने यह स्वीकार किया, कि तट कर के सम्बन्ध में चीनी सरकार को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। १९३० में जापान और हालैण्ड ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। फांस और स्पेन १९२७ में ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके थे। १९३० के अन्त तक यह अवस्था आ गई थी, कि चीनी सरकार को तटकर की दर को स्वेच्छा-पूर्वक निश्चित कर सकने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था। १९२९ में ही चीन ने तट कर के सम्बन्ध में अपनी नीति का निर्धारण कर लिया था और

भविष्य में आयात और निर्यात माल पर किस दर से कर लिया जायगा, इसकी घोषणा कर दी थी। जापान और हालैण्ड के विरोध के कारण ये नई दरें तुरन्त किया में प्रयुक्त नहीं हो सकी थी। पर जब १९३० में इन देशों ने भी तटकर के सम्बन्ध में चीन के अधिकार को स्वीकृत कर लिया, तो नई दरों के प्रयोग में लाने में कोई भी बाधा शेष नहीं रह गई। इस समयसे तटकर व व्यापारिक नीति के विषय में चीन पूर्णतया स्वतन्त्र हो गया।

तट कर सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ साथ कुओमिन्ताग सरकार इस बात के लिये भी प्रयत्नशील थी, कि एक्स्टा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अन्त किया जाय । २८ दिसम्बर, १९२९ को नानिकग सरकार ने निश्चय किया, कि विदेशी लोगों को अपने मुकदमों का अपने देश की अदालतों द्वारा फैसला कराने **हा** जो अधिकार है, उसका अन्त कर दिया जाय । इस निर्णय की सूचना विदेशी राज्यों के राजदूतों को भेज दी गई। एक्स्ट्रा -टैरिटोरिएलिटी के अन्त के लिये रे जनवरी, १९३० का दिन नियत किया गया । सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन भीर जापान के राजदूतों ने चीनी सरकार की सूचना का यह उत्तर दिया, कि । सिद्धान्त रूप से एक्स्ट्रा-टैरिरोरिएलिटी का अन्त कर देने के लिये सहमत है, ार इसके लिये अधिक समय की अपेक्षा होगी। यदि कुओमिन्तांग सरकार इस उमय अपनी विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष में बुरी तरह से न फंसी होती, तो ाह विदेशी राज्यों को अपने निर्णय को तूरन्त स्वीकार करने के लिये विवश हर सकती थी । पर १९३० का सारा साल विदेशी राजदूतों के साथ बातचीत ों ही निकल गया। अन्त में उनके साथ यह समझौता हुआ, कि १ जनवरी, १९३२ से एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अन्त कर दिया जायगा और इस बीच में चीन की सरकार को यह चाहिये, कि वह अपने सब कानुनों का नये **ंग से निर्माण कर ले और अपनी अदालतों का भी आधुनिक शैली पर पूनः सगठन** हरे ले। पर १९३१ में चीन की कुओमिन्तांग सरकार जापान के साथ संघर्ष में बरी तरह से उलझनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस समय जापान मञ्चूरिया मे प्रपने प्रभत्व को विस्तृत करने के लिये प्रयत्नशील हो गया था। इस स्थिति मे १ जनवरी, १९३२ को भी एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अन्त नही किया जा सका। आगे चलकर इस पद्धति का किस प्रकार अन्त हुआ, इस पर हम ाथास्थान प्रकाश डालेंगे ।

चीन के जो प्रदेश विदेशी राज्यों को लम्बे पट्टे पर प्राप्त हुए थे, या जिन चीनी गगरों में विदेशियों के निवास के लिये पृथक क्षेत्र बने हुए थे और उन क्षेत्रों पर बिदेशी राज्य अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी समझते थे, उनका अन्त कर देने कें लिये भी कुओमिन्तांग सरकार प्रयत्नशील थी। १९२९ में चिंगकियांग और अमीय पर से ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र का अन्त किया गया और १९३० में वेई-हाई वेई पर चीन का प्रभुत्व फिर से स्थापित हुआ। १९३१ तक सम्पूर्ण चीन में केवल तेरह प्रदेश ऐसे रह गये थे , जो विदेशी राज्यो के प्रभुत्व व प्रभाव क्षेत्र में थे। इनमें सबसे अधिक महत्त्व का प्रदेश शघाई का वह हिस्सा था, जिसे अन्त-राष्ट्रीय बस्ती (इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट) कहते थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में ४०,००० के लगभग विदेशी लोग बसते थे और इसके चीनी निवासियों की संख्या दस लाख से भी ऊपर थी। इस विशाल नगर का प्रबन्ध एक म्यनिसिपल कौसिल के हाथों में था, जिसके सदस्यो को निर्वाचित करने का अधि-कार केवल विदेशी लोगों को प्राप्त था। शंघाई चीन के समुद्र तट पर व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र था। अतः स्वाभाविक रूप से चीनी सरकार इस बात के लिये उत्सूक थी, कि इस क्षेत्र को भी अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाया जाय। १९२८ में कुओमिन्ताग सरकार के प्रयत्न से यह बात तय हुई, कि शंघाई की म्युनिसिपल -कौसिल में ३ चीनी सदस्य भी रहे। १९३० में इन चीनी सदस्यों की संख्या ३ से ५ कर दी गई। इस समय यह भी कोशिश की गई, कि चीनी सरकार द्वारा मजदूरों के हित के लिये जो अनेक कानून बनाये गये है, उन्हें शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में भी लागू किया जाय। विदेशी लोग इसके लिये सुगमता से तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने इस सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार कर लिया, कि सम्पूर्ण **चीन में** एक ही प्रकार के व्यावसायिक कानून का प्रयोग में आना उपयोगी है । उन्होंने यह भी स्वीकार किया, कि इस सिद्धान्त को किया में परिणत करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का प्रयत्न किया जाय।

इस प्रकार कुओमिन्तांग सरकार के प्रयत्न से चीन विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभुत्व से छुटकारा पाने में बहुत अंश में सफल हुआ। पर अभी चीन के दुर्दिनों का अन्त नहीं हुआ था। कुओमिन्तांग सरकार को चीन में जिन विरोधी शक्तियों के साथ निरन्तर संघर्ष करना पड़ रहा था, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। १९३१ में जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से मञ्जूरिया में अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और इसी कारण चीन को उन युद्धों में व्यापृत होना पड़ा, जिनके कारण वह अपनी आन्तरिक उन्नति पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। इन युद्धों का हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से उल्लेख करेंगे।

#### ग्यारहवां अध्याय

# चीन की सर्वतोमुखी उन्नति

## (१) आर्थिक उन्नति

अब तक हमने चीन के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। विदेशी राज्यों के सम्पर्क में आने के बाद चीन की राजनीति में किस प्रकार परिवर्तन हए, मञ्च शासन का अन्त होकर किस प्रकार रिपब्लिक की स्थापना हई, कूओ-मिन्ताग दल ने किस प्रकार चीन में राष्ट्रीय एकता और लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग किया और किस प्रकार चीन विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभुत्व से मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर हुआ, इन बातों पर हमने पिछले अध्यायों में विचार किया है। पर इस बीच मे चीन केवल राजनीतिक संघर्षी में ही व्यापत नही था, वह आर्थिक, सामाजिक व सास्कृतिक क्षेत्रों में सर्वतोमुखी उन्नति के लिये भी प्रयत्नशील था। चीन में यह उन्नति उतनी तेजी के साथ नहीं हई, जितनी कि जापान में हुई थी। जापान के शासक वर्ग ने पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क में आते ही इस बात को भलीभाति अनुभव कर लिया था, कि वह उन्नति की दौड में बहुत पीछे रह गया है, और वह इन देशों का समकक्ष तभी बन सकता है, जब कि वह भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अविकल रूप से अपना ले। इसी कारण वहां की सम्पूर्ण राजशक्ति अपने देश का कायाकल्प करने के लिये प्रयत्नशील हो गई थी। इसके विपरीत चीन में उन्नति की जो प्रित्रया हुई, उसका श्रेय वहां की राजशक्ति को नही दिया जा सकता । चीन के मञ्च शासक देश की उन्नति के प्रति उपेक्षा भाव रखते थे। वहा की सरकार में इतनी अधिक विकृति आ चकी थी, कि वह देश की उन्नति पर ध्यान दे सकने के लिये सर्वथा असमर्थ हो गई थी। चीन ने विविध क्षेत्रों में जो उन्नति आधुनिक युग मे की, उसका प्रधान श्रेय वहां की जुनता को है। जब राजसत्ता का अन्त होकर चीन में कूओमिन्ताग दल का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब भी उसकी शक्ति मुख्य रूप से आन्तरिक अव्यवस्था को दूर करने मे ही लगी रही। पर इसमे सन्देह नही, कि कुओमिन्तांग सरकार ने देश की उन्नति पर भी पर्याप्त ध्यान दिया।

विदेशी व्यापार-उन्नीसवी सदी के मध्य भाग में चीन का पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ था । १८४२ मे चीन के पाच बन्दरगाह विदेशी व्यापार के लिये 'खोल' दिये गये थे । इसके बाद निरन्तर और और बन्दरगाह पाश्चात्य व्यापारियों के लिये खुलते गये। इन्हें 'ट्रीटी पोर्ट' कहा जाता था, क्योंकि सन्धियों द्वारा इन बन्दरगाहों में विदेशी लोग व्यापार की विशेष सुविधाएं व अधिकार प्राप्त करते जाते थे। १९३१ तक इन ट्रीटी पोर्टों की सख्या बढते बढते ६९ तक पहॅच गई थी। इनके अतिरिक्त चीन मे ११ बन्दरगाह और थे, जो विर्देशियों के व्यापार के लिये खुले हुए थे, यद्यपि उनमे विदेशियो को किसी सन्धि के कारण कोई विशेषाधिकार प्राप्त नही थे। इतने अधिक बन्दरगाहों में विदेशी व्यापार की सत्ता का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि चीन के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती जाय। १९०० में विदेशों से जो माल चीन मे आता था, उसकी कीमत केवल २१,१०,००,०००तायल थी, १९१० में केवल १० साल बाद आयात माल की कीमत बढकर ४६, ३०,००,००० तायल तक पहुंच गई थी। इसी प्रकार १९०० से १९१० तक दस सालो में चीन के निर्यात माल का मृत्य १५,९०,००,००० से बढ़कर ३८,१०,००,०००तक पहुंच गया था। १९१० के बाद चीन के विदेशी व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई। १९३० में चीन के आयात माल का मृत्य १,३०,९७,५५,७४२ तायल था और निर्यात माल का मृत्य ८९, ४८,४३,५९४ तायल था । इस प्रकार केवल तीस साल के समय में (१९०० से १९३० तक) चीन के विदेशी व्यापार में ३५० गनाकी वृद्धि हुई थी।

शुरू में चीन के आयात माल में अफीम की मात्रा सबसे अधिक होती थी। १८८२ में चीन के कुल आयात माल की ३४ प्रतिशत अफीम होती थी। इसके बाद अन्य प्रकार का माल इतना अधिक चीन में बिकी के लिये आने लगा था, िक अफीम उसका केवल ११ प्रतिशत (१९०२ में) रह गई थी। बाद में अफीम के आयात में और भी कमी हुई। इसका एक कारण यह था, िक चीन में भी अफीम की खेती शुरू हो गई थी। साथ ही सरकार का भी यह प्रयत्न था, िक लोग अफीम के उपयोग में कमी करें। १९०२ में चीन के कुल आयात माल का ७२ फी सदी सूती कपडे थे। इसके अतिरिक्त मिट्टी का तेल व धातुएं भी अच्छी बडी मात्रा में चीन आने लगी थी। १९३० में सूती कपड़ों की मात्रा कुल आयात माल का ११ फी सदी के लगभग रह गई थी। इसका कारण यह था, िक चीन में भी कपड़ों की मिलें खुल गई थीं और चीन विदेशों से बढ़िया किस्म की रूई को कपड़ा तैयार करने के लिये मंगाने लगा था। इस युग में चीन में व्यावसायिक उन्नति

इतनी तेजी के साथ हो रही थी, कि १९३० में ७,८०,००,००० तायल की मशी-नरी विदेशों से चीन आई थी। इस साल में कुल आयात का ६ फी सदी के लगभग मशीनरी थी। इतनी कीमत की मशीनरी का चीन में आना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि अब वहां व्यावसायिक कान्ति का सूत्रपात हो गया था। मट्टी का तेल, दियासलाई आदि भी इस समय प्रचुर परिमाण में चीन आने लगे थे। पहले चीन में रोशनी के लिये वानस्पतिक तेल का प्रयोग होता था। मट्टी के तेल के कारण जहा चीन के मकानों में अधिक तेज रोशनी उपलब्ध हो गई, वहां साथ ही वानस्पतिक तेल को प्रचुर परिणाम में विदेशों में भेजा जाने लगा। १९३० तक मोटर कार, फोटोग्राफी का सामान, नये किस्म की प्रिटिंग प्रेस की मशीनें, टेलीफोन व टेलीग्राफ का सामान व इसी प्रकार की अन्य आधुनिक वस्तुएं भी विदेशों से चीन में आने लगी थी और इनके कारण चीन के समृद्ध लोगों के रहन सहन में भारी परिवर्तन आने लग गया था।

१८८२ में चीन के निर्यात माल मे चाय की मात्रा सबसे अधिक थी। कुल निर्यात का ४८ प्रतिशत चाय होती थी। पर १९३० में चाय का निर्यात कुल निर्यात माल का केवल ३ प्रतिशत रह गया था । इसका मुख्य कारण यह है, कि इस समय भारत और लंका में चाय बडे परिमाण में तैयार होने लगी थी और इसकी माग विदेशों में बहत बढ़ गई थी। इसी प्रकार चीनी रेशम के मुकाबले में फास और इटली का रेशम विदेशी बाजारों में अधिक पसंद किया जाता था और उसके कारण चीनी रेशम के निर्यात में कमी हो गई थी। पर यदि चाय और रेशम के निर्यात में कमी हुई थी, तो सोयाबीन और अन्य तिलहन के निर्यात में विद्ध भी बहत अधिक हुई थी। १९३० में इन पदार्थों के निर्यात की मात्रा १८,५०,००,००० तायल थी। चीन से जो माल बाहर जाता था, उसका बड़ा भाग कच्चे माल का होता था । तैयार माल में केवल रेशम, गलीचे व अन्य कला की वस्तूएं ही ऐसी थी, जिनकी विदेशों बाजारों में मांग थी । यद्यपि व्यावसायिक क्रान्ति का चीन में प्रारम्भ हो गया था, पर उसके कारखानों मे जो माल तैयार होता था, वह देश की अपनी आवश्यकताओं के लिये भी पर्याप्त नही होता था। शुरू में जब चीन का विदेशों के साथ व्यापार प्रारम्भ हुआ, तो उसका आयात माल निर्यात माल की अपेक्षा कम होता था। पर बीसवी सदी में निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा व कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी। निर्यात की अपेक्षा आयात की अधिकता का यह स्वाभाविक परिणाम था, कि चीन आर्थिक दृष्टि से अधिक दुर्दशाग्रस्त होता जाता था । तट-कर को वह इस ढंग से लगा सकता था, जिससे आयात माल की मात्रा में कमी हो, पर इस विषय में उसे स्वतन्त्रता प्राप्त

नहीं थी। तट कर की दर विदेशी सिन्धयों द्वारा निश्चित की हुई थी, और इनमें चीनी सरकार स्वेच्छापूर्वक परिवर्तन नहीं कर सकती थी। यही कारण है, कि चीन के राष्ट्रवादी देशभक्त तट कर के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये इतने अधिक उत्सुक थे।

कृषि की दशा-चीन की बहसंख्यक जनता अपने निर्वाह के लिये कृषि पर आश्रित थी। ९० फी सदी से भी अधिक चीनी लोग खेती द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। चीन की यह विशाल कृषक जनता देहातों में निवास करती थी और आधुनिक युग की प्रवित्तयों से सर्विया अपरिचित थी। खेती के लिये जो उपकरण सदियों से चीन में प्रयक्त होते चले आये थे, अब बीसवी सदी में भी उन्हीं को प्रयुक्त किया जाता था । पूराने ढंग के हलों को बैलो द्वारा चलाया जाता था और फावड़ा, खुरपी व दरांती किसान के सर्वोत्तम उपकरण थे। यह बात नहीं, कि चीनी लोगों को पाश्चात्य देशों के कृषि सम्बन्धी उपकरणों का कोई परिज्ञान नही था। पर चीन की विशेष परिस्थितियां ऐसी थी, कि अमेरिका में प्रयक्त होनेवाले टैक्टर व विशाल हल वहा उपयोगी सिद्ध नही हो सकते थे। चीन में जनसंख्या बहुत अधिक थी, और खेतों के आकार बहुत छोटे छोटे थे। इसके विपरीत अमेरिका में खेती के लिये विशाल मैदान खाली पड़े थे, और इस परती पड़ी हुई जमीन को कृषि के योग्य बनाने के कार्य में ट्रैक्टर आदि का बहुत उपयोग था। अमेरिका में जनसंख्या बहुत कम थी और मीलों लम्बे खेतों में मशीनरी की सहायता के बिना खेती कर सकना असम्भव था। चीन के लोगों ने अमेरिका की कृषि सम्बन्धी मशीनरी को जो नही अपनाया, उसका प्रधान कारण वहां की विशेष परिस्थितियां ही थी।

पर यह नहीं समझना चाहिये, कि आधुनिक उन्नित का चीन के किसानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रेलवे और सड़कों के निर्माण के कारण चीन में आवागमन और यातायात के साधनों में बहुत अधिक उन्नित हो गई थी। उन्नीसवीं सदी में जब चीन में न रेलवे थी और न पक्की सड़कों, तो किसान का यह प्रयत्न होता था, कि वह अपनी आवश्यकता की सब चीजों को स्वयमेव उत्पन्न कर ले। वह जहां अपने खेत में अनाज पैदा करता था, वहां साथ ही कपास भी बोता था, ताकि अपनी आवश्यकता का कपड़ा गाव के जुलाहे द्वारा तैयार करा सके। पर अब रेलवे आदि की उन्नित के कारण चीन के किसान के लिये यह सम्भव हो गया था, कि वह केवल उस चीज को पैदा करे, जिसके लिये उसकी जमीन सबसे अधिक उपयुक्त है, और अपनी पैदावार के कुछ अंश को बाजार में बेच कर उन चीजों को खरीद ले, जो उसके अपने खेतों में उत्पन्न नहीं होती। इसी का यह

परिणाम हुआ, कि चीन के विभिन्न प्रदेशों में कपास, चावल, चाय आदि की पैदावार विशेष रूप से प्रारम्भ हुई। जो प्रदेश जिस फसल के लिये अधिक उपयुक्त था वहां उसी की खेती की जाने लगी। मंचूरिया में सोयाबीन, चिहली और कियाग-सूमें कपास और यूनान में चावल की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया गया। चीन में कपास इतनी अधिक मात्रा में पैदा होने लगी, कि उसे विदेशों में भी भेजा जाने लगा। सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया, कि किसान लोग अपने खेतों में अच्छी खादों का प्रयोग करे और उत्कृष्ट किस्म के बीज को बोवें। विदेशी बाजारों में चीन की चाय के मुकाबले में भारत और लंका की चाय को अधिक पसन्द किया जाता था, अतः चीन की सरकार ने अपने यहा चाय की किस्म में उन्नति पर विशेष ध्यान दिया। इसी प्रकार रेशम के कीड़ों की नसल में तरक्की की गई और कपास के बढ़िया बीज अमेरिका से मंगाकर उन्हे बुआने का प्रबन्ध किया गया। चीन में कृषि की शिक्षा के लिये अनेक स्कूल और कालिज भी स्थापित किये गये। खेती की उन्नति पर सरकार का इतना अधिक ध्यान था, कि १९२३ में ४,००,००,००० तायल की खाद विदेशों से चीन में मंगायी गई थी।

चीन की सरकार खेती की उन्नित पर ध्यान अवश्य दे रही थी, पर इससे कृषक जनता की दशा में बहुत अधिक मुधार नहीं हो पाया था। यह ठीक है, कि अब चीन का किसान अनेक ऐसी वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लग गया था, जिनका वह पहले नाम भी नहीं जानता था। अब वह मिल के बने कपड़े खरीदने लगा था, तमाखू का सेवन करता था और मट्टी के तेल की लालटेन से अपनी झोंपड़ी को प्रकाशित करता था। पर इन नवीनताओं के होते हुए भी चीन का किसान बहुत गरीब था। जमीदार के लगान और महाजन के कर्जे से वह इतना अधिक दबा हुआ था, कि अपने परिवार के योग्य भोजन प्राप्त कर सकना भी उसके लिये कठिन था। यहीं कारण है, कि चीन में कम्युनिज्म का प्रचार बहुत स्गमता के साथ हो सका।

व्यावसायिक उन्निति—उन्नीसवीं सदी तक चीन में व्यवसायों की उन्नित बहुत कम हुई थी । कारीगर लोग अपने घर पर बैठकर काम करते थे और पुराने ढंग के मोटे भद्दे औजारों से आधिक उत्पत्ति किया करते थे । पर बीसवीं सदी में चीन में व्यावसायिक क्रान्ति के चिह्न प्रकट होने लगगये थे। विदेशी राज्यों के सम्पर्क में आने के कारण चीनी लोगों ने भी यह अनुभव करना शुरू कर दिया था, कि पाश्चात्य संसार के वैज्ञानिक आविष्कारों को अपनाये बिना उनके देश की उन्नित सम्भव नहीं है । रेलवे और सड़कों के निर्माण के कारण चीनी लोगों को आधुनिक

युगकी प्रवृत्तियों से परिचित होने का सुवर्णीय अवसर मिला था । इसका परिणाम यह हुआ, कि अनेक धनी व सम्पन्न चीनी नागरिक कल कारखानो की स्थ्रापना के लिये प्रवृत्त हुए । चीन मे ऐसे धनिक लोगो की कमी नही थी, जो अकेले या परस्पर मिलकर इतनी पुजी जुटा सकें, जिससे नये ढंग के कारखानो की स्थापना सम्भव हो । कतिपय सुशिक्षित लोगों ने जायन्ट स्टाक कम्पनियों के सगठन पर भी ध्यान दिया । शुरू में इन्हें विशेष सफलता नही हुई, क्योंकि सर्वसाधारण लोगो को इस पर विश्वास नही था। मध्य श्रेणी के लोग अपने रुपये को अपरिचित कम्पनियों में लगाने के लिये उत्साह अनुभव नहीं करते थे। पर बैकों के विकास के कारण लोगों में अपने रुपये को बैको व कम्पनियों द्वारा रोजगार में लगाने की प्रवत्ति बढ़ने लगी और इससे बड़े बड़े कारखानों का विकास सम्भव हुआ । महा-जनी का कारोवार चीन में पहले भी विद्यमान था। पर बीसवी सदी मे वहा नये ढंग के भी अनेक बैको की स्थापना हुई। जनता द्वारा स्थापित किये गये बैकों के साथ साथ सरकार के तत्त्वावधान में 'बैक आफ चाइना' का भी संगठन हुआ और इस राष्ट्रीय बैक के कारण चीन में भी आधनिक ढग की महाजनी का भलीभाति विकास प्रारम्भ हुआ । जायन्ट स्टाक कम्पनियो और बैको के विकास के कारण चीन में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उन्नति सम्भव हो सकी। सबसे पहले सुती कपडे को तैयार करने के लिये मिलें खोली गईं। चीन मे कपास पर्याप्त मात्रा में पैदा होती थी, मजदूर भी वहा बहुत सस्ते रेट पर मिल सकते थे। अतः अनेक विदेशी पजीपतियों का ध्यान भी इस बात पर आकृष्ट हुआ, कि चीन में मिलें खोलकर रेपया पैदा करे । १९२८ तक चीन मे वस्त्र व्यवसाय इतना अधिक उन्नत हो गया था, कि कपड़े की मिलों मे ढाई लाख से अधिक मजदूर काम करते थे। आधी के लगभग कपडे की मिलें शंघाई में स्थित थी और इनमें विदेशी पुजीपितयो ने बडी उदारता के साथ अपनी पुजी लगाई हुई थी। वस्त्र व्यवसाय में कुल मिलाकर जितनी पूजी चीन में लगी हुई थी, उसका एक तिहाई भाग विदेशियो द्वारा लगाया गया था। वस्त्र व्यवसाय के अतिरिक्त रेशमी वस्त्र दियासलाई, चीनी, लोहा, शराब आदि को तैयार करने के लिये भी बहुत से नये प्रकार के कारखाने इस समय चीन में स्थापित हुए । कागज का व्यवसाय चीन में बहुत देर से चला आ रहा था। शुरू में कार्गज छोटे छोटे कारखानों में तैयार होता था, जिनमें छः सात मजदूर काम करते थे। पर अब नये ढंग की पेपर मिलें स्थापित होनी शुरू हुई, और चीन इस व्यवसाय में भी अच्छी उन्नति कर गया। पर १९३१ तक चीन में व्यावसायिक उन्नति का श्रीगणेश मात्र ही हुआ था। चीन में कोयले और लोहे की प्रचुरता है। मजदूर भी वहां बहुत

बड़ी संख्या में और सस्ते दर पर उपलब्ध है। निदयों और स्रोतों के बाहुल्य के कारण वहां विजली की उत्पत्ति भी किन नहीं हैं। कच्चा माल भी वहां प्रचुर परिमाण में प्राप्त हो सकता है। इस दशा में यदि जापान की सरकार के समान चीनी सरकार भी अपने देश की व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान देती, तो चीन आधिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर जाता। पर १९३१ तक चीन की सरकार को अपनी आन्तरिक समस्याओं से ही फुरसत नहीं थी और इसीलिये वह देश की व्यावसायिक उन्नति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकी। पर यह स्पष्ट है, कि सरकार के उपेक्षा के बावजूद भी चीन में व्यावसायिक उन्नति का प्रारम्भ हो गया था और पाश्चात्य देशों के समान वहां भी श्रम सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न होने लग गई थी। पर चीन के लिये इन समस्याओं को हल कर सकना सुगम नहीं था, क्योंकि अनेक कारखाने विदेशियों के स्वामित्त्व में थे और अनेक कारखाने ऐसे प्रदेशों में स्थित थे, जो विदेशी राज्यों के प्रभाव क्षेत्रों के अन्त-र्गत थे। चीनी सरकार इन पर अपने कानूनों को लागू नहीं कर सकती थीं।

श्रमियों की समस्या—कल कारखानों के विकास के कारण चीन मे भी मजदूरों की समस्या विकसित होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले १९१९ में 'चीनी मजदूरों की उन्नित के लिये संघ' की शंघाई में स्थापना हुई। इस सघ का उद्देश्य यह था, कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाय। इसकी शाखाए चीन के विविध व्यावसायिक केन्द्रों में स्थापित की गई। मजदूरों के इस संघ ने मजदूरी की दर में वृद्धि करने और कार्य करने के घण्टों में कभी करने के लिये आन्दोलन शुरू किया। आन्दोलन से अपने प्रयत्न में सफलता होती न देखकर चीन के मजदूरों ने इड़तालों का आश्रय लिया। पेकिंग के एक समाचार पत्र के अनुसार सितम्बर, १९२२ तक चार महीनों में चीन में ४१ हड़ताले हुई। इस से यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि चीन के मजदूरों में इस समय कितनी अधिक अशान्ति थी। कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। अपने वेतन से उनके लिये यह असम्भव था, कि वे अपना व अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। इसी कारण मजदूर लोगों में इस समय घोर अशान्ति थी और वे अपनी दशा के सुधार के लिये घोर संघर्ष में तत्पर थे।

मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये तीन ही उपाय थे—(१) सरकार की ओर से ऐसे कानू नों का निर्माण किया जाय, जिनसे मजदूरों के कार्य करने की दशा में उन्नति हो, उनकी न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाय और वे अधिक से अधिक कितने घंटे प्रतिदिन काम कर सकें, यह भी कानून द्वारा तय कर

दिया जाय। (२) कारखानों के मालिक स्वयमेव मजदूरों की दशा के सुधार पर ध्यान दें। (३) कारलानों में ऐसी पंचायतें स्थापित की जावें, जिनमें मजदूरों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। मजदूरों और मालिकों में झगड़ा होने पर ये पञ्चायतें उनका फैसला करें। चीन के अनेक मिल मालिकों ने मजदरों की दशा के सुधार पर ध्यान देने का प्रयत्न किया। कई कारखानों में मजदूरों के निवास के लिये साफ सूथरे मकान बनाये गये, उनके इलाज के लिये अस्पताल खोले गये और बच्चों की शिक्षा व मनोरंजन के लिये स्कल व पार्कों की स्थापना की गई। पर मजदूर इनसे संतुष्ट नहीं थे। ऐसे कारखानों में उन्हे वेतन बहत कम दिया जाता था और पर्याप्त आमदनी के अभाव में मजदूरों की दशा में सुधार असम्भव था । कुछ कारखानों में ऐसी पञ्चायतें भी स्थापित की गईं, जिनमें मजदूरों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। पर राजकीय शक्ति के साथ न होने के कारण इस प्रकार की पञ्चायतों के लिये सफलता प्राप्त कर सकना सुगम नही था। मजदूरो की समस्या को हल करने का सीधा और सरल उपाय यह था, कि चीन में भी सरकार की ओर से उसी ढंग के कानन बनाये जावें, जैसे कि कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों के लिये पाश्चात्य देशों में बनाये जा रहे थे। १९२९ में चीन में 'ट्रेड युनियन एक्ट' स्वीकृत किया गया, जिसके अनसार मुजदरों को यह अधिकार दिया गया, कि वे अपने संघ बना सकें और सामहिक रूप से अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न कर सकें। चीन की सरकार चाहती थी, कि मजदरों के हित के लिये अन्य काननों का भी निर्माण करे। पर उसके सम्मख सबसे बड़ी कठिनता यह थी, कि बहुत से कारखाने ऐसे प्रदेशों में स्थित थे, जो विदेशी राज्यों के प्रभावक्षेत्रों के अन्तर्गत थे। चीनी सरकार के कानुन इनमें लागु नही होते थे। यदि चीनी सरकार के आधिपत्य में विद्यमान प्रदेशों में स्थित कारखानों के लिये कानुन बनाये जाते, उनमें काम करनेवाले मजदूरों की न्युनतम मजदूरी व अधिकतम कार्यकाल को निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता, तो स्वाभाविक रूप से इन में जो माल तैयार होता, उसकी लागत उन कारखानों के माल के मुकाबले में अधिक पड़ती, जो विदेशी प्रभाव-क्षेत्रों में विद्यमान थे। इससे चीनी लोगों के अपने कारखानों के लिये विदेशी कारखानों का मुकाबला कर सकना सम्भव न रहता। अतः चीन की सरकार के सम्मख सबसे महत्त्वपूर्ण यही था, कि पहले विदेशी लोगों के प्रभाव व प्रभृत्व का चीन से अन्त किया जाय। तभी वह मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये आवश्यक कानुनों के निर्माण पर भी ध्यान दे सकती थी। मुद्रापद्धति-पदार्थों के विनिमय और व्यापार के लिये चीन में जो मुद्राएं

प्रचलित थी. वे दो प्रकार की थी. तायल और तांबे के सिक्के। तायल २॥ तोला चांदी के बराबर होता था और नगरों में वस्तुओं के विनिमय और व्यापार के लिये इसी का उपयोग होता था। देहातो में प्रायः तांबे के सिक्के चलते थे और थोडी कीमत की आदायगी के लिये शहरों मे भी ये प्रयक्त होते थे। विदेशी राज्यों के सम्पर्क के कारण चीन में अनेक विदेशी सिक्को का भी चलन शरू हुआ, जिनमें अमेरिका का डालर सर्वप्रधान था। १८९४ में चीनी सरकार की ओर से एक नये सिक्के को जारी किया गया, जिसे युआन कहते थे। यह अमेरिकन डालर से मिलता जुलता था। जब चीन में बैंक खुलने शुरू हुए, तो पत्र मुद्राओं का भी चलन शुरू हुआ । ये पत्र मुद्राए न केवल बैकों द्वारा जारी की जाती थी, अपित् अनेक प्रान्तीय सरकारे भी इन्हें जारी करती थी। इसका परिणाम यह था, कि चीन की राजनीति के समान उसकी मुद्रापद्धति भी सर्वथा अव्यवस्थित थी। सर्व साधारण लोगों के लिये यह समझ सकना सूगम नही था, कि वे किन मुद्राओ पर भरोसा कर सकते हैं। पत्र मुद्राओं में वृद्धि के कारण चीन मे कीमतें भी निरन्तर बढ़ रही थी। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद जब संसार के सभी देशों मे कीमतें बढने लगी, तो उसका असर चीन पर भी पडा । किसी सूव्यवस्थित मद्रा-पद्धति के अभाव में वहां की दशा और भी अधिक शोचनीय हो गई। इस दशा में कुओमिन्तांग सरकार के सम्मुख यह भी एक प्रधान समस्या थी, कि वह मुद्रा-पद्धति को व्यवस्थित कर किस प्रकार देश की आर्थिक दशा का सुधार करे। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों और आन्तरिक विरोधी शक्तियों के साथ निरन्तर संघर्ष करते रहने के कारण कुओमिन्तांग सरकार को इस विषय में सफलता नही प्राप्त हो सकी । अगले एक अध्याय में हम इस बात पर विशद रूप से प्रकाश डालेंगे, कि किस प्रकार चीन में मुद्रापद्धति में निरन्तर ह्यास होता गया और एक समय ऐसा आ गया, जब कि चीन की पत्रमद्रा की कीमत न के बराबर रह गई।

#### (२) विद्या का पुनः जागरण

पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क में आने के कारण चीन में विद्या और ज्ञान का पुनः जागरण प्रारम्भ हुआ। किश्चियन मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में चीनी विद्यार्थी जहां ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे, वहां साथ ही नये ज्ञान विज्ञान से परिचित होने का भी उन्हें अवसर मिलता था। विदेशों से शिक्षा पाकर जो नवयुवक चीन लौटते थे, वे अपने देश में नवयुग की स्थापना के लिये तीं ब्र अभिलाषा साथ लेकर वापस आते थे। १९०५ में जब प्राचीन परीक्षा-

पद्धति का अन्त किया गया, तो शिक्षा की पद्धति में सुधार कर सकना बहुत सुगम हो गया । इस परीक्षा पद्धित के कारण चीन के विद्यार्थी प्राचीन ग्रन्थों और धर्म- शास्त्रों के अध्ययन को बहुत अधिक महत्त्व देते थे, क्योंकि इनमें निष्णात होने पर ही उनके लिये सरकार में उच्च पदों को प्राप्त कर सकना सम्भव होता था। परीक्षा पद्धित का अन्त हो जाने पर चीन के नवयुवक नवीन ज्ञान-विज्ञान पर ध्यान देने लगे और प्राचीन ग्रन्थों की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान का महत्त्व अधिक बढ गया। १९१२ में जब राज्यकान्ति द्वारा मञ्च शासन का अन्त हुआ, तब नये जान विज्ञान के प्रति अभिरुचि में और भी अधिक वृद्धि हुई, और चीन में नये जागरण का प्रारम्भ हुआ।

शिक्षा का प्रसार-उन्नीसवी सदी में आधुनिक शिक्षा देने के लिये जो भी संस्थाये चीन मे विद्यमान थी, वे ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित की गई थी। चीनी लोग शिक्षा को बहत महत्त्व देते थे। चीन के समाज में पण्डित वर्ग का जो असाधारण रूप से सम्मान था, उसका उल्लेख पहले किया जा चका है। अतः ईसाई मिशनरियो ने यह प्रयत्न किया, कि जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकार कर प्रचारक का कार्य प्रारम्भ करें, वे भी शुशिक्षित और विद्वान हों। मिशनरी लोगों द्वारा स्थापित स्कलों में जहां ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वहां साथ ही अग्रेजी, फेच आदि पाश्चात्य भाषाओं और उनके साहित्य को भी पढाया जाता था । ईसाई धर्म के प्रचार के लिये मिशनरी लोगों ने बहुत से चिकि-त्सालयों की भी स्थापना की थी। अतः ईसाई स्कूलों में चिकित्साशास्त्र की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता था. ताकि चीनी डाक्टर व नसें चिकित्सालयों मे कार्य करके ईसाई धर्म के प्रचार में सहायक हो सकें। क्रिश्चियन प्रचारक यह भी भलीभांति अनुभव करते थे, कि चीनी भाषा, साहित्य व धर्मग्रन्थों का अध्ययन भी उनके धर्म प्रचार कार्य के लिये उपयोगी है। अतः उन्होंने चीनी भाषा के शब्दकीष तैयार करने और अनेक चीनी ग्रन्थों के अनुवाद कार्य पर भी ध्यान दिया । इन अनुवादो के कारण पाश्चात्य देशों की युनिवर्सिटियों में विद्वानों का ध्यान चीनी भाषा और साहित्य के प्रति आकृष्ट हुआ। पाश्चात्य देशों के मिशनरियों ने बाइबल का अनुवाद चीनी भाषा में किया और धर्म प्रचार के उद्देश्य से बहुत सी छोटी बडी पुस्तके भी चीनी भाषा में प्रकाशित की । ईसाई मिशनरियों द्वारा जो स्कूल व कालिज चीन में स्थापित किये गये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चका है। इसमें सन्देह नही, कि किश्चियन स्कलों द्वारा ही पहले पहल चीनी लोग पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान के सम्पर्क में आये।

पर चीन की सरकार भी नई शिक्षा का देश में प्रचार करने के लिये तत्पर

शी। १८६५ में तुंगवन कालिज की स्थापना हुई थी और यह कालिज क्रिश्चियन मिशनों के साथ कोई सम्बन्ध नही रखता था। चीन में यह आधुनिक ढंग का पहला कालिज था। १८९५ में ली हंग चाग द्वारा तीन्त्सिन में एक यनिवसिटी की स्थापना की गई थीं, इसे पेइयांग युनिवर्सिटी कहते थे। इसके बाद १९०० में चिआओ-तुंग-पूनत्यांग और पेकिंग विश्वविद्यालयों की स्थापना हई । इन यनि-वर्सिटियों में चीन के प्राचीन साहित्य के अतिरिक्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। साथ ही सैनिक शिक्षा के लिये भी अनेक शिक्षणालय इस काल में सरकार द्वारा स्थापित किये गये थे। उच्च शिक्षणालयो के अति-रिक्त स्कली शिक्षा की ओर भी सरकार का ध्यान गया था और इसी का यह परिणाम था, कि उन्नीसवी सदी की समाप्ति से पूर्व ही चीन मे विविध प्रकार के बहुत से शिक्षणालय खुलने प्रारम्भ हो गये थे। पर क्योंकि अभी प्राचीन शिक्षा-पद्धति चीन में विद्यमान थी, अतः इन शिक्षणालयों मे प्राचीन साहित्य के अध्ययन को बहत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिये जिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक था, उनमें कन्प्यसियस आदि प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों का स्थान बहुत महत्त्व का था, अतः चीन के सब शिक्षणालयों में उनके अध्ययन अध्यापन पर बहुत जोर दिया जाता था। १९०५ में परीक्षा-पद्धति का अन्त किया गया और इससे चीन के शिक्षणालयों की पाठिविधि व पाठ्य विषयों में बहुत अन्तर आया । १९०५ के बाद चीन के शिक्षणालयों में प्राचीन साहित्य की अपेक्षा नये ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। बहुत से नये स्कूल खोले गये। अनेक पूराने मन्दिरों और मठों को स्कूलों के रूप में परिवर्तित किया गया । राज्यकान्तिकेबाद जब १९१२ में चीन में रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब शिक्षा प्रसार पर और अधिक ध्यान दिया गया । चीन के नेता यह बात भलीभांति अनुभव करते थे, कि लोकतन्त्र शासन तभी सफल हो सकता है, जब कि सर्व साधारण जनता शिक्षित हो और वह आधु-निक यग की प्रवित्तयों से परिचय रखती हो । शिक्षा प्रसार के कार्य पर सरकार का इतना अधिक ध्यान था, कि १९३१ में चीन में विविध प्रकार के छोटे बड़े शिक्षणालयों की संख्या १,३१,०००तक पहुंच गई थी। इनमें पढ़ने वाले विद्या-थियों की संख्या भी इस समय में ४३ लाख के लगभग थी। सरकारी नियंत्रण के बाहर निजू रूप से जो शिक्षणालय धार्मिक सम्प्रदायों व पुराने ढंग के पण्डित वर्ग द्वारा संचालित थे, वे इनसे अलग थे। सरकार शिक्षा के प्रसार के लिये इतनी तेजी के साथ स्कूलों व कालिजों की स्थापना में तत्पर थी, कि उनके लिये उपयक्त अध्यापकों का मिल सकता सुगम नहीं था । विशेषतया नये ज्ञान विज्ञान

को पढाने के लिये अध्यापकों का मिल सकना तो बहुत ही कठिन था । इसी कारण बहुत से चीनी युवक इस समय विदेशों मे विद्या के अध्ययन के लिये गये। संयक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फास, जापान आदि कोई भी ऐसा उन्नत देश नहीं था. जिसमें इस समय चीनी नवयुवक हजारों की संख्या में उच्च शिक्षा के लिये न गये हों। जो लोग अधिक सम्पन्न थे, वे यरोप और अमेरिका जाते थे और जिनके पास धन की कमी होती थी, वे जापान जाकर ज्ञान की पिपासा को शान्त करते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये विद्यार्थी जब विदेशों से चीन लौटते थे, तो वहां के शिक्षणालयों में कार्य करके न केवल शिक्षा के प्रसार में सहायक होते थे, अपितू साथ ही नये विचारों का भी अपने देश मे प्रचार करते थे। इन विद्यार्थियो द्वारा पाश्चात्य सभ्यता के चीन मे प्रवष्ट होने में बहुत अधिक सहायता मिली । इसमें सन्देह नही, कि विदेशों में शिक्षा पाये हुए इन चीनी नवयवकों को अपने देश के प्राचीन साहित्य की अपेक्षा पाश्चात्य साहित्य का अधिक परिचय होता था । पर विदेशो में निवास करने और नवीन विचार धाराओं के सम्पर्क में आने के कारण इनमें राष्ट्रीयता का भावना बडे उग्र रूप में विकसित हो जाती थी। विदेशी रहन सहन को अपना लेने पर भी इनमें स्वदेश के प्रति भिक्त की भावना कम नही हो पाती थी। यही कारण है, कि चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये ये विद्यार्थी बहुत सहायक सिद्ध हए।

१९१४-१८ के महायुद्ध के समय श्री० येन द्वारा सर्वसाधारण जनता में शिक्षा का प्रसार करने के लिये एक नये आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया। श्री० येन धर्म से ईसाई थे और चीर्न की ईसाई संस्था वाई० एम० सी० ए० (यंग मेन्स किश्चियन एसोसिएशन) के प्रमुख कार्यकर्ता थे। महायुद्ध के अवसर पर जो हजारों चीनी मजदूर फास आदि यूरोपियन देशों में मजदूरी के लिये गये थे, श्री येन ने उन्हें साक्षर बनाने के कार्य में विशेष तत्परता प्रविधात की। चीनी कुलियों व मजदूरों को शिक्षत करने में श्री० येन को जो सफलता हुई, उससे उत्साहित होकर उन्होंने महायुद्ध की समाप्ति पर चीन में कार्य करना शुरू किया। देहातों के किसानों और शहरों के मजदूरों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये श्री० येन ने बड़ा भारी आयोजन किया। अब इस आन्दोलन का सम्बन्ध केवल वाई० एम० सी० ए० के साथ ही नहीं रह गया, यह चीन की सर्वसाधारण जनता का आन्दोलन बन गया और इसके कारण चीनी जनता को साक्षर बनने में बहुत अधिक सहा-यता मिली।

विद्यार्थी आन्दोलन-शिक्षा के प्रसार के कारण चीन में विद्यार्थियों की एक ऐसी श्रेणी का विकास प्रारम्भ हो गया था, जो राष्ट्रीयता, देशप्रेम और नव-

जीवन से ओतप्रोत थी। देश की उन्नति और विदेशियों के प्रभुत्व को नष्ट करने की भावना इस श्रेणि में अत्यन्त उग्र रूप से विद्यमान थी। यही कारण है, कि चीन के राजनीतिक आन्दोलनों मे विद्यार्थियों का बड़ा हाथ होता था । १९१४-१८ के महायद्ध की समाप्ति के अनन्तर पेरिस की सन्धि परिषद ने शातुग पर जापान के प्रभत्व को जारी रखने का जो फैसला किया था, उसका समाचार जब पैंकिंग पहुंचा, तो वहां के विद्यार्थियों में बेचैनी फैल गई । जलूस बनाकर वे पैकिंग के उस प्रदेश में जा पहुंचे, जहां विदेशी राज्यों के दूर्तावास थे। विदेशों की सेनाओं ने उन्हें दुतावासो के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होने दिया। इसपर उन्होंने पेकिंग सरकार के अर्थमन्त्री श्री त्साओ जू लिन के निवास स्थान को घेर लिया। उनका खयाल था, कि त्साओ जुलिन जापान के साथ सहानुभृति रखता है। त्साओ जुलिन को अपनी जान बचाने के लिये जापानी दूतावास की शरण लेनी पड़ी। अब विद्या-थियों ने चीन के मन्त्रिमण्डल पर इस बात के लिये जोर दिया. कि वह पेरिस स्थित अपने प्रतिनिधि को यह आदेश दे, कि वह वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर न करे। पेकिंग सरकार ने विद्यार्थियों के इस आन्दोलन को कुचलने के लिये भरसक कोशिश की। पेकिंग व अन्य नगरों में हजारों विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये, चीन की जेलें विद्यार्थियों से भर गईं। पर दमन नीति द्वारा विद्यार्थी आन्दो-लन दबा नहीं। ज्यों ज्यों गिरफ्तारिया होती थी, विद्यार्थी और अधिक सख्या में संघर्ष के मैदान में आते जाते थे। उन्होने मजदरों के संघों को अपने साथ आन्दोलन में शामिल कर लिया । चीन में सर्वत्र इस समय हड़तालों का आयो-जन किया गया । बहुत से कारखाने मजदूरों की हंडनालों के कारण बन्द हो गये । विद्यार्थियो ने जापानी माल के बहिष्कार के लिये भी आन्दोलन शरू कया 🕨 व्यापारियों को इस बात के लिये विवश किया गया, कि वे जापानी माल को न बेचे। विद्यार्थियों के इस आन्दोलन ने इतना उग्र रूप धारण किया, कि अन्त में विवश होकर चीन की सरकार ने यह फैसला किया, कि वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर न किये जावें और गिरफ्तार किये गये विद्यार्थियों व मजदूरों को जेल से मक्त कर दिया जाय।

चीन के आधुनिक इतिहास में विद्यार्थियों का यह आन्दोलन अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण स्थान रखता है। इस समय चीन के नवयुवक विद्यार्थी देश में जागृति उत्यन्न करने में तत्पर थे। विदेशियों ने चीन में जो अनेक प्रकार से अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ था, उसके विरुद्ध विद्यार्थी लोग जलूस निकालते थे, सभायें करते थे, विदेशी माल को बहिष्कृत करने के लिये जनता को उकसाते थे और सब प्रकार के उपायों का अनुसरण कर जनता में विदेशियों के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करते

थे। रूस के कम्यनिस्टों की चीन के विद्यार्थी आन्दोलन के साथ सहानभति थी। यही कारण है, कि ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आदि की सरकारें चीन के विद्यार्थी आन्दोलन को कम्युनिस्ट लोगों द्वारा प्रारम्भ किया हुआ बताकर उसे बदनाम करने की कोशिश करती थी और पेकिंग सरकार को प्रेरित करती थी, कि उग्र उपायों का अवलम्बन कर उसे कूचल दें। कूओमिन्तांग दल के उत्कर्ष में विद्यार्थियों का बड़ा कर्त त्व था। उन्ही के सहयोग के कारण डा० सन यात सेन और उसके अन्यायी अपनी शक्ति का विस्तार करने में सफल हुए थे। १९२५ में शंघाई में विद्यार्थियों ने मजदरों को हडताल करने के लिये प्रेरित किया । शंघाई की अनेक मिलें जापानी लोगों दारा स्थापित थी । विद्या-थियों के प्रयत्न से इन जापानी मिलों में हडताल हो गई और विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ा जलुस मजदूरों के साथ सहान्भृति प्रदर्शित करने के लिये निकाला। शंघाई की विदेशी पुलिस ने इस जल्स पर गोली चलाई और अनेक विद्यार्थी गोली के शिकार बने । इस हत्याकांड के खिलाफ एक और भी अधिक बडे जलस का आयोजन किया गया। विदेशी पूलिस ने इस जल्स पर भी गोली चलाई और बहुत से विद्यार्थी इस बार पुलिस की गोलियों द्वारा मारे गये। शंघाई की इस विदेशी पूलिस में अंग्रेज लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। उनका अफसर भी अंग्रेज था। परिणाम यह हुआ, कि चीन में अंग्रेजों के खिलाफ भावना बहुत प्रबल हो गई। एक बार फिर विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन शरू हुआ। इस समय चीन की जनता में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बहत तीब्र आन्दोलन चल रहा था। १९२६ में कुछ चीनी सिपाहियों ने एक ब्रिटिश जहाज पर गोली चला दी। इसका प्रतिशोध करने के लिये अंग्रेजों ने एक चीनी नगर पर गोलाबारी की और वहां के निरपराध निवासियों के साथ भयंकर रूप से बदला लिया। विद्यार्थी इससे और अधिक भडक गये और उन्होंने विदेशियों, विशेषतया अंग्रेजों के खिलाफ अपने आन्दोलन को जारी रखा। इसी समय विद्यार्थी आन्दोलन की सहायता से कुओमिन्तांग दल ने पेकिंग की निर्बल सरकार का अन्त कर नानिकंग में अपनी सरकार की स्थापना की। चीन में जो अब राष्ट्रीय चेतना विकसित हो गई थी, उसमें विद्यार्थियों का कर्तृत्व बहुत महत्त्वपूर्ण था।

समाचार पत्र और नया साहित्यं – जिस प्रकार शिक्षा के प्रसार और विद्यार्थी आन्दोलन द्वारा चीन में पुनः जागरण हो रहा था, वैसे ही समाचार-पत्र और नया साहित्य भी इस नवजीवन में बहुत सहायता पहुंचा रहे थे। शुरू में जो समाचार पत्र चीन में प्रकाशित हुए, वे विदेशी भाषाओं के थे। समुद्रतट पर स्थित बन्दर-गाहों में व्यापार आदि के लिये बहुत से विदेशी लोग आबाद थे। इन पत्रों का

'प्रचार इन विदेशियों में था और इनमें प्राय: इसी प्रकार के समाचार व लेख प्रका-शित होते थे, जिनमें विदेशी लोगों को दिलचस्पी होती थी। चीनी भाषा में 'पहला समाचार पत्र १८७० मे प्रकाशित होना शुरू हुआ । चीन-जापान युद्ध (१८९४-९५) के समय से अन्य अनेक पत्र चीनी भाषा में निकलने लगे। इस समय चीन में जागृति का प्रारम्भ हो गया था, जनता राजनीतिक मामलो में दिलचस्पी लेने लगी थी और वह चीन जापान यद्ध, बोक्सर विद्रोह, सुधार-वादियों व कान्तिकारियों के आन्दोलन, मञ्च शासन के विरुद्ध विद्रोह आदि के समाचारों को बड़े उत्साह व दिलचस्पी के साथ पढ़ा करती थी। १९११ की राज्य-कान्ति के बाद समाचार पत्रों की सख्या मे और अधिक वृद्धि हुई। १९३६ तक चीन मे यह दशा आ गई थी, कि प्राय: सभी बड़े नगरो से कोई न कोई पत्र अवश्य श्रकाशित होने लगा था। आवागमन के साधनो की उन्नति और टैलीग्राफ ब टैली कोन के प्रारम्भ के कारण इन समाचार पत्रो का प्रचार बहुत बढ़ गया था और अनेक पत्र न केवल चीन की आन्तरिक राजनीति अपित विदेशी राजनीति भर भी समाचार व लेख प्रकाशित करने लग गये थे। दैनिक व साप्ताहिक पत्रो के साथ साथ मासिक व त्रैमासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन शुरू हो गया था, और कतिपय पत्रिकायें वैज्ञानिक विषयो पर भी निकलने लगी थी । इस बात का अनमान सहज में किया जा सकता है, कि चीनी भाषा मे प्रकाशित ये पत्र पत्रिकाये देश में नवजीवन का सचार करने और जागति को उत्पन्न करने में कितनी अधिक सहायक थी।

चीन में पहले जो कुछ भी साहित्य तैयार होता था, वह वहा की प्राचीन भाषा में होता था। पिडत वर्ग प्राचीन भाषा में लिखने पढ़ने में ही गौरव अनुभव करता था। जिस प्रकार भारत की पिडत मण्डली संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन करती थी, संस्कृत मे ही पुस्तके लिखती थी और हिन्दी आदि लौकिक व प्राकृतिक भाषाओं में पुस्तकें लिखना हीन बात समझती थी, वैसी ही दशा चीन में भी थी। १९१७ में डा० हू सुह ने घोषणा की, िक भविष्य में वे अपनी पुस्तके उस भाषा में लिखेंगे, जिसे सर्वसाधारण जनता प्रयुक्त करती है। डा० हू सुह की शिक्षा अमेरिका में हुई थी और वे पेकिंग यूनिविस्टी में अध्यापक थे। जब तक चीन में पुरानी परीक्षा पद्धित विद्यमान थी, यह सम्भव नही था, िक इस प्राचीन भाषा की उपेक्षा की जा सकती। पर अब परीक्षा पद्धित का अन्त हुए बारह साल व्यतीत हो चुके थे। अब डा० हू सुह जैसे विद्धानों के लिये यह सम्भव था, िक वे जन साधारणकी भाषा में साहित्य का निर्माण करने में प्रवृत्त हों। १९२० में सरकार की ओर से आज्ञा प्रकाशित की गई, िक स्कूलों की प्रारम्भिक कक्षाओं में प्राचीन भाषा को

न पढ़ा कर केवल प्रचलित चीनी भाषा की पढ़ाई हो। इस प्रकार चीन में एक ऐसे नवीन साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जिसे सर्व साधारण जनता भली-भाति समझ सकती थी और जिसे पढ़ कर उसके लिये नये ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सकना अधिक सुगम था। इस नये साहित्य पर प्राचीन ग्रन्थों व शास्त्रों की अपेक्षा पाश्चात्य विचारधाराओं का प्रभाव अधिक था और इसके विकास से चीन के पून. जागरण में बहत अधिक सहायता मिली।

पत्र पत्रिकाओ और नवीन साहित्य द्वारा चीन के नवयुवको में यह प्रवत्ति बढ रही थी, कि वे प्रमाणवाद का परित्याग कर बुद्धि और तर्क द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिये प्रवृत्त हो। चीनी लोग जहां प्राचीन समय के परम्परागत बन्धनो को तोड कर स्वतन्त्र होने के लिये उत्सूक थे, वहां साथ ही वे पारचात्य लोगो के विचारों व विश्वासो को भी आंख मीच कर स्वीकार कर लेने के लिये उद्यत नहीं थे। पाश्चात्य सभ्यता को उत्कृष्ट मान लेने की प्रवित्त उनमे नही थी। १९१४-१८ के महायद्ध के अवसर पर ब्रिटेन, फांस आदि देशो की ओर से चीन में जर्मनी और आस्ट्रिया के विरुद्ध बहुत प्रचार किया गया। जर्मन लोग मनष्य के रूप में राक्षस है और उनकी सभ्यता व संस्कृति जंगली व बर्बर लोगों से किसी भी प्रकार उत्कृष्ट नही है, यह विचार मित्रराष्ट्रों की ओर से डंके की चोट के साथ प्रचारित किया गया । पर चीनी लोगों की दृष्टि में जैसे जर्मन थे, वैसे ही ब्रिटिश व फ्रेच थे। विविध पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के कारण चीनी लोगो ने एक समान कष्ट उठाया था । अतः मित्रराष्ट्रों के जर्मन विरोधी प्रचार के कारण चीनी लोगों ने यह विचारना शुरू किया, कि पाश्चात्य देशो द्वारा जो नये आदर्श व विचार उनके सम्मुख पेश किये जा रहे है, क्या वस्तूतः वे सत्य है। चीन में इस समय जो पूनः जागरण हो रहा था, वह उनमें स्वतन्त्रता की भावना को उत्पन्न कर रहा था। उसके कारण जहां चीन की पूरानी जंजीरें ट्ट रही थी, वहां साथ ही चीनी जनता अपने को पाश्चात्य लोगों का अन्धानुयायी बना लेने के लिये भी तैयार नहीं थी।

# (३) सामाजिक जीवन

पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क और व्यावसायिक उन्नति के कारण चीन में जिस नवयुग का प्रारम्भ हो रहा था, उस का प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ना भी आवश्यक था। चीनकी जनता पहले समय में देहातों व नगरों में रहती थी, एक परिवार व कुल के लोग एक स्थान पर निवास करते थे। पितरों की पूजा चीनी धर्म व सामाजिक संगठन का महत्त्वपूर्ण अंग थी। प्रत्येक व्यक्ति का यह पुनीत

कर्तव्य समझा जाता था, कि वह अपने पितरों की पूजा करे और उनकी समाधि-यों के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करे। पर बीसवी सदी के प्रारम्भ होने से पूर्व ही चीन में ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न होने लग गईं थीं, जिनके कारण एक कुल व परिवार के सब लोगों के लिये एक स्थान पर निवास करते रहना सम्भव नहीं रहा था। रेलों और सडकों के निर्माण के कारण यात्रा करना बहुत सगम हो गया था, और आजीविका की खोज में बहत से चीनी लोग अपने कूल कमा-न्गत घरों को छोडकर सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार, मजदूरी व नौकरी के लिये जाने लग गये थे। अपने पितरों की समाधियों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करने के लिये अपने घर जाते रहना इनके लिये सुगम नही था। कल कारखानों के विकास के कारण लाखों की संख्या में देहाती किसान मजदूर बन कर शंघाई जैसे विशाल नगरों में एकत्र हो गये थे। ये लोग छोटी छोटी कोठरियों में निवास करते थे। इनकी आमदनी इतनी कम थी, कि ये अपने कूल के लोगों के साथ घनिष्ट सम्पर्क नही रख सकते थे। परिणाम यह हुआ, कि कुल के प्रति निष्ठा की भावना जनता में मन्द पडने लगी और जिस प्रकार पहले एक परिवार के सब व्यक्ति अपने कुलवृद्ध के शासन में रहते थे, वह बात अब सम्भव नही रही। कूल व बिरादरी के शासन से मक्त हो कर चीन के लोग अपने छोटे छोटे परिवारों का निर्माण करने में प्रवृत्त हुए और शहरों व परदेश में निवास करने वाले पति-पत्नी परम्परागत कूल मर्यादा की उपेक्षा कर स्वच्छन्दता के साथ जीवन बिताने लगे । कुल मर्यादा का स्थान वैयक्तिक स्वतन्त्रता ने ले लिया । ईसाई मिशनरियों के प्रचार और पश्चिमी देशों के सम्पर्क द्वारा इस प्रवृत्ति में सहायता मिली। अब चीन के सर्वसाधारण लोगों में यह प्रवृत्ति प्रबल होने लगी, कि वे सब पूरानी बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करें। यदि उन्हें वे बातें युक्तियुक्त प्रतीत हों, तो उन्हें माने, अन्यथा उनका परित्याग कर दें। बिरादरी के प्रभाव में रहने के कारण लोग जो पहले पूरानी परिपाटी को कायम रखने के लिये विवश होते थे, अब उसकी ओई आवश्यकता नही रह गई।

चीन में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ स्त्री शिक्षा का प्रचार भी बढ़ रहा था। उन्नीसवी सदी तक चीन में स्त्री शिक्षा नाम मात्र को थी। क्योंकि स्त्रियों को विविध राजकीय पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, अतः उन्हें शिक्षित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। जब पाश्चात्य मिशनरियों ने चीन में अपने स्कूल स्थापित किये, तो उन्होंने नर्स आदि के कार्य के लिये चीनी स्त्रियों को तैयार करने के लिये उन्हें भी शिक्षा देना शुरू किया। १९११ में जब चीन में राज्यकान्ति हुई, तो उसका असर स्त्री शिक्षा पर भी पड़ा। सरकार

की ओर से अनेक कन्या पाठशालायें स्थापित हुई, और बहुत सी चीनी लड़कियां इन पाठशालाओं व कालिजो मे शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रवृत्त हुईं। जिस प्रकार नवयुवक चीनी विद्यार्थी बहुत बडी संख्या में विदेशो में उच्च शिक्षा के लिये गये, वैसे ही चीनी नवयुवतियों ने भी अमेरिका, ब्रिटेन, फास, जापान आदि मे जाना शरू किया। स्त्रियो के उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि वे अब केवल वैवाहिक जीवन व्यतीत करना ही अपना एकमात्र कार्य न समझे। उन्होंने चिकित्सा, अध्यापन आदि अनेक पेशो का भी अनसरण शरू किया और धीरे धीरे चीन में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग विकसित होना प्रारम्भ हुआ, जो अविवाहित रहकर चिकित्सक, पत्रकार, अध्यापिका आदि के रूप में आर्थिक दिष्ट से स्वतन्त्र रह कर अपना जीवन व्यतीत करता था। जो शिक्षित स्त्रिया विवाह करती थी, वे भी घर को ही अपना एकमात्र कार्यक्षेत्र नही समझती थी । वे देश के सामाजिक व राजनीतिक जीवन मे भी हाथ बटाती थी । जिस विद्यार्थी आन्दोलन का हमने इसी अध्याय में ऊपर उल्लेख किया है. उसमे लडकियो ने भी सिक्रय रूप से भाग लिया था। इस समय चीन में अनेक ऐसे शिक्षणालय भी स्थापित हुए थे, जिनमें लड़को और लड़कियो की सहिशक्षा की पढ़ित को अपनाया गया था । इनमें शिक्षा प्राप्त की हुई स्त्रिया स्वभाविक रूप से अपने को पुरुषो के बराबर व समकक्ष समझती थी और अपनी सामाजिक स्थिति को पुरुषों के मुकाबले में किसी भी प्रकार हीन समझने के लिये उद्यत नहीं थी।

चीन में नवयुग के सूत्रपात का एक परिणाम यह हुआ, कि विवाह के मामले में नवयुवक और नवयुवितया अधिक स्वतन्त्रता का आचरण करने लगे। पहले चीन में यह प्रथा थी, कि माता-पिता व कुल के बुजुर्ग लोग विवाह-सम्बन्ध का निश्चय किया करते थे। अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग इस समय चीन वापस आ रहे थे, वे अपने विवाह के विषय में बुजुर्गों की बात मानने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे, कि स्वयं अपनी सह-धर्मिणी का चुनाव करे। धीरे-धीरे सब शिक्षित लोगों में यह प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ, कि चीन के वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भारी परिवर्तन आना शुरू हुआ। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि चीन की सर्वसाधारण जनता अपनी कुल मर्यादा का परित्याग कर इस समय नये विचारों के अनुसार वैवाहिक व पारिवारिक सम्बन्धों में स्वतन्त्र होने लग गई थी। यह जो परिवर्तन हो रहा था, वह प्रधानतया उच्च शिक्षित लोगों तक ही सीमित था, यद्यपि जनता भी उसके प्रभाव से सर्वथा विच्चत नहीं थी।

मञ्चू शासन के अन्त हो जाने के बाद चीन के लोगों के रहन सहन में एक

महस्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ, कि पुरुषों ने बोटी रखना बन्द कर दिया। इस प्रश्वा का प्रारम्भ तब हुआ था, जब मञ्चू आकान्ताओं ने चीन को विजय करके अवने अधीन कर लिया था। मञ्चू सम्राट समझते थे, कि सिर पर लम्बी चोटी रखना इस बात का चिह्न है, कि चीनी लोग उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। रिपब्लिक की स्थापना होने पर चीनी लोगों ने चोटी कटवा कर पाश्चात्य लोगों के समान छोटे बाल रखना शुरू किया। पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आने के कारण चीन के बहुत से शिक्षित लोगों ने यूरोपियन पोशाक को भी अपना लिया था, पर कुओमिन्ताग दल के शक्ति प्राप्त करने के बाद जनता में यह भावना विकसित हुई, कि विदेशी पोशाक राष्ट्रीय दृष्टि से अनुचित हैं।

# (४) धार्मिक विचारों में परिवर्त्तन

पाइचात्य देशों के सम्पर्क में आने के कारण चीनी जनता के धार्मिक विचारों में भी बहुत परिवर्तन आया । ईसाई धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय चीन मे अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने में तत्पर थे। रूस का ओर्थोड क्स चर्च (जिसे पहले ग्रीक कैथोलिक चर्च भी कहते थे, और ग्रीस के तर्क साम्राज्य के अन्तर्गत हो जाने के बाद जिसका प्रधान केन्द्र रूस बन गया था ) मञ्चरिया और चीन में अपना प्रचार कार्य कर रहा था। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट पादरी मध्य और दक्षिणी चीन मे अपने मत के प्रचार मे तत्पर थे। १९२९ मे ३४०० विदेशी पादरी रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन चीन मे कार्य कर रहे थे। इसी समय में चीन में काम करनेवाले विदेशी प्रोटेस्टेन्ट पादरियों की संख्या ८००० से भी अधिक थी। इन प्रचारको के प्रयत्नों का यह परिणाम था, कि १९२९ मे २५ लाख के लगभग चीनी लोग रोमन कैथोलिक धर्म के और ५ लाख के लगभग चीनी लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म को स्वीकार कर चुके थे। संख्या की दिष्ट से ईसाई प्रचारकों को चीन में बहुत अधिक सफलता नही हुई थी, पर बहा के समाज पर ईसाईयों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जाता था। ईसाई पादरियो द्वारा स्थापित स्कलों और चिकित्सालयों के सम्पर्क में लाखों चीनी नागरिक प्रति वर्ष आते थे और इस धर्म के सिद्धान्तों का उन पर प्रभाव पडना सर्वथा स्वाभाविक था। पादिरयों द्वारा ही आधुनिक शिक्षा का पहले पहल चीन में प्रारम्भ हुआ था, और अनेक चीनी ईसाई राज्यकान्ति के प्रमुख नेता थे। डा० सन वात सेन धर्म से ईसाई थे। चियांग काई शेक ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। कुओमिन्तांग सरकार का सुयोग्य अर्थ मन्त्री श्री सुंग भी ईसाई था। उसकी दो बहनें श्रीमती सन यात सेन और श्रीमती चियांग काई शेक चीन के आधुनिक

इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। चीनी सरकार के अन्य भी अनेक उच्च राजकीय पदों पर इस प्रकार के चीनी नेता आरूढ थे, जिन्होने पाश्चात्य देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और जो ईसाई धर्म मे दीक्षित हो चुके थे। चीन की रिपब्लिक के प्रथम राष्ट्रपति श्री यआन शी काई भी धर्म से ईसाई थे। इन बातों में यह भलीभाति समझा जा सकता है, कि चीन में ईसाई लोगों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था और उनका वहां की जनता पर बहुत प्रभाव था। यदि विदेशी राज्यों का साम्राज्यवाद चीन की जनता में अत्यविक असन्तोष और उद्देश उत्पन्न न करता, तो वहां ईसाई धर्म का प्रचार और भी अधिक हो सकता । पर चीन की जनता में अमेरिका, ब्रिटेन, फास आदि के साम्राज्यवादियों के प्रति जो विरोध व विद्वेष की भावना थी. उसके कारण लोग ईसाई धर्म को भी अच्छी निगाह से नही देखते थे । कुओमिन्तांग दल के उत्कर्ष के साथ जब चीन में राष्ट्रीय प्रवृत्तियो ने जोर पकडा, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि लोगों में ईसाई धर्म के मुकाबले में अपने प्राचीन धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये. कि धीरे धीरे चीन का ईसाई चर्च भी राष्टीय होता जाता था। जो चीनी लोग ईसाई धर्म को स्वीकृत कर लेते थे, उनमे से भी बहत से पादरी का पेशा ग्रहण करते थे। धीरे धीरे चीन के ईसाई चर्च के उच्च पदो पर भी चीनी पादरी नियत किये जाने लगे। पर १९३१ तक ईसाई चर्च का प्रबन्ध व संचा छन मस्यतया विदेशियों के ही हाथों में था, यद्यपि चीनी ईसाईयों का उस पर प्रभाव निरन्तर बढ़ता जाता था। १९३१ के बाद इस दिशा में और अधिक प्रगति हुई।

ईसाई धर्म के प्रचार के कारण बौद्ध धर्म में भी नवजीवन का संचार हुआ। जापानी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है। पाश्चात्य देशों के अनुसरण में जापानियों ने भी चीन में अपने स्कूल और चिकित्सालय स्थापित किये। ये स्कूल और चिकित्सालय स्थापित किये । ये स्कूल और चिकित्सालय जापान के बौद्ध मिशन द्वारा स्थापित किये गये थे। जापानी लोगों ने भी इस बात को अनुभव किया, कि धर्म प्रचार साम्राज्यवाद की सफलता का एक अत्यन्त उत्तम साथन है। पाश्चात्य देश जो चीन में अपने प्रभाव और प्रभुत्व के विस्तार मे सफल हो रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ईसाई मिशन है। इसी बात को दृष्टि मे रखकर जापानियों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया। चीन के जो प्रदेश जापान के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत थे, वहां बौद्ध चर्च के तत्वावधान में स्कूलों और चिकित्सालयों की स्थापना की गई। चीन के बौद्धों में भी इससे नये उत्साह का संचार हुआ। वहां भी अनेक ऐसे धार्मिक नेता उत्पन्न हुए, जिन्होंने ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने के लिये बौद्ध धर्म का प्रचार

प्रारम्भ किया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि चीन में एक नये धार्मिक , आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे पाश्चात्य इतिहास को दृष्टि में रखकर 'धार्मिक सुधारणा' के नाम से कहा जा सकता है।

जिस समय विविध धार्मिक नेता चीन मे अपने-अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थें, चीन की सुशिक्षित जनता में धर्म के प्रति सन्देह और अविश्वास की भावना में भी निरन्तर वृद्धि हो रही थी। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले चीनी नवयुवक धर्ममात्र को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें जिस प्रकार चीन के प्राचीन धार्मिक विश्वास व विधि विधान अनावश्यक प्रतीत होते थे, वैसे ही ईसाई धर्म के मन्तव्यों में भी उन्हें कोई सार नजर नही आता था। इसका परिणाम यह हुआ, कि चीन मे नास्तिकता की प्रवृत्तिया निरन्तर प्रबल होने लगी, और बहुत से लोग धर्म से सर्वथा विमुख हो गये।

#### (५) कला और आमोद-प्रमोद

कला की दृष्टि से चीनी लोग बहुत उन्नत थे। चित्रकला और स्थापत्य—दोनो में चीन की अपनी पृथक शैली थी, जिसमे वाह्य आकृति की अपेक्षा भावना को अधिक महत्त्व दिया जाता था। चीनी लोग समझते थे, कि चित्र एक काव्य के समान होते हैं, जिनमें भावों की अभिव्यक्ति के लिये शब्दों का प्रयोग न कर आकृति को प्रयोग में लाया जाता है। पाश्चात्य कला के सम्पर्क में आने से चीनी कलाकारों ने चित्र की आकृति की उत्कृष्टता को भी महत्त्व देना शुरू किया। पर पाश्च-त्य सम्पर्क के बावजूद भी चीन की कला की मौलिकता कायम रही। यही कारण है, कि चीन के चित्रो और प्रतिमाओं को पाश्चात्य देशों में आदर की दृष्टि से देखा जाता था और वहा के कला प्रेमी लोग उनके संग्रह में विशेष उत्साह प्रदिशत करते थे।

चीन में अमोद प्रमोद के प्रधान साधन नाटक होते थे, जिन्हें देखने के लिये चीनी लोग बड़े उत्साह के साथ एकत्र होते थे। पाश्चात्य देशों द्वारा वहां चल- चित्रों (सिनेमा) का प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ। शुरू में सिनेमा घर उन बन्दरगाहों में खोले गये, जहां विदेशी लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे। धीरे धीरे पेकिंग आदि अन्य नगरों में भी सिनेमा का प्रचार हुआ। शुरू में इन सिनेमा घरों में अमेरिका आदि में तैयार किये गये विदेशी भाषाओं के चित्र ही प्रदर्शित किये जाते थे। पर धीरे धीरे सिनेमा फिल्मों को तैयार करने के लिये चीनी कम्पनियां भी स्थापित हुईं और चीनी भाषा में भी चलचित्रों का निर्माण होने लगा। सिनेमा के प्रचार के कारण नाटकों की लोकप्रियता कम हो गई, पर इनसे यह लाभ

अवश्य हुआ कि जनता को कम मूल्य में मनोरंजन का एक अत्यन्त उत्कृष्ट साधन हाथ लग गया ।

पाश्चात्य लोगो के सम्पर्क से चीन के शिक्षणालयों में विविध प्रकार की खेल कूद का भी प्रवेश हुआ। पुराने ढंग के चीनी पण्डित शिक्षा में खेलों को कोई महत्त्व नहीं देते थे। पर बीसवी सदी में चीन में जो नये शिक्षणालय खुल रहे थे, उनमें कसरत, ड्रिल, जिमनास्टिक, टैनिस आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था।

#### बारहवां अध्याय

# पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विकास

# (१) जापान के उत्कर्ष का प्रारम्भ

उन्नीसवी सदी के मध्य भाग में जापान का पाश्चात्य देशो के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था । उस समय जापानी लोगों ने अनभव किया, कि वे उन्नति की दौड में यरोप और अमेरिका के मुकाबले में बहुत पीछे रह गये है। इस अनुभूति के कारण जापान के लोग अपने देश का कायाकल्प करने के लिये किस प्रकार प्रवत्त हुए, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । १९१४–१८ के महायुद्ध के बाद यह स्थिति आं गई थी, कि जापान ससार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक गिना जाने लगा था और उसकी जल सेना ससार मे तीमरा स्थान रखती थी। केवल ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका ही ऐसे देश थे, जो जलसेना की दृष्टि से उससे आगे थे। राष्ट्रसघ की कौसिल मे जापान को स्थिर सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था और विश्व की राजनीति में जापान को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान की स्थिति सबसे अधिक शक्तिशाली थी। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि जापान भी पाश्चात्य राज्यो के अनुसरण में साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयत्नशील हो । संसार के आधुनिक इतिहास में राजशक्ति की अतिशयता का यही परिणाम होता था, कि शक्तिशाली राज्य निर्वल देशों को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाने का प्रयत्न करते थे। ब्रिटेन, फास, अमेरिका, इटली आदि सभी राज्य अपने अपने साम्राज्यो का विस्तार करने में तत्पर थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि व्यावसायिक उन्नति और सैनिक शक्ति में पाश्चात्य देशों का समकक्ष बनकर जापान भी साम्राज्य विस्तार के मार्ग पर अग्रसर हो । जापान के साम्राज्य के लिये सबसे उपयुक्त क्षेत्र चीन और प्रशान्त महासागर में स्थित विविध द्वीप थे। इन्हें अपनी अधीनता में लाने के लिये जो प्रयत्न जापान ने किये, उन्ही पर हम इस अध्याय में प्रकाश डालेंगे। जापान का साम्राज्य प्रसार सम्बन्धी प्रयत्न १९३१ के बाद विशेष रूप से सफल होना शुरू हुआ। १९४२ तक वह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने विशाल साम्राज्य के निर्माण में सफल हो गया। पर १९३९-४५ के महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय के कारण जापान को अपने विस्तृत साम्राज्य से हाथ धोना पडा। जापानी साम्राज्य के उत्थान और पतन का यह वृत्तान्त एशिया के आधुनिक इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। हम इस अध्याय मे, १९३१ तक जापान ने जिस ढग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया. इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।

साम्राज्य विस्तार के हेतु-पाश्चात्य देशों के समान जापान भी साम्राज्य प्रसार के कार्य में क्यों तत्पर हुआ, इसके कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये कारण निम्नलिखित थे-

(१) जापान की आबादी में बडी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी । १८७२ में जापान की कूल जनसंख्या ३,५०,००,००० थी। १८९४ में वह बढकर ४,१०, ००,००० हो गई थी। १९३० मे जापान की जनसख्या ६,९०,००,००० तक पहुच गई थी। १८७२ से १९३० तक आधी सदी के काल में जापान की आबादी में शत प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जापान के लिये यह सम्भव नही था, कि वह इतनी तेजी से बढती हुई आबादी का भलीभाति पालन पोषण कर सके। इसके लिये उसे भी उसी ढग से उपनिवेशों की आबश्यकता अनुभव होती थी, जैसे कि इस काल में पाक्चात्य देश अनुभव करते थे। ब्रिटेन का कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैण्ड आदि पर आधिपत्य विद्यमान था। इन विशाल प्रदेशों की खाली पड़ी हुई जमीन पर ब्रिटिश लोग यथेष्ट रूप से अपनी वस्तियों का विकास कर सकते थे। भारत, बरमा, लका आदि अधीनस्थ देशों में ब्रिटेन के सुशिक्षित लोगो के लिये उच्च राजकीय व सैनिक पद प्राप्त कर सकना बहुत सुगम था। सयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल भारत की अपेक्षा दुगुना था, पर उसकी जनसंख्या भारत के मुकाबले में एक तिहाई से भी कम थी। इस दशा में अमेरिकन लोगों के लिये यह अत्यन्त सुगम था, कि वे प्रशान्त महासागर की ओर पश्चिम दिशा में अपना विस्तार कर सकें। रूस उत्तरी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, साइबीरिया का सुवितुस्त प्रदेश उसकी वस्तियों के लिये खुला पडा था । फांस उत्तरी अफीका पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर चुका था, वहाँ उसके लिये अपना विस्तार कर सकना बहुत सुगम था। पाश्चात्य संसार के प्रायः सभी प्रगतिशील देश अपनी बढ़ती हुई जनसंस्या के हित और कल्याण के लिये उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त कर चुके थे। इस दशा में जापान भी अपनी जनसंख्या की वृद्धि से विषश होकर साम्राज्य-विस्तार के लिये उत्सुक था।

(२) शुरू में जापान के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस सकते

थे। १९१० मे ७२,००० के लगभग जापानी नागरिक अमेरिका में आबाद हो चके थे। १९२० मे अमेरिका प्रवासी जापानियों की संख्या ७२,००० से बढकर १,१०,००० हो गई थी। पर अमेरिकन लोग एशिया के लोगो को अपने देश में नहीं बसने देना चाहते थे। वहा इस बात के लिये प्रबल आन्दोलन चल रहा था, कि एशियन लोगों के अमेरिका प्रवेश को कानन द्वारा रोका जाय। अमेरिका के स्वेताग लोग एशिया के लोगो को अपने से हीन व निकृष्ट समझते थे। १९०६ में कैलिफोर्निया मे एक कानुन बनाया गया, जिसके अनुसार जापानी विद्यार्थियो को अमेरिकन स्कूलों में पढने से रोक लिया गया । १९०७ में अमेरिकन सरकार ने यह व्यवस्था की, कि जापानी पुरुषो को अमेरिका में आने से रोका जाय। केवल उन विवाहित स्त्रियों को ही भविष्य में अमेरिका आने दिया जाय, जिनके पति पहले से वहा मौजूद है। १९१३ में कैलिफोर्निया की सरकार ने एक कानन बनाया, जिसके अनसार तीन साल से अधिक काल के लिये किसी जमीन को जापानी लोग किराये व पटटे पर न ले सकें, यह व्यवस्था की गई। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक कानन अमेरिका के विविध राज्यो व संघ सरकार द्वारा बनाये गये । इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान की बढ़ती हुई आबादी के लिये अमेरिका में आकर बस सकना असम्भव हो गया। इस दशा में जापान के लिये यही मार्ग शेष रह गया, कि वह भी पाश्चात्य देशो का अनुसरण कर अपना ऐसा साम्राज्य बनावे, जहा उसकी बढ़ती हुई आबादी के लिये बस सकना व आजीविका कमाना सम्भव हो जाय।

(३) पाश्चात्य देशो के ज्ञान विज्ञान को अविकल रूप से अपना लेने के कारण जापान में व्यावसायिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ हो रही थी। जापान की व्यावसायिक कान्ति पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। वहां के कल कारखाने बहुत बड़ी मात्रा में सब प्रकार का तैयार माल उत्पन्न कर रहे थे। पाश्चात्य देशों के समान जापान भी इस बात के लिये उत्सुक था, कि उसका अपना साम्राज्य हो, जहा वह अपने तैयार माल को निश्चिन्तता के साथ बेच सकने के लिये सुरक्षित बाजारों को प्राप्त कर सके और जहां से कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सकने की उसे पूर्ण रूप से मुविधा हो। साम्राज्य के अभाव में जापान के लिये यह सुगम नही था, कि वह अपने कल कारखानों में तैयार हुए माल को विदेशों में निश्चिन्त रूप से बेच सके। भारत, बरमा आदि के रूप में ब्रिटेन के व्यावसाय-पितयों के पास जिस ढंग के बाजार थे, जापान भी अपने लिये उसी प्रकार के बाजारों को प्राप्त करना चाहता था। जापान की व्यावसायिक पैदावार केवल अपने देश में नहीं खप सकती थी।

- (४) जिस प्रकार जापान ने पाश्चात्य देशों से व्यावसायिक उत्पत्ति के नये तरीकों को सीखा था, वैसे ही उसने इन देशों से राष्ट्रीयता का भी पाठ पढ़ा था। जापान एक राष्ट्र है, और उसकी सभ्यता व संस्कृति अन्य सबकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, यह विचार उसमें निरन्तर प्रबल होता जाता था। जिन लोगों की जाति, भाषा, धर्म व परम्परा एक हो, वे अपना पृथक व स्वतन्त्र राज्य बनाकर रहें, वस्तुतः राष्ट्रीयता की भावना का यही अभिप्राय है। पर कठिनता यह है, कि मनुष्यों की अन्य भावनाओं के समान राष्ट्रीय भावना भी मर्यादा में नही रहने पाती। राष्ट्रीय गौरव विविध देशों को इस बात के लिये प्रेरित करता है, कि वे अन्य देशों को अपने अधीन कर अपनी राष्ट्रीय उन्नति में तत्पर हों। ब्रिटिश, फेञ्च, अमेरिकन—सभी पाश्चात्य लोगों में यह विकृत राष्ट्रीयता विद्यमान थी। जापानी लोग भी इससे अछूते नही रहे। अपनी जातीय उत्कृष्टता की अनुभूति जापानी लोगों में पहले भी मौजूद थी। वे अपने राजा को ईश्वर का वंशज मानते थे और यह समझते थे, कि जापान की संस्कृति संसार में सर्वोत्कृष्ट है। अब पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आकर उनमें यह भावना और भी अधिक प्रवल होगई।
- (५) विविध पाश्चात्य देश चीन और प्रशान्त महासागर के द्वीपों में अपने प्रभुत्व की स्थापना में तत्पर थे। रूस, ब्रिटेन, फांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, हालैण्ड आदि देश चीन में अपने प्रभावक्षेत्र कायम कर चुके थे। फांस ने इण्डोचायना में अपने उत्कर्ष का प्रारम्भ कर दिया था। रूस साइबीरिया को जीतकर उत्तरी चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये तत्पर था। हवाई द्वीपों पर १८९८ में अमेरिका का शासन स्थापित हो गया था, यद्यपि उनकी आबादी में जापानियों की संख्या सबसे अधिक थी। फिलीप्पीन द्वीप समूह पहले स्पेन के प्रभुत्व में था, पर उन्नीसवी सदी के अन्त से पूर्व ही वह अमेरिका के प्रभुत्व में आ गया था। जब विविध पाश्चात्य देश जापान के पड़ोस के प्रदेशों में अपने आधिपत्य की स्थापना में तत्पर थे, तो जापान के लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वह भी साम्राज्यवाद के क्षेत्र में उनका मुकाबला करने के लिये मैदान में उत्तर आये।

साम्राज्य विस्तार के लिये जो अनेक उद्योग जापान ने किये, उनमें से कतिपय का उल्लेख इस पुस्तक में पहले किया जा चुका है। जिन प्रदेशों में जापान अपना अधिपत्य स्थापित करने के लिये तत्पर था, वे निम्नलिखित है--(१) फार्मूसा, (२) कोरिया और (३) मञ्चूरिया। १९३१ तक जापान प्रधानतया इन्ही को अपने प्रभुत्व में ला सका था। इनके सम्बन्ध में उल्लेख करना जापान के साम्राज्य विस्तार को समझने के लिये बहुत उपयोगी होगा।

#### (२) फार्म्सा पर प्रभुत्त्व

प्रारम्भिक विजय-सामन्त पद्धति और ग्रैगुन शासन का अन्त होने के बाद जब जापान में सम्राट्की सत्ता का पुनरुद्धार हुआ, और जापान ने अपने साम्राज्य विस्तार का प्रारम्भ किया, तो सबसे पहले १८७५ में क़रील द्वीप समृह को वह अधीनता मे लाया। ये द्वीप येजो से शुरू होकर उत्तर में कामचात्का तक विस्तृत है। इनकी प्राकृतिक दशा ऐसी नहीं है, कि इनमें मनुष्य अधिक संख्या में निवास कर सके। पर सैनिक दिष्ट से इनका बहुत महत्त्व है। इन पर जिस किसी राज्य का प्रभुत्व होगा, वह साइवीरिया के समुद्रतट पर सुगमता से अपना आधिपत्य स्थापित कर सकेगा। उत्तरी प्रशान्त महासागर पर अपना कब्जा रखने के लिये इन द्वीपो का बहुत उपयोग है। १८७८ में बोनिन द्वीप समृह पर जापान ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया । आर्थिक व व्यापारिक दृष्टि से ये द्वीप भी विशेष महत्त्व के नहीं है, पर यदि इन पर जापान के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य का कब्जा हो, तो वह इन्हें अपनी जलसेना का अड्डा बनाकर जापान के पूर्वी समुद्रतट पर सुगमता के साथ आक्रमण कर सकता है। कुरील और बोनिन द्वीप समृहों का महत्त्व सैनिक दुष्टि से है, और इन्हें अपनी अधीनता में लाकर जापान ने अपनी स्थिति को बहुत सुरक्षित कर लिया था । १८८० के बाद जापान ने कोरिया में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया और १८९४-९५ में चीन के साथ उसका जो यद्ध प्रारम्भ हुआ, उसमें कोरिया को हस्तगत करने का प्रयत्न एक महत्त्वपूर्ण कारण था, यह हम पहले बता चुके है।

फार्मूसा पर आधिपत्य—१८९४-९५ के चीन जापान युद्ध के परिणाम स्वरूप फार्मूसा पर जापान का आधिपत्य स्थापित हुआ। चीनी और जापानी लोग इस हीप को तैवान कहते हैं। जापान के लिये फार्मूसा का अनेक दृष्टियों से महत्त्व था। वह यहां अपनी बस्तियों को बसा सकता था और इसे अपनी सैन्यशक्ति का आधार बनाकर उसके लिये यह भी सम्भव था, कि वह दक्षिणी चीन के फूकिएन प्रदेश पर अपने प्रभुत्व का विस्तार कर सके। जापान ने दोनों प्रकार से फार्मूसा का उपयोग किया। जापानी लोग अच्छी बड़ी संख्या में वहा जाकर आबाद हुए और उन्होने फार्मूसा का आधिक विकास करने के लिये कोई कसर उठा नहीं रखी। १९३० में फार्मूसा की कुल आबादी ४५ लाख के लगभग थी। इनमें से ३,००,००० व्यक्ति जापानी थे। ये वहां व्यवसायों का विकास करने व रेलवे आदि का निर्माण करने में तत्पर थे। फार्मूसा के बहुसंख्यक निवासी चीनी लोग थे, जो जापान की अधीनता में रहते हुए मुख्यतया कृषि द्वारा अपना

निर्वाह करते थे। जापानी लोगों ने फार्मूसा में जहां व्यवसायों का विकास किया, वहां साथ ही सड़के बनाने, रेल्वे लाइनों का निर्माण करने और बन्दरगाहों को विकसित करने पर भी ध्यान दिया। जापानी सरकार का यह भी प्रयत्न था, कि फार्मूसा के निवासियों को पूर्णतया जापानी रग में रंग दिया जाय। इसके लिये उन्होंने शिक्षणालयों में जापानी भाषा की पढ़ाई को अनिर्वाय किया और सारा शासन कार्य जापानी भाषा में करने की व्यवस्था की। फार्मूसा के लोग जापान के शासन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अनेक बार विद्रोह किये, पर जापानी सरकार को इन विद्रोहों का दमन करने में विशेष कठिनता नहीं हुई।

# (३) कोरिया

जापान ने किस प्रकार कोरिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, इसका वृत्तान्त पहले लिखा जा चुका है। १८९५ तक कोरिया चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध के बाद कोरिया से चीन के प्रभुत्व का अन्त हुआ और रूस और जापान उसे अपनी अधीनता में लाने के लिये संघर्ष मे तत्पर हुए। १९०५ मे रूस और जापान के युद्ध की समाप्ति पर कोरिया जापान का संरक्षित राज्य बन गया। वहां के शासन पर निरीक्षण रखने के लिये जापान की ओर से एक रेजिडेण्ट-जनरल की नियुक्ति की गई। जिस प्रकार ब्रिटिश युग में भारत की देशी रियासतों में शासन का निरीक्षण व नियन्त्रण करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा 'रेजिडेन्टो' की नियुक्ति की जाती थी, बैसे ही जापान ने कोरिया में अपने रेजिडेन्ट-जनरल की नियुक्ति की। कोरिया मे प्रथम रेजिडेन्ट प्रिस इतो को नियुक्त किया गया । इस समय से कोरिया में जापान का प्रभुत्व निरन्तर बढने लगा । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आय व्यय आदि के महकमो में कोरियन अधिकारियों को परामर्श देने के लिये जापानी सलाहकार नियत किये गये। पोस्ट आफिस, टैलीग्राफ और टैलीफोन के विभाग का संचालन जापानी कर्मचारियों ने सीधा अपने हाथों में ले लिया । कोरिया के समुद्र तट पर मछली पकड़ने के व्यवसाय पर जापानियों ने अपने एकाधिकार को स्थापित किया । बहत सी उपजाऊ जमीनों को भी जापानी लोगों ने अपने अधिकार मे कर लिया और वहां अफीम की खेती शुरू की, क्योंकि इसकी मांग चीन और कोरिया में बहत अधिक थी। कोरिया की अपनी सरकार इतनी निर्बल और विकृत थी, कि उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापान के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रभुत्व का विरोध कर सके । ब्रिटेन और जापान इस समय परस्पर सन्धि कर चुके थे। जर्मनी और रूस की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करने के लिये

ब्रिटेन यह आवश्यक समझता था, कि जापान के साथ मैत्री सम्बन्ध की स्थापना करे। इसीलिये वह कोरिया के विषय में जापान की नीति का विरोध नहीं कर सकता था। अमेरिका की सरकार जापान की बढती हुई शक्ति से बहत चिन्तित थी। उसे अन भव होता था, कि यदि जापान इसी प्रकार पूर्वी एशिया में प्रबल होता जायगा, तो फिलीप्पीन पर अमेरिका का प्रभत्व निरापद नही रह सकेगा। इस दशा में अमेरिकन लोग चाहते थे, कि कोरिया में निरन्तर बढते हए जापानी प्रभुत्व का विरोध करे । १९०५ मे कोरिया के सम्राट् ने अमेरिका के राष्ट्रपति की सेवा में एक आवेदनपत्र भेजा, जिसमें जापान से कोरिया की रक्षा करने की प्रार्थना की गई। १९०७ में कोरिया की सरकार ने हेग में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने देश की समस्या को उपस्थित करने का प्रयत्न किया । इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान ने कोरियन सम्राट को राजगृही का परित्याग कर देने के लिये विवश किया । युवराज को राजगद्दी पर बिठाकर जापान के रेजि-डेन्ट जनरल प्रिस इतो ने कोरिया के शासन सुत्र को अपने हाथों में ले लिया। जापान के अनेक सैनिक नेता इस समय अपनी सरकार पर इस बात के लिये जोर दे रहे थे, कि कोरियन सरकार का अन्त कर इस देश पर पूर्ण रूप से जापानी शासन की स्थापना कर दी जाय। पर जापानी सरकार सावधानी से चलने की नीति को पसन्द करती थी। इसी समय कोरिया के अनेक देशभक्त अमेरिका आदि विदेशी राज्यों की सहायता से निराश होकर आतंकवादी उपायों का अव-लम्बन कर रहे थे। कोरिया में अनेक ऐसी गप्त समितियां कायम हो गई थीं, जिनके सदस्य जापानी अफसरों पर आक्रमण करने में तत्पर थे। १९०९ में प्रिस इतो की हत्या हो गई। उसके समान अन्य भी अनेक उच्च जापानी कर्मचारी कोरियन क्रान्तिकारियों द्वारा कतल किये गये । इस दशा में जापानी सरकार ने कोरिया के राजवंश का अन्त कर इस देश को सीधे अपने शासन में ले लिया।

कोरिया पर जापान का शासन—कोरिया को पूर्णरूप से अपनी अधीनता में ले जाने के बाद जापान ने उसके शासन को सुव्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया। कोरियन लोगों की इतनी शक्ति नहीं थी, कि वे जापानी शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर सकते। पुलीस और सेना की सहायता से जापान ने कोरिया पर अपने प्रभुत्व को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। सब उच्च राजकीय पदों पर जापानी अफसर नियत किये गये और कोरिया में जापान ने प्रायः उसी ढंग की सरकार का संगठन किया, जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में किया था। जापान के साथ सम्पर्क स्थापित होने के कारण कोरिया को आधुनिक रूप से उन्नत होने में सहायता मिली। वहां बहुत सी नई सड़कें बनाई गई, नई रेलवे

लाइनें निकाली गई, बन्दरगाहो को न्ये ढग से बनाया गया और नये नये कल कारखानों की स्थापना की गई। सिऊल आदि बड़े कोरियन नगरों में बिजली की रोशनी का सूत्रपात जापान द्वारा ही हुआ । नये ढग के बैकों का जापानी सर-कार के सरक्षण मे सगठन हुआ और व्यापार की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । कोरिया का विदेशी व्यापार प्रधान रूप से जापान के साथ होता था । १९२९ में तीस करोड येन (१ येन=१ शिलिंग व १२ आने के लगभग) का माल कोरिया से जापान गया था और लगभग इतने मत्य का ही माल जापान से कोरिया आया था। इसी काल में कोरिया से तीन करोड़ येन का माल चीन गया था और वहा से सात करोड येन का माल कोरिया आया था। अमेरिका आदि अन्य राज्यो के साथ कोरिया के विदेशी व्यापार की मात्रा इससे भी कम थी। कोरिया के कुल विदेशी व्यापार का ९० प्रतिशत के लगभग भाग जापान के साथ था । विदेशी व्यापार के समान ही कोरिया के आन्तरिक व्यापार मे भी जापान का प्रमख स्थान था। बहुत से जापानी व्यापारी इस समय कोरिया में आकर बस गये थे, और उन्होने वहा के व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कोरिया के व्यवसायों पर भी जापानियो का प्रभुत्व था। जापानी पुजीपतियो ने कोरिया मे अनेक बडे बडे कारखानो की स्थापना की थी। इनके मुख्य कर्मचारी जहा जापानी होते थे, वहा इनका मुनाफा भी जापान पहं-चता था । कोरिया के लोग निरन्तर अधिक अधिक दरिद्र होते जाते थे । उनके लिये अपने देश में आजीविका कमा सकना कठिन होता जाता था। कोरिया की जनसंख्या भी इस समय निरन्तर बढ रही थी। १९११ में कोरिया की कुछ आबादी १,३०,००,००० थी। १९३५ मे वह बढकर २,३०,००,००० हो गई थी । इस स्थिति मे यह स्वाभाविक था, कि बहुत से कोरियन लोग अन्य देशों में जा कर मजदूरी प्राप्त करने का यत्न करें, । यही कारण है, कि इस समय बहुत से कोरियन लोग मजदूरी की तंलाश में जापान गये और वहा जापानी मजदूरों के मुकाबले में बहुत थोड़ी मजदूरी स्वीकार कर अपना निर्वाह करने को प्रवृत्त हए। जापानी सरकार ने कोरिया में कृषि और व्यवसाय का विकास इस ढग से नहीं किया था, कि कोरियन लोग वहां अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते। जापानी लोगो का उद्देश्य केवल यह था. कि जिस प्रकार में भी सम्भव हो. कोरियन लोगो का शोषण करे और उनकी दुरवस्था से लाभ उठाकर स्वयं धन का उपार्जन कारें।

जापानी शासकों ने कोरिया में यह भी उद्योग किया, कि कोरियन लोगों को जापानी सभ्यता और सस्कृतिके रंग में रंग लें। स्कूलों में जापानी भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम जापानी भाषा को बनाया गया। कोरियन साहित्य के विकास में बाधाएं उपस्थित की गईं। कोरियन समाचार पत्रो पर कड़ा नियन्त्रण रखा गया। जापानी लोग नही चाहते थे, कि कोरिया में शिक्षा का प्रसार हो। इसीलिये जापानी शासन में केवल ४०० स्कूल वहा ऐसे खोले गये, जिनमें कोरियन विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनके मुकावले में जापानी विद्यार्थियों के लिये स्थापित किये गये स्कूलों की संख्या ३८० थी। कोरिया की कुल आबादी में जापानियों की संख्या केवल दो फी सदी थी, पर इस दो फी सदी जनता के लिये जहा ३८० स्कूल स्थापित किये गये थे, वहा शेष ९८ फी सदी कोरियन जनता के लिये केवल ४०० स्कूल खोले गये थे। इन स्कूलों में शिक्षा का ढग इस प्रकार का रखा गया था, कि कोरियन विद्यार्थी जापान की उत्कृष्टता को भलीभांति हृदयंगम कर हो, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर जापान की भक्त प्रजा बन सके।

यद्यपि कोरिया पर जापान का शासन अत्यन्त सुदृढ़ और कठोर था, पर वहां की जनता में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना का सर्वथा छोप नही हो गया था । अनेक कोरियन नवयुवको ने पाञ्चात्य देशो में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इनमें अपने देश की जापानी शासन से मुक्त कराने की इच्छा बर्डे तीव रूप से विद्यमान थी। कोरिया के निवासी अपने देश की दुर्दशा को अनुभव करते थे, और इस अवसर की प्रतीक्षा में थे, कि जापान के विरुद्ध विद्रोह करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना करें। १९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर संसार के प्रायः सभी देशो में राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र शासन की प्रवित्तयों को बल मिला। १९१९ में जापानी शासन के विरुद्ध कोरिया में आन्दोलन बहुत प्रबल हो गया। जनता ने बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का अवलम्बन कर जापान का विरोध करना शुरू किया । शघाई में कतिपय कोरियन देशभक्तों ने ''स्वतंन्त्र कोरियनं सरकारं'' का संगठन किया और पेरिस सन्धि परिषद में एकत्रित राजनीतिज्ञों से अनुरोध किया, कि वे कोरियन देशभक्तो की मांग को स्वीकृत करें। पर १९१९-२० का यह कोरियन स्वातन्त्र्य आन्दोलन सफल नहीं हो सका । सन्धि परिषद ने 'स्वतन्त्र कोरियन सरकार' की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शंघाई की फोञ्च बस्ती में इस कोरियन सरकार का प्रधान कार्यालय स्थापित था। फ्रेञ्च अधिकारियों ने इस सरकार के खिलाफ कार्यवाही की और इसे भंग होने के लिये विवश होना पड़ा। राष्ट्रपति विल्सन (अमेरिका) और मित्र राष्ट्रों के अन्य राजनीतिकनेता इस समय संसार के सब देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासनकी स्थापना के लियं प्रयत्न करने का दावा कर रहे थे, पर कोरिया की स्वतन्त्रता का उनकी दृष्टि में कोई भी मूल्य नही था। वे जापान को नाराज करने की हिम्मत नही कर सकते थे। कोरिया में जापानी सरकार ने देशभक्तों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। स्वातन्त्रय आन्दोलन को बरी तरह से कुचला गया। बहुत से कोरियन देशभक्त गिरफ्तार किये गये, बहुतो को प्राणदण्ड दिया गया। इस स्थिति में बहुत से देशभक्त इस समय कोरिया छोड़कर अन्य देशों में चले गये और वहां जाकर उन्होंने अपने देश की स्वाधीनता के लिये प्रयत्न जारी रखा। जापानी शासन से मुक्ति पाने के लिये कोरियन लोगों ने जो प्रयत्न किया था, वह असफल रहा। पर इसमें सन्देह नही, कि इस क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण जापानी सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिये विवश हुई। जापान ने यह बात स्वीकृत की. कि घीरे धीरे कोरिया में स्वराज्य की स्थापना की जायगी। इसी नीति को दिष्ट में रखकर इस समय कोरिया में स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ किया गया।

# (४) मञ्चूरिया

रूस जापान युद्ध की समाप्ति पर जापान ने किस प्रकार मञ्जूरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। रूस को पराजित करने के बाद जापान के लिये यह सम्भव हो गया था, कि वह मञ्जूरिया में अपने प्रभाव क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि करता जाय। १९०५ के बाद इस क्षेत्र में जापान की शक्ति का किस प्रकार उत्कर्ष हुआ, इसी बात पर अब हमें इस प्रकरण में प्रकाश डालना है।

रूस जापान युद्ध के बाद १९०५ मे पोर्ट्समाउथ की सन्धि द्वारा मञ्चूरिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी-(१) लिआओतुंग प्रायद्वीप में जो विशेषाधिकार पहले रूस को प्राप्त थे, वे अब जापान को हस्तान्तरित कर दिये जावें। (२) मञ्चूरियन रेलवे के दक्षिणी भाग पर जापान का अधिकार हो जाय। (३) सखालिन द्वीप का दिक्षणी भाग जापान को प्राप्त हो। (४) रूस और जापान दोनों मञ्चूरिया से अपनी सेनाओं को हटालें, पर रेलवे के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिये जिन सेनाओं को मञ्चूरिया में रखना आवश्यक हो, उन्हें वे वहां रख सकें। (५) रूस और जापान मञ्चूरिया में अपनी रेलवे लाइनों का उपयोग केवल आधिक व व्यापारिक प्रयोजनों के लिये करें, राजनीतिक प्रयोजन के लिये नहीं। पर लिआओतुग प्रायद्वीप में अपना राजनीतिक व सैनिक प्रभुत्व कायम रखने का जापान को अधिकार हो।

पोर्ट समाउथ की सन्धि द्वारा जापान को यह अवसर मिल गया था, कि वह वहा अपने प्रभाव व प्रभुत्व का विस्तार कर सके। जापान द्वारा मञ्चूरियन रेलवे का प्रबन्ध करने के लिये 'दक्षिणी मञ्चिरियन रेलवे कम्पनी' का सगठन किया गया। पर यह कम्पनी केवल रेलवे की ही व्यवस्था नही करती थी। जिस प्रदेश में से रेलवे लाइन गुजरती थी, उसका शासन प्रबन्ध भी इस कम्पनी के अधीन था। उस प्रदेश में इस कम्पनी की तरफ से अस्पताल और स्कूल स्था-पित किये गये थे और खोज आदि के उद्देश्य से कतिपय ससथाए भी कायम की गई थी। इस प्रदेश के अनेक नगरों में बिजलीका उत्पादन भी इसी कम्पनीके हाथ में था। इसकी ओर से अनेक होटल भी चलते थे और अनेक बन्दरगाहों का भी प्रबन्ध होता था । इतना ही नहीं, इस प्रदेश में खाने खोदने व उनका विकास करने का अधिकार भी इस कम्पनी को ही प्राप्त था। मञ्चुरिया के समुद्रतट पर जहाज चलाने का काम भी यह रेलवे कम्पनी ही करती थी। यह दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे कम्पनी जापानी मरकार की अधीनता व नियन्त्रण मे थी, क्योंकि इसके सबसे अधिक हिस्से जापानी सरकार के पास थे। इस कम्पनी की स्थापना बीस करोड येन की पजी से की गई थी, इनमे से दस करोड येन जापानी सरकार ने लगायेथे। बाद में इस कम्पनी की पूजी बीस करोड से बढा कर चालीस करोड येन कर दी गई। पूजी के बढ़ जाने पर भी कम्पनी के आधे हिस्से जापानी सरकार के हाथ मे.रहे । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे कम्पनी के रूप मे वस्तूतः जापानी सरकार ही मञ्चृरिया के क्षेत्र मे अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर थी।

इसमें सन्देह नहीं, कि मञ्चूरियन रेलवे कम्पनी द्वारा मञ्चूरिया के आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायता मिली। १८९८ में मञ्चूरिया के विदेशी व्यापार की मात्रा केवल ४,००,००,००० ताअल थी। १९०८ में यह बढ़कर १०,००,००,००० ताअल तक पहुच गई थी। इसके बाद मञ्चूरिया के विदेशी व्यापार में और भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई। १९२० में उसके विदेशी व्यापार की मात्रा ५४,००,००,००० तक पहुच गई थी। इससे स्पष्ट हैं, कि मञ्चूरिया पर जापानी प्रभाव स्थापित हो जाने के बाद उसके विदेशी व्यापार में बारह गुना में भी अधिक वृद्धि हुई थी। यह विदेशी व्यापार मुख्यतया जापान के साथ होता था। सोयाबीन, मक्का, गेहं, बाजरा, जौ, चावल, कपास आदि बहुत बड़ी मात्रा में मञ्चूरिया में जापान जाते थे और जापान का तैयार व्यावसायिक माल वहां बड़े परिमाण में विकी के लिये आता था। रेलवे लाइन के निर्माण के कारण अब यह बात बहुत सुगम हो गई थी, कि मञ्चूरिया में व्यापार का विकास हो सके।

बहुत से चीनी किसान इस समय मञ्चूरिया मे आकर आबाद हुए और उन्होने परती पड़ी हुई जमीनों को लहलहाते खेतो के रूप में परिवर्तित किया। जापान से बहुत से व्यापारी इस समय मञ्जुरिया गये। जिस समय अभी रूस-जापान के यद्ध का पूरी तरह से अन्त नहीं हुआ था, तभी जापानी व्यापारियों ने मञ्चुरिया में प्रवेश करना शरू कर दिया था। यद्यपि पोर्ट्समाउथ की सन्धि द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि सब देशों को मञ्चरिया में व्यापार के सम्बन्ध में समान अधिकार प्राप्त रहे. पर रेलवे लाइन पर जापानी लोगो का कब्जा होने के कारण उनके लिये यह बहुत सुगम था, कि वे इस प्रदेश में व्यापार विश्वयक अनेक ऐसी सविधाए प्राप्त कर सके, जो कि अन्य देशों के व्यापारियो को प्राप्त नही थी। जापानी लोग मञ्चरिया मे केवल आर्थिक प्रभत्व की स्थापना मे ही तत्पर नहीं थे, वे अपने आर्थिक विशेषाधिकारों का प्रयोग कर वहा अपना राजनीतिक व सैनिक आधिपत्य कायम करने के लिये भी प्रयत्नशील थे । लिआओत्ग प्रायद्वीप मे उनका राजनीतिक प्रभृत्व स्थापित था, उसे अपना आधार बनाकर जापानी लोगो 'के लिये यह अत्यन्त सुगम था, कि वे मञ्चूरिया के अन्य प्रदेशों को भी अपने राजनीतिक प्रभाव में लाते जावे। दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे के क्षेत्र मे जापानी लोग अपनी सेनाओं को रख सकते थे। ये सेनाए रेलवे के क्षेत्र के बाहर भी जापानी शक्ति के विस्तार में सहायक हो सकती थी।

व्यापार आदि के उद्देश्य से जो जापानी लोग बहुत बडी सख्या में इस समय मञ्चूरिया के विविध प्रदेशों में बस रहे थे, वे अपने को चीनी कानून व चीनी अदालतों के अधीन नहीं समझते थे। वे दावा करते थे, कि 'ट्रीटी पोटोंं ' में निवास करनेवाले विदेशी नागरिकों के समान उन्हें भी 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरियेलिटी के सब अधिकार प्राप्त हैं। जापानी सरकार भी यह समझती थी, कि अपने इन नागरिकों के जान और माल की रक्षा की उत्तरदायिता उसके ऊपर हैं। चीनी सरकार की निर्बलता से लाभ उठाकर जापान ने मञ्चूरिया के अनेक प्रदेशों में (जो कि रेलवे क्षेत्र के बाहर थे) अपनी पुलीस कायम कर दी थी। इस विदेशी पुलीस की सत्ता मञ्चूरिया की राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त विघातक थी। पर चीनी सरकार जापान की इस बढ़ती हुई शक्ति के सम्मुख अपने को सर्वथा असहाय अनुभव करती थी। १९१४ में प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ समय तक मञ्चूरिया पर जापान का प्रभाव व प्रभृत्व भलीभांति स्थापित हो गया था। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से मञ्चूरिया अब भी चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत था और उसके शक्तिशाली सिपहसालार अपनी सैन्यशक्ति की सहायता से पैकिंग सरकार पर अपना प्रभाव स्थापित करने में प्रयत्नशील थे, पर इसमें सन्देह नहीं

कि धीरे धीरे दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी मञ्चूरियापर जापान का प्रभाव बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था ।

# (५) महायुद्ध और जापान

शांतंग पर आधिपत्य--१९१४-१८ के महायुद्ध ने जापान की उन्नति व साम्राज्य विस्तार के लिये एक सूवर्णीय अवसर उपस्थित किया । इस महायद्ध के कारण पाइचात्य देशों को पूर्वी एशिया के मामलों पर ध्यान देने की जरा भी फूरसत नहीं थी। वे युरोप के घनघोर युद्ध में इतने अधिक व्यापत थे, कि चीन और जापान के मामले पर जरा भी ध्यान नहीं दे सकते थे। १९०२ में ब्रिटेन और जापान में जो सन्धि हुई थी, उसके कारण महायद्ध में जापान ने मित्र-राष्ट्रों का साथ दिया । १५ अगस्त. १९१४ को जापानी सरकार की ओर से एक नोटिस जर्मनी को दिया गया, जिसमें यह मांग की गई, कि शांत्ग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वे सब जापान को हस्तान्तरित कर दिये जावें ताकि वह उन्हें चीनी सरकार को वापस कर देने की व्यवस्था कर सके। इस नोटिस का उतर देने के लिये एक सप्ताह की अविध नियत की गई। जब २२ अगस्त तक जर्मन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो २३ अगस्त, १९१४ को जापान ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। जापान की एक सेना ने जर्ननी के अधिकृत बन्दरगाह त्सिग ताओ पर आक्रमण किया। जापानी मेनाएं सीधा भी त्सिंग ताओ पर हमला कर सकती थी, पर उन्होंने उससे १०० मील उत्तर की ओर एक स्थान पर पहले अपना कब्जा किया और वहां से स्थल मार्ग द्वारा दिसग ताओ की तरफ प्रस्थान किया । जर्मन सेनाए जिस स्थान पर उतरी थीं, वह चीन के अवीन था और जिस मार्ग से वे त्सिंग ताओ की तरफ आगे बढ रही थी. वह भी चीन के अन्तर्गत था। इस प्रदेश पर किसी भी विदेशी राज्य का प्रभाव-भ्रेत्र नही था। अतः जापानी सेनाओं की यह कार्रवाई अन्तर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ थी, क्वोंकि चीन महायुद्ध में उदासीन नीति का अनुसरण कर रहा था। इस स्थिति में चीनी सरकार के सम्मुख केवल एक ही मार्ग था, वह यह कि जापानी सेना के इस अभियान मार्ग ो 'युद्ध का क्षेत्र' घोषित कर दे और दोनों पक्षों से यह आशा रखे, कि इस युद्धक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रदेश को वे सैनिक कार्रवाई के लिये इस्तेमाल न करें। पर जापानी सेनाओं ने चीन की इस घोषणा की कोई परवाह नहीं की । सैनिक आवश्यकता के नाम पर उन्होंने शांतुंग प्रान्त की अन्दरूनी रेलवे पर भी अपना कब्जा कर लिया। यह रेलवे लाइन जर्मनी और चीन के संयुक्त कब्जे में थी, यद्यपि इस पर स्सिग ताओ की जर्मन सरकार का नियन्त्रण विद्यमान था । ७ नवम्बर, १९१४ को त्सिंग ताओ पर जापानी सेनाओं का प्रभत्व स्थापित हो गया । ब्रिटिश सेनाओं की सहायता इस आक्रमण में जापान को प्राप्त थी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दुष्टि से जापान और ब्रिटेन को यह अधिकार नहीं था, कि वे चीन की उदासीन सत्ता की उपेक्षा कर त्सिग ताओ पर आक्रमण करे। पर उन्होंने चीन की उदासीन स्थिति की जरा भी परवाह नहीं की । वे केवल ित्सग ताओ पर कब्जा करके ही सन्तुष्ट-नही हए । कुछ ही समय बाद जापानी सेनाओं ने दिसग ताओ से आगे बढकर शांत्ग में प्रवेश किया और इस प्रान्त में जर्मनी के जो भी विशेषाधिकार थे, उन सबको हस्तगत कर लिया। त्सिंग ताओ से त्सिनान (शात्ग की राजधानी) तक जो रेलवे लाइन जाती थी. उस पर जापान ने अपना कब्जा कर लिया और रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा के नाम पर इस क्षेत्र मे अपनी सेनाए स्थापित कर दी। यहा यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस रेलवे की रक्षा के लिये जर्मनी की कोई सेना इस क्षेत्र में नहीं रहती थीं और रेल्वे की सम्पत्ति की रक्षा की उत्तरदायिता चीन की सरकार के ऊपर ही थी। शात्ग में अपना सैनिक प्रभुत्व स्थापित करके जापान ने इस प्रान्त में अपने राजनीतिक प्रभत्व का भी विस्तार शुरू किया । १५ अगस्त, १९१४ के नोटिस में जापान ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था. कि जर्मनी से इस प्रदेश के विशेषाधिकारों को लेकर वह उन्हे चीनी सरकार को वापस कर देने की व्यवस्था करेगा। पर अब जापानी सरकार का कहना था, कि जर्मनी ने अपने विशेषाधिकारी को स्वेच्छापूर्वक जापान को नही दे दिया है, उसके लिये जापान को अपने नागरिकों का खून और प्रचुर युद्ध-सामग्री व्यय करनी पडी हैं। अतः उसका प्रतिशोध तभी सम्भव है, जब कि जर्मनी द्वारा अधिकृत इन प्रदेशों को जापान अपने हाथ में ले ले। इस प्रकार १९१४-१८ के महायुद्ध का सबसे प्रथम लाभ जापान को यह प्राप्त हुआ, कि शांतुग प्रान्त में उसका प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित हो गया । कोरिया और मंचुरिया पर पहले ही उसका प्रभृत्व था, अब शातुग भी उसके साम्राज्यवाद का शिकार हो गया।

प्रशान्त महासागर के द्वीप-प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीपों पर जर्मनी का प्रभुत्व था। इनमें से जो द्वीप भूमध्यसागर के उत्तर में स्थित थे, उन्हे जापान ने अपने कब्जे में कर लिया। इनमें मार्शल, कैरोलिन और मारिआना द्वीप-समूहों का उल्लेख विशेष रूप से महत्त्व का है। इन द्वीपों में जनसंख्या अधिक नहीं थी और नहीं आर्थिक दृष्टि से इनका विशेष उपयोग था। पर सैनिक दृष्टि से इनका महत्त्व बहुत अधिक था। यदि किसी अन्य राज्य का जंगी जहाज़ी

बेड़ा दक्षिण की ओर से जापान पर आक्रमण करना चाहे, तो इन द्वीपो को ढाल के रूप मे प्रयुक्त किया जा सकता था। यदि जापान इन द्वीपो की किला-बन्दी कर ले, तो वह इनमे स्थित अपनी जलसेना द्वारा विदेशी आक्रमण का सुगमता से मुकाबला कर सकता था। साथ ही जापान के लिये यह भी सम्भव था, कि वह इन द्वीपो को आधार बनाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विजय का उपक्रम कर सके। १९४० मे जापान ने इन द्वीपो का इस उद्देश्य से प्रयोग किया भी था। इन द्वीपो को अधिगत कर लेने से प्रशान्त महासागर मे जापान की सैनिक स्थित बहुत सुदृढ हो गई थी। इसी प्रसंग मे यह भी लिख देना उपयोगी है, कि भूमध्य रेखा के दक्षिण मे जर्मनी के अधीन जो द्वीप थे, उन पर इस समय ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था।

जापान की इक्कीस मांगें-शांतुग प्रान्त पर जापानी सेनाओ की स्थापना से चीन की सरकार बहुत अधिक चिन्तित थी। ७ जनवरी, १९१५ को चीन के राष्ट्रपति श्री युआन शी काई ने जापानी सरकार को सूचना दी, कि क्योंकि महायुद्ध मे चीन उदासीन है, अतः शातग मे भी उदासीन नीति को बरता जावेगा और केवल किआऊ चाऊ के प्रदेश का ही (जो कि जर्मनी के पास पट्टे पर था) जापान सैनिक दष्टि से उपयोग कर सकेगा । इस बात से जापान बहुत ऋद्ध हुआ. और उसने चीनी सरकार को सूचना दी, कि उसका यह कार्य जापान के प्रति विरोध भावना को प्रकट करता है। अतः यह उचित है, कि चीन और जापान आपस मे समझौता कर ले, और यह समझौता किन शर्तो पर हो, इसके लिये जापान ने चीनी सरकार के सम्मुख २१ मागे पेश की। इन मागो का उल्लेख हम इस इतिहास के एक पहले अध्याय में कर चुके हैं। उन्हें यहां फिर से लेखने की आवश्यकता नही है । जापान की इन इक्कीस मांगो के परिणामस्वरूप २५ मई, १९१५ को चीन और जापान में एक नया समझौता हुआ, जिसकी मुख्य ार्ते निम्नलिखित थी-(१) मञ्चूरिया में लिआओ तुग प्रायद्वीप पर जापान हे पट्टे की अवधि को बढ़ाकर ९९ वर्ष कर दिया जाय। (२) दक्षिणी मञ्चूरियन रलवे के पट्टे का काल भी बढ़ाकर ९९ वर्ष कर दिया जाय। (३) जापानी ागरिकों को अधिकार हो, कि वे दक्षिणी मञ्चरिया में जहा चाहें यात्रा कर सकें, बस कों व्यापार व व्यवसाय का सञ्चालन कर सकें और निवास, व्यापार, व्यवसाय व गेती के लिये जमीन पट्टे पर ले सकें। (४) मञ्चूरिया में निवास करनेवाले गापानी लोगों के मामलों का फैसला जापानी अदालतों द्वारा किया जाय । (५) वीं आभ्यन्तर मंगोलिया में भी जापानी लोगों को व्यापार के विस्तार का ग्वसर हो। (६) यदि चीनी सरकार को मञ्चिरिया में सैनिक, आर्थिक व

पुर्लीस के मामलो के लिये किन्ही विदेशी सलाहकारों के सहयोग की आवश्यकता हो, तो ये सलाहकार जापानी ही नियत किये जावें। (७) शांतुग में जापानी सरकार जर्मनी के साथ भविष्य में जो भी फैसला करे, वह चीनी सरकार को मान्य हो। (८) शांतुग प्रान्त में किआऊ चाऊ के अतिरिक्त अन्यत्र भी जापानी लोगों को निवास और व्यापार का अधिकार दिया जाय।

१९१५ के इस समझौते द्वारा जापान के लिये चीन मे अपने अधिकार व प्रभाव को विस्तृत कर सकना और अधिक सुगम हो गया। युआन शी काई ने विवश होकर ही जापान को अपने देश मे ये सब सुविवाएं व विशेषाधिकार प्रदान किये थे। जापान ने उसे स्पष्ट रूप से यह बात सूचित कर दी थी, कि यदि चीन ने उसकी २१ मागो के सम्बन्ध मे समझौता न किया, तो, वह शक्ति का प्रयोग करने मे संकोच नहीं करेगा। यूरोप के महायुद्ध के कारण पाश्चात्य देशों को इस बात का अवकाश नहीं था, कि वे जापान की इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध कर सकते। चीन की शक्ति इतनी नहीं थी, कि वह अपने भरोसे पर जापान को नाराज कर सकता। परिणाम यह हुआ, कि १९१५ के बाद जापान चीन में अपनी शक्ति का निरन्तर विस्तार करता रहा।

१९१७ की गप्त सन्धियां-पूरोपियन महायुद्ध मे ब्रिटेन और फास को बहुत म्सीबत का सामना करना पड रहा था। जर्मनी की पनडुब्बियो के कारण मित्र-राष्ट्रों के जहाज बड़ी तेजी के साथ समुद्र के गर्भ में पहुंचाये जा रहे थे। इस दशा में ब्रिटेन और फ्रांस इस बात की आवश्यकता को अनुभव करते थे, कि जहाजों के सम्बन्ध मे अपनी कमी को जापान की सहायता से पूरा किया जाय। १९१७ में रूस में राज्यकान्ति हो गई थी । जार का पतन होने के बाद रूस की नई सरकार युद्ध में शामिल रहने को अनावश्यक समझती थी । रूस के युद्ध से पृथकु हो जाने के कारण जर्मनी की सब सेनाये पश्चिमी रणक्षेत्र में चली आई थी। इस कारण मित्रराष्ट्रों की स्थिति और भी अधिक डांवांडोल हो गई थी। इस स्थिति में फ्रांस और ब्रिटेन ने जापान को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वह अपने जहाजी बेड़े को मित्रराष्ट्रों की सहायता के लिये भूमध्यसागर में भेज दे। पर इस सहा-यता के बदले में जापान ने पूरी कीमत वसूल की । उसने फांस और ब्रिटेन से एक गुप्त सन्धि (१९१७ ) की, जिसके अनुसार इन राज्यों ने यह स्वीकार किया कि युद्ध की समाप्ति पर जब सन्धि परिषद् होगी, तो उसमें ये राज्य शांतुग प्रान्त में जापान के विशेषाधिकारों का समर्थन करेंगे। जापान के जहाजी बेड़े की सहायता के बदले में मित्रराष्ट्रों ने शांतग प्रान्त को बिल चढ़ा दिया था। इ टली ने भी कुछ समय बाद जापान से एक गुप्त समझौता कर लिया था, जिसमें

उसने शांतुंग प्रान्त पर जापान के विशेषाधिकारों के समर्थन का वचन दिया था। इन गुप्त संधियों द्वारा यूरोप के राज्यों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, कि चीन जापान के साम्राज्य विस्तार का उपयुक्त और न्याय्य क्षेत्र है।

लांसिंग-इशी समझौता-फांस, ब्रिटेन और इटली के साथ जापान की सिन्धि हो चुकी थी। अब केवल संयुक्तराज्य अमेरिका एक ऐसा देश रह गया था, जो चीन मे जापान के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद का विरोध कर सकता था। १९१७ में अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था। अतः अमेरिकन राजनीतिज्ञो ने भी यह आवश्यक समझा, कि वे जापान के साथ समझौता कर ले। नवम्बर १९१७ में यह समझौता हो गया, जिसपर अमेरिका की ओर से श्री लांसिंग ने और जापान की ओर से श्री हशीने हस्ताक्षर किये थे। इसके अनुसार अमेरिकाने इसबात को स्वीकार कर लिया, कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जापान का चीन के साथ सिन्नकट सम्बन्ध है, और इसलिये चीन के मामले में जापान की विशेष दिलचस्पी सर्वथा उचित है। इस विशेष दिलचस्पी के कारण जापान को वहां कितपय विशेषाधिकार भी प्राप्त होने ही चाहिये। पर लांसिंग-इशी समझौते में यह बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की गई, कि चीन में जापान के ये विशेषाधिकार क्या रूप धारण करेगे, और किस हद्द तक अमेरिका इन्हें स्वीकार करेगा। पर इसमें सन्देह नहीं, कि लांसिंग-इशी समझौते के कारण जापान के साम्राज्य विस्तार में अमेरिका भी बाधक नहीं रह गया।

साम्राज्य प्रसार के विफल प्रयत्न-महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर जापान ने चीन के शातुग प्रान्त और मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्व व प्रभाव का किस प्रकार प्रसार किया, यह हमने ऊपर लिखा है। १९१७ में जब रूस में राज्यकान्ति हो गई, तो रूसी साम्राज्य के सुविस्तृत प्रदेशों में अव्यवस्था फैल गई। बोल्शेविक कान्तिकारियों और जारशाही के पक्षपातियों में घोर संघर्ष का प्रारम्भ हुआ। साइबीरिया और उतर-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में इस संघर्ष का प्रभाव अवश्यम्भावी था। जुलाई, १९१८ में एक श्वेत रूसी (बोल्शेविक कान्ति के विरोधी) सेनापति ने अपनी सेनाओं के साथ उतरी मञ्चूरिया में प्रवेश किया। इस प्रदेश पर रूस को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। जापान ने समझा, कि उतरी मञ्चूरिया को अपने कब्जे में ले आने का यह सुवर्णीय अवसर है। इस आशंका से कि इस श्वेत रूसी सेनापित का पीछा करती हुई बोल्शेविक सेनाएं भी इस प्रदेश में घुस आवेंगी, जापानी सरकार ने अपनी एक शक्तिशाली सेना वहां भेज दी। अमेरिका की सरकार इस बात को नहीं सह सकी। अमेरिकन सरकार जापान की बढ़ती हुई शक्ति से अत्यधिक

चिन्तित थी । अमेरिका के हस्तक्षेप का यह परिणाम हुआ, कि जापान उत्तरी मञ्चरिया को अपने कब्जे व प्रभाव में नही ला सका ।

रूस की अव्यवस्था के कारण पूर्वी साइबीरिया को भी अपने प्रभत्व में लाने का उद्योग जापानी सरकार ने किया। आस्ट्रिया की सेना के बहुत से कैदी रूसी सरकार के पास नजरबन्द थे। इन्हें साइबीरिया में रखा गया था। इन आस्टियन सैनिकों में एक अच्छी बड़ी संख्या चेको-स्लोवाक लोगों की थी, जो आस्ट्रियन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक थे। चेको-स्लोवाकिया का प्रदेश उस समय आस्ट्रियन साम्राज्य के अन्तर्गत था और उसके राष्ट्रवादी नेता महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर अपने देश की स्वाधी-नता के लिये प्रयत्नशील थे। आस्ट्रियन सेना के चेकोस्लोबाक सैनिकों की सहा-नुभृति स्वाभाविक रूप से अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के पक्ष मे थी। जब रूस मे बोल्शेविक ऋान्ति के कारण अव्यवस्था और अराजकता फैल गई. तो इन चेकोस्लोवाक सिपाहियो ने विद्रोह कर दिया और जन, १९१८ में ब्लादीबोस्तोक पर कब्जा कर लिया। इस स्थिति में मित्रराष्ट्रों ने यह आवश्यक समझा, कि बलादीबोस्तोक को अपने अधिकार में ले आवे, ताकि जर्मन व बोल्शेविक सेनाएं चेकोस्लोवाक सैनिको से इस बन्दरगाह को न छीन सके। अमेरिका, ब्रिटेन और फांस की सेनाएं ब्लादीबोस्तोक पहुंच गई। जब यह समाचार जापान को मिला, तो उसने भी अपनी एक अच्छी बडी सेना वहा भेज दी। इस जापानी सेना के सैनिकों की सख्या ७२००० थी। इतनी बडी सेना को ब्लादीबोस्तोक भेजने का बही प्रयोजन था. कि जापान पर्वी साइबीरिया पर अपने प्रभत्व की स्थापना कर ले। पर इस प्रयत्न में भी अमेरिका ने उसका विरोध किया। पर साइबीरिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका को परस्पर संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि शीघ्र ही बोल्शेविक सेनाओं ने इस प्रदेश पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर लिया और रूसी सोवियत सघ के अन्तर्गत साइबीरियन रिपब्लिक का संगठन कर लिया गया । उत्तरी मञ्चूरिया और पूर्वी साइबीरिया में जापान अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सका, पर महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर वह अपने साम्राज्य विस्तार के लिये कितना अधिक प्रयत्नशील था, यह इन दो घटनाओं से भलीभांति स्पष्ट हो जाता है।

पेरिस की शान्ति परिषद-महायुद्ध की समाप्ति पर सन्धि की शर्ते तय करने के लिये पेरिस में शान्ति परिषद् का आयोजन किया गया। इस परिषद् में चीन के प्रतिनिधि ने मांग की, कि शांतुग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे और जिन्हें युद्ध के समय जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे अब चीन को. वापस मिल जावे। पर जापान के प्रतिनिधि का यह दावां था, कि पूर्वी एशिया से जर्मन प्रभुत्व का अन्त करने के लिये जापान ने जो कुर्बीनिया की है, उनका प्रतिफल उसे यह मिलना चाहिये, कि शांतुग प्रान्त में जापान के विशेषाधिकारों को स्वीकृत कर लिया जावे। साथ ही भूमध्यसागर के उत्तर में जो द्वीप जर्मनी के कब्जे में थे, उन पर भी जापान का प्रभुत्व स्वीकृत होना चाहिये। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन जापान की इन दोनो मांगो के विरोध में थे। पर अन्य मिश्र-राष्ट्र जापान के पक्षपाती थे। इसके कारण को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फास, ब्रिटेन और इटली १९१७ में जापान के साथ गुप्त सन्धिया कर चुके थे और उन्होने जापान के दावे का समर्थन करने का बचन दिया हुआ था। परिणाम यह हुआ, कि चीन के प्रतिनिधि को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। वर्साय की सन्धि में शातुग प्रान्त पर जापान के विशेषाधिकार को स्वीकृत किया गया और प्रशान्त महासागर के विविध द्वीप (जो पहले जर्मनी के अधीन थे) भी राष्ट्रसंघ की ओर से जापान को शासन के लिये दे दिये गये। चीन के प्रतिनिधि ने वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

वाशिगटन कान्फरेन्स—सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयत्न से १९२१-२२ मे वाशिगटन मे एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित थे—(१) सैन्यशिक्त और विशेषतया जल सेना मे कमी करना, ताकि विविध राज्य जिस ढंग से अपनी सैन्यशिक्त पर अमर्यादित रूप से खर्च करने मे तत्पर थे, उसमें कमी की जा सके। (२) पूर्वी एशिया के सम्बन्ध मे विविध राज्यों और विशेषतया अमेरिका तथा जापान मे जो विरोध था, उसे दूर करना।

वाशिगटन कान्फरेन्स के सम्बन्ध में हम पहले एक अध्याय मे भी। विचार कर चुके हैं। उसके जिन निर्णयो का जापान के साथ सम्बन्ध था, वे निम्न-लिखित है—

(१) जलसेना के सम्बन्ध मे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फास और इटली ने परस्पर मिलकर यह समझौता किया, कि इन राज्यो के जहाजों में ५, ५, ३, १.७५ और १.७५ का अनुपात हो। इसका अभिप्राय यह है, कि यदि अमेरिका की जल सेना के जहाजों की मात्रा ५ हो, तो ब्रिटेन के जहाज ५, जापान के ३, फांस के १.७५ और इटली के १.७५ हों। जहाजों के इस अनुपात के लिये कुल जहाजों के बोझ (टनेज) को आधार माना गया। संख्या के स्थान पर टनेज को अनुपात का आधार मानने के कारण यह व्यवस्था की गई, कि यदि अमेरिका को नेवी के जहाजों का कुल बोझ ५०,००,००० लाख टन हो, तो ब्रिटेन के कुल

जहाजों का टनेज भी ५०,००,००० टन हो । उस दशा में जापान के जहाज बोझ में ३०,००,००० टन हों और फास व इटली के १७,५०,००० टन । नेवी के सम्बन्ध में निश्चित किया गया यह अनुपात जापान के लिये अत्यन्त लाभदायक था। इसके कारण जापान के लिये यह तो सम्भव नहीं था, कि वह अमेरिका या ब्रिटेन पर आक्रमण कर सके। इसकी उसे कोई उच्छा भी नही थी। पर यदि अमेरिका और ब्रिटेन पूर्वी एशिया मे जापान के बढते हुए प्रभाव का मुकाबला करने के लिये उस पर हमला करने का प्रयत्न करते, तो उनकी सम्मिलित शक्ति भी जापान को परास्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती थी। ं जापान पर हमला करने के लिये अमेरिकन जलसेना हवाई द्वीप को आधार के तौर पर प्रयुक्त कर सकती थी और ब्रिटेन की जलसेना सिगापूर को । पर हवाई और सिगापूर जापान से इतनी अधिक दूरी पर थे, कि उनकी विशाल नेवी भी उसे सुगमता से परास्त नहीं कर सकती थी । ५,५ और ३ के अनुपात को स्वीकार करते हुए जापान ने इस बात पर जोर दिया, कि वह प्रशान्त महासागर में स्थित विविध द्वीरो ( जो उसकी अधीनता मे थे ) मे किलाबन्दी कर सके । हम पहले लिख चुके है, कि कूरील, बोनिन, मरिआना, मार्शल आदि विविध द्वीप समुहों पर जापान का प्रभृत्व था। ये विविध द्वीप समृह जापानके उत्तर, पूर्व और दक्षिण में इस ढग में फैले हुए है, कि यदि इन्हें सैनिक दृष्टि में दुर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तो इनमे स्थित जापानी जल मेना स्गमता के साथ शत्र राज्यों की जलमेना का मुकाबला कर सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान की इस माग को स्वीकृत नही किया। इस पर जापान ने यह माग की, कि अमेरिका और ब्रिटेन भी अपने उन प्रदेशो व द्वीपो में किलाबन्दी न कर सके, जो प्रशान्त महासागर मे स्थित है। जापान की यह माग स्वीकृत कर ली गई और यह निश्चय किया गया कि अमेरिका फिलीप्पीन, गुआम और अल्युनियन द्वीपो में किलाबन्दी न कर सके। हवाई द्वीप में उसे किलाबन्दी करने का अधिकार दिया गया । ब्रिटेन के हाथ में हागकाग आदि जो विविध प्रदेश व द्वीप प्रशान्त-महासागर में थे, उनमे उसे किलाबन्दी करने का अधिकार नही मिला। सिगापूर मे वह अपनी जलमेना का अड्डा बना सकता था । इस प्रकार हवाई और सिगापूर ये दो ही ऐसे स्थान थे, जहाँ अमेरिका और ब्रिटेन अपनी जलशक्ति को केन्द्रित कर सकते थे। पर ये स्थान जापान से इतनी अधिक दूरी पर है, कि इनको आधार बनाकर जापान को विजय कर सकना सम्भव नही था। इस स्थिति में ब्रिटेन ओर अमेरिका की सम्मिलित जलशक्ति (१०) के मुकाबले में जापान की जलशक्ति (३) बहुत पर्याप्त थी। प्रशान्त महासागर के विविध द्वीपो की

किलाबन्दी करने का अधिकार जापान को नही दिया गया था, इस कारण जापान के लिये भी यह सुगम नही था, कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आस्ट्रे-लिया, न्यूजीलैण्ड आदि उपनिवेशों पर आक्रमण कर उन्हे अपनी अधीनता मे ला सके।

- (२) जलसेना को मर्यादित करने के सम्बन्ध मे जो समझौता अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फांस, और इटली के वीच में हुआ, उसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९३६ तक नियत की गई। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई, कि इस तिथि से दो साल पूर्व यदि कोई एक राज्य भी इस समझौते का अन्त करने का नोटिस दे दे तो यह समझौता ३१ दिसम्बर, १९३६ के बाद जारी नहीं रहेगा। २९ दिसम्बर १९३४ को जापान ने इस व्यवस्था का उपयोग कर वाशिगटन कान्फरेन्स के इस महत्त्वपूर्ण समझौते का अन्त कर देने का बाकायदा नोटिस दे दिया था और इसके परिणामस्वरूप १ जनवरी, १९३७ को इस समझौते का अन्त हो गया। १९३७ से जापान ने अपनी जलसेना की वृद्धि के लिये असाधारण रूप से उपक्रम प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका भी इस क्षेत्र में जापान से पीछे नहीं रहे। वे भी अपनी जलसेना की वृद्धि के लिये तत्पर हो गये। १९३९ में बीसवी सदी के द्वितीय महायुद्ध के सूत्रपात में इन राज्यों की प्रतिस्पर्धा एक महत्त्वपूर्ण कारण थी।
- (३) वाशिंगटन कान्फरेन्स ने चीन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की थी, उसका उल्लेख हम पहले एक अध्याय में विशद रूप से कर चुके हैं। उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं। यहां इतना लिख देना पर्याप्त होगा, कि इस व्यवस्था के कारण शांतुंग प्रान्त में चीन का प्रभुत्व पुनः स्थापित हुआ और महायुद्ध के अवसर पर इस क्षेत्र में जापान ने जो अनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे, उनका उसने बहुत अंशों में परित्याग कर दिया।
- (४) १९०२ में ब्रिटेन और जापान में जो सन्धि हुई थी, उसके स्थान पर अब चार राज्यों की एक नई सन्धि हुई, जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस ने हस्ताक्षर किये। इस सन्धि द्वारा इन चारों राज्यों ने यह निश्चय किया कि पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जो प्रदेश व द्वीप जिस किसी राज्य के हाथ में इस समय हैं, उन पर उन्ही राज्यों का अधिकार स्वीकृत किया जायगा और यदि इन चारों राज्यों द्वारा अधिकृत प्रदेशों के सम्बन्ध में कोई विवाद किन्हीं दो राज्यों में उठ खड़ा हो, तो वे उसका फैसला राजनय (डिप्लोमेशी) द्वारा करने का प्रयत्न करेंगे। यदि राजनय द्वारा फैसला कर सकने में वे समर्थ न हों, तो वे चारों राज्यों की कान्फरेन्स बुलाकर उसमें इस विवाद का फैसला

करेंगे। यह भी व्यवस्था की गई, कि यह सिन्ध दस साल तक स्थिर रहेगी, और इस अविध के समाप्त होने से पहले चारो राज्यों को हक होगा, कि वे बारह महीने का नोटिस देकर इस सिन्ध का अन्त कर दें। किसी एक राज्य द्वारा दिया गया नोटिस भी सिन्ध के अन्त के लिये पर्याप्त समझा जावेगा।

(५) पनडुब्बियों की सख्या को नियंत्रित करने और जहरीली गैसो के इस्तेमाल को रोकने के सम्बन्ध में भी वाशिगंटन कान्फरेन्स द्वारा अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई।

इसमे सन्देह नहीं, कि वाशिगटन कान्फरेन्स पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित रखने में बहुत अधिक सहायक हुई। इस क्षेत्र में अमेरिका और जापान के हित एक दूसरे के साथ टकराते थे। प्रशान्त महासागर के पूर्व में अमेरिका स्थित है और पश्चिम में जापान। बीसवी सदी के पूर्वाई में अमेरिका और जापान दोनों ही अत्यन्त प्रबल व शक्तिशाली राज्य बन गये थे। इस दशा में प्रशान्त महासागर के सम्बन्ध में इन दो शक्तिशाली राज्यों में परस्पर हित विरोध की उत्पत्ति अस्वाभाविक नहीं थी। पेरिस की शान्ति परिषद् में अमेरिका और जापान का विरोध अनेक बार प्रकट हुआ था। इस दशा में वाशिगटन कान्फरेन्स के निर्णयों द्वारा इन राज्यों के विरोध के दूर होने में बहुत सहायता मिली।

# (६) १९२२ से १९३१ तक जापान की विदेशी राजनीति

एशिया के आधुनिक इतिहास में सन् १९३१ से एक नये युग का प्रारम्भ होता है। इस साल जापान ने अपने साम्राज्य विस्तार की उस प्रित्रया को प्रारम्भ किया था, जिसके कारण मुन् १९४२ तक उसने सम्पूर्ण पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध के समय से जापान ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करना शुरू किया था। १९२२ में वाशिंगटन कान्फरेन्स के समय तक जापान अपने उद्देश्य में किस हद्द तक सफल हुआ था, इस विषय पर हम प्रकाश डाल चुके है। अब हमें यह प्रदर्शित करना है, कि १९२२ से १९३१ तक साम्राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में जापान की क्या नीति रही।

१९१४-१८ के महायुद्ध द्वारा संसार में आधुनिक युग की नवीन प्रवृत्तियों को बहुत बल मिला था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में जर्मनी के होहन्ट्-सोलनें, आस्ट्रिया-हंगरी के हाप्सबुर्ग और रूस के रोमनोफ राजवंशों का अन्त हुआ। फ्रांस के बूर्बों राजवंश के समान ये तीन भी यूरोप के अत्यन्त प्राचीन व प्रभावशाली राजवंश थे। साथ ही, इस समय यूरोप में अनेक नये राज्यों

की स्थापना हुई, जिनका आधार राष्ट्रीयता का सिद्धान्त था। चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, युगोस्लाविया आदि के रूप में जो अनेक नये राज्य इस समय बने थे, वे राष्ट्रीयता की विजय के स्पष्ट प्रमाण थे। साथ ही जहा इन नये राज्यों में लोकतन्त्र रिपब्लिको की स्थापना हुई थी, वहा जर्मनी. आस्ट्रिया, हगरी, रूस आदि प्राचीन राज्यों मे भी लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात हुआ था। राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र-वाद की यह लहर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रही थी। भारत में इस समय असहयोग आन्दोलन ने ब्रिटिश शासन की स्थिति को बहुत कुछ डावाडोल कर दिया था। टर्की में मुस्तफा कमारूपाशा के नेतृत्व मे सूलतान के शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना की गई थीं। चीन में विद्यार्थी आन्दोलन ने इतना प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था, कि शघाई आदि नगरो मे विदेशी लोगो का जीवन सुरक्षित नही रह गया था। महायुद्ध के बाद का काल साम्राज्य विस्तार के िंध्ये अनुकुल नहीं था । राष्ट्रपति विक्सन के नेतृत्व में राष्ट्रसंघ द्वारा जो नये आदर्श प्रतिपादित किये जा रहे थे, वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद को बहुत महत्त्व देते थे। इस दशा में जापान जैसे साम्राज्यवादी देश के लिये भी यह सम्भव नहीं था, कि वह समय की प्रवित्त के विपरीत चीन में अपने प्रभत्क का बिस्तार करने के लिये प्रयत्नशील हो सके । वाशिगटन कान्फरेन्स मे जापान ने जो शात्ग प्रान्त मे अपने विशेषाधिकारो के परित्याग की बात को स्वीकार कर लिया था, उसमे समय का प्रभाव प्रधान कारण था । इसी कारण जापान ने १९२२ में ब्लादीवोस्तोक से अपनी सेनाओं को बापस हटाने की बात स्वीकार कर ली थी और उत्तरी मञ्चुरिया के मामले में भी उसने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया था। चीन मे विद्यार्थी आन्दोलन जिस प्रकार उग्र रूप धारण कर रहा था, उसे दृष्टि मे रखते हुए जापान ने यह भलीभाति समझ लिया था, कि यह समय साम्राज्य-विस्तार के लिये अनुकुल नहीं है। जब कुओमिन्ताग दल की शक्ति चीन में बढ़नी शरू हुई, तो जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का बड़ी प्रबलता के साथ सञ्चार हुआ। चीन की यह राष्ट्रीयता विदेशियो के प्रति विद्वेष की भावना से परिपूर्ण थी। इसीलिये जब कुओमिन्ताग दल की सेनाओ ने कैन्टन मे उत्तर की तरफ बढना शुरू किया, तो उन्होंने विदेशी लोगों पर कई स्थानो पर आक्रमण किये। मार्च, १९२७ मे जब चियाग काई शेक की सेनाए नानिकग में प्रविष्ट हई, तो उन्होंने जापानी दूतावास पर हमला किया और अनेक जापानी नागरिक उनके क्रोध के शिकार बने । हैको आदि अन्य नगरो मे भी जापानी व अन्य विदेशियो पर इसी तरह के आक्रमण हुए । इस समय जो जापानी, ब्रिटिश, फ्रेंज्च आदि सरकारें चीन की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को कुचलने के लिये अपनी प्रबल

शस्त्र शक्ति का उपयोग नहीं कर सकी, उसका मुख्य कारण यही था, कि इस समय सर्वत्र राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद का जोर था। विदेशी लोग अनुभव करते थे, कि चीनी राष्ट्रवादियों के खिलाफ उग्न उपायों के अवलम्बन का यह परिणाम होगा, कि संसार का लोकमत उनके खिलाफ हो जायगा। इसी बात का यह परिणाम था, कि कुओमिन्ताग सरकार अपने देश से विदेशियों के प्रभुत्व को दूर कर सकने में बहुत अंशों तक सफलता प्राप्त करने में समर्थ हुई थी।

पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि चीन से विदेशी प्रभाव व प्रभुत्व का पूर्णतया अन्त हो गया था । विदेशी नागरिकों को एक्स्टा-टैरिटोरिएलिटी के अधि-कार अब भी प्राप्त थे। जापानी भी ब्रिटेन, फास, अमेरिका आदि के समान इनका उपभोग करता था। कोरिया तो पूर्ण रूप से जापान के प्रभत्व में था ही,मञ्चरिया में भी वह अपने आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करने में तत्पर था। मञ्च्रिया के सिपहसालार चाग त्सो-लिन के साथ जापानी सरकार का समझौता हुआ था । यह शक्तिशाली सिपहसालार जापानियो के आधिक प्रभृत्व का विरोध नहीं करता था। साथ ही उसे इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं थी, कि रेलवे के क्षेत्र में जापानी लोग अपने राजनीतिक व सैनिक प्रभत्व को भी कायम रखें। चांग त्सो-लिन पेकिंग की केन्द्रीय सरकार के झगडों में इतना व्यग्न था, कि अपने प्रदेश में विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव की तरफ ध्यान देने की उसे फूरसत ही नहीं थी । पर जापानी लोग भलीभांति समझते थे, कि चाग त्सो-लिन जैसे शक्तिशाली सिपहसालार के रहते हुए मञ्चूरिया में उनका मार्ग सर्वथा सुरक्षित नही रह सकता । जून, १९२८ में जिस प्रकार बॉम्ब द्वारा अकस्मात् चाग त्सो-लिन का देहावसान हुआ था, उसे दुष्टि में रखकर अनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि उसकी मृत्य में जापानी लोगों का हाथ था। कुछ समय बाद ही (१९३१ में) जापानी लोगों ने मंचूरिया में अपने प्रभूत्व को पूर्ण रूप से स्थापित करने के प्रयत्न को प्रारम्भ कर दिया और उस प्रदेश में मञ्चूकुओ नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की । मञ्चकुओ राज्य जापान की संरक्षा में कायम हुआ था, और चीन के साथ उसका कोई भी सम्बन्ध नही था।

पर इस प्रसग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि १९२२ से १९३१ तक्ष जापान ने अपने साम्राज्य के प्रसार के लिये कोई विशेष प्रयत्न नही किया। इस समय जापान के आन्तरिक शासन में भी लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल हो रही थी और जनता पार्लियामेन्टरी शासन की स्थापना में तत्पर थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि जापान साम्राज्य विस्तार के कार्य पर विशेष ध्यान न दे सके।

#### तेरहवां अध्याय

# जापान की प्रगति

#### (१) राजनीतिक इतिहास

१८९५ से१९३० तक जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये जो प्रयत्न किये, उनका विवरण हम पिछले अध्यायों में दे चुके हैं। पर इस काल में राजनीतिक, आधिक, सामाजिक व सास्कृतिक क्षेत्र में जो उन्नति जापान ने की, उसका उल्लेख हमने अभी तक नहीं किया है। इस अध्याय में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे।

जापान के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जिस बात पर हमें विशेष रूप से प्रकाश डालना है, वह यह है कि इस काल मे जापान के शासन में लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का किस प्रकार प्रयोग किया गया, किस प्रकार वहा राजनीतिक दलों का विकास हुआ और जापानी सरकार ने अपने देश की उन्नति के लिये किन उपायों को प्रयक्त किया । शोगुन शासन का अन्त होने के बाद किस प्रकार जापान में सम्राट् की सत्ता की पूनः स्थापना हुई थी और किस प्रकार वहा संविधान का निर्मीण होकर पालियामेन्ट द्वारा शासन का सूत्रपात किया गया था, इस विषय पुर पहले विचार किया जा चुका है। १८९५ से १९३० तक जहां जापान एक तरफ पाश्चात्य देशो के अनुसरण में पालियामेन्टरी शासन के विकास में तत्पर था. वहां उसने अपनी प्राचीन परम्पराओं का भी त्याग नहीकर दिया था। सम्राट के प्रति दैवी भावना व उसका असाधारण सम्मान अब भी जापानी जनता मे विद्यमान था। पाश्चात्य देशों के सुधारवादी व कान्तिकारी विचारक जिस प्रकार अपने देशो के प्राचीन राजवंशों का मूलोच्छेद करके रिपब्लिक की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे, वैसा कोई यत्न जापान मे नही हुआ । जापान ने पाश्चात्य देशों के ज्ञानिवज्ञान को पूर्ण रूप से अपनाया, अपनी सैनिक शक्ति को भी पाश्चात्य काज्यों के समकक्ष कर लिया, पर उसने अपनी परम्परागत विशेषताओं का कायम रखा। सम्राट् के प्रति भक्ति भी उसकी इन विशेषताओं में से एक थी। सम्राट के प्रति भक्ति की भावना के कारण जापानी लोगों ने शासनसूत्र का संचालन भी उसके हाथों में रखा हो, यह बात नहीं थी। यद्यपि शासन का सब काम सम्राट् के नाम पर होता था, पर वहा स्वयं राज्य का सञ्चालन नहीं करता था। ज्यों ज्यों जापान में पार्लियामेन्ट की शक्ति बढ़ती गई, सरकार पर राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रभाव बढ़ता गया। पर पार्लियामेन्ट की शक्ति के विकास में जापान में कम समय नहीं लगा। संविधान की स्थापना के साथ ही ऐसे मन्त्रिमण्डलों का निर्माण नहीं हो गया, जो कि पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हो। क्योंकि संविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी न होकर सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होता था, अतः स्वामाविक रूप से राजदरबार में जिन लोगों का असर हो, वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण में महत्त्वपूर्ण शक्ति रखते थे। यद्यपि शोगुन शासन के अन्त के बाद जापान में सामन्तपद्धित की भी समाप्ति कर दी गई थी, पर बड़े बड़े सामन्त राज्यों की स्थिति अभी सर्वथा लुप्त नहीं हुई थी। सत्सुमा और चोशू जैसे शक्तिशाली कुल़ों के नेता राजदरबार में बहुत अधिक प्रभाव रखते थे और वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण, स्थिति और पतन के मामलों में खले रूप से हस्तक्षेप करते थे।

शक्तिशाली कुलों के अतिरिक्त स्थल और जल सेना के सेनापितयों का भी शासन मे अतूल प्रभाव था । इसके दो कारण थे । १८८९ की एक राजाज्ञा के अनसार यद्ध मन्त्री और जलसेनामन्त्री को यह अधिकार दिया गया था, कि वे सम्राट्से सीधे मिल सके। उनके लिये यह आवश्यक नही था, कि वे युद्ध व सेना सम्बन्धी मामलो पर पहले प्रधानमन्त्री के साथ परामर्श करें और फिर प्रधान-मन्त्री की मार्फत ही सम्राट से मिलकर राजकीय आदेश को प्राप्त करे। इस व्यवस्था के कारण युद्धमन्त्री और जलसेनामन्त्री को मन्त्रिमण्डल में ऐसी स्थिति प्राप्त थी. जिसके कारण वे अपने को प्रधानमन्त्री के अधीन न समझकर उसका समकक्ष मानते थे । १८९८ मे एक अन्य राजाज्ञा प्रकाशित हुई, जिसके अनुसारयह व्यवस्था की गई, कि युद्धमन्त्री के पद पर केवल ऐसा ही व्यक्ति नियत किया जा सके, जो स्वय उच्च सैनिक पद पर रह चका हो । इसी प्रकार जलसेना मन्त्री भी ऐसा ही व्यक्ति नियत हो सके, जो जलसेना में उच्च पदाधिकारी रह चका हो। क्योंकि युद्ध सचिव व जलसेना सचिव को क्रमशः स्थल और जलसेनाओं पर शासन करना होता था, और इन पदों पर उन्ही व्यक्तियों की निवुक्ति हो सकती थी, जो कि स्वयं उच्च सैनिक अफसर रहे हो, अतः स्वाभाविक रूप से इन मन्त्रियों की नियक्ति के समय स्थल और जलसेना के उच्च पदाधिकारियों की सम्मति को महत्त्व दिया जाता था । युद्ध मन्त्री और जलसेना मन्त्री के पदों पर केवल ऐसे ही व्यक्ति नियत किये जाते थे, जिन्हें सैनिक अफसर चाहते हों और जिनसे सेना की उन्नति व हित का सम्पादन होने की आशा हो। १८९८ की इस राजाज्ञा का

यह परिणाम हुआ, कि मन्त्रिमण्डल मे सेना का प्रभाव बहुत बढ गया। ये सैनिक मन्त्री सीचे सम्राट् से मिल सकते थे, अन्य मन्त्रियो की अपेक्षा किये बिना सम्राट् की सहमति से किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते थे और इनके निर्णय मन्त्रिमण्डल को स्वीकार करने पडते थे, चाहे वे उन्हें पसन्द न भी करते हों। इस दशा में जापान का मन्त्रिमण्डल उन अर्थों मे लोकतन्त्र प्रभावो के अधीन नही था, जैसा कि आधुनिक युग के लोकतन्त्र राज्यों में होता है।

पार्लियामेन्टरी शासन और राजनीतिक वलों का निर्माण-पुराने सामन्त कूल, सम्राट की दैवी सत्ता और सैनिक नेताओं का महत्त्व-ये तीन तत्त्व ऐसे थे, जो जापान में लोकतन्त्र पालियामेन्टरी शासन के विकास में बाधक थे। पर इन तत्त्वों के बावजद भी जापान में ऐसे राजनीतिक दलो का विकास हो रहा था, जो पालियामेन्ट के शासन के पक्षपाती थे। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम इन राजनीतिक दलो, इनके द्वारा निर्मित मन्त्रिमण्डलो व लोकतन्त्र शासन के लिये किये गये प्रयत्नों पर संक्षिप्त रूप से भी प्रकाश डाल सके। इस सम्बन्ध में जापान में जो प्रयत्न हए, उनका निर्देश कर देना ही इस ग्रन्थ के लिये पर्याप्त होगा। जापान में राजनीतिक दलों का निर्माण १८८१ में ही प्रारम्भ हो गया था । शुरू में वहा जो दल संगठित हुए, वे दो थे—जियुतो दल और कैशुन्तो दल। जियतो दल का नेता काउण्ट इतागाकी था। यह दल उदार विचारो का पक्षपाती था । इसके विचार प्रायः वैसे ही थे, जैसे कि इस युग के पाश्चात्य दिशों के लिबरल दलों के थे। कैशुन्तो दल का नेता काउण्ट ओकुमा था। विचारो की दिष्टि से यह दल जियतो दल की अपेक्षा अधिक सनातनवादी (कन्जर्वेटिव) या । पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इन दो दलों का संगठन विचारों व सिद्धान्तों के आधार पर उतना नही हुआ था, जितना कि प्रभावशाली व्यक्तियों के नेतृत्व के कारण। इतागाकी और ओकूमा जापान के अत्यन्त प्रभावशाली नेता थे, और इन्होंने अपने नेतृत्व में इन दो दलों का सगठन किया था । जियुतो और कैशुन्तो, दोनों दल ही यह चाहते थे, कि जापान मे पूरानी सामन्तपद्धति का पूर्ण रूप से विनाश हो, जागीरदार कुलों की शक्ति का ह्रास हो और प्रतिनिधिसत्तात्मक लोकतन्त्र शासन की स्थापना हो । विचार और कार्यक्रम मे बहुत कम भेद होते हुए भी ये दोनों दल १८९८ तक पृथक रूप से कायम रहे। इसका कारण यही था, कि इतागाकी और ओकुमा जैसे शक्तिशाली नेताओं के लिये एक साथ मिलकर कार्य कर सकना सगमः नही था।

संविधान की स्थापना—(१८८९) के बाद जापान मे जो मन्त्रिंमण्डल यामागाता (दिसम्बर, १८८९), मत्सुकाता (मई, १८९१) और इतो (अगस्त,

१८९२) के नेतृत्व में बने, उनका उल्लेख हम पहले कर चके है। जब १८९४ में चीन-जापान का युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो प्रिस इतो का मंत्रिमंडल विद्यमान था। इतो ने यत्न किया, कि युद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों को दष्टि में रखकर विविध राज-नीतिक दल अपने मतभेदों की उपेक्षा कर दे और सब मिलकर युद्ध में सहयोग दे। जापानी लोगो मे देशभक्ति और राष्ट्रीयता के विवार कुट कुट कर भरे हुए थे। परिणाम यह हुआ, कि चीन-जापान युद्ध (१८९४-९५) के अवसर पर सब राज-नीतिक दलों ने दिल खोलकर इतो की सहायता की । पर यद्ध के समाप्त हो जाने पर पार्लियामेन्ट में इतो का विरोध बहुत प्रबल हो गया । इस दशा में उसे प्रधान-मन्त्री पद से त्यागपत्र देने के लिये विवश होना पड़ा । १८९६ के शुरू में कैशिन्तो दल के नेता काउन्ट ओकूमा ने नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। इस समय ओकुमा ने अपने दल के आकार को बहुत अधिक बढ़ा लिया था। कैशिन्तो दल के पूराने सदस्यों के अतिरिक्त कतिपय अन्य लोगों को अपने साथ मिलाकर उसने एक नये दल का सगठन किया था, जिसे शिम्पोतो दल (प्रगतिशील दल) कहते थे। इस नये दल का मुख्य कार्यक्रम यह था, कि मन्त्रिमण्डल पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी हो। ओकूमा जापान में उसी ढग का उत्तरदायी पार्लिया-मेन्टरी शासन स्थापित करना चाहता था, जैसा कि ब्रिटेन मे विद्यमान था । पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई । वह जिन लोगों के सहयोग से काम कर रहा था, उनमें बहत से व्यक्ति पूराने जागीरदार कूलों के साथ सम्बन्ध रखते थे। सत्सुमा और चोशु कुलों के सहयोग के बिना ओकुमा के लिये सफल हो सकना सम्भव नही था और इन कुलों के लोग पालियामेन्टरी शासन के विकास में अपनी शक्ति का हास अनभव करते थे। परिणाम यह हआ, कि एक साल के बाद उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

अब (१८९७) इतो एक बार फिर प्रधानमन्त्री पद पर अधिष्ठित हुआ। शिम्पोतो और जियुतो दोनों दल उसके विरोध में थे। इस समय जापान की पार्लियामेन्ट में एक नया दल संगठित हुआ, जिसे केन्सेईकाई (संविधानवादी) कहते थे। यह दल भी पार्लियामेन्टरी शासन का पक्षपाती था। केन्सेईकाई दल में जहां शिम्पोतो और जियुतो दलं सिम्मिलित थे, वहां अन्य भी अनेक व्यक्ति शामिल हो गये थे, जो उत्तरदायी पार्लियामेन्टरी शासन के पक्षपाती थे। इतने लोगों के शामिल हो जाने के कारण केन्सेईकाई दल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और प्रिन्स इतो के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह सरकार का संचालन कर सके। परिणाम यह हुआ, कि विवश होकर प्रिस इतो ने त्यागपत्र दे दिया। प्रिस इतो ने प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र देते हुए सम्नाट को परामर्श दिया,

कि केन्सेईकाई दल के नेताओं को मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य सुपुर्द किया जाय। जापान के इतिहास में यह सर्वथा नई बात थी। संविधान के निर्माण में प्रिस इतो का प्रमुख कर्तृत्व था। जब उसने स्वय केन्सेईकाई दल के मन्त्रिमण्डल की सिफारिश की. तो इससे यही सुचित होता था, कि उसने उत्तरदायी पालियामेन्टरी शासन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि जापान की पालियामेन्ट में बहमत केन्सेईकाई दल का था. अत. यही उचित था, कि वही दल मन्त्रिमण्डल का भी निर्माण करे। १८९८ में इस दल ने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया और उसमे ओकूमा और इतागाकी दोनो मन्त्री रूप से सम्मिलित हुएं। पर यह मन्त्रिमण्डल भी देर तक कायम नही रह सका। चार मास बाद हा इसे त्यागपत्र दे देने के लिये विवश होना पडा । इसका कारण यह था, कि केन्सेईकाई दल का निर्माण अनेक पूराने दलो (जियुतो, शिम्पोतो आदि) के मिलने से हुआ था। सरकार के सचालन कार्यको हाथमे लेते हुए इन पूराने दलों के भेदभाव फिर प्रकट होने लगे और उनके नेताओं के लिये साथ मिलकर कार्य कर सकता सम्भव नहीं रहा । काउन्ट ओकुमा ने इस दल से पृथक् होकर अपने पुराने शिम्पोती दल का पुनः संगठन किया । काउन्ट इतागाकी ने जियुतो दल का पुनरुद्धार नही किया, अपितु केन्सेईकाई दल मे रहकर ही अपने अनुयायियों का सगठन कायम रखा। लोकतन्त्र भिद्धान्तो के अनुसार उत्तरदायी पालियामेन्टरी शासन की स्थापना का जो प्रथम प्रयत्न जापान में किया गया था, वह असफल हो गया।

अगला मन्त्रिमण्डल मार्विवस यामागाता के नेतृत्व में बना । इसे पुराने जागीरदार कुलों का सहयोग प्राप्त था, पर पार्लियामेन्ट का बहुमत इसके पक्ष में नहीं था । केन्सेईकाई दल इसका समर्थक था, पर पार्लियामेन्ट में इस दल का भी बहुमत नहीं था । १९०० में यामागाता को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पढा ।

अब प्रिस इतो ने एक बार फिर मिन्त्रमण्डल का निर्माण किया। इस बार उसने यह यत्न किया, कि पालियामेन्ट के बहुसंख्यक सदस्यों का सहयोग प्राप्त करे। उसने सैयुकाई नाम से एक नये दल का सगठन किया। केन्सेईकाई दल (जो पुराने जियुतो दल का उत्तराधिकारी था) के लोग इसमें शामिल हो गये। प्रिंस इतो के वैयक्तिक प्रभाव के कारण पालियामेन्ट के अन्य भी अनेक सदस्य सैयुकाई दल में सम्मिलत हुए, और पालियामेन्ट के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर प्रिस इतो अपना मन्त्रिमण्डल बना सकने में समर्थ हुआ। पर इतो यह नहीं चाहता था, कि मन्त्रिमण्डल अपनी स्थिति के लिये पालियामेन्ट के बहुमत पद निर्भर करे। उसने घोषणा की, कि संविधान के अनुसार मन्त्रियों को नियुक्त

करना सम्राट् के हाथों में है, और मन्त्री लोग तब तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक कि सम्राट् उन्हें पदच्युत न करे। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ, कि पालियामेन्ट में काउन्ट ओकुमा के शिम्पोतों दल की शक्ति बहुत बढ़ गई । लोकतन्त्र शासन के पक्षपाती लोग सैयुकाई दल को छोडकर शिम्पोतों दल में शामिल हो गये। इस स्थिति में प्रिस इतों के लिये प्रधानमन्त्री पद पर कायम रह सकता सम्भव नहीं था। मई, १९०१ में उसने त्यागपत्र दे दिया।

अब कत्सूरा नामक सेनापित के नेतृत्व मे नया मिन्त्रमण्डल बना। कत्सूरा मार्किवस यामागाता का अनुयायी था और लोकतन्त्र शासन से उसे कोई प्रेम नहीं था। उसे स्वल और जलसेना की सहायता का पूरा भरोसा था, और इसीलिये उसने पालियामेन्ट के समर्थन की विशेष चिन्ता नहीं की। कत्सूरा न केवल एक योग्य सेनानी था, अपितु कुशल राजनीतिज्ञ भी था। १९०२ में जापान ने ब्रिटेन के साथ जो सन्वि की थी, वह कत्सूरा के मिन्त्रमण्डल की ही कृति थी। इसी के शासन काल में रूस-जापान युद्ध (१९०४-५) हुआ। युद्ध की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर विविध राजनीतिक दलों ने मिन्त्रमण्डल को पूर्ण रूप से सहयोग दिया और यही कारण हैं, कि कत्सूरा मिन्त्रमण्डल अनेक वर्षों तक कायम रहा। रूस-जापान युद्ध में शुरू से ही जापानी सेनाओं को जो असाधारण सफलता प्राप्त हो रही थी, उसके कारण कत्सूरा मिन्त्रमण्डल जनता की दृष्टि में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्पर था। पालियामेन्ट के विविध दलों ने जो उसका विरोध नहीं किया, उसमें यह एक प्रधान कारण था।

रूस-जापान युद्ध की समाप्ति पर पोर्ट्समाउय में मन्धि परिषद् का अधि-वेशन हुआ था। पोर्ट्समाउय की सन्धि की शर्ते अनेक जापानी नेताओं की दृष्टि में सन्तोषजनक नहीं थी। विशेषतया रूस से हरजाना न लेकर कत्सूरा मन्त्रिमण्डल ने एक ऐसा कार्य किया था, जिससे जनता बहुत असतुष्ट थी। इस दशा में कत्सूरा मन्त्रिमण्डल का विरोध बहुत अविक बढ़ गया और दिसम्बर, १९०५ में उसने त्यागपत्र दे दिया।

अब नया मिन्त्रमण्डल बनाने का कार्य प्रिस सेओन्जी के सुपूर्व किया गया।
यह प्रिस इतो का अनुयायी था और इस समय सैयुकाई दल का नेतृत्व कर रहा
था। यद्यपि यह जापान के एक अत्यन्त उच्च कुल (फूर्जावारा) के साथ सम्बन्ध
रखता था, पर इसकी शिक्षा फांस में हुई थी और उस देश के लोकतंत्र विचारों के
साथ सम्पर्क में आने के कारण यह स्वय भी लोकतन्त्रवाद का पक्षपाती बन गया
था। कत्सूराका सम्बन्ध जापान के सैनिक कुलों के साथ था,और वह लोकतंत्रवाद
का समर्थक नही था। इसके विपरीत प्रिस सेओन्जी का सैनिक कुलों के साथ

ोई सम्बन्ध नही था और फांस के प्रभाव में रह चुकने के कारण वह लोकतन्त्रदि का प्रबल समर्थक था। दिसम्बर, १९०५ से १९१३ तक जापान का प्रधाननत्री पद कभी सिओन्जी के हाथों में रहा और कभी कत्सूरा के। आठ वर्ष के
स काल में दो बार सिओन्जी प्रधानमन्त्री बना और दो बार कत्सूरा। इस
ाल के इन मन्त्रिमण्डलों के सम्मुख मुख्य समस्या आर्थिक थी। रूस-जापान
इस जापान को बहुन अधिक रुपया खर्च करना पड़ा था। यदि पोर्ट् संमाउथ
ो मन्धि द्वारा रूस को हरजाना देने के लिये विवश किया जाता, तो आर्थिक समस्या
ल हो सकती थी। पर हरजाना न लेने के कारण जापानी सरकार के सम्मुख यही
प्राय शेष था, कि टैक्सो को बढ़ाकर युद्ध की क्षति को पूरा किया जाय। खर्च मे
मी इसलिये सम्भव नही थी, कि इस समय जापान अपनी जल और स्थल सेना
र अत्यधिक खर्च कर रहा था। वह साम्राज्यप्रसार के लिये तत्पर था, और
समें सफलता तभी सम्भव थी, जब उसकी सैन्यशक्ति अजेय हो।

कत्सूरा के त्यागपत्र दे देने पर १९१३ मे एड्मिरल यामामोतो जापान । प्रधानमन्त्री बना । पर उसका मन्त्रिमण्डल भी देर तक स्थिर नही रह सका । ब नया मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य काउन्ट ओकुमा के सुपुर्द किया गया । इस मय उसकी आयु ८० साल की थी । पर वह वैध शासन का प्रबल पक्षपाती ।, और अपने सुदीर्व राजनीतिक जीवन मे उसने कभी भी अपने राजनीतिक खान्तों में परिवर्तन नही किया था । सैयुकाई दल से उसे सहायता की शशा नही थी । इस समय पालियामेन्ट में सैयुकाई दल का बहुमत था, अतः उन्ट ओकुमा ने बिटिश पालियामेन्टरी शासन की पद्धित का अनुसरण कर लियामेन्ट को भंग कर दिया और नये निर्वाचन की व्यवस्था की । नई लियामेन्ट में सैयुकाई दल का बहुमत नही था । ओकुमा ने कैन्सेईकाई दल का संगठन किया । यह दल लोकतन्त्र पालियामेन्टरी शासन का पक्षपाती था, रेर ओकुमा को इसका पूर्ण सहयोग प्राप्त था ।

१९१४-१८ के महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय जापान में ओकुमा का नित्रमण्डल विद्यमान था। उसी ने जर्मनों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी रि जर्मन सेनाओ को परास्त कर शातुग प्रान्त में अपने विशेषाधिकारों की रापना कर ली थी। जापान की जिन २१ मांगों का उल्लेख पहले किया जा का है, उन्हें भी चीनी सरकार के सम्मुख अीकुमा मन्त्रिमण्डल द्वारा ही पेश किया या था। ओकुमा स्वयं साम्राज्यवादी नहीं था। महायुद्ध के सम्बन्ध में भी वह शर नीवि का अनुसरण करना चाहता था। इसीलिये महायुद्ध में शामिल होने समय उसने घोषणा की थी, कि जापान साम्राज्यवाद की नीति का

अनुसरण न करके अन्य राज्यों के अधिकारों का सम्मान करेगा। पर जापान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो महायुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों से लाभ उठाकर साम्राज्य विस्तार के इच्छुक थे। १९१५ के अन्त तक ये लोग इतने अधिक प्रवल हो गये थे, कि ओकुमा को त्यागपत्र दे देने के लिये विवश होना पडा।

अब नया मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य काउन्ट तेराउची के सुपुर्द किया गया।
यह यामागाता का अनुयायी था और कट्टर साम्राज्यवादी था। जापान के
सैनिक नेताओं का समर्थन इसे प्राप्त था। महायुद्ध के अन्त तक तेराउची का
मन्त्रिमण्डल ही जापान में कायम रहा। क्योंकि पालियामेन्ट में केन्सेईकाई दल
का बहुमत था और यह दल उदार विचारों व लोकतन्त्रवाद का समर्थक था, अत
तेराउची ने इस पालियामेन्ट को भग कर नये निर्वाचन की व्यवस्था की। युद्ध
की परिस्थितियों के कारण जापान में सैनिक नेताओं का जोर था, अतः नय
चुनाव में केन्सेईकाई दल को अधिक सफलता नहीं हो सकी। अब तेराउची के
लिये यह सर्वथा सुगम था, कि वह नव निर्वाचित पालियामेन्ट का सहयोग
मलीभाति प्राप्त कर सके।

महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल हुई। जापान भी इस नुई लहर से अछूता नहीं बच सका। साथ ही इस समय सर्वत्र कीमते बढने लगी। कीमतों में वृद्धि के कारण सर्वसाधारण जनता के लिये अपना निर्वाह कर सकना कठिन हो गया। मजदूरों में सर्वत्र असन्तोष बढ़ने लगा। जापान के व्यावसायिक केन्द्रों में भी मजदूरों द्वारा अनेक विद्रोह हुए। इस दशा में काउन्ट तेराउची का मन्त्रिमण्डल कायम नहीं रह सका। सितम्बर, १९१८ में उसने अपने पद का परित्याग कर दिया।

काउन्ट तेराउची के बाद श्री हारा जापान के प्रधानमन्त्री बने। वे किसी जागीरदार कुछ के व्यक्ति नहीं थे, न ही किसी सैनिक कुछ के साथ उनका सम्बन्ध था। जापान में यह प्रथम अवसर था, जब कि मध्यश्रेणि का एक व्यक्ति प्रधानमन्त्री पद पर आधिष्ठित हुआ था। श्री हारा सैयुकाई दल के थे और प्रिंस सिओन्जी के बाद इस दल के नेता बने थे। पुरानी परम्परा के अनुसार अब प्रिंस सिओन्जी को प्रधानमन्त्री बनना चाहिये था, पर समय की गति को देखते हुए सिओन्जी ने यही उचित समझा था, कि नये मन्त्रिमण्डल को संगठित करने का कार्य श्री हारा के सुपुदं किया जाय। हारा ने यह भार स्वीकृत करते हुए इस बात को भलीभांति स्पष्ट कर दिया था, कि वे उत्तरदायी लोकतन्त्र शासन में विश्वास रखते हैं और मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हुए अपने राजनीतिक दल को पूर्ण रूप से महत्त्व देंगे। उन्होंने जो मन्त्रिमण्डल बनाया, उसमें दो के अति-

रिक्त अन्य सब मन्त्री सैयुकाई दल के थे और इन दो मन्त्रियों के विचार भी सैयुकाई दल के राजनीतिक सिद्धातों से मिलते जुलते थे। यह पहला अवसर था, जब िक जापान में ब्रिटेन के समान पार्टी गवनंमेन्ट का निर्माण हुआ था। यह बात समय की प्रवृत्ति के सर्वथा अनुकूल थी, क्योंकि इस समय संसार के सभी देशों में लोकतन्त्रवाद जोर पकड़ रहा था। पार्लियामेन्ट में सैयुकाई दल का बहुमत नहीं था, अतः हारा ने पार्लियामेन्ट को भग कर नये निर्वाचन की व्यवस्था की। १९२० में जो नया नर्वाचन हुआ, उसमें सैयुकाई दल के उम्मीदवार बहु-संख्या में निर्वाचित हुए। हारा के मन्त्रिमण्डल ने अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की, जिनके कारण जापान में लोकतन्त्रवाद के विकास में सहायता मिली। उसने मताधिकार को विस्तृत किया और कोरिया, फार्मूसा आदि अधिकृत प्रदेशों पर शासन करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को नियत किया, जो सैनिक कुलों के न होकर लोकतन्त्रवाद के साथ सहानुभूति रखनेवाले थे। श्री० हारा इस समय जापान में जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, उससे लोकतन्त्रवाद के विरोधी लोग उनसे बहुत असतुष्ट थे। परिणाम यह हुआ, कि नवस्बर, १९२१ में तोक्यों के रेलवे स्टेशन पर उन पर हमला किया। गथा और वे कतल हो गये।

अब सैयुकाई दल का नेता काउन्ट ताकाहाशी को चुना गया। श्री० हारा द्वारा मगठित मन्त्रिमण्डल उनकी हत्या के बाद भी कायम रहा। अन्तर केवल इतना आया, कि प्रधानमन्त्री का पद ताकाहाशी ने ग्रहण कर लिया। इस समय वाशिगटन मे पूर्वी एशिया की विविध समस्याओ पर विचार करने के लिये कान्फरेन्स हो रही थी। उसमें जापान ने जिस उदार नीति का अनुसरण किया था, उसका प्रधान श्रेय श्री हारा और काउन्ट ताकाहाशी के मन्त्रिमण्डल को ही दिया जाना चाहिये। वाशिगटन कान्फरेन्स में जापान ने किस प्रकार अपनी जलसेना को मर्यादित करने व शातुग प्रान्त में अपने विशेषाधिकारों को कम करने की बात को स्वीकार किया था, इस पर हम पहले विशद रूप से प्रकाश डाल चुके हैं।

काउन्ट ताकाहाशी के नेतृत्व सैयुकाई दल की एकता कायम नही रह सकी। इसका परिणाम यह हुआ, कि सैयुहोन्तो नाम से एक नये दल का सगठन किया गया। इस दशा में काउन्ट ताकाहाशी ने त्यागपत्र दे दिया, और एडिमरल कातो जापान के नये प्रधानमन्त्री बने। पर कातो का मन्त्रिमण्डल किसी विशिष्ट राजनीतिक दल की सहायता पर आश्रित नही था। यद्यपि सैयुहोन्तो दल का समर्थन उसे प्राप्त था, पर उसका निर्माण किसी एक दल के आधार पर नही किया गया था। २४ अगस्त, १९२३ को कातो की मृत्यु हो गई। अब एडिमरल यामामोतो नये प्रधानमन्त्री बने । इन्ही के समय मे जापान में वह भयकर भू-चाल आया, जिसमें बहुत से समृद्ध नगर नष्ट हो गये और जापान का आर्थिक जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया।

मई, १९२४ में पालियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन में कैन्सेईकाई दल के १५१, सैयुहोन्तो दलके ११६ और सैयुकाई दल के १०० उम्मी-दवार निर्वाचित हए। १९२४ के इस निर्वाचन में उदार और लोकतन्त्र दलो को असाधारण सफलता हुई थी । इसका कारण यह था, कि इस समय जापान में मताधिकार बहुत अधिक विस्तृत हो गया था और ससार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद का जोर था। अब कैन्पेईकाई दल के लिये यह सम्भव था, कि अन्य लोकतन्त्रवादी दलों के सहयोग से एक ऐसे मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सके, जो नई भावनाओ का पक्षपाती हो। अब काउन्ट कातो (एडिमरल कातो नही) के नेतृत्व मे नये मन्त्रिमण्डलका निर्माण हुआ, जिसे कैन्सेईकाई और सैयकाई दलोंका समर्थन प्राप्त था। पर शीघ्र ही सैयकाई दल काउन्ट कातो के मन्त्रिमण्डल का विरोधी हो गया और कातो ने कैन्सेईकाई दल व कितपय स्वतन्त्र सदस्यो के समर्थन से एक नये मन्त्रिमण्डल (१९२५) का निर्माण किया । श्री कातो का यह मन्त्रिमण्डल १९२७ तक कायम रहा । इस समय कैन्सेईकाई दल के मुकाबले मे सैयुकाई दल का जोर अधिक बढ गया और श्री कातो के त्यागपत्र दे देने पर बैरन तनका ने नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। बैरन तनका को सैयकाई दल का समर्थन प्राप्त था । उसका मन्त्रिमण्डल १९२९ तक कायम रहा ।

१९२७ में जापान मे एक नये दल का सगठन हुआ, जिसका नाम मिन्सेइतो दल था। सैयुहोन्तो दल और कैन्सेईकाई दल ने साथ मिलकर इस नये मिन्सेइतो दल का संगठन किया था। १९३० के निर्वाचन मे मिन्सेइतो दल के २७३ और सैयुकाई दल के १७४ उम्मीदवार पालियामेन्ट में निर्वाचित हुए। इसका परिणाम यह हुआ, कि बैरन तनका के मिन्त्रमण्डल का पतन हो गया और श्री हामागुची के नेतृत्व में मिन्सेइतो दल के मिन्त्रमण्डल का निर्माण हुआ। मिन्सेइतो दल का यह मिन्त्रमण्डल १९३१ के अन्त तक कायम रहा। इस समय मञ्चिरिया के क्षेत्र मे जापान ने अपने साम्राज्यवाद का प्रसार प्रारम्भ कर दिया था। मिन्से इतो दल उदार और लोकतन्त्र विचारों का समर्थक था। वह साम्राज्यवाद की नीति के संचालन के लिये अधिक उपयुक्त नही था। परिणाम यह हुआ, कि जनता में उसके प्रति असन्तोष बढ़ गया और १९३१ का अन्त होने से पूर्व ही उसने त्यागपत्र दे दिया।

१९३२ में जापान की पालियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ । इसमें सैयुकाई

दल के ३०४ और मिन्सेइतो दल के १४७ उम्मीदवार निर्वाचित हुए। निर्वाचन से पूर्व ही मिन्सेइतो दल के मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र दे देने पर श्री इनुकाई के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का सगठन हो गया था। श्री० इनुकाई इस समय सैयुकाई दल के नेता थे। पालियामेन्ट मे अपने दल का बहुमत होने के कारण ही इन्होंने १९३२ मे नया निर्वाचन कराया था। कुछ समय बाद श्री इनुकाई की हत्या हो गई, और जनरल सैतो व जनरल अराकी के नेतृत्व मे नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। जिस समय मञ्चूरिया मे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये जापानी सरकार भगीरथ प्रयत्न मे लगी थी, जनरल अराकी ही उसके कार्णधार थे।

१८९५ से १९३१ तक जापान का शासन किन किन मन्त्रिमण्डलों के हाथ में रहा, इसका यहा हमने अत्यन्त सिक्षप्त रूप से उल्लेख किया है। जापान के इस काल के राजनीतिक इतिहास की ये ही उल्लेख योग्य घटनाए है। इनसे निम्निलिखित बाते भलीभाति स्पष्ट हो जाती है—(१) जापान धीरे धीरे लोकतन्त्र शासनं के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था। उसमें राजनीतिक दलों का भी संगठन जारी था। इन राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों और आदशों में भेद था। शुरू में सेयुकाई दल उदार नीति और लोकतन्त्रवाद का समर्थक था, पर कैन्सेईकाई दल के संगठन के कारण सैयुकाई दल आपेक्षिक दृष्टि से अनुदार व कज्ववेटिव हो गया था। कैन्सेईकाई दल उसकी अपेक्षा लोकतन्त्रवाद में अधिक आगे बढ़ गया था। जापान के विविध राजनीतिक दलों का आधार जहां कितपय प्रभावशाली नेताओं का व्यक्तित्त्व था, वहा साथ ही उनके अपने सिद्धान्त व आदर्श भी थे, जिनको सम्मुख रखकर जापान में विविध उम्मीदवार अपने को पार्लियामेन्ट में निर्वाचित कराने का यत्न करते थे। (२) देशके शासन में पुराने जागीरदार कुलों व सैनिक नेताओं का बहुत महत्त्व था, पर बीसवी सदी में इनकी अपेक्षा राजनीतिक नेताओं का महत्त्व अधिक बढने लग गया था।

इन विविध मन्त्रिमण्डलों के शासन काल मे जापान की जो आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति हुई, उस पर हम इसी अध्याय के अगले प्रकरणों में प्रकाश डालेंगे।

नये सम्राट्-जिस सम्राट् के समय में शोगुन शासन का अन्त होकर सम्राट् की शक्ति की पुनः स्थापना हुई, उसका नाम मुत्सुहितो या मेइजी था। ४५ साल के सुदीर्घ शासन के बाद १९१२ में सम्राट् मेइजी की मृत्यु हो गई। इसमें सन्देह नहीं, कि मेइजी के शासन काल में जापान ने असाधारण उन्नति की। १८६७ में जब मुत्सुहितों, जापान के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, तो जापान की राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक दशा चीन के मुकाबले में किसी भी प्रकार अच्छी नहीं थी। पर उसकी मृत्यु से पूर्व जापान संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगा था। कोरिया और फोर्मूसा उसके अधीन हो चुके थे और मञ्चूरिया में उसका प्रभाव क्षेत्र कायम हो गया था। रूस जैसे शक्तिशाली पाश्चात्य राज्य को युद्ध मे परास्त कर देने के कारण सारा संसार जापान का सिक्का मानने लग गया था। यही कारण है, कि १९१२ में जब सम्राट् मेइजी की मृत्यु हुई, तो जापान में बहुत शोक मनाया गया। उसके स्मारक रूप में तोक्यों के समीप एक विशाल मन्दिर का निर्माण किया गया।

सम्राट्मृत्सुहितो (मेइजी) केबाद योशीहितो जापान का सम्राट्बना। सम्राट्बनने पर यह तैशो केनाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राट्तैशो की मानसिक दशा ठीक नहीं थी और इस कारण वह राज्य के भार को सभाल सकने में असमर्थ था। १९२१ में युवराज हिरोहितो ने रीजेन्ट के रूप में जापान का शासन प्रारम्भ किया। १९२६ में तैशो की मृत्यु हो गई और हिरोहितो सम्राट्शोवा के नाम से जापान के राज-सिहासन पर आरूढ हुआ। सम्राट्शोवा आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से भली-भांति परिचित था। वह पाञ्चात्य देशों की यात्रा कर चुका था और यूरोप व अमेरिका की राजनीतिक दशा में भलीभांति परिचित था। इसीलिये उसके शासनकाल में सम्राट् और जनता में अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ। उसकी साम्राज्ञी भी जनता के साथ सम्पर्क रखती थी और अनेक सार्वजनिक कार्यों में हाथ बटाती थी। यूरोप के अनेक राजाओं व राजनीतिक नेताओं के समान सम्राट्शोवा भी साम्राज्यवाद का कट्टर पक्षपाती था। यही कारण हैं, कि उसके शासनकाल में जापान अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील हुआ। शोवा के समय के युद्धों का उल्लेख हम अगले अध्यायों में करेंगे।

# (२) आर्थिक उन्नति

१८९५ से १९३१ तक का जापान का राजनीतिक इतिहास विशेष महत्त्व का नहीं हैं। इस काल में जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये जो प्रयत्न किया, एशिया व ससार के इतिहास में वही महत्त्व रखता है। पर इस समय आर्थिक क्षेत्र में जापान ने जो असाधारण उन्नति की, वह न केवल उसके अपने लिये अपितु सम्पूर्ण एशिया के लिये बहुत गौरव की बात थी। जापान की आर्थिक उन्नति का प्रारम्भ १८९५ से पहले ही हो चुका था। चीन जापान के युद्ध (१८९४-९५) से पहले ही जापान अपने व्यवसायों और व्यापार की उन्नति के लिये असाधारण रूप से प्रयत्नशील था। रेलवे लाइन और सड़कों का वहां पर्याप्त विस्तार हो गया था, नये ढंग के बैंक भी वहा स्थापित हो गये थे, मुद्रापद्धित का आधुनिक ढंग से संगठन भी वहा कर लिया गया था, डाकघर टैलीग्राफ व टैलीफोन का भी वहां विकास हो चुका था और विविध प्रकार के जहाज भी वहा बनने शुरू हो गये थे। पर आधिक क्षेत्र में जापानने जो असाधारण उन्नति बीसवी सदी में की, उसका वास्तविक रूप से प्रारम्भ १८९५ के बाद में ही हुआ था। १९०३ के बाद जापान ससार के सबसे उन्नत व्यवसाय-प्रधान देशों में गिना जाने लगा और वहा ओसाका जैसे विशाल व्यावसायिक नगरों का विकास हुआ, जो ब्रिटेन के बीमधम सदश व्यावसायिक नगरों के समकक्ष थे।

विदेशी व्यापार-जापान की व्यावसायिक उन्नति का अनुमान उसके विदेशी व्यापार के विकास से भलीभांति किया जा सकता है। १८८५ में जापान के कुल विदेशी व्यापार का मूल्य ६,६५,००,००० येन था। १९१८ तक यह बढ कर ४,००,००,००,००० येन तक पहुच गया था। विदेशी व्यापार में यह असा-धारण उन्नति किस प्रकार हुई, यह निम्न तालिका द्वारा भलीभांति स्पष्ट की जा सकती है—

| वर्ष | विदेशी व्यापार     |
|------|--------------------|
| १८८५ | ६,६५,००,००० येन    |
| १८९४ | २३,००,००,००० येन   |
| १९०४ | ६९,०५,००,००० येन   |
| १९१४ | १,५८,७०,०००० येन   |
| १९१८ | ४,००,००,००,००० येन |

ऊपर जो अक दिये गये हैं, उन पर किसी टिप्पणी की आवश्यकतान ही है। १८८५ से १९१८ तक केवल ३४ साल के काल में जापान के विदेशी व्यापार में ६० गुना से भी अधिक वृद्धि हो गई थी। यह आश्चर्यजनक वृद्धि उस व्यावसायिक उन्नति का परिणाम थी, जो इस काल में जापान में बडी तेजी के साथ हो रही थी।

१८८५ से १८९४ तक जापान के विदेशी व्यापार में आयात माल की अपेक्षा निर्यात माल की मात्रा अधिक थी। इसका कारण यह था, कि इस समय जापान विदेशों से मशीनरी, जहाज आदि अधिक परिमाण में नही खरीदता था। १८९५ से १९१३ तक जापान के निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक इंद्र गई, कारण यह कि इस समय जापान विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरी आदि के ऋय में तत्पर था। १९१४ में जब यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ, जापान में व्यावसायिक उन्नति यथेष्ठ परिमाण में हो चुकी थी । अब जापान को यह आव-श्यकता नहीं रही थी. कि वह अपनी मशीनरी, युद्ध सामग्री, जहाज आदि के लिये विदेशों पर निर्भर करे। ये सब वस्तुए अब जापान में ही तैयार होने लग गई थीं । महायद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों मे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, आदि पाश्चात्य देशों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे अपना तैयार माल एशिया के विभिन्न देशों में भेज सके। इन देशों के बाजार जापानी माल का स्वागत करने के लिये तैयार थे। जापान ने इस दशा से पूरा पूरा लाभ उठाया। बहुत बड़े परिमाण में जापान का तैयार माल भारत, बरमा, इन्डोचायना आदि देशों में बिकने लगा और इस कारण उसके निर्यात माल की मात्रा बहुत अधिक बढ गई। महायद्ध के कारण जापान के व्यावसायिक उत्कर्ष को बहुत सहायता मिली। यरोपियन माल अब विदेशों में बिकने के लिये नहीं जा सकता था, एशिया के बाजार कपडा, रेशम, मशीनरी आदि सब प्रकार के माल के लिये प्यासे हो रहे थे। जापान ने इस अवसर का अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिये उपयोग किया । महायद्ध की समाप्ति तक एशिया के विविध बाजारों पर जापान अपना प्रभत्व इतनी दढता से जमा चका था, कि यरोपियन देशों के लिये वहां उसका मुकाबला कर सकना सम्भव नहीं रहा था । १९२३ में जापान में भयंकर भकम्प आया। इस प्राकृतिक विपत्ति के कारण उसके व्यवसायों को भारी नुकसान पहुंचा। इससे उसके विदेशी व्यापार को भी धक्का लगा और कुछ समय के लिये एक बार फिर जापान के निर्यात माल की मात्रा आयात माल की अपेक्षा कम हो गई, क्योंकि भुकम्प से हुई क्षति की पूर्ति के लिये उसे विदेशों से बहुत बड़े परिमाण में माल मंगाने की आवश्यकता हई थी।

व्यावसायिक उन्नति के कारण घीरे घीरे जापान के विदेशी व्यापार के स्वरूप में भी अन्तर आना प्रारम्भ हुआ। उसके निर्यात माल में तैयार माल की और आयात माल में कच्चे माल की मात्रा निरन्तर बढ़ती गई।

व्यावसायिक उन्नति-१८९५ के बाद जापान की व्यावसायिक उन्नति कितनी तेजी के साथ हुई, इसे स्पष्ट करने के लिये उसके विदेशी व्यापार के अंक ही पर्याप्त हैं। पर इस सम्बन्ध में कितपय व्यवसायों का निदर्शन करना भी उपयोगी है। १९०५ में जापान के वस्त्र व्यावसाय में ७,१६,००० हाथ से चलनेवाली खड़िड्यों और १९,०४० मशीन से जलने वाली खड़िड्यों की सत्ता थी। १९१४ में मशीन की खड़्ड्यों की संख्या १९,०४० से बढ़कर १,२३,००० हो गई और हाथ से चलनेवाली खड़्ड्यों की संख्या ७,१६,००० से घटकर ४,००,००० रह गई। ९ साल के थोड़े से समय में मशीन की खिड्डयों की संख्या में छः गुना की वृद्धि हो गई। १९१४ के बाद यह वृद्धि और भी तेजी से हुई। १९३१ तक यह दशा आ गई थी, कि वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में जापान का स्थान संसार में तीसरे नम्बर पर था। जापान में तैयार हुआ सूत और कपड़ा भारत और चीन के बाजारों में बहुत बड़े परिमाण में बिकता था। हाथ की खिड्डयो द्वारा भी जापान में जो कपड़ा तैयार होता था, विदेशों में उसकी बहुत माग थी, कारण यह कि कला की दृष्टि से यह कपड़ा अत्यन्त उत्कृष्ट होता था।

सूती वस्त्र के समान रेशमी कपडे के व्यवसाय में भी जापान ने असाधारण उन्निति की थी। १९२८ में संसार भर में जितना रेशम तैयार होता था, उसका दो तिहाई जापान में तैयार होता था। इस समय जो माल जापान से बाहर विदेशों में जाता था, रेशम की मात्रा उसका ४० प्रतिशत थी। यह रेशम प्रधानतया अमेरिका जाता था। रेशम और सूती कपडे के अतिरिक्त ऊनी वस्त्र भी अच्छी बडी मात्रा में जापान में तैयार होते थे। १९३१ के बाद जापान के ऊन के व्यवसाय में विशेष रूप से उन्नित हुई।

जापान की व्यावसायिक उन्निति का अन्दाज एक अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। १९०५ में जापान में केवल ८३ जायन्ट स्टाक कम्पनियां विद्य-मान थी। इनमें कुल मिलाकर २०,००,००० येन पूजी लगी हुई थी। १९१४ में जापान की जायन्ट कम्पनियों की सख्या बढकर १९८ पहुंच गई थी और उनमें लगी हुई पूजी भी २०,००,००० से बढ़कर २,१०,००,००० तक पहुंच गई थी।

वस्त्र व्यवसाय के अतिरिक्त जहाज, दियासलाई, कागज, शराब, कृतिम खाद, लोहा आदि को तैयार करने के व्यवसाय भी इस काल में जापान में बहुत तेजी के साथ उन्नत हुए, और रेलवे के विस्तार से जापान की व्यावसायिक उन्नति में बहुत सहायता मिली। शुरू में रेलवे का व्यवसाय प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में था। १९०७ के बाद सरकार ने रेलवे को अपने स्वामित्व में लाना प्रारम्भ किया। रेलवे के समान जहाज का व्यवसाय भी जापान में बहुत उन्नित कर रहा था। १८९० तक समुद्र तट के साथ होने वाला सब व्यापार जापान के अपने जहाजों द्वारा होने लगा था। १८९० के बाद जापान में ऐसे जहाज भी बनने शुरू हुए, जो महासमुद्रों को पारकर विदेशों में माल को ले जाते थे। चीन और रूस के साथ हुए युद्धों के समय से जापान के जहाज व्यवसाय ने और अधिक उन्नति की। विशेषतया रूस के साथ हुए युद्ध के बाद (१९०५) जापान में अनेक ऐसी कम्पनियां स्थापित हुई, जिनके जहाज संसार के प्रायः सभी बन्दरगाहों में चंक्कर लगाने लगे। अब तक पूर्वी एशिया का सब व्यापारी माल प्रायः अंग्रेजी जहाजों

द्वारा ढोया जाता था । १९०५ के बाद माल ढोने के व्यवसाय पर जापान का प्रभुत्व निरन्तर बढ़ता गया । १९१४-१८ के महायुद्ध द्वारा जापान को अपने जहाजों की उन्नति का सूवर्णीय अवसर हाथ लगा । इस समय यरोप के जहाजों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था,कि वे एशियामें व्यापार के निमित्त आ जा सके। जर्मनी की पनडुब्बियों द्वारा ब्रिटेन और फांस के जहाज बड़ी संख्या मे डुबाये जा रहे थे। इस दशा से लाभ उठाकर जापान ने बड़ी तेजी के साथ नये जहाजों का निर्माण प्रारम्भ किया । मुसाफिरों को ले जानेवाले, माल ढोने वाले और युद्ध के काम आने वाले सब प्रकार के जहाज बहुत बड़ी संख्या में जापान मे बनाये जाने शरू हुए। १९२९ तक यह अवस्था आ गई थी, कि व्यापारिक जहाजों की दृष्टि से जापान का स्थान संसार में तीसरे नम्बर पर था। केवल सयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ही ऐसे देश थे, जो इस क्षेत्र में उससे आगे बढे हुए थे । अब जापान के जहाज न केवल अपने देश के माल को ढोने के लिये प्रयक्त होते थे, अपितु अन्य देशों के माल को भी ढोते थे । जापानी जहाजों के अफसर, इन्जीनियर आदि भी अब पूर्ण रूप से जापानी लोग होने लगे थे। कोई ऐसा भी समय था. जब जापानी जहाजों के अफसर विदेशी लोग हुआ करते थे, यह बात भी अब लोग भलने लग गये थे।

व्यावसायिक उन्नति के परिणाम-इसमें सन्देह नही, कि व्यावसायिक उन्नति द्वारा जापान के आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायता मिली। पर साथ ही इससे अनेक दूष्परिणाम भी उत्पन्न हुए। यूरोप में जब पहले पहल व्यावसायिक कान्ति हुई थी, तो वहां भी ये दुष्परिणाम उत्पन्न हुए थे। जापान मे व्यावसायिक कान्ति के परिणामों का अत्यन्त संक्षिप्त रूप में इस प्रकार निदर्शन किया जा सकता है-(१) इससे आर्थिक उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हुई। पहले के मुकाबले में माल अत्यधिक परिमाण में तैयार होने लगा। इसी से उसके विदेशी व्यापार में असा-धारण रूप से वृद्धि हुई। (२) गृह व्यवसायों का अन्त होकर विशालकाय कारखानो का प्रारम्भ हुआ। पूराने समय का जापानी कारीगर अपने घर पर रह कर आधिक उत्पादन करता था। घर पर ही उसका छोटा सा कारखाना होता था, जिसमें वह अपनी स्त्री, बच्चों तथा अन्य अन्तेवासियों (शागिदों) के साथ मिलकर आर्थिक उत्पत्ति करता था। उसके काम करने के कोई घंटे नियत नहीं होते थे। वह जब चाहता और जितने समय तक चाहता काम करता वा। पर व्यावसायिक क्रान्ति के कारण गृह व्यवसायों का स्थान वे फैक्टरियां व मिलें लेने लगीं, जिनमें श्रमी व कारीगर की अपेक्षा मशीनों का महत्व अधिक था। कारीगर अब स्वतन्त्र उत्पादक न रहकर भृति प्राप्त करनेवाला मजदूर बन गया।

(३) आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पंजीपितयों का महत्व बढ़ने लगा। (४) विशाल व्यावसायिक नगरों का विकास हुआ, जिनमें देहातों से हजारों पूरुष, स्त्री, व बच्चे मजदूरी प्राप्त करने के लिये एकत्र होने लगे। इन नगरों में मजदूरों के निवास की समुचित व्यवस्था नहीं थी। जिन मकानों में मजदूर लोग निवास के लिये विवश होते थे, वे मनुष्यों के रहने के लिये उपयक्त नहीं थे। (५) पारिवारिक जीवन पर व्यावसाधिक उन्नति ने बहुत बुरा असर डाला। मजदूरों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे शहर में परिवार के निवास योग्य स्थान को प्राप्त कर सकें। एक एक कोठरी में बहुत से मजदूर एक साथ निवास के लिये विवश होते थे । उनके लिये अपनी स्त्रियों व बच्चों को साथ रख सकना कठिन था । परिणाम यह हुआ, कि पारिवारिक जीवन का सुख व शान्ति नष्ट होने लगी। साथ ही आजीविका की तलाश में बहुत सी स्त्रियों व बच्चों ने भी कारखानों में मजदूरी करनी शुरू कर दी । मशीनों से चलने वाले कारखानों में काम करने के लिये शारीरिक बल व शिल्प नैपुण्य की विशेष आवश्यकता नहीं थीं। उनमें स्त्रियां व बच्चे भी सूगमता से काम कर सकते थे। पंजीपतियों को इन्हें मजदूरी पर रखना लाभदायक प्रतीत होता था, क्योंकि इनकी मजदूरी की दर कम होती थी। कारखानों में काम करने के कारण स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। (६) व्यावसायिक उन्नति के कारण जापान में एक नये श्रेणीभेद का विकास शुरू हुआ । मजदूरों में अपनी ्रथक सताव अपने अधिकारों की भावना उत्पन्न हुई और वे पूंजीपतियों से क्षुंघर्ष के लिये तत्पर होने लगे। (७) स्त्रियों की दशा पर व्यावसायिक कान्ति ने बहुत बुरा असर डाला। स्त्रियों की मजदूरी की दर कम थी, इसलिये पंजीपतियों ने कारखानों में काम करने के लिये स्त्रियों व लड़िकयों को बहत बड़ी संख्या में भरती किया। जापान के कारखानों में कूल मिलाकर जितने लोग मजदुरी करते थे, उनमें स्त्रियों की संख्या ६० प्रतिशत थी। वस्त्र व्यवसाय में तो स्त्री मजदूर और भी अधिक थे, उनकी संख्या ८० प्रतिशत के लग-भग थी । कारखानों में काम करने वाले बच्चों में भी लड़कियां ८० प्रतिशत थीं । इन लडिकयों को देहातों से भरती किया जाता था । मां बाप परिवार की गरीबी को दिष्ट में रखकर खुशी से लड़िकयों को शहरों के कारखानों में काम करने के लिये भेज देते थे। कारखानों की ओर से इन लड़कियों के रहने के लिये लम्बी लम्बी बैरके बनी होती थीं। इन्हें विश्राम करने के लिये एक-एक चटाई दे दी जाती थी, जिन पर लड़िकयां अपना बिस्तरा बिछाकर सो जाती थीं। उनके रहने की परिस्थितियां इतनी दयनीय थीं, कि उनके लिये अपना किसी भी प्रकार का विकास कर सकना सम्भव नहीं था। कारखानों में बारह घण्टे के लगभग मजदूरी करने के बाद ये इतना थक जाती थी, कि अपनी थकान को मिटाने के लिये शराब, जूआ या लेगिक सुख का आश्रय लेती थी। इसका परिणाम यह होता था, कि जापान की मजदूर स्त्रियों में नैतिक पतन बड़ी तेजी से हो रहा था। व्यावसायिक ऋन्ति ने जापान में जो अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न किये, उनमें स्त्रियों व सुकुमार बालिकाओं का नैतिक पतन सबसे अधिक बुरा था।

मजदूरों की दशा में सुधार का प्रयत्न—जापान में व्यावसायिक उन्नित इतनी अधिक तेजी के साथ हुई, कि वहा के राजनीतिक नेता व विचारक मजदूरों की दुर्दशा पर तुरन्त ध्यान नहीं दे सके। इज़लेंग्ड, फास आदि पाश्चात्य देशों में भी व्यावसायिक कान्ति ने इसी प्रकार के दुष्परिणाम उत्पन्न किये थे। वहा भी तीन चौथाई सदी के लगभग समय तक सरकारों का ध्यान मजदूरों की दुर्दशा के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ था। जब विविध सुधारकों के प्रयत्न से सरकारों ने ऐसे कानूनों का निर्माण शुरू किया, जिनका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा को सुधारना था, तो पूजीपतियों की ओर से उनका घोर विरोध हुआ। बहुत से विचारकों ने भी उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। इस दशा में यदि जापान में भी मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये कानून बनाने में समय लगा हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

इस सम्बन्ध मे जापान में सबसे पहले १९११ में कानून बनाया गया।
यह कानून उन कारखानों के लिये बनाया गया था, जिनमें कम से कम १५ मजदूर
काम करते थे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि बारह साल से कम
आयु की बालिकाए व बालक कारखानों में काम न कर सके, और स्त्रियों व १५
साल से कम आयु के बालकों के लिये काम करने का अधिकतम समय १२
घण्टे प्रति दिन हो। पर इन नियमों के अनेक अपवाद भी रखे गये थे। १९२३
और १९२९ में इस कानून में महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये। इस समय तक
राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर महासभा संसार के सब देशों में
मजदूरों की अवस्था का सुधार करने के लिये प्रयत्न करने में तत्पर हो गई थी।
इस महासभा की स्थापना १९१९ में हुई थी। १९२३ और १९२९ के कानूनों द्वारा
जापानी सरकार ने यह प्रयत्न किया था, कि जापान के कारखानों में काम करने
वाले मजदूरों की दशा उन नियमों के अधीन हो, जिनका प्रतिपादन अन्तर्राष्ट्रीय
मजदूर महासभा द्वारा किया गया था।

जापान के कारखानों में मजदूरों की जो दुर्दशा थी, उसके कारण उनमें असन्तोष का होना सर्वथा स्वामाविक था। इसीकिये वे अपने अधिकारों के

संघर्ष के लिये प्रयत्नशील थे। उन्नीसवी सदी का अन्त होने से पूर्व ही मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिये थे । १९०० के एक कानून के अनुसार मजदूरी को अपने संगठन बना सकने का अधिकार भी राज्य द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। पर इस कानून ने मजदूरो को यह अधिकार नही दिया था, कि ुवे अपने संगठनों का उपयोग हडताल आदि के लिये कर सके। १९०० के कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि यदि कोई मजदूर स्वयं हडताल मे शामिल होगा या दूसरे मजदूरों को हडताल करने के लिये उकसायेगा, तो उसे एक मास से छः मास तक जेल की सजा दी जा सकेगी । इस व्यवस्था का परिणाम यह था, कि मजदूर लोग अपने सगठनों का उपयोग अपने अधिकारों के संघर्ष के लिये नही कर सकते थे। पर इससे जापान के मजदूरों में पजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रवित्त रुकी नहीं। १९१२ में वहा मजदूर सघ (फिडरेशन आफ लेबर) का सगठन हुआ। १९२० तक इस मंघ के सदस्यों की संख्या ५०,००० तक पहुंच गई थी। जापान के मजदूर आन्दोलन के प्रधान नेता श्री. बन्जी सूजुकी थे। उनके प्रयत्न का यह परिणाम हुआ, कि १९१९ में मजदूरों के संगठनों के सम्बन्ध में जो ऐसे कानुन थे, जिनके कारण वे अपने अधिकारों के लिये स्वतंत्र रूप से संघर्ष नहीं कर सकते थे, उन्हे रह कर दिया गया । अब मे जापान के मजदूर अपनी मजदूरी को बढवाने व कारखानों मे काम करने की परिस्थितियों को उन्नत कराने के उद्देश्य से हड़नाल के उपाय का आश्रय लेने लगे। १९१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार में सर्वत्र कीमतों मे असाधारण रूप से वृद्धि हुई थी। कीमतों के बढ़ जाने से मजदूरों को भारी संकट का सामना करना पड रहा था। वे अपना गुजारा तभी कर सकते थे, जब कि उनको अधिक मजदूरी मिले । इसी लिये उन्होंने हड़ताल के उपाय का आश्रय लेकर मजदूरी में वृद्धि कराने के लिये संघर्ष शुरू किया । १९३१ में जब एक बार फिर जापानी सरकार साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवृत्त हुई, तो देश में इससे बहुत सन्तोष हुआ। कारण यह था, कि जापान के पुजीपति और मजदूर दोनों ही यह आशा करते थे, कि इससे उनकी आर्थिक समस्या हल हो सकेगी।

कृषि की उम्नति—जिस प्रकार १८९५ के बाद जापान व्यावसायिक क्षेत्र में उन्निति के लिये तत्पर था, वैसे ही वहा कृषि में भी उन्निति हो रही थी। जापान की सर्वप्रधान पैदाबार चावल है। गेहू और जौ की पैदाबार वहा चावल की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। १९१९ में ३१,०४,६११ चो (एक चो चढाई एकड के लगभग) जमीन चावल की खेती के लिये प्रयुक्त होती थी। इसके मुकाबले में गेहूं और जौ की खेती के लिये केवल १७,२९,१४८ चो जमीन प्रयोग में लाई जाती थी।

जापान के लोग अपने भोजन के लिये चावल का बहुत अधिक प्रयोग करते है। इसीलिये वहा चावल की पैदावार को बहुत महत्त्व दिया जाता है। जापान की आबादी में निरन्तर विद्व होने के कारण वहां के लोग इस बात के लिये प्रयत्नशील थ. कि वे अपने खेतों में अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न करे। साथ ही उनका यह भी प्रयत्न था, कि जो जमीने परती पड़ी हुई है, उन्हें भी खेती के योग्य बनाया जाय। १९०५ में जापान में कुल मिलाकर ५३, ८२, ३७८ चो जमीन खेती के काम में आती थी। १९३४ में कृषि के काम में लाये जानेवाली भिम का क्षेत्रफल बढकर ६०,३७, ६४५ चो कर दिया गया था । इस प्रकार २९ साल के अरसे में सात लाख चो (साढ सतरह लाखं एकड के लगभग) नई जमीन खेती के लिये तैयार कर ली गई थी। नई जमीन को खेती के लिये प्रयुक्त करने के साथ साथ जमीन की पैदावार को बढाने पर जापानी लोग बहत ध्यान दे रहे थे। १८८२ मे जापान में कुल मिलाकर १,०६,९२,००० कोक ( एक कोक=पाच बशल के लगभग) चावल पैदा होता था। १९२८ मे वहा चावल की पैदावार १,०६, ९२,००० कोक से बढकर ६,०३, ०३,००० कोक हो गई थी। आर्धा सदी से भी कम समय में जापानी लोगों ने अपनी चावल की पैदावार को छः गना के लगभग बढा लिया था। इस वृद्धि का एक कारण यह था, कि इस काल में बहत सी नई जमीन खेती के लिये प्रयोग में लाई गई थी। पर यदि प्रति एकड या प्रति चो पैदावार को देखा जाय, तो यह ज्ञात होगा कि अब जापान में प्रति एकड ७५ फी-सदी पैदावार बढ गई थी। यह ठीक है, कि इस काल में जापान की आबादी में भी बहुत वृद्धि हुई। पर आबादी की वृद्धि के साथ साथ चावल की पैदावार में भी आश्चर्यजनक वृद्धि करके जापान ने अपनी अनाज सम्बन्धी समस्या को हल करने में अच्छी सफलता प्राप्त की । अनाज की पैदावार को बढाने के लिये जापान में नये किसम के कृतिम खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया गया, अच्छे बीज प्रयुक्त किये गये, बाढों से खेतों को नकमान न पहुंच सके, इसका इन्तजाम किया गया और किसानों को खेती की नई पद्धति की शिक्षा दी गई। जापानी सरकार का खेती की उन्नति पर इतना अधिक ध्यान था, कि जहां एक तरफ उसने कृषि की उच्च शिक्षा के लिये पथक कालिजों की स्थापना की, वहा साथ ही देहात के स्कुलों में कृषि की प्रारम्भिक शिक्षाको भी शामिल किया। सरकार ने किसानों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया, कि वे अपने खेतों में कृषि सम्बन्धी नये नये परीक्षण करें और सरकारी संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में जो परीक्षण किये जा रहे हैं, उनसे लाभ उठावें। साथ ही सरकार ने किसानों को प्रेरित किया, कि वे खेती के साथ साथ व्यवसायों को भी अपनावें। रेशम तैयार करने

का व्यवसाय जापान में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार ने यत्न किया, कि किसान शहतूत के पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में लगावें, उन पर रेशमी कीडो को पालें और रेशम को बाजार में बेचने के लिये लावें। फल और शाक शब्जी की खेती पर भी सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया । इन सब बातो का यह परिणाम हुआ, कि जापान के किसान पहले के मुकाबले में अधिक समृद्ध हो गये और खेतों के छोटे होने पर भी उनके लिये अपना निर्वाह कर सकना अधिक कठिन नहीं रहा । चाबल, गेह, जौ व अन्य अनाज के अतिरिक्त जापान में कुछ और चीजो की भी खेती की जाती थी। इनमें चाय की खेती पर विशेष रूप से ध्यान देने की आव-स्यकता है। १९३१ मे ३८,१०९ चो जमीन चाय के बगीचो के लिये प्रयोग में आ रही थी। १९१९ में जापान मे चाय की कुल पैदावार ३,४०,००,००० येन की कीमत की थी। इसमें से १,८५,००,००० येन की कीमत की चाय अन्य देशों में विकने के लिये जाती थी। इसी प्रकार देहात के बहत से किसान शहसूत के पेडो को बोने व रेशम के कीड़ों को पालने में लगे हुए थे। जापान मे कूल मिला कर १७,००,००,००० येन की कीमत का रेशम तैयार होता था। बीस लाख के लगभग परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन रेशम का उत्पादन ही था। सर्वसाधारण किसान जो अनाज या चाय की खेती में लगे होते थे, उनकी स्त्रिया व लडिकिया रेशम के कीडे पालने में अपना समय लगाती थी। शरू में विदेशी बाजारों में चीन के रेशम की माग अधिक थी और इसीलिये चीन संसार में सबसे अधिक रेशम उत्पन्न करता था। पर १९१० तक यह दशा आ गई थी, कि जापान चीन की अपेक्षा अधिक रेशम तैयार करने लगा था। यरोप में फास और इटली रेशम की उत्पत्ति के प्रधान केन्द्र थे। पर इटली जितना रेशम तैयार करता था, जापान के रेशम की मात्रा उसके तिग्ने से भी अधिक थी। फास की अपेक्षा भी जापान बहुत अधिक परिमाण में रेशम तैयार करता था। कच्चे रेशम को सूत व वस्त्र के रूप में परिणत करने के लिये बहुत से कारखानो का भी जापान मे विकास हो रहा था।

मस्य व्यवसाय—जापान के आधिक जीवन मे मत्स्य-व्यवसाय का भी महत्त्व-पूर्ण स्थान था। १५,००,००० के लगभग लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते थे। जापान के अन्तर्गत बहुत से छोटे वडे द्वीप है, इनके चारों ओर के समुद्र में मछलियां बड़ी संख्या में विद्यमान है। जापानी मिछियारे जहां अपने समुद्रतट से मछली पकड़ते थे, वहा साथ ही महासमुद्र में दूर-दूर तक जाकर भी वे मछली पकड़ने का उद्योग करते थे। सरकार का इस व्यवसाय के विकास पर भी समुचित ध्यान था। इसीलिये उसने साइबीरिया के समुद्रतट पर मछली पकडने का अधिकार रूस से प्राप्त किया था।

बनसंस्था में वृद्धि—जापान ने आर्थिक जीवन की समस्याओं की स्पष्ट करते हुए वहां की जनसंस्था की वृद्धि पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। जापान में जनसंस्था किस प्रकार निरन्तर बढ रही थी, इसे निम्नलिखित अको द्वारा भली-भांति स्पष्ट किया जा सकता है—

| १८६७  | २,६०,००,००० |
|-------|-------------|
| १८७२— | ३,५०,००,००० |
| १८९४— | 8,80,00,000 |
| १९१३  | ५,३०,००,००० |
| 9970- | ५,६०,००,००० |
| 9930- | ٤,९0,00,000 |

१८६० से १९३० तक लगभग साठ सालों में जापान की जनसंख्या में ढाई गुना से भी अधिक बुद्धि हुई थी । उन्नीसवी सदी के मध्य तक, जब कि ससाप्र में ज्ञान विज्ञान का भलीभाति विकास नही हुआ था, दूभिक्ष, महामारियां व इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक विपत्तिया जनसंख्या को अधिक नही बढने देती थी। पर स्वास्थ्यरक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी नये ज्ञान के कारण मनुष्य रोग पर बहुत कुछ विजय पा चुका था । इस कारण यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि विविध देशों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जाय । ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि सभी देशों में इस समय मनुष्य संख्या इसी ढंग से निरन्तर बढ़ रही थीं। बढ़ती हुई आबादी के लिये यह आवश्यक था, कि देश में अधिक खाद्य सामग्री उत्पन्न हो और लोगों को आजीबिका प्राप्त करने के लिये नये साधन उपलब्ध हो । विविध देश अपनी जनसंख्या की समस्या को हर करने के रिये निम्नरिखित उपायों का अवलम्बन कर रहे थे-(१) नई जमीनों को खेती के लिये उपयोग में लाना और जमीन से अधिक पैदाबार का प्रयत्न करना। (२) व्यावसायिक उन्नति द्वारा अपने तैयार माल को दूसरे देशों में बेचना और वहां से कच्चे माल व अनाज को खरीदना ।(३) संसार के जिन प्रदेशों में आबादी कम थी, वहां जाकर अपने उपनिवेश बसाना। (४) पिछडे हुए देशों को अपनी अधीनता में लाकर उन्हें अपने साम्राज्य के अन्तर्गत करना, ताकि शासक, अध्यापक, इञ्जीनियर आदि के रूप में वहा कार्य प्राप्त किया जा सके और पिछड़े हुए देशों का आर्थिक विकास करके स्वयं धन उपार्जन कर सकना सम्भव हो। जापान ने भी अपनी जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिये इन सब उपायों का अवलम्बन किया।

खेती और व्यवसाय की उन्नति के लिये जो प्रयत्न उसने किया. उसका उल्लेख हम अभी कर चके हैं। बहुत से जापानी लोग इस समय अन्य देशों में जाकर आबाद होने शुरू हुए। १९२० में विविध जापानी लोग जिस प्रकार अन्य देशों में जाकर बसे हुए थे, उसे समझने के लिये निम्नलिखित अंक पर्याप्त होंगे-चीन मे ३,५०,००० ; सिगापूर, मलाया, जावा, सुमात्रा और फिलिप्पीन में १८,०००; हवाई द्वीप में १,००,०००; संयक्त राज्य अमेरिका में १,१०,०००; कनाडा मे १४,०००: दक्षिणी अमेरिका में ४३,०००; और आस्ट्रेलिया व समीपवर्ती द्वीपों मे १२०००। जापानी लोग जो इतनी संख्या मे अन्य देशों मे जाकर आबाद होने के लिये प्रवत्त हए, उसका प्रधान कारण आर्थिक ही था। अमेरिका और आस्ट्रेलिया के श्वेताङ्ग लोग यह नहीं चाहते थे, कि एशिया के लोग उनके प्रदेशों मे आकर बसें । इसलिये उन्होंने उनके खिलाफ अनेक कानुनो का निर्माण किया। जापानी लोगों के लिये भी इन कानुनों के कारण यह सम्भव नही रहा, कि वे अमेरिका आदि में जाकर बस सकें। इस दशा मे जापान के सम्मख केवल यह मार्ग शेष रह गया, कि वह ब्रिटेन, फ्रांस आदि के समान अपना साम्राज्य बनाये, ताकि वहा अपने तैयार माल को बेचकर अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को हल कर सके।

## (३) शिक्षा का प्रसार

जापान जिस प्रकार अपनी सवँतोमुखी उन्नति के लिये प्रयत्नशील था, उसके लिये यह आवश्यक था, कि वह शिक्षा के प्रसार पर भी विशेष रूप से ध्यान दे। १८९५ से पूर्व जापान ने शिक्षा प्रसार के लिये जो उद्योग किये, उन पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हें। जापान में वािषत प्रारम्भिक शिक्षा की पद्धित पहले ही जारी की जा चुकी थी। १९०८ में यह कानून बना, कि प्रत्येक बालक व बािलका के लिये छः साल तक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो। इस कानून के कारण १९२२ तक यह दशा आ गई थी, कि जापान में एक भी बालक व बािलका ऐसी नहीं रह गई थी, जिसकी स्कूल जाने की आयु हो और जिसे स्कूल में शिक्षा न मिल रही हो। इस दिट से जापान यूरोप व अमेरिका के किसी भी प्रगतिशील देश के मुकाबले में पीछे नहीं रहा था। सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह देश के सब बच्चों की शिक्षा का समुचित रूप से प्रबन्ध कर सके। इसके लिये बहुत से नये स्कूलों की स्थापना आवश्यक थी। साथ ही इन स्कूलों के लिये सुयोग्य अध्यापकों का भी प्रबन्ध किया जाना था। स्कूलों का खर्च चलाने के लिये रुपया भी कम नहीं चाहिए था। यद्यपि अत्यन्त गरीब लोगों के अतिरिक्त अन्य सबसे

पढाई की फीस ली जाती थी, पर यह फीस इतनी नही होती थी, कि इससे स्कूलों का खर्च चल सके। यही कारण है, कि १९२९ में जापानी सरकार को शिक्षा प्रसार के कार्य पर १,५०,००,००,००० येन खर्च करना पड़ रह था। इतनी भारी रकम प्रतिवर्ष शिक्षा प्रसार के लिये खर्च करना इस बात का पुष्ट प्रमाण है, कि जापान की सरकार शिक्षा को कितना अधिक महत्त्व देती थी। प्रारम्भिक शिक्षा के छः वर्षों में जापानी भाषा के अतिरिक्त गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और इष्ट्रांश की पढ़ाई होती थी। इनके अतिरिक्त कृषि, व्यापार और इष्ट्रांलिश भाषा का भी प्रारम्भिक ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को प्रारम्भिक शिक्षा के छः वर्षों में करा दिया जाता था।

साक्षरता और विद्या के इस प्रचार के कारण जापान की उन्नित में बहुत अधिक सहायता मिली। यह सम्भव नहीं था, कि प्रारम्भिक शिक्षा को समाप्त कर चुक्तने पर प्रत्येक विद्यार्थी हाईस्कूल व कालिज में प्रविष्ट होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसका कारण यह था, कि इस समय जापान में उच्च शिक्षा की संस्थाओं की बहुत कमी थी। सरकार प्रधानतया प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान देरहीं थी। पर सरकारी सहायता से बहुत से हाईस्कूल व कालिज भी इस समय जापान में स्थापित किये गये। इनमें ऐसी सस्थाएं अधिक थी, जो व्यापार, व्यवसाय, शिल्प व कृषि की शिक्षा देती थी। जापानी लोग भलीभांति अनुभव करते थे, कि देश का हित व कल्याण इस बात में है, कि विद्यार्थी लोग जीवन संघर्ष में पडकर आर्थिक दृष्टि से सफल हों और देश की व्यावसायिक व आर्थिक उन्नित में सहायक हों।

जापान के शिक्षणालयों मे पढाई के साथ-साथ चरित्र निर्माण और देशभिक्त पर बहुत जोर दिया जाता था। प्रत्येक जापानी विद्यार्थी बड़ा होकर एक उत्तम नागरिक बने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन करे, यह भावना विद्यार्थियों में कूट कूट कर भर दी जाती थी। सम्राट् के प्रति भिक्त, देश के प्रति प्रेम, अपने देश की परम्पराओं व रीति रिवाजों के प्रति निष्ठा और बडों की आज्ञाओं का पालन—ये बातें थी, जिनकी शिक्षा साधारण पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक, जापानी विद्यार्थी भलीभांति प्राप्त कर लेता था।

स्त्री शिक्षा—जापान की सरकार जहां शिक्षा के प्रसार पर ध्यान दे रही थी, वहां स्त्री शिक्षा के लिये भी उसने बहुत प्रयत्न किया । उन्नीसवी सदी तक जापान में यह माना जाता था, कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर हैं, और उन्हें इस ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिये, जिससे वे अपते गृहस्थ जीवन का सुचारु रूप से संचालन कर सकें। पर बीसवीं सदी में इस विचार में परिवर्तन आना शुरू हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा जहां बालकों के लिये आवश्यक व बाधित थी, वहां बालिकाओं के लिये भी यह खरूरी था, कि वे बाधित रूप से स्कूलों में मरती हो। प्रारम्भिक शिक्कणालयों में बालक वालिकाएं एक साथ शिक्षा प्राप्त करती थी। मेइजी सम्राट् की सकित
की पुनः स्थापना के कुछ साल बाद ही १८७१ मे पाच जापानी युवतियों को इस
उद्देश्य से बिदेश भेजा गया था, कि वे वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने देश मे
स्त्री शिक्षा के प्रसार में दिल्खरूपी लें। ईसाई मिशनरियो द्वारा स्थापित सस्थाओ
में भी बाल्किशओं की उच्च शिक्षा का समुचित प्रबन्ध था। बीसवी सदी के
शुरू होने के बाद सरकार की और से स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया
गया और बहुत से नये हाई स्कूल व काल्जि स्त्रियों की शिक्षा के लिये स्थापित
किये गये। अनेक ऐसे शिक्षणालय भी स्त्रियों के लिये खोले गये, जिनमें उन्हें अध्यापिका का कार्य करने के लिये तैयार किया जाता था। इन ट्रेनिंग कालिजो की
बावश्यकता इसलिये खिक थी, क रेंकि प्रारम्भिक शिक्षणालयों में अध्यापन का
कार्य मुख्यतया अध्यापिकाओं के सुपुर्द किया गया था। १९०१ मे जापानी महिस्ला
विश्वविद्यालय की भी स्थापना कर दी गई थी, जिसमे स्त्रियों को उच्चतम शिक्षा
प्राप्त करने का अवसर मिलता था।

स्त्री शिक्षा के प्रसार का यह परिणाम हुआ, कि बहुत सी स्त्रियों ने अध्यापिका, चिकित्सक, पत्रकार, वकील आदि के रूप में स्वतन्त्रता के साथ अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ किया। अब उनका कार्यक्षेत्र केवल घर तक ही सीमित नहीं रह एया। जो बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये हाईस्कूलों व कालिओं में प्रविष्ट होती थी, उनका विवाह किशोरावस्था में सम्भव नहीं होता था। शिक्षा के कारण स्त्रियों के गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की आयु भी निरन्तर बडी होती जाती थी, और इससे जापानी स्त्रियों का सारा जीवन केवल पत्नी बनकर पति व वस्य कुटुम्बियों की सेवा में ही ब्यतीत नहीं हो जाता था। उनमें स्वतन्त्रता और आत्मिनर्भरता की भावना निरन्तर प्रबल होती जाती थी।

षत्र पत्रिकाएं—शिक्षा के प्रसार का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि जापान में पत्र पतिकाओं की असाधारण रूप से उन्नति हो। रिक्शा खीचने वाले कुली तक जापान में अपना अखबार खरीदते थे, और उसे पढ़कर देश विदेश के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करते थे। जापान का पहला दैनिक पत्र १८७२ में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। १९३० तक दैनिक पत्रों की लोकप्रियता इस हह तक बढ़ गई थी, कि प्रसिद्ध क्यावसायिक नगर ओसाका से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक अखबारों की दस लाख से भी अधिक प्रतियां प्रतिदिन प्रकाशित होतीं थी। तोक्यों से निकलने वाले दो प्रमुख दैनिक पत्रों की साढ़े छः लाख से अधिक प्रतियां प्रतिदिन छमती थी। इन चार अत्यन्त लोकप्रिय पत्रों के अतिरिक्त एक हुजार से अधिक

अन्य दैनिक पत्र जापान के विविध नगरों से प्रकाशित होने लगे थे। साढ़े छः करोड़ के लगभग जनसंख्या के देश में एक हजार से भी अधिक दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशित होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि जापान में जनता को देश विदेश में होनेवाली घटनाओं में अत्यधिक दिलचस्पी थी। लोकमत के निर्माण में इन पत्रों का बड़ा हाथ था। जापान के समाचार पत्र स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करते थे। प्रेस सम्बन्धी जो कानून वहा विद्यमान था, जससे समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता था, जब वे कोई ऐसा लेख प्रकाशित करे, जो देश में शान्ति व व्यवस्था स्थापित रखने में बाधक हो। सम्राट् के प्रति भक्ति के विरोध में या समाजवाद (कम्य्निज्य) के प्रचार के लिये यदि कोई लेख समाचारपत्रों में छपते थे, तो सरकार उन्हें नहीं सह सकती थी। पर इन दो बातों के अतिरिक्त अन्य मामलों में समाचारपत्र के संचालकों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी।

दैनिक समाचारपत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, त्रैमासिक व मासिकपत्र भी आपान में बहुत बडी सख्या में प्रकाशित होते थे। जापानी भाषा में प्रकाशित होनेवाली पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में भी अनेक पत्र पत्रिकाएं जापान में प्रकाशित होती थी। जापान के दैनिक पत्रों में सबसे प्रमुख स्थान अशाई शिम्बून और मैनिशी शिम्बून का है, जो ओसाका से प्रकाशित होते हैं, और जिनमें से प्रत्येक की दस लाख से भी अधिक प्रतिया १९३१ तक प्रतिदिन प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी।

साहित्य—यहा हमारे लिये यह सम्भव नही है, कि जापान के विशाल साहित्य के सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षिप्त रूप से भी उल्लेख कर सकें। पर कुछ बातों का निर्देश करना इस इतिहास के लिये अवश्य उपयोगी होगा। आधुनिक युन के प्रारम्भ से पूर्व जापान के साहित्य पर चीन का प्रभाव बहुत अधिक था। बौद्ध धर्म का जापान मे प्रवेश चीन द्वारा ही हुआ था, अतः यह स्वाभाविक था, कि जापान के धार्मिक साहित्य पर चीन का प्रभाव हो। उन्नीसवी सदी के उत्तरार्द्ध में जब पाश्चात्य देशों के साथ जापान का सम्पकं हुआ और उसने आधुनिक ज्ञान विज्ञान को अपनाना शुरू किया। अनेक पाश्चात्य ग्रन्थों का जापानी भाषा में अनुवाद हुआ और हजारों की संख्या में जापानी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका और यूरोप जाने लगे। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि जापानी साहित्य पर भी पाश्चात्य देशों का असर पड़े। यही कारण है, कि इस काल के जापानी साहित्य पर अंग्रेजी, फेड्च और कसी लेखकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगे स्वर

होता है। उन्नीसवी सदी के अन्तिम भाग में शोयो, कोयो और रोहान नामक तीन प्रसिद्ध साहित्यिक जापान में हुए, जिनको संसार के सर्वोत्कृष्ट साहित्यिकों में गिना जा सकता है। इनमें से शोयो साहित्य के उस सम्प्रदाय का प्रतिनिधि था, जिसे 'रोमान्टिक' कहते है। कोयो की कृतियों की विशेषता यह थी, कि वह प्रतिपाद्य विषय की 'वास्तविकता' (रीयलिज्म) को बहुत महत्त्व देता था। समाज के विभिन्न चिरतों का यथार्थ रूप से चित्र निरूपण करने में उसने असाधारण सफलता प्राप्त की थी। रोहान साहित्य के उस सम्प्रदाय का प्रवर्तक था, जिसे आइ-डियलिस्ट (आदर्शवादी) कहा जाता है। उन्नीसवी सदी के अन्त तक जापान के साहित्यमें रोमान्टिक सम्प्रदायका प्रभुत्त्व रहा। पर १९०० के बाद यथार्थवादका जोर बढना शुरू हुआ और फांस आदि पाश्चात्य देशों के यथार्थवादी साहित्यिकों के समान जापान के साहित्यक भी यथार्थवाद का अनुसरण करने लगे। यथार्थवाद के नाम पर कतिपय जापानी लेखकों ने अपने ग्रन्थों में अश्लीलता को ले आने में भी संकोच नहीं किया।

उपन्यास, नाटक, काव्य सभी क्षेत्रों में इस समय जापान ने असाधारण उन्निति की । पुराने समय में जापान की किवता पर राजदरबार का प्रभाव बहुत अधिक था । सम्राट् व सामन्त राजाओं का आश्रय प्राप्त कर अनेक किव ऐसी किवताओं की रचना में प्रवृत्त होते थे, जो राजदरबारों के सम्पन्न लोगों की रुचि के अनुकूल होती थी । पर आधुनिक युग में ऐसे काव्यों का विकास प्रारम्भ हुआ, जिनमें जनसाधारण की रुचि को अधिक महत्त्व दिया जाता था । नाटक के क्षेत्र में भी इस समय बहुत उन्निति हुई । नृत्य और संगीत प्रधान नाटकों का स्थान ऐसे नाटक लेने लगे, जिनमें सब प्रकार के भावों व रसों की अभिव्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता था । शेक्सिपियर आदि पाश्चात्य साहित्यिकों के नाटकों का जापानी भाषा में अनुवाद होने के कारण जापान के अनेक साहित्यिकों ने भी यूरोपियन ढंग के नाटक लिखने शुरू किये और जब रंग मंच पर उनका अभिनय प्रारम्भ हुआ, तो नाटक की कला में परिवर्तन आना अवश्यम्भावी था ।

साहित्यिक पुस्तकों के अतिरिक्त विज्ञान, दर्शन, कला आदि पर भी सब प्रकार के ग्रन्थ इस समय जापानी भाषा में प्रकाशित हुए। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, सैनिक विद्या, रसायन, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्साशास्त्र आदि कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा, जिस पर जापान में प्रामाणिक साहित्य की रचना न हुई हो। विश्वविद्यालयों में उच्च से उच्च शिक्षा जापानी भाषा में दी जाने लगी, और बहुत से चीनी विद्यार्थी भी अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिये जापान आने लगे। पाश्चात्य देशों के समान जापान भी वैज्ञानिक खोज मे

तत्पर हुआ, और उसके वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसंघान संसार में सर्वत्र मान्य होने लगे ।

### (४) सामाजिक उन्नति

पारिवारिक दशा-चीन के समान जापान में भी सामाजिक संगठन का आधार परिवार होता था। परिवार या कुल के विविध व्यक्ति एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध अनभव करते थे और अपने कुलवृद्ध के शासन में रहते थे। पित-पूजा जापान में भी प्रचलित थी । प्रत्येक परिवार यह अपना पवित्र कर्तव्य समझता था, कि अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का अनुसरण कर अपने पितरों की पूजा करे। आधनिक यग के सूत्रपात के साथ यह स्वाभाविक था, कि परिवार के संगठन में शिथिलता आवे। व्यावसायिक उन्नति के कारण शहरों में मजदूरों की माग में बहुत विद्ध हो रही थी। आजीविका प्राप्त करने की लालच से जो बहुत से लोग इस समय अपने कूल कमानगत घर को छोड़कर शहरों में या सुदूर विदेशों में जाने के लिये विवश हो रहे थे, उनके लिये यह संभव नहीं था, कि वे अपने कूल के साथ सम्पर्क रख सकें या परिवार की प्राचीन समाधियों की पूजा कर सके। जो लोग घर छोड़कर नये प्रदेश में बस जाते थे, वे अपना नया घर बनाते थे और कूल-वृद्ध का शासन उन पर नही रह पाता था । बीसवी सदी में यह प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ गई थी और जापान की जनता कुल या विरादरी की परम्परागत मर्यादा से बहुत कुछ स्वतन्त्र होने लग गई थी। निःसन्देह, जापान के सामाजिक जीवन में यह महंत्वपूर्ण परिवर्तन था।

पुराने समय में युवक व युवितयों के वैवाहिक सम्बन्ध का निश्चय उनके माता पिता या कुलवृद्ध लोग किया करते थे। पर शिक्षा के विस्तार के कारण अब युवक व युवितयों में यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ रही थी, िक वे स्वयं अपने जीवन साथी को चुने। शिक्षित जापानियों में यह तो आवश्यक सा हो गया था, िक विवाह सम्बन्ध के तय होने से पूर्व वे एक बार अपने जीवन साथी से भेट कर ले और उसके सम्बन्ध में अपना मत स्थिर कर लें। पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो विवाह से पूर्व अपने होने वाले पित या पत्नी से घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लेने की आवश्यकता समझते थे। बड़ी उमर में विवाह होने के कारण अब कुल वृद्धों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, िक वे विवाह के मामले में अपनी सन्तान की सम्मित की उपेक्षा कर सकें।

स्त्रियों की स्थिति—शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रिया घर के कार्यक्षेत्र से निकलकर स्वयं आर्थिक उपार्जन के लिये प्रवृत्त होने लगी थी, इस बात को पहले स्पष्ट किया जा चुका है। जापान की सुशिक्षित महिलाएं पुरुषों के समान ही जीवन संघर्ष में तत्पर रहती थी और किसी भी प्रकार अपने को उनसे हीन नहीं समझती थी। गरीब कुलों ी स्त्रिया भी आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर कारखानों में काम करने के लिये जाती थी। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कारखानों में उनकी संख्या पुरुष मजदूरों के मुकाबले में अधिक होती थी। जापान में परदे का रिवाज नहीं था। स्त्रियां न केवल घर को संभालती थी, अपितु आर्थिक उत्पत्ति में भी पुरुषों का हाथ बटाती थीं।

इस प्रसंग में यह भी आवश्यक है, कि हम जापान की स्त्रियों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करें, जिन्हें नैतिक दृष्टि से आदर्श नहीं माना जा सकता । कारखानों में कार्य करनेवाली गरीब स्त्रियां व बालिकाएं अपने चरित्र को ठीक नही रख पाती थी, इसका निर्देश हम ऊपर कर चके है। इसके साथ ही यह भी बता देना आवश्यक है, कि जापान में वेश्यावत्ति का बहुत जोर था। गरीब घरों की बहुत सी स्त्रियां वेश्यावृत्ति द्वारा अपना व अपने परिवार का पालन करने के लिये विवश होती थी । वेश्यावत्ति को अन्य अनेक पेशों के समान एक पेशा माना जाता था । सरकार इस पेशे को कानून से रोकने की आवश्यकता नहीं समझती थी। जापान में यह भी प्रथा थी. कि वेश्यावत्ति करने वाली स्त्रियों को सरकार की ओर से लाइ-सेन्सं दिया जाय, और उनके स्वास्थ्य का बाकायदा निरीक्षण होता रहे । १९२० के लगभग इस प्रकार लाइसेन्स प्राप्त करके वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों की संख्या पचास हजार से कम नहीं थी। ये स्त्रियां वेश्यावृत्ति को पसन्द करती हों, यह बात नहीं थी। बहुसंख्यक स्त्रिया इस पेशे को घुणा की दृष्टि से देखती थीं। पर दिक्कंत यह थी, कि वेश्यावत्ति करनेवाली स्त्रियां इस पेशे को करने के लिये सर्वथा विवश होती थीं। गरीबी से परेशान होकर बहुत से माता पिता अपनी लडिकयों को चकलों में भेज देते थे। इसके लिये चकले का मालिक उन्हें कुछ सौ येन प्रदान कर देता था। यह रकम इनके नाम लिख ली जाती थी। साथ ही वस्त्र, आभूषण व ऋंगार का सामान आदि के लिये चकले का मालिक जो रकम वेश्यावृत्ति करने बाली स्त्री के लिये खर्च करता था, वह भी उसके नाम लिख लेता था। इस प्रकार प्रस्थेक वेश्या ऋण के बोझ से दबी रहती थी। जब तक वह अपनी कमाई से इस रकम को अदा न कर दे, वह छटकारा नहीं पा सकती थी। इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि वेश्यावृत्ति करनेवाली स्त्रियां प्रायः समाज के सबसे गरीब और सबसे हीन वर्ग की होती थी। जापान में एक ऐसा वर्ग था, जिसे अछत समझा जाता था । इस वर्ग को वहां एता कहते थे । इनकी प्रायः वही स्थिति होती थीं, जो भारत में अख़्त जातियों की है। ये सहर या गांव से बाहर पथक बस्ती में

निवास करते थे और इनके लिये अपना निर्वाह करना भी कठिन होता था। इस दशा में यदि ये अपनी लड़िकयों को चकले में भेजकर अपनी आर्थिक समस्या को हल करने का प्रयत्न करें, तो इसे सर्वथा अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। यहां यह लिख देना भी आवश्यक हैं, कि उन्नीसवी सदी में पाश्चात्य संसार के बहुसंख्यक देशों में भी वेश्यावृत्ति को कानून द्वारा अभिमत माना जाता था और वहां के चकलों में भी वेश्यावृत्ति की वहीं दशा थी, जो जापान में थी।

चकलों में काम करनेवाली वेश्याओं के अतिरिक्त जापान में स्त्रियों का एक अन्य वर्ग था, जो होटलों, नाचघरों व चाय की दूकानों में काम करके अपना निर्वाह करता था। इनकी स्थिति वेश्याओं की अपेक्षा ऊची होती थी। साथ ही अनेक युवित्या गैशा रूप से जनता का मनोरजन करने का पेशा करती थी। गैशा वृत्ति के लिये बालिकाओं को बाकायदा शिक्षा दी जाती थी। गैशा का कार्य वेश्या से बहुत भिन्न है। वे रुपये के लिये अपने शरीर को नहीं बेचती, वे लोगों का मनोरंजन करके धन पैदा करती है।

ज्यों ज्यो जापान में आर्थिक उन्नति होती गई, वेश्या वृत्ति भी वहा कम होती गई। इस पेशे का मुख्य आधार आर्थिक था। जब जापान की स्त्रियों के लिये अन्य उपायों से धनोपार्जन करना सुगम हो गया, तो इस पेशे की आवश्यकता निरन्तर कम होती गई।

श्रेण भेद-भारत के समाज में जिस प्रकार का वर्ण भेद व जाति भेद विद्यमान है, वैसा जापान में नही था। आधुनिक युग के प्रारम्भ से पूर्व जापान की जनता को सामाजिक दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं—(१) कुलीन श्रेणि, इसमें राजकुल व सामन्त राजाओं के कुलों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले लोग अन्तर्गत किये जा सकते हैं। (२) सर्वसाधारण जनता—इसमें खेती, शिल्प, व्यवसाय आदि से निर्वाह करनेवाले लोग सम्मिलत थे। (३) एता श्रेणि—इसमें वे लोग अन्तर्गत थें, जो अखूत समझे जातें थे और जो अत्यधिक गरीब थे। ये लोग नगर व ग्राम के बाहर पृथक् बस्तियों में निवास करते थे। अन्य जनता के साथ इनका सम्पर्क बहुत कम था।

आधुनिक युग का प्रारम्भ होने पर इस श्रेणिभेद में अन्तर आना शुरू हो गयां। सामन्तपद्धित का अन्त हो जाने से पुरानी कुलीन श्रेणि का महत्त्व कम होने लगा और व्यवसाय व व्यापार का अनुसरण कर सर्वसाधारण जनता में सेभी बहुत से लोग धनी होकर सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त करने लगे। नये युग की भावनाओं से प्रेरित होकर सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाये, जिनसे एता लोगों को अन्य जनता के समान अधिकार दिये गये। उनके लिये भी शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर

दिया गया । इस स्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि एता लोगों की सामाजिक स्थिति में भी उन्नति हो । पर अनेक सिदयों से एता लोगों में अपने को हीन व नीच समझने की भावना इतनी बद्धमूल थी और आर्थिक दृष्टि से वे इतने गरीब थे, कि उनके लिये यह सम्भव व कियात्मक नही था, कि कान्न की दृष्टि से अन्य लोगों के समकक्ष हो जाने पर भी वे वस्तुतः अन्य जनता के समान स्थिति प्राप्त कर लें । पर यह स्पष्ट है, कि आधुनिक युग की प्रवृत्तिया जापान मे बडी तेजी के साथ कार्य कर रही थी, और श्रेण व वर्ग का भेद निरन्तर कम हो रहा था ।

पर नये युग की परिस्थितिया जापान में भी उसी प्रकार का नया श्रेणिभेंद विकिस्ति करने में तत्पर थीं, जैसा कि उन्नीसवी सदी में यूरोप के व्यवसाय प्रधान देशों में विकिसत हुआ था। पूजीपित और मजदूर के रूप में इस समय जापान में दो ऐसे वर्ग विकिसत हो रहे थे, जो एक दूसरे से सर्वथा पृथक् थे, जिनके हितों में स्वाभाविक विरोध था, और जिनमें समन्वय व सामंजस्य स्थापित कर सकना सुगम नहीं था। यहीं कारण है, कि पाञ्चात्य देशों के समान जापान में भी मजदूर आन्दोल्य का सूत्रपात हुआ।

### (५) धार्मिक दशा

जापान की बहसंख्यक जनता बौद्ध धर्म का अनुसरण करती थी, पर चीनी लोगों के समान उन पर भी कन्प्यसियस की नैतिक शिक्षाओं का प्रभाव था। चीन के प्रसिद्ध आचार्य कल्प्यसियस ने चरित्र निर्माण और नैतिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो शिक्षाए दी थी. जापानी लोग उन्हें आदर्श मानते थे और यथाशिक्त उनका अनसरण करने का प्रयत्न करते थे। इसीलिये जापान के शिक्षित व उच्च वर्गी मे कन्यसियस के ग्रन्थों को बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता था। इसके अतिरिक्त जापान में बौद्ध धर्म के प्रवेश से पूर्व जो धर्म विद्यमान था, उसका प्रभाव भी अभी तक जनता पर मौजद था । इस वर्म को जिन्तो कहते थे । शोगुन शासन का अन्त होने पर जब सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार हुआ, तो इस शिन्तो धर्म को भी बल मिला । इस धर्म के अनुसार कुछ देवी देवता ऐसे थे, जिनकी पूजा जापान में सर्वत्र प्रचलित थी । इन देवताओं के विशाल मन्दिर जापान में अनेक स्थानों पर विद्यमान थे। शिन्तो धर्म के इन मन्दिरों मे जिन देवताओं की पूजा होती थी, उनका सम्बन्ध जापान के प्राचीन इतिहास के साथ था । जिस प्रकार भारत में राम, सीता, राधा कृष्ण, शिव, पार्वती, अर्जुन, भीम आदि की देवता रूप से पूजा प्रचलित है, पर वस्तुतः इनका भारत के प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध है, और इनके जीवन की अनेक घटनाएं पौराणिक ग्रन्थों में प्राप्त होती है, उसी प्रकार जापान के शिन्तो धर्म के भी बहुत से

देवी देवता ऐसे थे, जिनका सम्बन्ध उसकी प्राचीन पौराणिक गाथाओं के साथ में है। सम्पर्ण जापान में सर्वमान्य देवी देवताओं के अतिरिक्त बहुत से देवी देवता ऐसे भी थे, जिनकी पूजा केवल किसी विशिष्ट प्रदेश में या ग्राम में ही की जाती थी। इनका सम्बन्ध उस प्रदेश व ग्राम के किसी प्राचीन व्यक्ति से था, जिसकी स्मृति वहां की जनता में अब तक विद्यमान थी। माथ ही, प्रत्येक कूल का अपना प्यक मन्दिर भी होता था, जिसमें उस कूल के पितरों की पूजा की जाती थी। जापानी लोग यह मानते थे, कि मरने के साथ मनष्य की आत्मा का अन्त नहीं हो जाता। 'कामी' रूप से उनकी सत्ता मृत्यु के बाद भी कायम रहती है। इनकी दैव रूप से पूजा करने के लिये जापानी लोग अनेक विधि विधानों का अनुष्ठान किया करते थे। १९३३ में शिन्तो धर्म के सब प्रकार के मन्दिरों की संख्या १,११. ०३७ थी, जिनमें १५,५८९ पूजारी पूजा का कार्य करते थे । छोटे छोटे मन्दिरों में पथक रूप से पूजारियों की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, इसीलिये मन्दिरों की अपेक्षा पूजारियों की संख्या कम थी। शिन्तो धर्म द्वारा जापान की जनता में यह भावना जागृत रहती थी, कि उनका देश बहुत प्राचीन व गौरवशाली है, उनकी अपनी उत्पत्ति देवताओं द्वारा हुई है, और वे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक ऊंचे व उत्कृष्ट है। शिन्तो धर्म द्वारा जापानी लोग यह भी समझते थे, कि सम्राट् का प्रादर्भावभी अत्यंत शक्तिशाली देवता द्वारा हुआ है,और वह स्वयं देवता रूप है। सम्राट् के प्रति भिक्त और देश के प्रति प्रेम की भावना को विकसित करने में शिन्तो धर्म का भारी उपयोग था। यह नही समझना चाहिये, कि शिन्तोधर्म के अनुयायी और बौद्ध लोग उस प्रकार एक दूसरे के भिन्न थे, जैसे कि हिन्दू, मुसलिम, व ईसाई लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जापान की सर्वसाधारण जनता बौद्ध धर्म की अन्यायी थी, पर साथ ही शिन्तो धर्म के देवी देवताओं की भी पूजा करती थी। शिन्तो धर्म उन अथौं में मत, धर्म व सम्प्रदाय नहीं था, जिन अथौं में कि किश्चिएनिटी या इस्लाम है। इसीलिये जापान की सरकार इसे एक पथक धर्म व मत के रूप में नही मानती थी। बौद्ध लोग शिन्तो देवी देवताओं को मानते थे। वे कहते थे, कि शिन्तो देवी देवता भी बृद्ध के ही पूर्वावतार थे । बौद्धों ने शिन्तो धर्म के साथ इस ढंग से समन्वय व सामञ्जस्य स्थापित कर लिया था, कि वे मिलकर एक हो गये थे, उनकी पृथक् सत्ता नही रह गयी थी। एशिया के बहुसंख्यक धार्मिक आन्दोलन धर्म के मामले में समन्वयवाद के अनयायी रहे हैं। भारत में बौद्ध और सनातन हिन्दू धर्म में इस ढंग से समन्वय हो गया था, कि हिन्दू लोग बद्ध को अपने दशावतारों में मानने लगे थे । बौद्धों ने भी भारत के बहुत से प्राचीन देवी देवताओं को अपने में इस ढंग से समाविष्ट कर लिया था, कि वे बौद्ध धर्म के ही अंग बन प्रये

थे । तिब्बत, चीन आदि जिन देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, सर्वत्र यहीं प्रिक्रिया हुई । जापान में भी शिन्तो धर्म और बौद्ध धर्म में एक प्रकार का समन्वय व अभेद स्थापित हो गया था ।

जापान का बौद्ध धर्म बारह सम्प्रदायों मे विभक्त था । इनमें तीन प्रमुख थे, जेन, निचिरिन और शिन । सब बौद्ध सम्प्रदायो के कूल मिलाकर ७१,००० से भी अधिक मन्दिर १९३१ में जापान में विद्यमान थे, जिनमें कार्य करनेवाले पुरो-हितों की सख्या ५५,००० से भी अधिक थी। बौद्ध धर्म के ये मन्दिर व विहार कुला की दिष्टि से अनुपम थे। बौद्ध धर्म ने जापान मे जाकर एक ऐसी उत्कृष्ट कला का विकास किया था, जो वस्तुतः अनपम थी । क्रिश्चियन मिशनरियो के सम्पर्क में आने से बौद्ध धर्म मे भी नवजीवन का सचार हुआ था। बौद्ध धर्म के भिक्षुओ व अन्य नेताओं ने अनुभव किया था, कि ईसाई धर्म के प्रचार का मुकाबला वे तभी कर सकते है, जब बौद्ध लोगों द्वारा भी शिक्षणालय व चिकित्सालय खोले जावे, सर्व-साधारण जनता मे कार्य किया जाय और नवयुवको मे बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण व उत्साह उत्पन्न किया जाय । इसीलिये ईसाइयो के यगमेन्स क्रिश्चियन एशोसि-यन ने अनुकरण मे जापान के बौद्धो ने यगमेन्स बुद्धिस्ट एसोशियेसन का संगठन किया और यह एसोशियेशन भी जापानी नवयुवकों मे कार्य करने के लिये तत्पर हुआ । बौद्धो की ओर से जापान में अनेक स्कूल व अस्पताल खोले गये । फार्मूसा, कोरिया, चीन आदि मे भी जापानी बुद्धिस्ट मिशन ने कार्य प्रारम्भ किया । विदेशों में स्थापित ये बौद्ध मिशन जहां उन देशों के बौद्ध लोगों में अपने धर्म के प्रति उत्साह को उत्पन्न करते थे, वहा साथ ही जापान के साम्राज्य विस्तार मे भी सहायक होते थे । जापानी लोगो ने जिस प्रकार पाश्चात्य ससार के ज्ञान विज्ञान को अपनाया था. वैमे ही उन्होंने उनके साम्राज्य विस्तार के तरीको का भी अनसरण किया था ।

ईसाई धर्म का जापान मे प्रवेश सबसे पूर्व सोलहवी सदी मे हुआ था। पर जापानी सरकार ने पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क का अन्त करने के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार को भी कानून द्वारा रोक दिया था। उन्नीसवी सदी के मध्य भाग में जब जापान और पाश्चात्य देशों का सम्पर्क पुनः स्थापित हुआ, तो ईसाई मिशनरियों ने भी वहां अपने प्रचार कार्य को शुरू किया। फास का रोमन कैथोलिक मिशन और रूस का ओथोंडोक्स चर्च वहा विशेष रूप से धर्म प्रचार के कार्य में तत्पर हुए। बाद में प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायों ने भी जापान में कार्य शुरू किया। पर शुरू में विविध ईसाई मिशनों को विशेष सफलता नहीं मिली। १९३३ तक जापान में ईसाई लोगों की कुल संख्या तीन लाख से अधिक नहीं थी। आधी सदी के निरन्तर प्रयत्न से १९१५ तक ईसाई लोग केवल डेढ़ लाख के लगभग जापानियों

को अपने धर्म में दीक्षित कर सके थे। १९१५ से १९३३ तक वे डेढ लाख अन्य जापानियों को अपने धर्म में ले आ सकने में समर्थ हुए। जापान में ईसाई प्रचारकों को अधिक सफलता नहीं हो सकी, इसका प्रधान कारण यह था, कि जापानी लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम बहुत उत्कट था। वे लोग विदेशी धर्म को स्वीकार करने के लिये आकर्षण अनुभव नहीं करते थे। बौद्ध धर्म में नवजीवन का संचार हो जाने के कारण जापानी लोगों को इस बात की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती थी, कि वे किसी अन्य धर्म को अपनावे। जापान में ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ, उसमें भी उन जापानी मिशनरियों का विशेष कर्जू त्व था, जिन्होंने कि शुरू में ईसाई धर्म को अपनाकर जापानी भाषा और जापानी पुस्तकों द्वारा उसका प्रचार शुरू किया था।

### (६) १९३१ का जापान

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि हम संक्षेप से इस बात का फिर उल्लेख कर दे, कि १९३१ में जब कि जापान एक बार फिर साम्राज्य-विस्तार के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ प्रवत्त हुआ, उसकी क्या दशा थी। फार्मसा और कोरिया इस समय जापान के अधीन थे। फोर्मसा के समीपवर्ती पोस्करेदोरस द्वीप समुह और दक्षिणी सलालिन पर भी उसका आधिपत्य था। प्रशान्त महासागर में विद्यमान बहुत से छोटे छोटे द्वीप समूह उसके कब्जे मे थे। मञ्चुरिया में उसका आर्थिक प्रभाव क्षेत्र विद्यमान था । लिआओत्ग प्रायद्वीप पर उसका प्रभुत्त्व था और मञ्चूरिया मे भी उसकी सेनाएं स्थापित थी । पूर्वी एशिया और प्रजान्त महासागरके क्षेत्र मे उसकी स्थिति इतनी सुदृढ थी, कि वह निश्चिन्त होकर साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवृत्त हो सकता था। जलसेना और साम्द्रिक शक्ति की दृष्टि से वह संसार मे तीसरा स्थान रखता था। उसकी स्थलसेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र मे वह ब्रिटेन और अमेरिका सदृश उन्नत व समृद्ध देशों का समकक्ष था। उसकी राजधानी तोक्यो जनसंख्या की दृष्टि से संसार मे तीसरा स्थान रखती थी। तीन चौथाई सदी के लगभग समय में पूर्वी एशिया का यह छोटा सा देश इतना अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया था, कि वह उन्नत से उन्नत पाश्चात्य देश के साथ लोहा ले सकता था। जापान की यह उन्नति वस्तुतः आश्चर्यजनक है, और संसार के इतिहास में इसका उदाहरण अन्यत्र पा सकना सुगम नहीं है।

#### चौदहवां अध्याय

# दक्षिणी-पूर्वी एशिया

### (१) दक्षिणी-पूर्वी एशिया के विविध राज्य

पिछले अध्यायों में हमने चीन और जापान के आधनिक इतिहास की १९३१ तक की मुख्य घटनाओं का संक्षेप के साथ उल्लेख किया है। एशिया के आधुनिक इति-हास में सन् १९३१ का बहुत अधिक महत्त्व है । इस साल में जापान ने मञ्जूरिया में अपने राजनीतिक प्रभत्त्व की स्थापना का उपक्रम किया । मञ्चरिया को अपने अधीन कर जापान ने मगोलिया और उत्तरी चीन में अपने साम्राज्य का विस्तार शरू किया । इसी कारण चीन और जापान के द्वितीय युद्ध का सूत्रपात हुआ । १९३९-४५ के द्वितीय विश्व संग्राम के अवसर पर जापान ने सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया को पाश्चात्य देशों की अधीनता से मुक्त किया और इस विशाल क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया । जापान के इस उत्कर्ष का यह महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ, कि एशिया के विविध देशों को पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद से मुक्त होकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्थापित करने का अवसर मिला। महायुद्ध के अवसर पर चीन में कम्युनिस्ट लोगों की शक्ति बढने लगी और धीरे धीरे सम्पूर्ण चीन कम्युनिस्ट व्यवस्था के अधीन हो गया । १९३१ में जापान ने साम्राज्य विस्तार के लिये जो संघर्ष शुरू किया था, उसमें सफल होकर वह पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया को अपनी अधीनता में तो नही ला सका, पर उसके कारण इन क्षेत्रों के देशों को स्वातन्त्र्य प्राप्ति का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ । सन् १९३१ से १९४९ तक की घटनाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। क्योंकि इस काल में जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव को विस्तृत करने का असाधारण प्रयत्न किया, अतः यह उपयोगी होगा, कि हम चीन और जापान के समान दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के १९३१ तक के इतिहास पर भी प्रकाश डालें। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश १९३१ तक किस स्थिति में थे, किस प्रकार वे विविध पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए थे, और किस प्रकार उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद की भावनाएं बल पकड़ रही थीं-यह जान लेने के बाद ही

पाठकों के लिये यह सम्भव होगा, कि वे १९३९-४५ के महायुद्ध के अवसर पर इन देशों में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए , उन्हे भलीभाति अवगत कर सके ।

विविध राज्य—दक्षिण-पूर्वी एशिया को चीन मे नान याग और जापान में नान यो कहते हैं। चीनी और जापानी भाषा में इस क्षेत्र के लिये एक नाम का होना इस बात को सूचित करता है, िक पूर्वी एशिया के ये दो प्रमुख देश देर से यह अनुभव करते रहे है, िक दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में आधारभूत एकता विद्यमान हैं। यदि हम उत्तर पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर जावे, तो इस क्षेत्र मे निम्नलिखित देश मिलेगे—फिलिप्पीन द्वीप समूह, ब्रिटिश बोनियो, इन्डोनीसिया, इन्डो-चायना, मलाया, सियाम और बरमा। दक्षिण-पूर्वी एशिया के ये ही प्रमुख राज्य है। १९३९-४५ के महायुद्ध तक ये सब किसी न किसी रूप मे पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व में थे। इस समय इन सब में प्राय. स्वराज्य स्थापित हो गया है। पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव व प्रभुत्व इन देशों में अब तक विद्यमान है, उसका भी घीरे घीरे अन्त हो रहा है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों का क्षेत्रफल व जनसंख्या कितनी है, इसका परिज्ञान इनके राजनीतिक इतिहास को अवगत करने में बहुत सहायक होगा।

| देश                 | क्षेत्रफल वर्गमील | जनसंख्या<br>(१९३६) | प्रतिवर्गमील<br>आबादी |
|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| बरमा                | २,६१,६१०          | १,६६,००,०००        | ६३                    |
| सियाम               | २,००,१४८          | १,५६,००,०००        | ७७                    |
| इन्डो-चायना         | २,८६,०००          | 2,30,00,000        | ८३                    |
| मलाया               | ५२,२८६            | ५५,७९,०००          | १०७                   |
| इन्डोनीसिया         | ७,३५,२६८          | ६,९४,३५,०००        | ९४                    |
| ब्रिटिश बोर्नियो    | ८१,७६१            | 9,42,000           | <b>१</b> २            |
| तिमोर (पोर्तुगाल    |                   | •                  |                       |
| के अधीन)            | ७,३३०             | 8,60,000           | ६६ .                  |
| फिलिप्पीन द्वीपसमूह | १,१५,६००          | १,६३,००,०००        | 888                   |
| दक्षिण-पूर्वी एशिया | १७,४०,०००३        | १४,८६,४५,०००       | ८५                    |

इस तालिका द्वारा यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों का क्षेत्रफल कितना कितना है, और १९३९ में उनमें कितनी कितनी आबादी थी । इन देशों के भौगोलिक व राजनीतिक महत्त्वको समझने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। यहा यह लिख देना भी आवश्यक है, कि इन प्रमुख देशों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में अनेक ऐसे अनेक छोटे छोटे द्वीप भी है, जिन पर ब्रिटेन आदि विदेशी राज्यो का प्रभुत्त्व है, और जिनका शासन काउन कोलोनी के रूप में गृथक् रूप से किया जाता है। इन विविध द्वीपों में तिमोर का उल्लेख हमने इस तालिका में किया है। यह द्वीप पोर्तुगाल के अधीन है। पर तिमोर के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से छोटे छोटे द्वीप समूह इस क्षेत्र में है, जिनका यहा उल्लेख विशेष उपयोगी नहीं है।

अब हम इन विविध राज्यों के १९३१ तक के इतिहास पर प्रकाश डालना प्रारम्भ करते हैं। इसके लिये हम उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर चलेंगे, क्योंकि अब तक इस ग्रन्थ में हमने चीन और जापान के इतिहास का निदर्शन किया हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिये यही उचित होगा, कि हम जो राज्य जापान और चीन के सबसे निकट हैं, उन्हीं के विषय में पहले लिखे।

#### (२) फिलीप्पीन द्वीप समूह

जापान के दक्षिण और इन्डोचायना के पूर्व में जो फिलिप्पीन द्वीप समूह है, उनमें कुल मिलाकर ३१४१ द्वीप अन्तर्गत है । इन द्वीनो में लुजोन और मिन्दानाओ आकार में अच्छे बड़े हैं, और ये ही फिलिप्पीन के प्रमुख द्वीप है। इनके अतिरिक्त अन्य सब द्वीप छोटे छोटे हैं। फिलिज्पीन द्वीप समूह के बहुसस्यक निवासी जाति की दृष्टि से मलाया के लोगों से मिलते जुलते हैं। वहा अनेक भाषाये बोली जाती है, और पर्वत प्रधान प्रदेशों के निवासी नसल व जाति की दुष्टि से भी मैदान के रहने वालो से भिन्न है। फिलिप्पीन द्वीप समुह के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में हमें बहुत ज्ञान नहीं है, और इस इतिहास का इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से सम्बन्ध भी अविक नही है । पन्द्रहवी सदी में इन द्वीपों में इस्लाम का प्रचार प्रारम्भ हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों व प्रदेशों में इस समय तक इस्लाम की भली-भांति स्थापना हो चुकी थी । धीरे-धीरे फिल्पिन द्वीपों में भी इस्लाम का प्रवेश हुआ और दक्षिणी द्वीपों के बहुत से लोगो ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया । इस्लाम के प्रवेश से पूर्व फिलिप्पीन द्वीप समूह के निवासी बाह्य प्रभाव से प्रायः वंचित थे । भारत के धर्म प्रचारक व विजेता बरमा, मलाया, सियाम, इण्डो-चायना आदि देशों में तो अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे, पर फिलिप्पीन उनके सम्पर्क से पृथक् रहा था । चीन के लोगों ने कोरिया और जापान में तो अपना धार्मिक व सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया था, पर फिलिप्पीन द्वीपों की तरफ उनका भी ध्यान नहीं गया था । मुसलिम लोग भी इन द्वीपों के बहुत थोड़े से भाग को ही अपने प्रभाव में ला सके थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशी प्रभाव से मुक्त रहते हुए भी इन द्वीपों के निवासियों ने सभ्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर ली थी। वे मकानो में रहते थे, खेती द्वारा अपने खाद्य अन्न को उत्पन्न करते थे, खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करते थे और धातुओं के उपयोग से भी परिचित थे। लिखने की कला को भी वे जानते थे, और इस कारण साहित्य की भी वहां सत्ता थी। हिन्दू और बौद्ध धर्मों के प्रचारक भी किसी प्राचीन काल में वहा पहुंचे थे, पर उनके धर्म का कोई विशेष प्रभाव पन्द्रहवी सदी तक विद्यमान नहीं रहा था। फिल्पिन द्वीप समूह के जिन निवासियों ने इस्लाम को स्वीकृत कर लिया था, उनके अतिरिक्त अन्य लोग अपने देवी देवताओं की पूजा में तत्पर थे। किसी केन्द्रीय राजनीतिक सगठन का इन द्वीपों में अभाव था।

स्पेन का प्रभुत्त्व--दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान फिलिप्पीन में भी सबसे पूर्व पोर्तुगीज लोग व्यापार का विस्तार करने के सिलसिले मे आये। पर इस प्रदेश में अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के कार्य में स्पेनिश लोगों को सफलता हई । १५२१ में प्रसिद्ध स्पेनिश यात्री फर्डिनन्ड मैंगेल्लन पृथ्वी की परिक्रमा करता टुआ फिल्जियीन पहचा । मैगेल्लन वस्तुत. मलक्का पहुचना चाहता था, जो कि उस युग में मसालों के व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। फिलिप्पीन पहुच जाने पर उसने वहा स्पेनका आधिपत्य स्थापित करनेका प्रयत्न किया और वहा के निवासियों के साथ यद्ध करते हुए ही उपकी मृत्यु हो गई। पर मैगेल्लन ने जो नया प्रदेश ढ्ढ निकाला था, स्पेनिश लोग उसे स्गमता से छोड़नेवाले नहीं थे। अमेरिका महाद्वीप के अच्छे बड़े भागपर उनका प्रभुत्व या और मैक्सिको में वे अपनी सता को भर्लाभाति स्थापित कर चुके थे। मैक्सिको के पश्चिमी समुद्रतट को अपना आधार बनाकर उन्होने प्रशात महासागर को पार करना शुरू किया और १५२७ व १५४२ में दो बार फिलिप्पीन पर आक्रमण किया। पर पोर्तुगीज लोग इस प्रदेश को अपने क्षेत्र में समझते थे। पोप की व्यवस्था के अनसार उनका यह विचार था, कि पूर्वी एशिया के सब प्रदेशों पर उनका अधिकार है । इसलिये स्पेन के आक्रमणों का उन्होने मुकाबला किया और १५२७ व १५४२ के हमलों में स्पेनिश लोगों को सफलता नही मिल सकी। बाद में पोर्तुगीज व स्पेनिश लोगों ने आपस में समझौता कर लिया और १५६४ में एक शक्तिशाली स्पेनिश बेडे ने मैक्सिको से फिलिप्पीन के प्रति प्रस्थान किया । सबसे पहले केब् द्वीप पर स्पेन का अधिकार स्थापित किया गया, यहीं पर युद्ध करते हुए १५२१ में मैंगेल्लन की मत्य हुई थी। १५७१ में मनीला को जीत लिया गया। यह एक अच्छा समृद्ध बन्दरगाह था और मुसलमानों के अधीन था । स्पेनिश विजेताओं ने

मनीला को अपनी राजधानी बनाया और उसे केन्द्र बनाकर धीरे घीरे सम्पूर्ण फिलिप्पीन पर अपना शासन स्थापित कर लिया ।

राजनीतिक दृष्टि से फिलिप्पीन द्वीप समूह को अपने अधीन कर स्पेनिश लोगों ने वहां क्रिश्चिएनिटी का प्रचार प्रारम्भ किया । इस युग मे स्पेन की साम्राज्य विस्तार सम्बन्धी नीति यह थी, कि अधीनस्थ देशो के धर्म, सभ्यता व संस्कृति को पूर्ण रूप से नष्ट कर उन्हें अविकल रूप से पाश्चात्य रंग मे रग लिया जाय । मैक्सिको .. आदि अमेरिकान प्रदेशों में भी स्पेनिश लोगों ने बल का प्रयोग कर ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया था । बहुत से स्पेनिश पादरी इस समय फिलिप्पीन में आये और उन्होने जबर्दस्ती जनता को ईसाई बनाना शुरू किया। जो कोई व्यक्ति उनका विरोध करता था, उसे सबक सिखाने के लिये स्पेनिश सिपाही पादरियों के साथ रहते थे। फिलिप्पीन की बहुसख्यक जनता बहुत भीरु थी, अपने धर्म व सस्कृति के लिये उसके हृदय में विशेष निष्ठा नहीं थी। परिणाम यह हुआ, कि स्पेनिश पादरी अपने प्रयत्न में सफल हुए और शीघ्र ही उन्होने फिलिप्पीन ढीप समूह के बहुसंख्यक लोगों को ईसाई बना लिया । दक्षिण फिलिप्पीन के मुसलिम लोग ही ऐसे थे, जिन्होने डटकर ईसाई पादरियों का मुकाबला किया और अपने धर्म को छोड़ देना स्वीकार नहीं किया। यही कारण है, कि स्पेनिश लोग फिलिप्पीन के मुसलमानों को (जिन्हें स्पेन के लोग मोरो कहते थे) अपने धर्म में दीक्षित कर सकने में सफल नही हो सके । ईसाई पादरियों के प्रयत्न से फिलिप्पीन में सर्वत्र गिरजों की स्थापना की गई। ऐसे स्कूल खोले गये, जिनमें ईसाई धर्म की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाता था और जनता को पश्चिमी ढंग से रहने सहने का प्रकार सिखाया गया । इसमें सन्देह नहीं, कि स्पेन के रोमन कैथोलिक पादरी अपने प्रयत्न में सफल हए और शीघ्र ही उन्होंने फिलिप्पीन लोगों को अपने रंग में रंग लिया।

व्यापार के क्षेत्र में फिलिप्पीन के स्पेनिश शासकों को विशेष सफलता नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह था, कि वहां से स्पेन जाने का सीधा मार्ग मलाया आदि के उन क्षेत्रों से होकर गुजरता था, जिन पर पोर्तुगाल व अन्य यूरोपियन देशों का कब्जा था। चीनी लोगों ने यह कोशिश की, कि वे फिलिप्पीन के साथ अपने व्यापार का विकास करे। पर इस उद्देश्य से जो चीनी व्यापारी वहां आये, स्पेनिश लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा बरताव किया। स्पेनिश लोग चीनी व्यापार की वृद्धि को रोकने का एक ही उपाय जानते थे, वह यह कि फिलिप्पीन में आनेवाले चीनी व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया जाय। उन्होंने अनेक बार चीनी लोगों का कतले आम किया। पर फिर भी चीनी व्यापारियों का वहां आना रका

नही और फिलिप्पीन द्वीप समूह का विदेशों के साथ जो भी व्यापार विकसित हुआ, उसका प्रधान श्रेय चीनी लोगों को ही है।

अमेरिका का प्रभुक्त--१५७१ से १८९८ तक फिलिप्पीन द्वीप समृह स्पेन के अधीन रहा। इसके बाद उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य स्थापित हो गया । फरवरी, १८९८ में संयक्तराज्य अमेरिका और स्पेन में युद्ध का प्रारम्भ हुआ था । यहा हमारे लिये यह संभव नही है, कि इस युद्ध के कारणो पर विशद रूप से प्रकाश डाल सकें। केवल इतना निर्देश कर देना पर्याप्त होगा, कि उन्नीसवी सदी के अन्त तक भी अमेरिकन महाद्वीप के कतिपय प्रदेशों पर स्पेन का प्रभुत्त्व विद्यमान था । इन प्रदेशो पर स्पेन का शासन अत्यन्त अत्याचारमय था । इससे तंग आकर १८९५ में क्यूबा के लोगों ने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । स्पेन ने क्यूबा के विद्रोह को शान्त करने के लिये अत्यन्त उग्र उपायों का प्रयोग किया । अपने महान द्वीप के एक प्रदेश पर विदेशी राज्य द्वारा होने वाला यह अत्याचार अमेरिकन लोगो को असह्य था । अमेरिकन पूजीपितयों ने क्यबा के व्यवसायों में बहुत सा धन लगा रखा था । अतः वे नही चाहते थे, कि स्पेन के दूषित शासन के कारण वहां निरन्तर विद्रोह होते रहें। उन्होंने आन्दोलन किया, कि अमेरिका को चाहिये कि क्यूबा को स्पेन के शासन से मुक्त करावे। इसी बीच में एक अमेरिकन जहाज क्यूबा के तट पर डुबो दिया गया । अमेरिकन लोगों ने इसके लिये स्पेन को दोषी ठहराया और उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । स्पेन के लिये यह सम्भव नही था, कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रबल राज्य का मुकाबला कर सके । वह परास्त हो गया, और अगस्त, १८९८ तक युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप जहां अमेरिकन महाद्वीप के प्रदेश स्पेन की अधीनता से मुक्त हुए, वहां साथ ही फिलिप्पीन द्वीप समृह पर भी अमेरिका ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । कमोडोर डयुई द्वारा १ मई, १८९८ को मनीला की खाड़ी के समीप स्पेन का जहाजी बेड़ा बुरी तरह परास्त किया गया और फिलिप्पीन द्वीप समूह से स्पेन के आधिपत्य का अन्त हो गया । अन्य पाश्चात्य देशों के समान अमेरिका भी इस समय साम्राज्य-वाद के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा था। पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये वह प्रयत्नशील था । परिणाम यह हुआ, कि फिलिज्पीन द्वीप समूह पर अमेरिका ने अपना शासन कायम कर लिया।

स्वाधीनता के लिये संघर्ष — जिस समय फिलिप्पीन स्पेन के अधीन था, तभी वहां. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। पश्चिमी देशों के सम्पर्क में आकर जहां फिलिप्पीन लोगों ने उनके धर्म व रहन सहन को स्वीकृत कर लिया था, वहां उनके विचारों का भी उन पर प्रभाव पढ़ रहा था। राष्ट्रीय

स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के विचारों से फिलिप्पीन लोग भी अछते नहीं रहे थे। फिलिप्पीन के अनेक नवयवकों ने पश्चिमी देशों मे जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और ये देशभक्त अपने देश को विदेशी शासन में मक्त कराने के लिये प्रयत्न-शील थे। इन देशभक्त नेताओं में जोसे रिजाल मर्कादों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मर्कादो के प्रयत्न से फिल्प्पीन में राष्ट्रीय आन्दोलन ने बहुत उग्र रूप धारण किया। स्पेनिश सरकार ने इस आन्दोलन को कूचलने के लिये अत्यन्त उग्र उपायो का अवलम्बन किया। १८९६ में मर्कादो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे प्राण दण्ड दिया गया । पर रिजाल मर्कादो की मृत्य के साथ फिलिज्पीन स्वतन्त्रता के आन्दोलन का अन्त नही हो गया । अगुइनाल्दो नामक नेता के नेतृत्त्व में फिलिप्पीन लोगों ने अपने आन्दोलन को जारी रखा । जिस समय स्पेन और अमेरिका मे युद्ध जारी था, फिल्जिपीन लोगो ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और अगुड्नाल्दो के नेतृत्व मे रिपब्लिकन सरकार का संगठन कर लिया । अमेरिका ने स्पेन को तो युद्ध में परास्त कर दिया था, पर फिलिप्पीन देशभक्तो को परास्त कर सकता मुगम बात नही थी । उन्होने डटकर अमेरिकन सेनाओं का मुकाबला किया। पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली राज्य का देर तक मुकाबला कर सकना फिलिज्पीन लोगों के लिये सम्भव नही था । १९०१ में अगु-इनाल्दो गिरफ्तार कर लिया गया और १९०२ में अमेरिकन लोग फिल्प्पीन द्वीप समुह मे अपना शासन भलीभांति स्थापित कर सकने में समर्थ हो गये। पर इसमे सन्देह नही, कि इस समय फिल्जिपीन लोगो में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना भली भांति विकसित हो चुकी थी, और वे अमेरिकन शासको का विरोध करने के लिये कटिबद्ध थे।

अमेरिका का शासन—किल्लिपीन द्वीप समूह पर अपने शासन को व्यवस्थित रूप से स्थापित कर अमेरिकन लोगों ने उसकी आन्तरिक उन्नति पर ध्यान दिया। बहुत से नये स्कूलों की स्थापना की गई। इनमें अध्यापन का कार्य करने के लिये सैंकड़ों शिक्षकों को अमेरिका से बुलाया गया। अग्रेजी भाषा को स्कूलों में मुख्य स्थान दिया गया और उसी को शिक्षा का माध्यम नियत किया गया। स्कूलों के अतिरिक्त बहुत से कालिजों और अनेक युनिविसिटियों की भी स्थापना की गई। अमेरिका के प्रयत्न से किलिप्पीन में शिक्षा का इतनी तेजी के साथ विस्तार हुआ, किं १९२० तक दस लाख से भी अधिक विद्यार्थी फिलिप्पीन द्वीप समूह के विविध शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। डेढ़ करोड़ के लगभग की आबादी के देश में दस लाख विद्यार्थियों का शिक्षा प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि अमेरिकन सरकार वहां शिक्षा के विस्तार के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रही थी।

फिलिप्पीन के स्वास्थ्य की उन्नित के लिये भी अमेरिकन सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया। इन द्वीपों में हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया, तपेदिक आदि का बहुत जोर रहताथा। स्वास्थ्य रक्षा के साधनों की उन्नित के कारण फिलिप्पीन मे अकाल मृत्यु की संख्या बहुत कम हो गई।

अमेरिका के प्रयत्न से फिलिप्पीन द्वीप समृह के आर्थिक विकास मे भी बहुत सहायता मिली । रेलवे लाइनो, सडको व पुलो के निर्माण पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया । फिलिप्पीन की बहुत सी उपजाऊ भिम किश्चियन मिशनो की सम्पत्ति थी । सरकार ने इस जमीन को मिशनो से खरीद कर छोटे छोटे टकडों मे विभक्त किया और उन्हें फिलिप्पीन किसानों को बेच दिया । १९०९ के बाद अमेरिका और फिलिप्पीन मे व्यापार की भी बहुत उन्नति हुई। अमेरिकन पूर्जी के उपयोग से बहुत से नये कारोबार वहां विकसित हुए। १९३१ तक फिलिप्पीन मे लगी हुई अमेरिकन पुजी ८०,००,००,००० रुपये के लगभग तक पहुच गई थी। यह पुजी प्रधानतया बैकों, यातायात के साधनो और खेती में लगाई गई थी। व्यवसायो के विकास पर अमेरिक। ने बहत ध्या न नही दिया था । खेती के साथ सम्बन्ध रखने बाले कुछ व्यवसाय ही इस समय तक फिलिप्पीन में विकसित हुए थे। चीनी और चावल की मिलो के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कारखाने अभी वहा स्थापित नही हए थे। पर खेती और व्यापार द्वारा फिलिप्पीन की आर्थिक समिद्धि निरन्तर बढ रही थी। आर्थिक उन्नति के कारण वहां की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जाती थी । १९०३ में फिलिप्पीन की कुल आबादी ७५,००,००० थी । १९१८ में वह १,०३,००,००० और १९३९ मे १,६३,००,००० हो गई थी।

शिक्षा की उन्नित और आधिक समृद्धि के बावजूद भी फिल्प्पीन लोग अमेरिकन शासन से संतुष्ट नहीं थे। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना उनमें भलीभाति विकसित हो चुकी थी। इसलिये अमेरिकन आधिपत्य से मुक्त होकर स्वराज्य स्थापित करने की आकाक्षा उनमें तीव्र रूप से विद्यमान थी। इस दशा में अमेरिकन सरकार ने घीरे घीरे स्वराज्य स्थापित करने की नीति को अपना कर फिल्प्पीन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। स्वातन्त्र्य युद्ध में फिल्प्पीन लोगों को परास्त कर १९०२ में अमेरिका ने वहां जिस शासन को स्थापित किया, उसमें सरकार का प्रधान अधिकारी गवर्नर जनरल को बनाया गया, जिसकी नियुक्ति अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। फिल्प्पीन का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम हावर्ड टाफ्ट को नियत किया गया। ये सज्जन आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर भी निर्वाचित हुए थे। १९०७ में फिल्प्पीन में पहले पहल पालियामेन्ट की स्थापना की गई, जिसमें दो सभाएं होती थीं, प्रतिनिधि सभा और कमीशर्न। प्रतिनिधि

सभा के सदस्यों को जनता निर्वाचित करती थी, और दूसरी सभा (कमीशन) के सदस्यों को अमेरिकन राष्ट्रपति मनोनीत करता था। कमीशन के सदस्यों की संख्या ९ होती थी, जिनमें ५ अमेरिकन और ४ फिलिप्पीन होते थे। १९१३ में इस शासन विधान में महत्त्वपूर्ण सशोधन किये गये। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति श्री. बुडरो विल्सन थे। वे लोकतन्त्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि फिलिप्पीन की द्वितीय सभा (कमीशन) में फिलिप्पीन लोगों का बहुमत रहे और सरकार के विविध पदो पर फिलिप्पीन लोगों को अधिक सख्या में नियत किया जाया करे। फिलिप्पीन द्वीप समूह में निवास करनेवाले अमेरिकन लोग इन सुधारों के विरोधी थे। पर यह प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) का समय था और संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तिया जोर पकड़ रही थी। इस दशा में १९१६ में अमेरिका की काग्रेस ने एक नया बिल पास किया, जिसके अनुसार फिलिप्पीन की दूसरी सभा (कमीशन) के सदस्यों को भी जनता द्वारा निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गई।

१९२१ में अमेरिका ने फिलिप्पीन के प्रति अपनी नीति मे परिवर्तन किया। वहां के गवर्नर जनरल के पद पर श्री. लिओनार्ड वुड को नियत किया गया, जो फिलि-प्पीन के स्वराज्य आन्दोलन का विरोधी था । उसका विचार था. कि अभी फिलि-प्पीन लोग अपना शासन स्वय करने योग्य नहीं हुए है, और अमेरिका को वहा अपना शासन सुदढ रूप से कायम रखना चाहिये। श्री. वड की नीति का यह परिणाम हुआ, कि फिलिप्पीन के शासन में और अधिक सुधार स्थगित कर दिये गये। यह बात फिलिप्पीन लोगो को बहत नापसन्द थी। महायद्ध की समाप्ति पर संसार के प्रायः सभी देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के आन्दोलन प्रबल हो रहेथे। फिलिप्पीन द्वीप समृह भी समय की इस लहर से अछूता नहीं बचा था। परिणाम यह हुआ, कि फिलिंग्पीन देशभक्तों ने अपने देश की स्वतन्त्रता और अमेरिकन आधिपत्य के विरुद्ध प्रचण्ड आन्दोलन किया। अनेक स्थानों पर हडतालें व विद्रोह भी हए । फिलिप्पीन में स्वतन्त्रता का आन्दोलन इतना जोर पकड गया था. कि अमेरिकन सरकार के लिये उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नही रहा था । अतः विवश होकर अमेरिका की काग्रेस ने १९३४ में फिलि-प्पीन के सम्बन्ध मे एक नये कानून को स्वीकृत किया । १९३४ के इस कानून ( जो टाइडिंग्स-मैकडफ कानून के नाम से प्रसिद्ध है ) के अनुसार फिलिप्पीन को यह अधिकार दिया गया, कि वह अपने लिये नये संविधान का स्वयं निर्माण कर सके। पर उसे यह अवसर नही दिया गया, कि वह अमेरिका के प्रभुत्त्व से मुक्त होकर पूर्ण रूप से अपनी स्वाधीनता को कायम कर सके। अमेरिका और फिलिप्पीन में क्या

सम्बन्ध रहेगा, और फिलिप्पीन के शासन पर अमेरिकन सरकार का किस अंश तक प्रभुत्त्व रहेगा, यह बात भी इस कानून द्वारा निश्चित कर दी गई थी । यद्यपि बहुत से फिलिप्पीन लोग इस कानून से संतुष्ट थे, तथापि ऐसे राष्ट्रवादी देशभक्तों की वहा कमी नही थी, जो १९३४ के कानून को अपर्याप्त और असन्तोषजनक समझते थे । यही कारण हैं, कि आंशिक स्वराज्य की स्थापना हो जाने के बाद भी फिलिप्पीन में भलीभांति शान्ति स्थापित नही हो सकी थी ।

### (३) इन्डोनीसिया और बोर्नियो

फिलिप्पीन द्वीप समूह के दक्षिण और मलाया के दक्षिण-पूर्व में जो बहुत से द्वीप पूर्व से पश्चिम की ओर हजारो मील तक फैले हुए है, पहले उन्हें ईस्ट इन्डीज नाम से कहा जाता था। उनका बड़ा भाग, जो हालैण्ड की अधीनता में था और जो अब तक भी डच साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखता है, इन्डोनीसिया कहाता है। ईस्ट इण्डीज के कुछ द्वीप ब्रिटेन और पोर्तुगाल के भी अधीन है, पर हालैण्ड के मुकाबले में इस क्षेत्र में ब्रिटेन और पोर्तुगाल का प्रभुत्त्व बहुत कम है। ईस्ट इण्डीज के इन द्वीप समूहों में सुमात्रा, जावा, बाली, सोएम्बावा, पलोरेस, तिमोर, बांगकां, बोनियो, सेलेबस, मोलक्का, न्यू गाइनिआ और पापुआ प्रमुख है। इनमें से तिमोर द्वीप का बड़ा भाग पोर्तुगाल के अधीन है, और उत्तरी बोनियो पर ब्रिटेन का प्रभुत्त्व है। ईस्ट इन्डीज के प्राय अन्य सब प्रदेश हालैण्ड के प्रभाव में है, और इस समय वहां इन्डोनीसियन रिपब्लिक स्थापित है, जो भारत के समान अपने भूतपूर्व शासकों के साथ अभी भी सम्बन्ध बनाये हुए हैं। ईस्ट इन्डीज के इन विविध प्रदेशो पर किस प्रकार विविध विदेशी राज्यों का प्रभुत्त्व स्थापित हुआ और किस प्रकार उनमें अपनी स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रबल हुआ, इसी विषय पर हम इस प्रकरण में प्रकाश डालेंगे।

प्राचीन इतिहास—इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों मे सबसे अधिक समृद्ध व आबाद जावा है। उसका प्राचीन नाम यवद्वीप था। उसके इतिहास का ज्ञान हमें तब शुरू होता है, जब वहां भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। दूसरी सदी इ० प० में वहां का राजा देववर्मन था, जिसने १३२ ई० में अपना राजदूत बीन के सम्राट् के राजदरबार में भेजा था। पश्चिमी जावा में संस्कृत भाषा में लिखे हुए चार शिलालेख मिले है, जो छठी सदी के पहले के है। प्रसिद्ध चीनी पात्री फाइयान भारत से लौटता हुआ ४१४ ई० के लगभग जावा पहुंचा था। जिस महाज से वह जावा उतरा था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी उसके साथ थे।

फाइयान ने लिखा है, कि जावा में शैव और वैष्णव धर्मों का बहुत प्रचार है। जावा के समीप बाली द्वीप मे भी पांचवी सदी तक भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो चुका था। ५१८ ई० मे यहां के भारतीय राजा ने अपना एक दूत चीनी सम्राट् की सेवा में भेजा था।

चौथी सदी मे सुमात्रा मे भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी, जिसका नाम श्रीविजय था । सस्कृत भाषा में लिखे हुए बहुत से शिलालेख यहा उपलब्ध हुए है, जिनसे श्रीविजय के राजाओं की शक्ति और वैभव का परिचय मिलता है। श्रीविजय के कतिपय राजाओं ने प्रायः सम्पूर्ण इन्डोनीसिया व मलाया को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । चौथी सदी में बोनियों में भी भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। ४००ई० के लगभग केचार शिलालेख यहा मिले है, जिनमे राजा अश्ववर्मन के पुत्र राजा देववर्मन के दानपुण्य और यज्ञोका वर्णन है। संस्कृत के ये लेख जिन स्तम्भो पर उत्कीर्ण है, वे राजा मलवर्मन के यज्ञो में स्तूप के रूप मे प्रयक्त होने के लिये बनाये गये थे। इन यज्ञों के अवसर पर विश्वकेश्वर तीर्थ में बीस हजार गौवें और बहत सा धन दान दिया गया था। इन्डोनीसिया के ये सब प्राचीन उपनिवेश शुद्धरूप में भारतीय थे। यदि बीच मे समुद्र का व्यवधान न होता, तो इन्हे भारत का ही प्रदेश माना जा सकता था । इनमे प्राप्त शिलालेखों की भाषा विश्द संस्कृत है। इनके राजा भारतीय आदर्शों के अनुसार शासन करते थे। उनके आचार विचार, चरित्र, व्यवहार आदि सब भारतीय थे। शैव, वैष्णव और बौद्ध तीनो भारतीय धर्म इन उपनिवेशों में प्रचलित थे । इनमें प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है, कि भारत की पौराणिक गाथाये, देवी देवता, सामाजिक आचार विचार, सब इनमे उसी प्रकार प्रचलित थे, जैसे कि भारत मे । विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नन्दी, स्कन्द, महाकाल आदि की मितया बोर्नियो में प्राप्त हुई है। भारत के चक्र, गदा, शंख, पद्म, त्रिशुल आदि सब चिन्ह जावा मे मिले है । इन उपनिवेशों में भारत का पौराणिक धर्म अविकल रूप से फैला हुआ था । गंगा की पवित्रता तक की भावना इनमें प्रचलित थी। पौराणिक धर्म के साथ साथ अष्टाङ्किक बौद्ध धर्म का भी इन द्वीपों में प्रचार था। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय गुणवर्मन को है, जो काश्मीर का एक राजकुमार था । राजा बनने के स्थान पर इसने भिक्ष बनना अधिक पसन्द किया और जावा जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया । बाद में इन्डोनीसिया के विविध द्वीप जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, उसमें गुणवर्मन का कर्तुं त्त्व बहुत अधिक था । उसकी कीर्ति इतनी बढ़ गयी थी, कि चीन के सम्राट् ने उसे अपने यहां निमन्त्रित किया था।

इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों में बौद्ध व पौराणिक धर्म की सत्ता पन्द्रहवीं सदी

तक कायम रही। पन्द्रह्वी सदी में इस क्षेत्र में अरब के मुसलिम ब्यापारियों ने बड़ी संख्या में आना शुरू किया। इस समय भारत में भी मुसलिम आक्रान्ता अपने आधिपत्य को स्थापित करने में तत्पर थे। बौद्ध और पौराणिक धर्मों में बहुत हास हो गया था और इन्डोनीसियन प्रदेशों के विविध भारतीय राजा निर्वल हो गये थे। इसके विपरीत इस्लाम में बहुत जीवन था। अरब व्यापारियों के साथ बहुत से मुसलिम प्रचारक भी इस समय जावा, मुमात्रा, बाली, बोनियों आदि जाने लगे, और उनके प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ, कि बहुसख्यक जनता ने इस्लाम को स्वीकृत नहीं किया। वहां की जनता अब तक भी पौराणिक हिन्दू धर्म को मानती है। पर अन्य द्वीपों में जो लोग मुसलमान बने, उन्होंने अपने पुराने देवी देवताओं की उपासना का सर्वथा परित्याग नहीं कर दिया। उनपर अब तक भी पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रभाव अनेक अंशों में विद्यमान है।

पाश्चात्य देशों से सम्पर्क सोलहवी सदी के शुरू में पोर्तुगीज लोगों ने इन्डो-नीसिया के इन द्वीपों मे आना जाना शरू किया । इस समय इन द्वीपो की राजनीतिक दशा अच्छी नही थी । वहा कोई एक ऐसा शक्तिशाली राजा नही था, जिसके शासन को सब लोग स्वीकार करते हो । सब जगह बहुत से छोटे छोटे राजा विद्यमान थे, जो इस्लाम को स्वीकृत कर चुके थे। ये राजा प्रायः आपस मे लडते रहते थे। इस दशा मे पोर्तुगीज लोगो के लिये यह कठिन नही था, कि व्यापार की बद्धि के साथ साथ अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना मे भी सफल हो । १५११ मे पोर्तुगीज लोगो ने मलक्का को जीत लिया। व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व था। भारत से इन्डोनीसिया के द्वीपो में आने जाने वाले जहाजों के लिये मलक्का के जलडमरू मध्य से गुजरना आवश्यक था। मलक्का पर कब्जा करके पोर्तगीज लोगों ने उसे एक दुर्ग के रूप में परिवर्तित किया और उसे अपने सामुद्रिक व्यापार का प्रधान केन्द्र बनाया । इन्डोनीसिया के अन्य द्वीपों मे भी उन्होंने अनेक बन्दरगाहो पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित किया । पर पोर्तुगीज लोगो की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी। पूर्वी एशिया के व्यापार को अपने हाथों में करके समृद्ध होना ही उनका मुख्य उद्देश्य था । अतः सोलहवी सदी मे इस क्षेत्र के द्वीपो की राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रही । पोर्तुगीज व्यापारियो के साथ साथ रोमन कैथोलिक पादरियो ने भी इन द्वीपों में आना जाना शुरू किया । क्सेवियर के नेतृत्त्व में बहुत से पादिरयों ने यह उद्योग किया, कि इन द्वीपों के निवासियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करें। पर उन्हें अपने प्रयत्न में किशेष सफलता नहीं हुई। लगभग एक सदी पहले इनके निवासियों ने इस्लाम को स्वीकार किया था, और उनमें अपने नये धर्म के प्रति निष्ठा बहुत प्रबल थी ।

हालैण्ड का प्रभुत्व-सतरहवी सदी में हालैण्ड के डच लोगों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन द्वीपों में आना शुरू किया । सबसे पहले १६०५ में उन्होंने अम्बीयना द्वीप पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित किया । १६४१ में उन्होंने मलक्का को भी पोर्तगीज लोगों से जीत लिया । मलक्का पर प्रभूत्त्व स्थापित हो जाने से दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में डच लोगों की शक्ति बहत बढ़ गई। डच लोग केवल व्यापार से ही संतुष्ट नही थे। अंग्रेजों के समान वे भी इन प्रदेशों की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर इन्हें अपने प्रभत्त्व में लाने के लिये उत्सुक थे। जिस प्रकार इङ्गलैण्ड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना भारत आदि प्राच्य देशों के साथ व्यापार का विस्तार करने के लिये की गई थी, वैसे ही हालैण्ड मे भी एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की गई। इङ्गलिश कम्पनी के समान डच कम्पनी ने भी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभत्त्व की स्थापना का भी उद्योग किया। इस उद्योग में उसे सफलता भी मिली। जावा में बटेविया को अपना केन्द्र बनाकर उसने अपने राजनीतिक उत्कर्ष का प्रारम्भ किया और उस द्वीप में शासन करनेवाले विविध राजाओं व मूलतानों को अपना वंशवर्ती बना लिया। अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर डच लोगों ने इन द्वीपों में अपनी सेनाओ की स्थापना की और इनके शासकों की राजनीतिक दुर्बलता तथा पारस्परिक झगडों का लाभ उठाकर अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व को कायम कर लिया । भारत मे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समान इन्डोनीसिया में हालैडका जो प्रभत्त्वस्थापित हुआ, वह वहाकी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा ही हुआ था। अठारहवी सदी के अन्तिम भाग में फांस में राज्यकान्ति हुई । फेञ्च कान्तिकारी सेनाओं ने हालैण्ड का भी विजय कर लिया और वहां एक नई क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की । इस सरकार ने १७९८ में डच ईस्ट इण्डिया सम्पनी का अन्त किया और इन्डोनीसिया के शासन को अपनी अधीनता में कर लिया। नैपोलियन के युद्धों के समय में फास व उसके अधीनस्य राज्यों के लिये यह सम्भव नही रहा था, कि समुद्र पार के प्रदेशों पर अपना अधिपत्य कायम रख सकें, क्योंकि समुद्र में ब्रिटेन की शक्ति अजेय थी। क्योंकि हालैण्ड पर नैपोलियन का कब्जा था, अतः ब्रिटेन ने इन्डोनीसिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया । १८११ से १८१९ तक इन द्वीपों पर ब्रिटेन का प्रभत्त्व रहा । वीएना की कांग्रेस (१८१४-१५) द्वारा ये प्रदेश फिर से हालैण्ड के सुपूर्व किये गये, और १८१९ में उसने इन पर अपने प्रमुक्त की पूनः स्थापना की ।

वीएना की कांग्रेस के निर्णय द्वारा जब १८१९ में इन्डोनीसिया के विविध-

द्वीपों पर हालैण्ड ने अपना अधिकार कायम किया, तो अनेक प्रदेश ऐसे थे, जहां उसकी राजनीतिक सत्ता को अविकल रूप से स्वीकृत नहीं किया जाता था। जो प्रदेश उसके अधिकार में थे, वहां की जनता भी उसके शासन से असन्तीष अनभव करती थी । इसीलिये १८२५ में जावा में विद्रोह हो गया । यह विद्रोह पांच साल तक जारी रहा । इसे शान्त करने और जावा के पुराने शासकों को पूर्ण रूप से अपना वशवर्ती बनाने में हालैण्ड को बहुत शैक्ति लगानी पड़ी । पर १८२५-३० के विद्रोह का यह परिणाभ हुआ, कि जावा का मुख्य भाग डच सरकार के सीघे शासन में आ गया और उस द्वीप में जो पुराने राजवंश कायम भी रहे, वे भारत के रियासती राजाओं के समान डच सरकार के पूर्णरूप से वशवर्ती हो गये। १९३० के बाद सुमात्रा द्वीप में भी अनेक पुराने राजवंशों का अन्त कर उन द्वारा शासित प्रदेशों का शासन डच सरकार ने अपने हाथों में ले लिया । पर सुभात्रा में कतिपय प्रदेश ऐसे भी थे, जो उन्नीसवी सदी में निरन्तर डच सरकार के साथ संघर्ष में व्यापत रहे। समात्रा की मसलिम जनता यह नहीं सह सकती थी, कि उस पर विधर्मी इंच लोगों का शासन कायम हो। इसीलिये वे बहुत समय तक संघर्ष में तत्पर रहे। पर बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक सम्पूर्ण सुमात्रा पूर्णरूप से हालैण्ड के अधीन हो गया था। इसी प्रकार बोर्नियों को अपनी अधीनता में लाने में भी डच लोगों को पर्याप्त कठिनता का सामना करना पड़ा था । इस द्वीप के पश्चिमी तट पर चीनी लोगों की अनेक बस्तियां बसी हुई थी। चीनी लोग डच सरकार की अधीनता को स्वीकृत भरने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने डटकर हालैण्ड का मुकाबला किया । सदीर्घ समय के संघर्ष के बाद १८८० में डच लोग बोर्नियो की चीनी बस्तियों को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए । समुद्र तट पर विद्यमान चीनी बस्तियों को अपने अधीन कर डच लोगों ने अन्दर के प्रदेशों की विजय प्रारम्भ की और १९३१ तक प्रायः सम्पूर्ण बोनियो पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया।

बाली द्वीप पर डच लोगों का तभी प्रभुत्त्व कायम हो गया था, जब कि जावा उनकी अधीनता में आया था। पर १९०८ में वहां की हिन्दू जनता ने डच शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और इसे शान्त करने में डच लोगों को बहुत कठिनता का सामना करना पड़ा। सेलेबस द्वीप को अपनी अधीनता में लाने में भी डच लोगों को बहुत कठिनाई हुई। इस द्वीप में अनेक मुसलिम सुलतानों का शासन था, जो डच लोगों का मुकाबला करने के लिये कठिबद्ध थे। १९१० तक हालैण्ड और इन सुलतानों में अनेक बार युद्ध हुए। पर अन्त में डच लोगों की विजय हुई और सेलेबस के विविध सुलतानों को परास्त कर उस द्वीप पर हालैण्ड ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। इससे यह समझने में कठिनाई नहीं होगी, कि इन्डोनीसिया के

विविध द्वीपों के निवासियों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। उन्हें डच लोगों का शासन पसन्द नहीं था, और इसीलिय बीसवी सदी के प्रारम्भिक भाग में भी वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये तत्पर थे। पर हालैण्ड जैंसे उन्नत व शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सकना उनके लिये सुगम नहीं था। यदि इस समय इन्डोनीसिया में किसी एक शक्तिशाली सुलतान का शासन होता, और यह देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त न होता, तो शायद वह डच सेनाओं से अपनी रक्षा करने में समर्थ होता। पर एशिया के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया की दशा भी इस समय अच्छी नहीं थी। यही कारण है, कि वह हालैण्ड का मुकाबला नहीं कर सका और धीरे-धीरे उस पर डच सरकार का आधिप्त्य स्थापित हो गया।

नैपोलियन के युद्धों की समाप्ति पर जब जावा, बाली आदि द्वीपो पर हालैण्ड का आधिपत्य पुनः स्थापित हुआ, तो वहा के शासन को डच सरकार ने सीधा अपने हाथों मे ले लिया । इन द्वीपो पर अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने में डच सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा था। विशेषतया जावा आदि में हए विद्रोहों को शान्त करने में हार्लैण्ड की घन व जन की बहुत अधिक हानि हुई थी । अतः डच लोग इस बात के लिये उत्सुक थे, कि अपने साम्राज्य के इन प्रदेशों को अपनी आर्थिक समृद्धि का साधन बनावें। इसीलिये उन्होंने इन्डोनीसिया में एक नई आर्थिक पद्धति का प्रारम्भ किया, जो 'कल्चर सिस्टम' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं । उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ तक इन्डोनीसिया की प्रधान फसल चावल थी और चावल की पैदावार का एक निश्चित हिस्सा सरकार मालगुजारी के रूप में किसानों से वसूल किया करती थी। अब डच सरकार ने किसानो से वसूल होनेवाली मालग जारी के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की, कि सब किसान अपनी जमीन के एक हिस्से में ऐसी फसले बोवें, जिनको यूरोप के बाजारों में सूगमता के साथ बेचा जा सके । ये फसले प्रधानतया ईख और काफी की थी । किसान लोग अपनी जमीन के एक भाग पर जो ईख या काफी बोते थे, उस सबको उन्हें मालगुजारी के रूप में डच सरकार के सुपूर्व कर देना पड़ता था। इसमें उनका जो समय लगता था या जो मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी, उसकी कोई भी उजरत उन्हें नही मिलती थी। कल्चर सिस्टम के कारण इन्डोनीसियन किसानो की यह दशा हो गई थी, कि वे अपनी जमीन पर डच सरकार के लिये बेगार में खेती करते थे। ईख, काफी जैसी फसलों के लिये किसानों को न केवल श्रम व समय का व्यय करना होता था, अपित रूपया भी पर्याप्त मात्रा में खर्च करना पड़ता था। इसका उन्हें कोई भी प्रति-फुल प्राप्त नहीं होता था । डच सरकार को इससे बहुत अधिक लाभ था । गन्ने और काफी सदृश महंगी वस्तुएं उसे इतने अधिक परिमाण में प्राप्त हो जाती थी, कि उनसे वह अपार सम्पत्ति संचित कर सकती थी। इनके लिये उसे कुछ भी कीमत नहीं देनी पड़ती थी। इन्डोनीसिया में अनेक स्थानों पर ईख से चीनी तैयार करने के लिये बड़ी बड़ी मिले कायम की गई थी, जो डच लोगों के प्रभुत्त्व में थी। इन मिलों के लिये जो ईख चाहिये था, उसे इन्डोनीसियन किसान सरकार की बेगार में उत्पन्न करते थे। डच सरकारी अफसर भी इस दशा से खूब लाभ उठाते थे। कौन किसान कितनी जमीन पर बेगार में खेती करे, क्या फसल बोवे और अपनी कितनी पैदावार सरकार को दे— इन बातों की व्यवस्था करते हुए वे दिल खोलकर रिश्वत लेते थे। कल्चर सिस्टम के कारण इन्डोनीसियन किसानों की दशा अर्ध दासों के समान हो गई थी. जो अपनी ही जमीन पर दूसरे लोगों के लिये खेती करते थे और अपनी मेहनत का खुद प्रतिफल नहीं प्राप्त कर सकते थे।

आखिर हालैण्ड के विचारशील लोगो का ध्यान कल्चर सिस्टम की बराइयो की ओर आकृष्ट हुआ। उन्नीसवी सदी मे यरोप मे सर्वत्र दास प्रथा के विरुद्ध भावना प्रबल हो रही थी । १८१४ में वीएना की कांग्रेस द्वारा दास प्रथा को नष्ट करने के लिये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। १८६० में अमेरिका में भी दास प्रथा का अन्त कर दिया गया था । हालैण्ड के साम्राज्य में इन्डोनीसियन किसानों की दशा दासों के ही सदश थी । अतः १८४८ में डच लोगों का ध्यान अपने साम्राज्य के इस कलंक की ओर आकृष्ट हुआ। अनेक पादिरयों ने इस पद्धित के खिलाफ आवाज उठाई। इन्डोनीसिया के एक डच अफसर ने इस प्रथा के खिलाफ एक उपन्यास लिखा, जिसने हालैण्ड मे इसके विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में वैसा ही काम किया, जैसा कि 'टाम काका की कूटिया' नामक उपन्यास ने अमेरिका मे दास प्रथा के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करने के लिये किया था। इन्डोनीसियन देशभक्त भी इस प्रथा का अन्त करने के लिये सघर्ष में तत्पर थे। इस दशा में उन्नीसवी सदी के अन्त तक कल्चर सिस्टम की समाप्ति कर दी गई और इन्डो-नीसियन किसान अपनी जमीनों पर स्वेच्छापूर्वक खेती करने के लिये स्वतंत्र हो गये । अब वे बेगार में खेती नहीं करते थे और न ही डच पुजीपति सरकारी सहायता द्वारा उनका शोषण ही कर सकते थे। इन्डोनीसियन लोगों की आर्थिक उन्नित में इससे बहुत सहायता मिली।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना—इसी समय इन्डोनीसिया में राजनीतिक अधिकारों के लिये भी संघर्ष का प्रारम्भ हुआ। संसार के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन बल पकड़ रहा था। पाश्चात्य देशों में शिक्षा प्राप्त कर जो इन्डोनीसियन नवयुवक अपने देश को वापस आते थे,

वे नवयग की प्रवित्तयों से भलीभाति परिचित होते थे । हालैण्ड मे भी ऐसे राज-नीतिक दलों की सत्ता थी, जो अपने साम्राज्य के अन्तर्गत देशों के शासन में उदार नीति का अनुसरण करने के पक्षपाती थे । इसका यह परिणाम हुआ, कि बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में इन्डोनीसियन स्वतन्त्रता के आन्दोलन ने अच्छा प्रबल रूप धारण कर लिया । १९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर इस आन्दोलन को और भी अधिक बल मिला । ब्रिटेन, फास आदि मित्रराष्ट्र इस समय डंके की चोट के साथ यह घोषित कर रहे थे. कि वे लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के लिये जर्मनी और आस्ट्रिया के खिलाफ यद्ध में तत्पर हुए हैं। १९१७ में जब अमेरिका महायुद्ध मे शामिल हुआ, तो उसके राष्ट्रपति विल्सन ने भी इन्ही सिद्धान्तों की दहाई दी। यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि इन सिद्धान्तों का प्रभाव इन्डोनीसिया पर भी पड़े । महायुद्ध की समाप्ति पर इन द्वीपों में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए । १९२० मे जावा और सुमात्रा मे डच शासन के विरुद्ध बाकायदा विद्रोह हो गया । यह विद्रोह अनेक वर्षों तक जारी रहा, और इसका दमन करने मे डच सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पडा। १९३० के बाद इन्डोनीसिया में विद्रोह की प्रवित्त कुछ मन्द पड गई। इसका कारण यह था, कि इस समय जापान मञ्च-रिया मे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर हो गया था, और इन्डोनीसियन नेता इस बात को अनुभव करते थे, कि उनके देश की अव्यवस्थित दशा का लाभ उठाकर जापान उसे भी अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना सकता है। साथ ही १९२७ में डच सरकार ने इन्डोनीसिया में आशिक स्वराज्य की स्थापना का भी उद्योग किया था।

डच सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह इन्डोनीसिया के स्वातन्त्र्य आन्दोलन की सर्वथा उपेक्षा कर सके । इसीलिये महायुद्ध के काल में १९१६ में वहां फोल्क्सराड नामक विधान सभा (पालियामेन्ट) की स्थापना की गई थी । शुरू में फोल्क्सराड का कार्य कानून व शासन के मामले में परामर्श देना ही था, उसे स्वयं कानून बना सकने का अधिकार नहीं दिया गया था । १९२७ में डच सरकार ने इन्डोनीसिया के शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये । इस समय वहां बाकायदा विधानसभा की स्थापना की गई, जिसके दो तिहाई सदस्य निर्वाचित होते थे । एक तिहाई सदस्यों को डच सरकार मनोनीत करती थी । विधानसभा का अध्यक्ष भी डच सरकार द्वारा नियुक्त होता, था । इन मनोनीत सदस्यों में ५० फीसदी डच होते थे, ५० फी सदी से कुछ कम इन्डोनीसियन लोग और शेष इन्डोनीसिया में बसे हुए अन्य विदेशी लोग होते थे । इन विदेशियों में प्रधान स्थान चीनी और अरब लोगों का था । इन्डोनीसिया का शासन करने के लिये एक बाका-

यदा सिविल सिवस संगठित थी । शुरू में इसके प्रायः सभी सदस्य डच लोग होते थे। हालैण्ड में इन डच कर्मचारियों को शासनकार्य की भलीभाति शिक्षा दी जाती थी और इन्हें इन्डोनीसिया की भाषा, रीति-रिवाज आदि से भलीभाति परिचित करा दिया जाता था । बाद में इन्डोनीसियन लोगों को भी सिविल सर्विस में लिया जाने लगा । १९४१ तक यह दशा आ गई थी, कि इन्डोनीसियन सिविल सिवस मे ८४ फीसदी के लगभग कर्मचारी इन्डोनीसियन लोग हो गये थे। पर उच्च राजकीय पदों पर अब भी डच कर्मचारी विद्यमान थे। शासन की दिष्ट से इन्डोनीसिया की हालत प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि १९३५ के शासन सुधार से पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन की थी । १९२७ के शासन सुधारों द्वारा डच सरकार ने यह प्रयत्न भी किया था. कि इन्डोनीसिया को अनेक प्रान्तों में विभक्त कर उनमें स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाय । पर इस प्रसंग मे यह ध्यान मे रखना चाहिये कि इन्डोनीसियन नेता इन सुधारों से संतुष्ट नहीं थे । वे इन्हें अपर्याप्त समझते थे, और अपने देश की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक थे। डच शासन से और हानि चाहे कुछ भी क्यों न हुई हो, पर यह लाभ भी हुआ था, कि सम्पूर्ण इन्डोनीसिया में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो गई थी । इस क्षेत्र के विविध हीप सदियों के याद एक बार फिर एक शासन में आये भे और डच शासन के विरुद्ध एक होकर संघर्ष करने के कारण उनमें अपने एक होने की अनुभृति भूलीभांति विकसित हो गई थी।

आर्थिक दशा— इन्डोनीसिया की आर्थिक समृद्धि का प्रधान आधार खेती थी। चावल के अतिरिक्त वहा ईख, काफी, तमाखू, चाय आदि भी प्रचुर परिमाण में उत्पन्न की जाती थी। मसाले के द्वीप भी इन्डोनीसिया के अन्तर्गत है, और इन द्वीपों में उत्पन्न मसाले की संसार के सभी देशों में माग थी। विशेषतया मोलक्का की काली मिर्च बहुत प्रसिद्ध है। मसालों के अतिरिक्त कुनीन की पैदावार भी इन्डोनीसिया के अनेक द्वीपों में प्रचुर मात्रा में होती है। संसार भर में जितनी कुनीन पैदा होती है, उसका बहुत बड़ा भाग इन्ही द्वीपों में होता है। कुनीन पर इन्डोनीसिया का एकाधिकार स्थापित है। डच लोगो ने इन द्वीपों में रबड़ की पैदावार पर भी बहुत ध्यान दिया। सुमात्रा के पूर्वी तट पर इतना अधिक रबड़ पैदा होने लगा, कि इन्डोनीसिया के निर्यात माल में उसकी मात्रा अन्य किसी भी प्रकार के माल से कम नही रही। ब्रिटिश मलाया के मुकाबले में भी सुमात्रा का रबड़ अधिक बढ़ गया। खेती व जंगल की पैदावार की दृष्टि से तो इन्डोनीसिया समृद्ध था ही, बाद में वहां अनेक व्यावसायिक पदार्थों की भी उत्पत्ति प्रचुर परिमाण में होने लगी। इनमें पेट्रोलियम सबसे महत्त्वपूर्ण है। सुमात्रा और बोर्नियो में पेट्रोलियम बहुत बड़ी मात्रा में उत्लब्ध हुई और वहां उसके बहुत से कूप तैयार किये गये। इन्डो-

नीसिया में टीन भी बहुत बड़े परिमाण में उपलब्ध हुई। इस घातु के उत्पादन में केवल मलाया ही उससे आगे था। गन्ने की खेती के कारण चीनी की भी बहुत सी मिलें इन्डोनीसिया में स्थापित हुई। १९४० के लगभग संसार में कुल मिलाकर जितनी चीनी तैयार होती थी, उसका ५ प्रतिशत अकेले जावा में होती थी। चीनी, चाय, टीन और पेट्रोलियम द्वारा इन्डोनीसिया की आर्थिक समृद्धि में बहुत अधिक सहायता मिली।

उन्नीसवी सदी तक इन्डोनीसिया के विदेशी व्यापार पर हालैण्ड का एकाधि-पत्य था। अन्य देशों का उसके साथ व्यापारिक सम्बन्ध नाममात्र को था। पर बीसवी सदी में अन्य देश भी इन्डोनीसिया के विदेशी व्यापार मे हाथ बटाने के लिये तत्पर हुए। विदेशी राज्यों ने वहा के व्यवसायों में अपनी पूजी भी अधिक बड़ी मात्रा में लगानी शुरू की। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, बेल्जियम, फास, जर्मनी और जापान के पूजीपित इस देश में पूजी लगाकर वहा के व्यवसायों से नफा कमाने के लिये प्रवृत्त हुए। विशेषतया जापान ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया, कि इन्डो-नीसिया के साथ अपने व्यापार का विकास करे। इस समय तक जापान व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अधिक उन्नति कर चुका था। उसका माल पाश्चात्य देशों के माल के मुकाबले में बहुत सस्ता पडता था। अतः इन्डोनीसिया के बाजारों में जापानी माल की मांग बडी तेजी के साथ बढ़ने लग गई थी। व्यापार की वृद्धि के साथ साथ जापानी लोगों में यह विचार भी विकसित होने लगा था, कि इन्डोनीसिया भी उनके साम्राज्य-प्रसार का उपयुक्त क्षेत्र है।

जनसंख्या में वृद्धि—संसार के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में भी इस समय जनसंख्या बडी तेजी के साथ बढ रही थी। इस दृष्टि से जावा और मदुरा (जावा के उत्तर में एक छोटा सा द्वीप) सबसे आगे थे। १८१९ में इन दो द्वीपों की आबादी ४५,००,००० के लगभग थी। १८५० के लगभग तक वह बढ कर १,००,००,००० हो गई थी। तीन चौथाई सदी के बाद १९३० में जावा और मदुरा की जनसंख्या ४,१०,००,००० तक पहुच गई थी। १८१९ से १९३० तक एक सदी से कुछ ही अधिक समय में इन द्वीपों की आबादी में दस गुना के लगभग की वृद्धि हुई थी। जावा और मदुरा के क्षेत्रफल को दृष्टि में रखते हुए यह आबादी बहुत ही अधिक थी। वहां ८०० व्यक्तियों का एक वर्गमील में निवास था। इसी काल में भारत में एक वर्गमील में निवास करनेवाले लोगों की संख्या २३० के लगभग थी। संसार का कोई भी देश ऐसा नही था, जहां आबादी इतनी अधिक सघन हो, जितनी कि जावा और मदुरा में थी। इसमें सन्देह नहीं, कि इन द्वीपों की जमीन बहुत अधिक उपजाऊ है, पर इतनी अधिक आबादी का भरण-पोषण कर सकना

उसके लिये सम्भव नहीं था। इसीलिये डच सरकार ने यह प्रयत्न किया, कि इन द्वीपों के निवासियों को इन्डोनीसिया के अन्य प्रदेशों में बसने के लिये प्रेरित करे। सुमात्रा, बोनियो आदि में जनसंख्या अधिक नहीं थी। पर डच सरकार के प्रयन्नों के बावजूद भी १९३० में केवल १३,००,००० जावानिवासी अन्य प्रदेशों में जाकर आबाद हुए थे। इस प्रसंग में यह भी निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा, कि १९३० में इन्डोनीसिया की कुल आबादी छः करोड़ के लगभग थी। इसमें से चार करोड़ से भी अधिक आदमी केवल जावा और मदुरा में निवास करते थे, जब कि इन दो द्वीपों का क्षेत्रफल केवल ५१,०३२ वर्गमील है, और इन्डोनीसिया के अन्य प्रदेश क्षेत्रफल में ६,८४,२३६ वर्गमील हैं। इन्डोनीसिया की जनसंख्या की समस्या का इससे भलीभांति अन्दाज किया जा सकता है।

ईसाई धर्म का प्रचार-इन्डोनीसिया के बहुसंख्यक निवासी इस्लाम के अनु-यायी हैं, यद्यपि बाली द्वीप में पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार है। पर सुमात्रा बोनियो आदि के पर्वत प्रधान व जांगल प्रदेशों में ऐसी भी अनेक जातियों का निवास है, जो अपने पूराने देवी-देवताओं की पूजा करती है। जब डच लोगों ने इन्डोनी-सियन द्वीपों को अपने प्रभाव में लाना शरू किया, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि ईसाई भिशनरी भी वहां अपने धर्म का प्रचार करने में तत्पर हों। डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता इन मिशनरियों को प्राप्त थी। डच लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म के अनुयायी थे, अतः शुरू में जो ईसाई पादरी इन्डोनीसिया में धर्म प्रचार के कार्य के लिये आये, वे भी प्रोटेस्टेन्ट ही थे। बीसवीं सदी में रोमन कैयोलिक पादरियों ने भी इन द्वीपों में कार्य शुरू किया। पर ईसाई लोगों को इन द्वीपों में विशेष सफलता नहीं हुई। १९४१ तक वे केवल बीस लाख आदिमयों ो ईसाई धर्म में दीक्षित कर सके थे। पर कुल जनसंख्या के तीन प्रतिशत भाग को ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेना भी साबारण बात नहीं थी। ईसाइयों की सफलता का मुख्य कारण यह था, कि उन्होंने विशेषतया उन लोगों में कार्य किया, जो मसलिम व हिन्दू धर्मों के प्रभाव से विञ्चत थे और सभ्यता की दिष्ट से पिछड़े हुए थे। जिस प्रकार भारत में गोंड, भील आदि जातियां पिछड़ी हुई दशा में हैं, और उनमें ईसाई लोग विशेष रूप से कार्य करते रहे हैं, वैसे ही इन्डोनीसिया के ईसाई पादरी वहां की पिछड़ी हुई जातियों में कार्य करते थे, और उनमें अपने धर्म का प्रचार करने में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी।

पोर्तुगाल द्वारा अधिकृत प्रदेश—सोलहवीं सदी के शुरू में पोर्तुगीज लोगों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन द्वीपों में अपने व्यापार का विस्तार प्रारम्भ किया था, यह हम पहले लिख चुके हैं। पोर्तुगाल ने इस क्षेत्र में अपने साम्राज्य विस्तार पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, उसका ध्यान व्यापार पर अधिक था। फिर भी जो कितपय प्रदेश बाद में उसके प्रभुत्त्व में आ गये थे, वे भी अंठारहवीं सदी में उसके हाथ से निकलकर हालैण्ड की अधीनता में आ गये थे। उन्नीसवीं सदी में तिमोर द्वीप का पूर्वी भाग व उसके समीप के कितपय छोटे-छोटे द्वीप ही पोर्तुगाल के प्रभुत्त्व में रह गये थे। पर इनके सम्बन्ध में भी हालैण्ड और पोर्तुगाल में प्रायः झगड़ा होता रहता था। १८५९ और १८९० में इन दोनो देशों ने परस्पर सन्धि करके इन झगड़ों का अन्त किया। इन सन्धियों द्वारा हालैण्ड ने अनेक छोटे-छोटे द्वीप पोर्तुगाल से खरीद लिये और तिमोर द्वीप में दोनो राज्यों की सीमा का ठीक प्रकार से निश्चय कर दिया गया। बीमवीं सदी में दक्षिण-पूर्वी एशिया में पोर्तुगाल का प्रभुत्त्व अगण्य सा था। राजनीतिक व आधिक दृष्टि से पोर्तुगीज लोगो द्वारा अधिकृत प्रदेश का कोई महत्त्व नहीं था।

**ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश**—सतरहवी सदी में जब हालैण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों में अपने व्यापारिक व राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना में तत्पर थी, तभी ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी इसे क्षेत्र में अपना प्रभुत्त्व कायम करने के लिये प्रयत्नशील थी। सुमात्रा के कुछ प्रदेशों को उसने अपने अधिकार में कर लिया था। पर क्योंकि अठारहवी सदी में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थी, अतः उसे दक्षिण-पूर्वी एशिया की ओर ध्यान देने की अधिक फुरसत नहीं थी। नैपोलियन के युद्धों के अवसर पर जब हालैण्ड फांस के अधीन हो गया, तो ब्रिटेन ने हालैण्ड के इन्डोनीसियन साम्राज्य को अपने अधिकार मे कर लिया । १८११ से १८१९ तक इन द्वीपों पर ब्रिटेन का प्रभुत्त्व कायम रहा । इनका शासन करने के लिये ब्रिटिश सरकार की ओर से सर टामस स्टैम्फोर्ड रैफल्स को नियत किया गया, जो एक अत्यन्त कूशल व शक्तिशाली शासक था। वीएना की कांग्रेस (१८१४) के निर्णय के अनुसार दक्षिण-पूर्वी एशिया के ये द्वीप हालैण्ड को वापस दे दिये गये । इससे सर रैफल्स को बहुत निराशा हुई। वह इन प्रदेशों को ब्रिटेन के प्रभुत्त्व में रखना चाहता था। विवश होकर उसने हालैण्ड के साथ यह समझौता किया, कि मलाया में ब्रिटिश लोगों के साम्राज्य विस्तार में हालैण्ड बाधा न डाले और बदले में ब्रिटेन इन द्वीपों में अपने अधिकारों का परित्याग कर दे। इस समझौते के अनुसार सुमात्रा, जावा आदि द्वीप हालैण्ड को प्राप्त हुए और मलाया में अपनी शक्ति की स्थापना के लिये ब्रिटेन को खुली छुट्टी मिल गई। सर रैफल्स ने मलाया में किस प्रकार ब्रिटेन के प्रभुत्त्व को स्थापित किया, इस पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

पर ब्रिटिश लोगों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों को अविकल रूप से हालैण्ड के लिये छोड़ दिया हो, यह बात नहीं थीं । बोनियों के उत्तर पश्चिम में एक द्वीप हैं, जिसे लाबुआन कहते हैं । अठारहवी सदी में इसमें ब्रिटिश लोगों ने अपना व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया था । ब्रिटिश लोग इसको विकसित करने में विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सके थे । इसीलिये अठारहवी सदी में उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी थीं । पर १८४० में एक बार फिर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था और इसे अपना व्यापारिक केन्द्र बनाया था ।

बोर्नियो द्वीप मे एक राज्य था, जिसे ब्रुनेई कहते थे। यहा एक मुसलिम सुल-तान का शासन था। किसी समय ब्रुनेई की सल्तनत बहुत शक्तिशाली थी और न केवल बोर्नियो के बड़े भाग पर, अपितु लाबुआन आदि अनेक द्वीपो पर भी उसका शासन था। पर उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध में ब्रुनेई राज्य की दशा बहुत खराब हो गई थी, और उसके सुलतान की निबंलता का लाभ उठाकर १८८० में ब्रिटिश लोगों ने उसे अपने आधिपत्य में ले लिया था। यद्यपि ब्रुनेई के सुलतान की राजगद्दी को कायम रखा गया था, पर ब्रिटेन की अधीनता मे उसकी स्थिति प्रायः वही रह गई थी, जो भारत की देशी रियासतों के राजाओ की थी।

बोनियों के उत्तर पश्चिमी समुद्री तट पर सरावक नाम का एक राज्य था। उन्नीसवी सदी में इसकी दशा भी बहुत खराब थी। सर जेम्स बुक (१८०३-१८६८) नामक एक अंग्रेज ने इसकी राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर इसे अपनी अधीनता में कर लिया था। सर जेम्स बुक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी में था और उसी की तरफ से दक्षिण-पूर्वी एशिया में भेजा गया था। सरावक के सुल्तान के विरुद्ध अनेक विद्रोह हो रहे थे, उन्हें शान्त करने में इसने सुलतान की सहायता की और बाद में अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग कर सरावक राज्य पर ही अपना आधिपत्य कायम कर लिया। अब बुक सरावक पर एक स्वतन्त्र राजा के समान शासन करने लगा। १८६३ में उसने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने सरावक पर सर जेम्स बुक के अधिकार को स्वीकृत कर लिया। पर सरावक के इस अंग्रेज राजा की स्थिति भी ब्रिटेन के अधीनस्थ राजा के समान थी और इस प्रदेश पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्थापित हो गया था।

ब्रुनेई और सरावक के अतिरिक्त बोर्नियो द्वीप के उत्तरी भाग पर भी ब्रिटिश सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित किया । यह प्रदेश (उत्तरी बोर्नियो) प्रायः जंगलों से आच्छादित था । उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में इस पर अपना आधि-पत्य स्थापित करने व इसका आर्थिक विकास करने के लिये नार्थ बोर्नियो कम्पनी की स्थापना की गई। यह प्रदेश रबड़ के लिये बहुत उपयुक्त था। ब्रिटिश नार्थ बोर्नियो कम्पनी ने यहां रबड़ के वृक्षों का जहां विकास किया, वहा साथ ही ब्रिटिश सरकार की संरक्षा में इसके शासन का भी संचालन किया। इस प्रकार बोर्नियो द्वीप के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी भाग पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्थापित हुआ। दिक्षणी बोर्नियो हालैण्ड की अधीनता में था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक अन्य द्वीप है, जिसे न्यू गाइनिआ कहते हैं । क्षेत्रफल की दृष्टि से यह इस क्षेत्र के अन्य सब द्वीपों की अपेक्षा अधिक बड़ा है । १८८० में इसके दक्षिण-पूर्वी भाग पर ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्त्व कायम कर लिया । न्यू गाइनिआ के ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश को पापुआ कहते हैं । १८८० में ही न्यू गाइनिआ द्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर जर्मनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था । १९१४-१८ के महायुद्ध में जब जर्मनी की पराजय हुई, तो यह प्रदेश राष्ट्रसंघ की अधीनता में आस्ट्रेलिया के मुपुर्द कर दिया गया । न्यू गाइनिआ का पश्चिमी भाग हालैण्ड की अधीनतौ में था ।

न्यू गाइनिआ और बोनियों के कतिपय प्रदेशों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में अन्य भी अनेक द्वीपों पर ब्रिटेन का आधिपत्य कायम था। इनमें से कोकोस-कीलिंग द्वीपसमूह (मुमात्रा के दक्षिण में कई मौ मील की दूरी पर स्थित) सबसे महत्त्वपूर्ण है।

#### (४) इन्डोचायना

प्राचीन इतिहास—दक्षिण-पूर्वी एशिया में फ्रांस के अधीन इन्होचायना का जो राज्य है, उसका क्षेत्रफल २,८६,००० वर्गमील हैं,और १९३९ में उसकी आबादी २,३७,००,००० थी। इस राज्य के पाच मुख्य भाग है, तोन्किन, अनाम, कोचीन चायना, कम्बोडिया और लाओस। फास की अधीनता में रहने के कारण ये पांचों प्रदेश इस समय एक राज्य के अंग है, पर प्राचीन समय में ये राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से एक नही थे। तोन्किन और अनाम पर चीनी सभ्यता का प्रभाव था और दक्षिणी इन्होचायना के प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता का। तोन्किन और अनाम चीन की दक्षिणी सीमा के बहुत समीप है। तोन्किन तो उसके साथ ही लगा हुआ है। इसी कारण चीन के अनेक शक्तिशाली सम्राट्डन प्रदेशों को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए थे। उन्नीसवी सदी के मध्य भाग तक भी ये चीन के मञ्चू साम्राज्य के अधीन थे। दक्षिणी इन्होचायना के विविध राज्यों की स्थित भी इस समय चीनी साम्राज्य के करद राज्यों के सदृश थी। ये मञ्चू सम्राट्की अधीनता को स्वीकृत करते थे।

तीसरी सदी ई० पू० में चिन वंश के शक्तिशाली सम्राट्शी हुआंग ती ने तोन्किन को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । उसने अनाम पर भी आक्रमण किया था और उसके उत्तरी भाग को भी अपने विशाल साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया था। चिन वंश की शक्ति के क्षीण होने पर (२०६ ई० पू०) ये प्रदेश चीनी साम्राज्य की अधीनता से मक्त हो गये। चिन वंश की समाप्ति पर चीन में हान वंश का शासन कायम हुआ था। इसका सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट बती था। उसने चीन के साम्राज्य का फिर से विस्तार किया और तोन्किन व अनाम को जीतकर अपने अधीन कर लिया । ब्ती का शासन काल १४० ई० पू० से ८७ ई० पू० तक था। चीन के इतिहास में वह दिग्विजयी सम्राट् के रूप में प्रसिद्ध है। यद्यपि तोन्किन और अनाम उसकें अधीन थे, पर उनके अपने पृथक राजाओं की सत्ता विद्य-मान थी । भारतवर्ष के सम्राट् समुद्रगुप्त के अधीनस्य विविध राजाओं के समान तोन्किन और अनाम के राजा भी सम्राट् बूती की अधीनता में अपने पृथक् सत्ता रखते थे। हान वंश के क्षीण होने पर इन प्रदेशों के राजा फिर स्वतन्त्र हो गये (२० ई० प० के लगभग)। तीसरी सदी ई० प० के प्रारम्भ में जब चीन की शक्ति का पुनरुद्धार हुआ, तो तोन्किन और अनाम फिर चीन के अधीन हो गये। इस समय इन राज्यों में चीन की सभ्यता और संस्कृति का विशेष रूप से प्रचार हुआ। तोन्किन और अनाम के उच्च श्रेणि के लोग चीनी भाषा बोलने और चीनी साहित्य के अध्ययन में गौरव अनुभव करने लगे । तीसरी सदी से नवी सदी के अन्त तक ये राज्य चीन की अधीनता में रहे । इस काल में चीन में अनेक राजवंशों ने शासन किया, पर तोन्किन और अनाम अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। दसवी सदी के प्रारम्भ में जब तांग वंश का पतन हुआ, और चीन का विशाल साम्राज्य अनेक राज्यों में विभक्त हो गया, तो इन राज्यों को अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्थापित करने का अवसर मिला । पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी इन राज्यों में चीनी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव कायम रहा । तेरहवीं सदी में जब चीन पर मंगोल लोगों के आक्रमण हए, और चंगेज खां ने विशास्त्र मंगोल साम्राज्य को स्थापित किया, तो तोन्किन और अनाम भी मंगोल आक्रमणों से अपनी रक्षा नहीं कर सके। पर मंगोल विजेताओं के लिये यह सम्भव नहीं था, कि इतने सुदूरस्य प्रदेशों पर वे अपने शासनको कायम रख सकें। जिस प्रकार भारत में मंगोल लोगों ने आक्रमण करने के बाद भी अपना स्थिर आधिपत्य स्थापित नही किया था, वैसे ही अनाम और तोन्किन पर भी उन्होंने अपना स्थिर शासन कायम नहीं किया। पन्द्रहवीं सदी के शुरू में चीन के मिगवंशी सम्रीट् युंगली ने फिर तोन्किन और अनाम पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । इस समय के बाद

ये प्रदेश चीन के सम्राटो को भेट, उपहार, कर आदि द्वारा सन्तुष्ट करते रहे। तोन्किन और अनाम किस अंश तक चीन की अधीनता में रहे, यह बात चीनी सम्राट्की शक्ति पर आश्रित रहती थी। जो सम्राट् अधिक शक्तिशाली होते थे, इन प्रदेशों पर उनका प्रभुत्त्व अधिक दृढ होता था। पर तोन्किन और अनाम के राजाओ की पृथक् सत्ता कायम रहती थी, और वे चीनी साम्राज्य की अधीनता में रहते हए अपने राज्यों का शासन स्वय करते थे।

तोन्किन और अनाम के राज्यों में चीनी सभ्यता और संस्कृति का प्रभुत्त्व था। पर इन प्रदेशों की कोई अपनी संस्कृति न हो, यह बात नहीं थीं। चौदहवीं सदी में अनाम के लोगों ने अपनी पृथक् लिपि का विकास किया, जिसके अक्षर चीनी लिपि से भिन्न थे। इस लिपि में अनाम का अपना साहित्य लिखा जाने लगा, और घीरे घीरे अनामी साहित्य का विकास हुआ। चित्रकला आदि में भी इन राज्यों की अपनी पृथक् शैली थी। साथ ही इन प्रदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी प्रभाव था। भारतीय व्यापारी व धर्म प्रचारक बड़ी सख्या में अनाम के समुद्र तट पर आते जाते थे और उनका प्रभाव वहां की जनता पर पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था।

प्राचीन समय में अनाम के दक्षिणी भाग में चम्पा नामक भारतीय राज्य की सत्ता थी। कुछ समय के लिये चम्पा के राज्य की उत्तरी सीमा तोन्किन से जा लगी थी और सम्पूर्ण अनाम चम्पा राज्य के अन्तर्गत हो गया था। चम्पा का पहला भारतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी ई० प० में हैं। श्रीमार और उसके उत्तराधिकारी चम्पा के राजा भारतीय थे, संस्कृत उनकी भाषा थी और उनके नाम भी भारतीय थे। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत भाषा के अनेक शिलालेख दक्षिणी अनाम में उपलब्ध हुए हैं। चम्पा के राजाओं में श्री भद्रवर्मन का नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। वह वेदों का विद्वान् था और उसने शिव के एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसमें भद्रेश्वर स्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी। यह मन्दिर बाद में चम्पा के धर्म और संस्कृति का केन्द्र बन गया था, और इसकी कीर्ति सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में व्याप्त थी। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं हैं, कि चम्पा के इन भारतीय राजाओं के सम्बन्ध में अधिक विस्तार के साथ लिख सकें। चीन के जो शक्तिशाली सम्राट् तोन्किन और अनाम के विविध राजाओं को अपनी अधानता में लाने में तत्पर थे, उन्होंने चम्पा के राजाओं को भी अपना वशवर्ती व करद बनाने में सफलता प्राप्त की थी।

प्राचीन समय में चम्पा के पश्चिम में कम्बोडिया का राज्य था, जिसे भारतीय लोग कम्बुज कहते थे । चम्पा के समान कम्बुज भी भारत का ही एक उपनिवेश था।

चौथी सदी में कौन्डिन्य नामक एक भारतीय ब्राह्मण ने यहा भारतीयों का एक राज्य स्थापित किया था, जिसे चीनी ऐतिहासिकों ने फनान नामसे लिखा है। फनान के निवासी शैव धर्म को मानते थे। फुनान के राजा रुद्रवर्मन और उसकी माता कूल-प्रभावती द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए अनेक शिलालेख इस प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं। फूनान के उत्तर में भारतीयों का एक अन्य उपनिवेश था, जिसे कम्बूज कहते थे । बाद में फनान राज्य को भी कम्बज के राजाओं ने विजय कर लिया और यह सारा प्रदेश ही कम्बुज व कम्बोडिया कहाने लगा। छठी सदी के अन्त तक कम्बुज और फुनान के भारतीय राज्य परस्पर मिलकर एक हो गये थे। कम्बुज देश के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे और उनके शासनकाल में इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। न केवल राजा अपित अन्य धनी मानी लोग भी वहा शैव मन्दिरों के निर्माण में तत्पर थे। कुछ ही समय मे कम्बुज शैव धर्म और भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया । शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पौराणिक देवी देवताओं की वहां सर्वत्र पूजा होने लगी। वेद, पूराण, रामायण, महाभारत आदि का वहा उसी प्रकार अध्ययन होने लगा, जैसा भारत में होता था । सातवी सदी में महेन्द्र वर्मा, ईशान वर्मा और जयवर्मा कम्बज देश के राजा थे। ईशान वर्मा ने कम्बज में अनेक आश्रम बनवाये । जैसे बौद्ध धर्म के मठ विहार कहाते थे, वैसे ही पौराणिक धर्म के मठों को आश्रम कहते थे । इनमें बहुत से सन्यासी निवास करते थे और बौद्ध भिक्षुओं की तरह धर्म-प्रचार, विद्याध्ययन तथा शिक्षाकार्य में व्यापृत रहते थे। राजा ईशानवर्मा के समय में ही विष्णु और शिव की सम्मिलित मुर्ति बनाई गई। इससे सूचित होता है, कि कम्बुज देश के शैव और वैष्णव शिव व विष्णु में अविरोध मानते थे। नवी सदी में कम्बुज देश का राजा यशोवर्मा था। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नई राजधानी बनाई थी। उसके भग्नावशेष अब भी अद्धकोरथोम में उपलब्ध होते है । इसके चारो ओर ३३० फीट चौडी खाई है, जिसके भीतर की ओर एक विशाल प्राचीर बनी हुई है। नगर वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भूजा लम्बाई में दो मील से भी अधिक है। नगर के द्वार विशाल व सुन्दर है। इनके दोनों ओर रक्षकों के लिये मकान बने है । तीन सिर वाले विशाल हाथी द्वारों की मीनारों को अपनी पीठ पर थामे हुए है। सौ फीट चौड़े और मील भर लम्बे पांच राजभार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये है । पक्की चिनाई के भिन्न भिन्न आकृति वाले अनेक सरोवर अब तक भी अङकोर थोम के खण्डहरों में विद्यमान है। नगर के ठीक बीच में शिव का एक विशाल मन्दिर है । इसके तीन खण्ड है । प्रत्येक खण्ड पर एक एक ऊँची मीनार है। बीच के मीनार की ऊँचाई भग्न दशा में भी १५० फीट के लगभग है। ऊची मीनार के चारों तरफ बहुत सी छोटी छोटी

मीनारे हैं। इनके चारों ओर एक एक नर मुर्ति बनी हुई है। ये समाधिस्थ शिव की मृतिया है। इस विशाल शिवमन्दिर में जगह जगह पर सुन्दर चित्रकारी की गई है । पौराणिक धर्म के किसी मन्दिर के इतने पूराने और विशाल अवशेष भारत में भी कही उपलब्ध नही होते । बारहवी सदी के पूर्वार्द्ध मे कम्बज देश का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था। उसने एक विशाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया, जो ... अङ्कोर वट के रूप मे अब तक भी विद्यमान है। आजकल यह एक बौद्ध विहार हैं। पर शुरू में इसका निर्माण वैष्णव मन्दिर के रूप मे हुआ था। इसके चारों ओर की खाई की चौडाई ७०० फीट है। झील के समान चौडी इस खाई को .पार करने के लिये पश्चिम की ओर एक पुल बना है । पूल पार करने पर एक विशाल द्वार आता है, जिसकी चौडाई १००० फीट से भी अधिक है। खाई और द्वार को पार करने के बाद जो मन्दिर आता है, वह भी बहुत विशाल है, उसकी चौड़ाई १८० फीट के लगभग है। समयान्तर में कम्बुज देश मे पौराणिक धर्म का ह्यास हो गया और उसका स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया । कम्बोडिया व कम्बुज देश पूर्ण रूप से भारत का उपनिवेश था और इसी रूप में वह सोलहवीं सदी के लगभग तक विद्यमान रहा । पर कम्बज देश के भारतीय राजाओं की राजनीतिक शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रह सकी। सोलहवीं सदी में उस पर सियाम और अनाम (चम्पा) के राज्यों ने आक्रमण शरू कर दिये और इनके हमलों के कारण उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई। सोलहवी सदी में जब पोर्त्गीज लोगों ने व्यापार आदि के लिये इस देश में आना शरू किया, तब कम्बज देश की राजनीतिक व सामरिक शक्ति बहुत निर्बल दशा मे थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वर्तमान समय मे जिस राज्य को इन्डोचायना कहते है, प्राचीन समय में वह अनेक राज्यों मे विभक्त था। उसके उत्तरी राज्य चीनी सभ्यता के प्रभाव मे थे और दक्षिणी राज्यों मे भारतीय. सभ्यता की सत्ता थी। राजनीतिक दृष्टि से यह देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जो बहुधा आपस में संघर्ष करते रहते थे। प्राचीन समय में चम्पा और कम्बुज मे अनेक ऐसे शिक्तशाली राजा हुए, जिन्होने इन्डोचायना के बहुत बड़े भाग पर चक्रवर्ती सम्राट् के रूप में शासन किया। उत्तरी इन्डोचायना पर चीन का प्रभुत्त्व बहुत समय तक कायम रहा. यदाप वहां भी अनेक राजा चीन के करद रूप में शासन करते रहे।

यूरोपियन जातियों से सम्पर्क—दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान इन्डोचायना के समुद्र तट पर भी सोलहवीं सदी में पोर्तुगीज लोगों ने आना शुरू किया। पर पोर्तुगीज लोगों ने इस देश में अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व के विस्तार का उद्योग नहीं किया। पोर्तुगाल के बाद हालैण्ड, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापारी इस देश में व्यापार के लिये आये, पर उन्होंने भी इसमे अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व को स्थापित करने की कोई कोशिश नहीं की । उन्नीसवी सदी के मध्य भाग तक इण्डोचायना की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहीं ।

फान्स का प्रभत्त्व--इन्डोचायना पर अपना राजनीतिक प्रभत्त्व कायम करने का उद्योग फ्रेंक्च लोगो ने किया। फ्रेंक्च पादरी इस क्षेत्र में देर से ईसाई धर्म के प्रचार का उद्योग कर रहे थे। सतरहवी सदी मे पेरिस मे एक मिशनरी सोसायटी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य विदेशों में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। इसने इन्डोचायना के दक्षिणी भाग कोचीनचायना मे कार्य शरू किया। फ्रेञ्च पादिरयों के साथ साथ फ्रेञ्च व्यापारी भी इस प्रदेश में आने लगे। धीरे भीरे बहुत से फ्रेञ्च पादरी और व्यापारी कोचीनचायना और अनाम मे पहुच गये। ये लोग केवल धर्म प्रचार और व्यापार से ही संतुष्ट नहीं रहे, इन्होंने इन प्रदेशों के राजनीतिक मामलो में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया । अठारहवी सदी में ब्रिटिश और फ्रेंडच लोग भारत के विविध राजाओं व नबाबोका पक्ष लेकर इस देश की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे। कोचीनचायना और अनाम में भी फेञ्च लोगों ने इस नीति का अनुसरण करना शरू किया। अनाम की राजगही के एक झगडे को लेकर १७८० में फांस के एक पादरी ने यह निश्चय किया, कि राजगृही के एक उमीदवार की मदद की जाय, ताकि जब फास की मदद से यह व्यक्ति अनाम का राजा बन जाय, तो वह फांस के प्रभाव में रहे और ईसाई धर्म के प्रचार में भी उससे सहायता मिले। उस समय फ्रांस में बुर्बों वंश के राजा लुई १६वें का शासन था। वह अनाम की राजगद्दी के इस उम्मीदवार की सहायता करने को तैयार हो गया। पर शीघ्र ही (१७७९) फ्रांस मे राज्यकान्ति हो गई और लुई १६वें को अपनी राजगद्दी का परित्याग करना पडा । फास के सम्राट् की ओर से तो कोई फ्रेज्च सेनायें इस समय अनाम नही आ सकी, पर पादरियों और व्यापारियों की प्रेरणा पर बहुत से फेञ्च स्वयंसेवक इस समय अनाम पहुच गये और उन की सहायता से गिआलोंग अनाम के राजसिहासन को प्राप्त करने मे समर्थ हुआ। अनाम की राजगद्दी के उस उम्मीदवार का नाम गिआलोंग था, जिसे फ्रेंच पादरी सहायता दे रहे थे। आगे चलकर यह गिआलोंग अत्यन्त शक्तिशाली सम्राट् बना और यह न केवल सम्पूर्ण अनाम को अपितु तोन्किन, कोचीनचायना, लाओस और कम्बोडिया को भी अपने प्रभुत्त्व में लाने में समर्थ हुआ। क्योंकि सम्राट् गिआलोंग ने फेञ्च लोगों की सहायता से अपनी राजगद्दी प्राप्त की थी, अतः स्वाभाविक रूप से इस समय (अठारहवी सदी के अन्त में) उसके राज्य में फांस का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया और फ्रेंच पादरी बहुत निश्चिन्तता के साथ धर्म प्रचार के कार्य में व्यापृत हो गये।

उन्नीसवीं सदी में फ्रेड्च पादिरयों का प्रभाव इन प्रदेशों में जिस ढंग से बढ रहा था, अनाम की सरकार उसे पसन्द नहीं करती थी । धर्म प्रचार और व्यापार की आड में पाश्चात्य देशों के लोग चीन में जिस ढंग से अपना प्रभाव व प्रभत्त्व स्थापित कर रहे थे. उससे अनाम के लोग बहत चिन्तित थे। इसका यह परिणाम हुआ, कि १८५८ में अनाम में कार्य करने वाले फ्रेड्च पादरियों पर अनेक स्थानों पर हमले किये गये । इसी समय ब्रिटेन और फास की सेनायें चीन में अपनी शक्ति का प्रयोग कर चीन के सम्राट् को इस बात के लिये विवश कर रही थी, कि वह इन पाश्चात्य देशों को व्यापार आदि के सम्बन्ध में विशेष सुविधायें प्रदान करे । पूर्वी एशिया के लोगो में यरोपियन जातियों के प्रति विरोध की भावना बहुत प्रबल रूप धारण कर रही थी। इस दशा में यदि अनाम के लोगों ने भी अपने देश में विद्यमान फ्रेञ्च पादिरियों के प्रति अपने रोष को प्रकट किया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था । पर फेञ्च लोगों ने अपने देश के पादरियो के प्रति किये गये व्यवहार को सहन नहीं किया। फ्रांस की सेनाएं कोचीनचायना में प्रविष्ट हो गई और उन्होंने उसके अनेक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। अनाम का राजा उनका मुकाबला नही कर सका और १८६३ में इस बात के लिये विवश हुआ, कि फोञ्च लोगों के साथ सन्धि कर लें Þ १८६३ की सन्धि के अनुसार कोचीनचायना फांस के अधीन हो गया और अनाम के राजा ने एक अच्छी बडी रकम हरजाने के रूप में फ्रांस को प्रदान करनी; स्वीकार की।

इस प्रकार १८६३ में इन्डोचायना में फास के प्रभुत्त्व का सूत्रपात हुआ है अगले पांच सालों में फांस ने साम्राज्य विस्तार की अपनी नीति को जारी रखा और कम्बोडिया पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। १८७० में प्रशिया और फांस का युद्ध हुआ, जिसमें फांस की बुरी तरह से पराजय हुई। इस दशा में फांस के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह इन्डोचायना में अपनी शक्ति के विस्तार पर अधिक ध्यान दे सके। पर शीघ्र ही फांस साम्राज्यवाद के भाग पर फिर अग्रसर हुआ। १८७३ में एक फेञ्च सेना ने तोन्किन में प्रवेश किया और उसके कुछ प्रदेश में अपनी सत्ता की स्थापना की। १८७४ में फेंच लोगों ने अनाम के राजा को इस बात के लिये विवश किया, कि वह तोन्किन में फांस को व्यापार आदि के विशेष अधिकार प्रदान करे। साथ ही अनाम के राजा ने यह भी स्वीकार किया, कि अपनी विदेशी नीति का संचालन वह फास के परामर्श के अनुसार करेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह एक अद्भुत स्थिति थी। अनाम चीनी साम्राज्य के अधीन था और मञ्च सम्राट् को अपना अधिपति स्वीकृत करता था। पर चीन के निर्बृत्त सम्राटों के लिये यह सम्भव नहीं या, कि वे अनाम जैसे दूरवर्ती राज्य की फेञ्च लोगों के प्रभाव

व प्रभुत्त्व से रक्षा कर सकें। १८७४ की सन्धि से लाभ उठाकर फेञ्च व्यापारी बड़ी संख्या में तोन्किन जाने शुरू हुए । यदि ये केवल व्यापार से ही संतुष्ट रहते, तो तोन्किन के लोगों का कोई न कसान नहीं था। पर फेञ्च व्यापारी इस प्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने के लिये भी प्रयत्नशील थे। वे तोन्किन की जनता के साथ दुर्व्यवहार करते थे और वहां सब प्रकार से मनमानी करने को तत्पर रहते थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि तोन्किन के लोग उनका विरोध करें। १८७४ के बाद तोन्किन में अनेक स्थानों पर झगडे शरू हो गये और सर्वत्र अव्यवस्था सी छा गई। चीन की सरकार अपने साम्राज्य के अधीनवर्ती तोन्किन प्रदेश की इस अव्यवस्थित दशा की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। उसने वहां अपनी सेनाएं भेज दीं, और तोन्किन के प्रश्न को लेकर चीन और फांस में लडाई शरू हो गई। यद्यपि उनमें बाकायदा युद्धकी घोषणा नही की गई थी,पर इस समय चीन और फांस की सेनाएं आपस में युद्ध में व्यापुत थीं। चीन की सरकार के लिये यह सूगम नहीं था, कि अपनी राजधानी पेकिंग से इतनी दूर दक्षिण में स्थित तोन्किन प्रदेश में फेञ्च सेनाओं का मुकाबला कर सके। आखिर उसे दबना पड़ा । १८८३ में अनाम का राजा फांस की अधीनता स्वीकृत कर लेने को विवश हुआ। इस समय से अनाम पर (तोन्किन इस समय अनाम के राजा के ही अधीन था) फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हो गया। १८९३ में लाऔस प्रदेश पर भी फांस ने अपना अधिकार कायम कर लिया। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही प्रायः सम्पूर्ण इन्डोचायना फांस की अधीनता में आ गया था।

इन्डोचायना में फ्रान्स का शासन—तोन्किन और अनाम चीनी साम्राज्य से पृथक् होकर फांस की अधीनता में आ गये थे। कोचीन चायना और कम्बोडिया पहले ही उसके अधीन थे। १८९३ में लाओस भी फ्रांस के कब्जे में आ गया था। ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य के समान फांस भी एशिया में अपना एक ऐसा साम्राज्य विकसित करने में समर्थ हुआ, जो आधिक दृष्टि से उसके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। अब फांस के लिये मुख्य समस्या यह थी, कि इन्डोचायना के शासन की क्या व्यवस्था की जाय। १८८७ में इस राज्य का शासन करने के लिये फेट्च सरकार की ओर से एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। इस प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिये, कि कम्बोडिया और अनाम (तोन्किन भी जिसके अन्तर्गत था) में वहां के पुराने राजवंशों की सत्ता अभी विद्यमान थी। फेट्च आधिपत्य में उनकी वही स्थिति थी, जो कि ब्रिटिश शासन में भारत की देशी रिया-सतों के राजाओं की थी। फेट्च सरकार इन राज्यों के राजाओं पर नियन्त्रण रखने

के लिये अपने 'रेजिडेन्ट' नियत करती थी और इन राज्यों के राजा फेञ्च गर्वर्नर जनरल के हाथों में कठपुतली के समान थे। कोचीन चायना में किसी पुराने राजवंश की सत्ता नहीं थी। वह प्रदेश सीधा फेञ्च गर्वर्नर जनरल के शासन में था। इसका शासन करने के लिये एक सिविल सर्विस का संगठन किया गया था., जिसमें फेञ्च लोगों का प्रमुख स्थान था। इन्डोचायना के सम्बन्ध में फास की यह नीति थी, कि वहां फेंच भाषा का प्रचार किया जाय, शिक्षा फेञ्च भाषा द्वारा दी जाय और सरकार का सब कार्य फेञ्च भाषा में ही हो। इस नीति का परिणाम यह था, कि इन्डोचायना के लोग धीरे धीरे फेञ्च रग में रगते जाते थे और उनपर फांस का प्रभाव निरन्तर बढता जाता था।

१९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर हजारों अनामी सिपाही फांस की सेना में भरती किये गये और उन्हें यूरोप के रणक्षेत्र में लड़ने के लिये ले जाया गया। इसी प्रकार हजारो अनामी मजदूर भी इस काल में यूरोप ले जाये गये । यह अवश्य-म्भावी था, कि यरोप के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आये हुए इन इन्डोचाइनीज लोगों पर पाश्चात्य विचारों का असर हो। फास में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो इन्डोचाइनीज लोग अपने देश को लौटते थे, वे भी फांस के लोकतन्त्रवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद संसार में सर्वत्र राष्ट्रीय स्वत-न्त्रता और लोकतन्त्रवाद की प्रवित्तयां बल पकड रही थी। उनका प्रभाव इन्डो-चायना पर न पडे, यह सम्भव नही था । अतः १९१९ में वहां भी राष्ट्रीय स्वत-न्त्रता का आन्दोलन प्रवल हो गया और फेञ्च सरकार ने अनुभव किया, कि स्वराज्य के मार्ग पर अग्रसर हुए बिना इन्डोचायना के लोगों को कदापि संतोष नही होगा। इसीलिये वहां धीरे धीरे स्वशासन को स्थापित करने की नीति को अपनाया गया । कोचीन चायना में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई, और उसमें प्रतिनिधि निर्वा-चित करने का अधिकार जनता को भी प्रदान किया गया। सिविल सर्विस में भी इन्डोचायना के लोगों की संख्या बढाई जाने लगी । १९३० में अनाम के राजा ने भी पाश्चात्य देशों के ढंग पर अपने राज्य के शासन का पुनःसंगठन किया। अनाम के इस राजा की शिक्षा पेरिस में हुई थी, और वह आधुनिक विचारों व प्रवृत्तियों से भलीभांति परिचित था । उसके प्रयत्न से अनाम के शासन में भी अनेक सुचार हुए। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि १९३० के बाद भी कम्बोडिया, अनाम व कोचीन चायना का शासन ऐसा नहीं या, जिससे वहां के राष्ट्रवादी देश-भक्त लोग सन्तोष अनुभव कर सकते । कोचीनचायना में जो प्रतिनिधिसभा स्थापित हुई थी, उसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इस सभा के व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार भी पर्याप्त नहीं थे । इस दशा में वहां के देक्सभक्त इससे कैसे संतुष्ट हो सकते थे । यद्यपि कहने को अनाम और कम्बोडिया में वहां के अपने राजवंशों का शासन था, पर वस्तुतः ये भी फास के ही अधीन थे । इन्डोचायना का फेञ्च गवर्नर जनरल इन राज्यों में नियुक्त रेजिडेन्टों द्वारा उन पर पूरा नियन्त्रण रखता था और इनके राजाओं की सत्ता नाममात्र को ही थी । इस दशा में इन्डोचायना में सर्वत्र विदेशी फेञ्च शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना निरन्तर प्रबल होती जाती थी ।

ईसाई धर्म का प्रचार—जब इन्डोचायना पर फास का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया, तो वहा ईसाई धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। १९३० तक इस देश में ईसाइयों की संख्या १३,००,००० से भी अधिक हो गई थी। इन्डोचायना में ईसाइयों की संख्या कुल आबादी के ५ प्रतिशत के लगभग थी। इन्डोचायना के ये ईसाई प्रायः सब रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे और फेञ्च पादिरयों ने ही इन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित किया था।

आर्थिक दशा—तोन्किन का प्रदेश कोयले की खानो की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। फेञ्च लोगो ने इसका भलीभाति उपयोग किया और वहा बहुत सी कोयले की खानें खोदी गईं। क्योंकि तोन्किन में कोयला प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता था, अतः वहा व्यवसायों को विकसित कर सकना भी सुगम था। फेञ्च पूजी द्वारा इस प्रदेश में व्यवसायों का खूब अच्छी तरह विकास हुआ। इन्डोचायना के खनिज द्वव्यों में टीन और जस्ता भी विशेष महत्त्व रखते है। ये वहां प्रचुर परिमाण में प्राप्तव्य है, और फेञ्च लोगों ने इनके व्यवसाय को भी भलीभांति विकसित किया। रबड़ के वृक्षों की खेती पर भी वहां ध्यान दिया गया। इन्डोचायना से जो माल विदेशों में बिक्री के लिये जाता था, उसमें टीन, जस्ता और रबड़ सबसे मुख्य थे। फेञ्च लोगों ने इस देश की आर्थिक उन्नति के लिये रेलवे लाइनों और सडकों का भी निर्माण किया और इसमें सन्देह नही, कि इनसे इन्डोचायना की आर्थिक उन्नति में अच्छी उन्नायना की आर्थिक उन्नति में अच्छी उन्नायना मिली। चीन के लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में वहां मजदूरी की खोज में आने लगे और वहां के व्यापार से आकृष्ट होकर बहुत से भारतीय भी बहां जाकर बसने शुरू हुए।

## (५) सिआम या थाईलैण्ड

इन्डोचायना के पश्चिम में सियाम देश है, जिसका वर्तमान नाम थाइलैण्ड है। क्षेत्रफल में यह २,००,१४८ वर्गमील है, और १९३९ में इसकी जनसंख्या १,५६,००,००० थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया में सियाम ही एक ऐसा देश है, जो किसी पश्चात्य देश के सीधे शासन में नहीं रहा और जिसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता

कायम रही, यद्यपि वहां भी अनेक विदेशी राज्यों ने व्यापार सम्बन्धी विशेषा-धिकार प्राप्त किये हुए थे और वहां निवास करने वाले विदेशी नागरिक सियाम के कानून व अदालतों के अधीन नहीं होते थे। एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति सियाम में भी विद्यमान थी, और इस देश को भी यह अधिकार नहीं था, कि वह अपने बन्दरगाहों में माल के आयात व निर्यात पर स्वेच्छापूर्वक टैक्स लगा सके। इस प्रकार सियाम की राजनीतिक स्थिति प्रायः वहीं थी, जो मञ्चू शासन में चीन की थी।

प्राचीन इतिहास--सियाम के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ भी उस समय से होता है, जब वहां भारतीय लोगों ने अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये थे। कम्बोडिया व कम्बुज देश में फुनान नाम से जिस भारतीय औपनिवेशिक राज्य की स्थापना हुई थी, उसने सियाम के बड़े भाग को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया था। फनान साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर सियाम का हिन्दू राज्य स्वतन्त्र हो गया। सियाम के इस हिन्दू राज्य को द्वारवती कहते थे। इसकी राजधानी का नाम अयोध्या था । अब तक भी यह 'अयुदिआ' कहाती है । पर द्वारवती का हिन्दू राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं था । पहले उसे फुनान ने अपने अधीन किया था, बाद में कम्बज देश और सुमात्रा के हिन्दू राजा उसे अपनी अधीनता में लाते रहे। बारहवी और तेरहवी सदियों में थाई नाम की जाति ने उत्तर की ओर से सिआम में प्रवेश किया । ये थाई लोग दक्षिणी चीन के यनान प्रान्त में रहते थे और सिआम पर इनके आक्रमणों का प्रायः वही रूप था, जो कि रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत विविध प्रदेशों पर फांक, एंगल्स, लोम्बार्ड आदि जातियों का था । जिस प्रकार फाक लोगों के आक्रमण से पूराना गॉल फ्रांस बन गया और वहां फ्रांक लोगों की प्रभता हो गई, वैसे ही थाई लोगों के प्रवेश से प्राचीन द्वारवती में थाई लोगों की प्रभुता हो गई और थाई लोगों की इस प्रधानता के कारण ही वर्तमान समय में वह याईलैण्ड कहाने लगा । गुरूमें इस देशमें थाई लोगोंने बहुत से छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की । पर बाद में ये विविध थाई राज्य एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की अधीनता में आ गये, जिसकी राजधानी अयोध्या ही रही । राजनीतिक दुष्टि से यद्यपि थाई लोग विजेता थे, पर सिआम में आकर उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता व धर्म को स्वीकार कर लिया था।

सिआम के थाई राज्य पर बरमा के राजा निरन्तर आक्रमण करते रहते थे। पन्द्रहवी और सोलहवीं सदियों में सिआम और बरमा का यह संघर्ष निरन्तर जारी रहा। दो बार बरमा की सेनाओं ने अयोध्या पर कब्जा किया और बुरी तरह से उसका विनाश किया। १७६७ में बरमा की सेनाओं ने अयोध्या का इतनी बुरी

तरह से विनाश किया था, कि बाद में जब सिआम ने पुनः अपनी स्वतन्त्रता को प्राप्त किया, तो नये सिआमी राज्य की राजधानी अयोध्या को न बनाकर बैंगकोक को बनाया गया, जो अब तक भी उसकी राजधानी हैं। बरमा की अधीनता से अपने देश को स्वतन्त्र कराने वाले वीर का नाम चक्री था और उससे सिआम में एक नये राजवंश का प्रारम्भ हुआ। आगे चलकर इस वंश के राजाओं ने बीसवी सदी में सिआम में वैध राजसत्ता की स्थापना का भी प्रयत्न किया।

पाश्चात्य देशों से सम्पर्क--दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशो के समान सिआम में भी सोलहवी सदी के प्रारम्भ में पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार के लिये आना प्रारम्भ किया था। उसके समुद्रतट पर पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार के लिये अनेक केन्द्र कायम किये । पोर्तुगीज व्यापारियों के साथ साथ ईसाई पादरियों ने भी सिआम में प्रवेश किया । बाद में डच और इंगलिश व्यापारी भी सिआम में गये. पर एशिया के अन्य देशों के समान सिआम में इन्होंने अपने राजनीतिक प्रभत्त्व की स्थापना का उद्योग नहीं किया । उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ तक पोर्तगीज, डच व इङ्कलिश लोगों ने अपने कार्यक्षेत्र को व्यापार और धर्म प्रचार तक ही सीमित रखा था। इसका कारण यह था, कि सिआम में इस समय एक सूसंगठित केन्द्रीय शासन की सत्ता थी और पाश्चात्य लोगों को वहां यह अवसर नहीं था, कि वे राज्य के विविध झगड़ों का लाभ उठाकर उनमें हस्तक्षेप कर सके। साथ ही पाश्चात्य लोग एशिया के अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्यों के विस्तार में तत्पर थे और सिआम की ओर ध्यान देने की उन्हें अधिक फूरसत नही थी। पर चीन के समान सिआम में भी पाश्चात्य देशों ने ऐसी सन्धियां की, जिनके अनसार विदेशी व्यापार के आयात और निर्यात माल पर टैक्स की दर निश्चित की गई। सिआम की सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि सन्धियों में परिवर्तन किये बिना इन टैक्सों की दर में अदल बदल कर सके या अपनी इच्छानुसार विदेशी व्यापार का संचालन कर सके । इसी प्रकार विदेशों के साथ की गई इन सन्धियों द्वारा विदेशी नागरिकों को एक्स्ट्रा-टैरिटोरि-एलिटी विषयक अधिकार प्रदान किये गये। विदेशी राज्यों के साथ ये सन्धियां उन्नीसवी सदी के मध्य भाग में की गई थी। इन सन्धियों के कारण सिआम की राजनीतिक स्वतन्त्रता बहुत कुछ मर्यादित हो गई थी।

सिआम के राजा—यहां हमारे लिये यह सम्भव नही है, कि चकी द्वारा स्थापित राजवंश के राजाओं के शासन के सम्बन्ध में संक्षेप के साथ भी लिख सकें। पर कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। १८५१ में सिआम के राज-सिंहासन पर राजा मंगकूट (राम चतुर्थ) आरूढ़ हुआ। १८२४ से १८५१ तक यह एक बौद्ध विहार में रहा था। इतने दीर्घ समय तक बौद्ध विहार में रहने के

कारण उसे विद्या व ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा अवसर हाथ लगा था। उसने न केवल पाली और संस्कृत का मलीभांति अध्ययन किया था, पर साथ ही ईसाई पादरियों के सम्पर्क में आकर इङ्गलिश और लैटिन से भी परिचय प्राप्त किया था। पाञ्चात्य संसार के ज्ञान व साहित्य से उसे परिचय था। इसीलिये जब कह १८५१ में सिआम का राजा बना, तो उसने अपनी स्थल व जल सेना का पून: सगठन करने के लिये युरोपियन अफसरों का सहयोग लिया। देश के शासन में परामर्श देने के लिये भी अनेक यरोपियन लोग नियत किये गये। उसने सिआम की मद्रापद्धति में अनेक सुधार किये और एक नई टकसाल की स्थापना की। पाश्चात्य भाषाओं के अध्ययन को भी उसने उत्साहित किया और अपने देश के बिदेशी व्यापार की विद्ध के लिये उसने युरोपियन व्यापास्थिं से नई सिधया की । ये सन्धियां १८५५ में की गई थी और इन्ही के द्वारा पाश्चात्य देशो को एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी का अधिकार प्रदान किया गया था। इन्ही सन्धियों से आयात और निर्यात माल पर टैक्स की दरों का भी निर्धारण किया गया था । राजा मनकट सिआम के विदेशी व्यापार की बृद्धि के लिये उत्सुक था, पर उसके लिये उसने पाक्चात्य देशों के साथ ऐसी सधियां की, जिनसे उसके राज्य की राजनीतिक स्वतन्त्रता ही अनेक अशों में मर्यादित व नियन्त्रित हो गई।

१८६८ मे राजा मगकृट की मृत्यु हुई और उसका लडका चुललम्बकर्ण (राम पञ्चम) सिआम के राजसिंहासन पर आरूढ हुआ। उसने अपने पिता की नीति को जारी रखा। उसने सिआम से बाहर जाकर अनेक विदेशी राज्यों की यात्रा की और इससे उसका दृष्टिकोण अधिक विशाल व उदार हो गया। यही कारण है, कि उसने सिआम के बहुत से नबयवकों को पारकात्य देशों में शिक्षा के लिये भेजा और देश के शासन में सुधार के लिये अनेक युरोपियन परामर्शदाताओं को नियत किया। राजा चूललम्बकर्ग के शासनकाल में ही दासप्रथा का सिआम से अन्त किया गया । शासन के सम्बन्ध में जो मुधार उसने किये, उनमें न्याम व्यवस्था का पुनः संगठन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था । साथ ही उसने मन्त्रिमण्डल का बाकायवा निर्माण करना शुरू किया और सरकार के विविध विभागों के आय व्ययपर नियन्त्रण रखने के लिये नियमित रूप से बजट बनाने की भी व्यवस्था की। सिआम के विविध प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार के नियम्त्रण में लाने के सिये उसने बाकायदा सिविल सिवस का संगठन किया और विविध राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने लगी । इन सब सुधारों का यह परिणाम हुआ, कि सिआम का शासन मुचार रूप से संगठित हो गया और शासन के संगठन के सम्बन्ध में उसकी स्थिति प्राय: वही हो गई. जो कि पाइचात्य संसार के उन सब्यवस्थित

देशों की भी, जिनमें अभी लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात नहीं हुआ था। राज्य की शिक्त के बढ़ने के साथ साथ सिआम के लोगों ने यह भी अनुभव करना शुरू किया, कि १८५५ की सिन्धयों द्वारा विदेशी लोगों को जो विशेषाधिकार सिआम में प्राप्त है, वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की दृष्टि से वाञ्छनीय नहीं है। इसलिये उनके खिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और राजा चूललम्बकर्ण की सरकार इन सिन्धयों में ऐसे संशोधन कराने में समर्थ हुई, जिनसे विदेशी राज्यों का प्रभुत्त्व व प्रभाव कम हो गया।

४२ साल के सुदीर्घ शासन के बाद १९१० मे राजा चूललम्बकर्ण की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका लडका बज्जायुध (राम पष्ठ) सिआम की राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ । उसकी शिक्षा पाश्चात्य देशो में हुई थी और वह आधुनिक युग की प्रवृत्तिकों से भलीभांति परिचित था । उसने सिआम के शासन में अन्य अनेक सुधार किये और इस बात का भी प्रयत्न किया, कि एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी व तटकर के सम्बन्ध में पारचात्य देशों का जो प्रभाव सिआम में अभी शेष था, उसे दूर किया जावे ह १९२५ में राजा वजायध की मृत्य हो गई और उसका छोटा भाई सिआम का राजा बना । १९१४-१८ के महायद्ध की समाप्ति के बाद संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियां जोर पकड़ रही थी। सिआम भी इनसे अछता नही रहा। राजा चुललम्बकर्ण के शासन काल में सिआम में मुज्यवस्थित शासन की स्थापना तो हो नई थी, पर इस शासन पर जनता का कोई भी नियन्कण नही था । सिआम के राजा एकतन्त्र व स्वेच्छाचारी शासकों के रूप में देश का शासन करते थे। इस दशा में जनता में असन्तोष का होना सर्वथा स्वाभाविक था। राजा वजायध के सम्बद्ध में ही जनता ने वैध राजसत्ता की स्थापना के लिये आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। अब १९३२ में यह आन्दोलन बाकायदा विद्रोह के रूप में परिणत हो। गया । सिआम में अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किये । आधुनिक शिक्षा प्राप्त किये हुए नवयुवक इस विद्रोह के नेता थे । राजा के लिये यह असम्भव था, कि शक्कि का प्रयोग करके इस विद्रोह को शान्त कर सके । उसे शासन सुधार करने के लिये विवश होना पड़ा। १९३२ का अन्त होने से पूर्व ही सिआम में नये शासन विधान की स्थापना की गई और उसके अनुसार जनता को बहुत से महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए । पर इन सुधारों से भी जनता को सन्तोष नही हुआ । उग्र राष्ट्रवादी देशभक्तों ने अपने आन्दोलन को जारी रखा। आगे चलकर सिआम ने लोकतन्त्र-वाद की ओर किस प्रकार पग बढ़ाया, इस पर हम अगले एक अध्यायमें यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

सिआम की स्वतन्त्रता-लोकतन्त्रवाद की दृष्टि से सिआम ने चाहे विशेष उन्नति

न की हो, पर इसमें सन्देह नही कि वह अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कायम रख सकने में समर्थ रहा । विदेशी राज्यों के साथ की गई विविध सन्धियों द्वारा तट-कर और एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी के सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्र सत्ता जिस ढंग से मर्यादित हुई थी, उसका उल्लेख पहले किया जा चका है। पर बीसवी सदी के प्रारम्भिक भाग में सिआम इन सन्धियों मे भी संशोधन करवा चका था और उसकी स्थिति एक सम्पूर्ण प्रभत्त्व सम्पन्न राज्य के समान हो गई थो। उन्नीसवी और बीसवी सदियों में भी सिआम जो पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का शिकार होने से बचा रहा, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था, कि उसके पश्चिम में बरमा पर ब्रिटेन का आधिपत्य था और पूर्व में इन्डोचायना पर फांस का । ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की ही यह हार्दिक इच्छा थी, कि वे सिआम को जीतकर अपने अधीन कर लें। पर यदि ब्रिटेन उसे अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करता. तो फ्रांस उसका विरोध करता और यदि फांस उसे अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाना चाहता, तो ब्रिटेन इस बात को किसी भी दशा में सहन न कर सकता। उन्नीसवी सदी में ब्रिटेन और फांस एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे, साम्राज्यवाद के क्षेत्र में इन दोनों देशों में प्रबल विरोध विद्यमान था। इसी विरोध का यह परिणाम हुआ, कि न फांस सिआम को अपने कब्जे में ला सका और न ब्रिटेन ही वहां अपने प्रभत्त्व का विस्तार कर सका।

जनसंख्या की समस्या— संसार के अन्य देशों के समान सिआम में भी इस समय आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। पर सिआम की जनसंख्या की एक अन्य समस्या यह थी, कि वहां चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर बसने लगे थे। १९४० में सिआम में बसने वाले चीनी लोगों की संख्या २५,००,००० के लगभग थी। १,५६,००,००० की कुल आबादी में २५,००,००० चीनियों की सत्ता (१६ प्रतिशत के लगभग) एक विकट समस्या को उत्पन्न कर रही थी। जाति, भाषा आदि की दृष्टि से चीनी लोग सिआम के निवासियों से सर्वथा भिन्न थे। जब सिआम में लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात हुआ, तो १६ प्रतिशत चीनी लोग एक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गये। थाई जाति के राष्ट्रीय नेता यह नही चाहते थे, कि चीनी लोग सिआम में आकर बसें और वहां अल्पसंख्यक जाति की समस्या को उत्पन्न करें। इसीलिये सिआम की सरकार ने अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया, जिनका उद्देश्य चीनी लोगों के सिआम में आकर बसने को रोकना था।

### (६) मलाया

मलाया सिआम की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में है । उसका क्षेत्रफल ५२,२८६ वर्गमील

है। १९३९ में इसकी जनसंख्या ५५,७९,००० थी। भौगोलिक दृष्टि से मलाया का महत्त्व बहुत अधिक है। यूरोप,पिक्चमी एशिया व भारत सेपूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया आने का सबसे छोटा रास्ता मलाया के जलडमरूमध्य से होकर जाता है। इस समय पृथ्वी पर तीन जलमार्ग ऐसे है, जिन्होंने विविध देशों की आपस की दूरी को कम करने में बहुत सहायता दी हैं। पनामा की नहर के कारण प्रशान्त महासागर से अटलाण्टिक महासागर जाने के लिये दिक्षणी अमेरिका का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही हैं। इसी प्रकार स्वेज नहर के कारण भूमध्यसागर से हिन्द महासागर आने के लिये अफीका का चक्कर काटना अनावश्यक हो गया है। पर पनामा और स्वेज की ये नहरें मनुष्य की कृति है। इसके विपरीत मलाया का जलडमरूमध्य प्राकृतिक है, और उसके कारण पश्चिमी तथा पूर्वी एशिया का जलमार्ग बहुत छोटा हो गया है। यही कारण है, कि सामिरिक दृष्टि से मलाया का बहुत महत्त्व हैं। मलाया पर जिस राज्य का कब्जा होगा, उसके लिये पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्त्व कायम रखना बहुत सुगम होगा। इसीलिये मलाया के जलडमरूमध्य में स्थित सिगापुर को ब्रिटिश लोगों ने अपनी जलसेना का प्रधान केन्द्र बनाया था।

प्राचीन इतिहास-दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य अनेक देशों के समान मलाया के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ वहां पर स्थापित हुए भारतीय उपनिवेशो के साथ में होता है। मलाया के इन प्राचीन भारतीय उपनिवेशों का प्रथम परिचय हमें चीनी साहित्य द्वारा मिलता है । चीनी लेखकों के अनुसार मलाया का एक प्राचीन राज्य 'लंग किया मु' था । इसकी स्थापना दूसरी सदी ई० प० में हुई थी । छठी सदी के प्रारम्भ में इसका राजा भगदत्त था और उसने आदित्य नाम का एक राजदूत चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था। इस प्राचीन काल में मलाया का कुछ भाग कम्बुज देश के भारतीय उपनिवेश फुनान के भी अधीन था। पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेषों द्वारा भी मलाया के प्राचीन भारतीय उपनिवेशों का परिचय मिलता है। मलाया में गुनांग जरई पर्वत की उपत्यका में एक विशाल हिन्दू मन्दिर के खण्डहर अब तक विद्यमान है। इसके समीप ही एक बौद्ध विहार के अवशेष भी पाये गये हैं। दोनों स्थानों पर संस्कृत के अनेक शिलालेख मिले है, जो पांचवी सदी के हैं। श्री विष्णु वर्मन नाम के एक प्राचीन राजा की मुद्रा भी.इस प्रदेश से मिली हैं। प्राचीन स्तूप, स्तम्भ व अन्य प्रकार की इमारतों के भी बहुत से अवशेष मलाया में मिलते हैं, जिनसे इस बात में कोई सन्देह नही रह जाता, कि कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा आदि के समान यह देश भी प्राचीन समय में भारत का उपनिवेश था और यहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति भलीभांति स्थापित थी। बाद में

नलाया के भारतीय उपनिषेश सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य के अन्तर्यत हो गये।

चौदहवी सदी में अरब के मुसलमान व्यापारियों ने इस प्रदेश में क्यापार के लिये आना शुरू किया। उस समय तक दक्षिण पूर्वी एशिया के हिन्दू व भारतीय राज्यों की शक्ति बहुत निर्वल हो नई थी। जिस प्रकार भारत के हिन्दू राज्य इस समय मुसलिम तुर्क व अफगान आकान्ताओं का मुकाबला कर सकते में असमर्थ रहे, वैसे ही मलाया, जावा, सुमात्रा आदि के हिन्दू राजा भी अरबो की शक्ति के सम्मुख नहीं ठहर सके। चौदहवी सदी का अन्त होने से पूर्व ही अरबो ने मलक्का पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। मलाया में मलक्का सबसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह था। जो स्थान इस क्षेत्र में अब सिगापुर का है, वहीं प्राचीन समय में मलक्का का था। मलक्का को अपने कब्जे में करके अरब लोगो ने पूर्वी एशिया के व्यापार पर अपना प्रमुक्त स्थापित कर लिया और साथ ही मलाया में अपने धार्मिक व राजनीतिक प्रभाव का विस्तार शुरू किया। मलाया में हिन्दू और बौद्ध धर्म इस समय बहुत श्रीण हो चुके थे। वहां के निवासियों ने अरबों के सम्पर्क में आकर इस्लाम को स्वीकार कर लिया।

षाक्षास्य देशों से सम्पर्क — सोल्ड्ड सदी के शुरू में पोर्तुमीज लोगो ने व्यापार के लिये इस प्रदेश में जाना शुरू किया। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी, कि दिक्षण-पूर्वी एशिया के क्यापार में मलक्का का कितना अधिक महत्त्व हैं। १५११ में अल्बुकर्क के नेतृत्व में पोर्तुगीज लोगों ने मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। १५११ से १६४१ तक मलक्का पोर्तुगाल के आधिपत्य में रहा और इसे अपना केन्द्र बनाकर पोर्तुगीज लोग इन्डोनीसिया के निविध द्वीपों में अपने व्यापार का विस्तार करते रहे। सतरहबी सदी में हालैण्ड के लोग इस क्षेत्र में अपने क्यापार का विस्तार करते के लिये प्रवृत्त हुए और १६४१ में उन्होंने मलक्का को पोर्तुगीजों से जीत लिया।

बिटिश प्रभुष्य—अठरहवी सदी के अन्त में जब फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध शुरू हुआ और नैपोलियन की विजयों के कारण हालैण्ड पर फ्रांस का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो ब्रिटेन ने हालैण्ड के समुद्र पार के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। इसी समय १७९५ में मलक्का भी ब्रिटिश लोगों के हाथों में चला गया। वीएना की कांग्रेस (१८१४) के निर्णयों के अनुसार जब इन्डोनीसिया के विविध द्वीप फिर हालैण्ड को वापस मिले, तो १८१९ में मलक्का भी डच लोगों को दे दिया गया। पर इसी साल अंगरेजों ने मलक्का के अन्यतम राज्य जोहोर के सुलतान से उस प्रदेश को कम कर लिया, जिसमें आक्कल सिंगापुर स्थित है। मलक्का को कुछ

साल तक अपने कब्जे में रखने के कारण अंगरेज लोग भलीभांति अनुभव करते थे, कि इस बन्दरगाह का व्यापारिक व सामरिक दृष्टि से कितना अधिक महत्त्व है। इसीलिये वे मलक्का के जलडमरूमध्य में अपना एक अड्डा बनाने को उत्सुक से। सिगापुर को उन्होंने इसी दृष्टि से जोहोर के सूलतान से खरीदा था। १८२४ में अगरेजों ने डच लोगों से एक समझौता किया, जिसके अनसार सुमात्रा में अपने प्रभूत्य में विद्यमान प्रदेशों के बदले में उन्होंने मलक्का को प्राप्त कर लिया। १८२४ के इस समझौते के अनसार ब्रिटेन और हालैण्ड में यह भी तय हुआ, कि मलाया में अपने प्रभुत्त्व का विस्तार करने मे अंग्रेज लोगों को खली छट्टी रहेगी और ब्रिटिश लोग सुमात्रा, जावा आदि इन्डोनीसियन द्वीपों में डच लोगों को अपनी शक्ति का विस्तार करने देगे। मलक्का के जलडमरूमध्य पर अपना कब्जा कायम करके अंग्रेजो ने सिगापुर की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया । इस समय दक्षिण-पूर्वी एक्सिया में अंग्रेजी प्रभुत्त्व में विद्यमान प्रदेशों का प्रधान शासक सर टाम्स स्टाम्फोर्ड रैफल्स था । नैपोलियन के यद्धों के अवसर पर जब इन्डोनीसिया के द्वीपो पर अंग्रेजों का प्रभुत्त्व कायम हो गया था, तो उनका शासन रैफल्स के ही सुपूर्व था । रैफल्स बहुत ही चाणाक्ष और क्राल राजनीतिज्ञ था। वह समझता था, कि दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का जो यह मुवर्णीय अवसर उपलब्ध हुआ है, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। वह स्वप्न लेता था, कि भारत के समान इस क्षेत्र में भी शीद्र ही बिटिश आधिपत्य की स्थापना हो जायगी। वीएना की कांग्रेस के निर्णय से उसे कहल निराशा हुई थी। पर जोहोर के सुलतान से सिगापूर खरीदकर उसने यह प्रयत्न किया, कि उसे एक ऐसे बन्दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, जो न नेवल पूर्वी एशिया के व्यापार का प्रधान केन्द्र बने, अपित साथ ही ब्रिटेन की जलशक्ति का भी प्रधान अड्डा हो। इसीलिये उसने निश्चय किया, कि सिनापुर में सब देशों के व्यापारी खुले तौर पर व्याप्तर कर सकों, और वहां पर आनेवाले व्यापारिक माल पर किसी प्रकार का करन लिया जावे । सर रैफल्स की नीति का यह परिणाम हुआ, कि शीघ्र ही सिंगापुर दक्षिण-पूर्वी एशिया का सबसे बडा व्यापारिक केन्द्र बन गया । कुछ समय बाद अंग्रेजों ने सिंगापुर की किलाबन्दी भी शुरू की, और उसे अपनी जलशक्ति का प्रधान अडडा बना दिया।

यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम संक्षिप्त रूप से भी उस प्रक्रिया का उल्लेख कर सकें, जिससे अंग्रेजों ने घीरे घीरे सम्पूर्ण मलाया पर अपना आधि-पत्य स्थापित कर लिया था। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक मलाया में यह दशा थी, कि वहां बहुत से छोटे छोटे राज्य थे, जो आपस में निरन्तर लड़ते रहते थे। इन

राज्यों में भी राजगृही के झगडे बहुधा होते रहते थे और विविध सरदार अपने राजा या सुलतान के विरुद्ध विद्रोह कर देने में तत्पर रहते थे। सिगापूर व उसके समीप के कतिपय द्वीप व प्रदेश ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। इन्हें स्ट्रेट्स सेटलमैण्ट कहा जाता था । स्ट्रेट्स सेटलमैण्ट (अन्तरीप की बस्ती) के अन्तर्गत निम्नलिखित द्वीप व प्रदेश थे--सिगापुर, मलक्का, पेनांग, वेलेज्ली प्रोविन्स और डिन्डिंग्स । इनमें से पेनांग पर ब्रिटिश लोगों ने १७८६ में अपना अधिकार स्थापित किया था, सिंगापुर को १८१९ में जोहोर के सूलतान से ऋय किया गया था और मलक्का को १८२४ में हालैण्ड के साथ की गई सन्धि (लण्डन की सन्धि) द्वारा समात्रा के कतिपय प्रदेशों के बदले में अधिगत किया गया था । वेलेज्ली प्रोविन्स मलक्का के उत्तर मे और पेनाग के दक्षिण में स्थित है, और पेनांग के साथ ही इस प्रदेश को भी ब्रिटिश लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया था। डिन्डिंग्स की स्थिति पेनांग के समीप ही दक्षिण में हैं। स्ट्रेट्स सेटलमैण्ट के ये प्रदेश शासन की दृष्टि से १८६७ तक भारत के साथ सम्बद्ध थे। १८६७ में इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत एक काउन कोलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इनका शासन ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश विभाग (कोलोनियल डिपार्टमेन्ट) द्वारा किया जाने लगा । स्ट्रैट्स सेटलमैण्ट का कूल क्षेत्रफल १२६० वर्गमील है, और १९३९ में इसकी जन-संख्या १३,८०,००० थी।

मलाया में केवल स्ट्रेट्स सेटलमैंण्ट का प्रदेश ही ऐसा था, जो ब्रिटेन के सीधे शासन में था। मलाया के अन्य प्रदेश दो भागों में विभक्त थे। फिडरेटेड मलाया स्टेट्स (संघ में संगठित मलाया राज्य) और अनफिडरेटेड मलाया स्टेट्स (संघ में संगठित नहीं हुए मलाया राज्य)। दोनों प्रकार के राज्य ब्रिटेन की अधीनता स्वीकृत करते थे, और ब्रिटिश अधीनता में उनकी स्थिति प्रायः वैसी ही थी, जैसे कि भारत की देशी रियासतों की थी। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक मलाया के ये विविध राज्य स्वतन्त्र थे और इन पर विविध राज्यशों के मुसलिम मुलतानों का शासन था। पर इन राज्यों की दशा अच्छी नहीं थी। इनमें अनेक प्रकार के झगड़े जारी रहते थे। इनकी राजनीतिक दुर्दशा से लाभ उठाकर ब्रिटेन ने इनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप किया और इनके साथ इस प्रकार की सन्धियां की, जिनसे कि ये राज्य ब्रिटेन की संरक्षा व प्रभुत्त्व में आ गये। भारत में बड़ौदा, ग्वालियर, पिट्याला, भूपाल आदि के राजाओं के साथ भी इसी प्रकार की सन्धियां ब्रिटिश सरकार ने की थीं। इन सन्धियों के परिणामस्वरूप मलाया के विविध राज्यों में ब्रिटिश रेजीडेन्ड नियुक्त किये गये और उन्हें यह कार्य सुपुर्द किया गया कि वे इन राज्यों के शासन पर नियन्त्रण रखें। १८९६ में मलाया के चार राज्यों कि वे इन राज्यों के शासन पर नियन्त्रण रखें। १८९६ में मलाया के चार राज्यों

का एक संघ (फिडरेशन) बनाया गया । ये चार राज्य निम्नलिखित थे—पेराक सेलागोंर, नेग्री सेम्बिलान और पेहांग। संघ में सम्मिलित इन चार राज्यों मं उनके अपने सुलतानों की शक्ति निरंतर कम होती गई और संघ सरकार की शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती गई। फिडरेटेड मलाया स्टेट्स की सरकार के प्रधान क रेजिडेन्ड-जनरल कहते थे और उसकी नियक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जार्त थी। संघ सरकार की राजधानी कुआला लुम्पूर को बनाया गया था, जो वि सेलागोर राज्य की प्रमुख नगरी थी। कुआला लुम्पूर में रहता हुआ ब्रिटिश रेजिडेन्ड-जनरल अपने अधीन सिविल सर्विस की सहायता से इन चार मलाया राज्ये के शासन का संचालन करता था। इन राज्यों में सुलतानों के अधिकार नाम मात्र को ही थे। उन्हें राजकीय आमदनी का अच्छा बडा भाग निजु खर्च के लिये प्रदान कर दिया जाता था. और वे बड़े वैभव व सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते थे। पर शासन सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग वे नहीं कर सकते थे। शासन की दिष्ट से उनकी शक्ति उतनी भी नहीं थी, जितनी कि भारत की देसी रियासते के राजाओं की थी। १९१४-१८ के महायद्ध के बाद जब संसार में सर्वत्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन प्रबल हुआ, तो फिडरेटेड मलाया स्टेट्स में इस आन्दोलन ने यह रूप धारण किया, कि ब्रिटिश रेजिडेन्ट जनरल (जो अब चीफ सेक्रेटरी कहाने लगा था) की शक्ति का अन्त कर सुलतानों के प्रभत्त्व की पून: स्थापना की जाय इन राज्यों के यरोपियन निवासी इस आन्दोलन के विरुद्ध थे। उन्होंने शक्तिमः यह प्रयत्न किया, कि मलाया के राज्यों पर ब्रिटिश शासन यथापूर्व कायम रहे १९३५ में फिडरेटेड मलाया स्टेटस के शासन में कतिपय सुधार किये गये, जिन द्वारा चीफ सेक्रेटरी के पद को नष्ट कर दिया गया और स्टेट्स सैटलमेन्ट के गवर्नर को ही यह कार्य भी सुपूर्व किया गया, कि वह फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के हाई कमिश्नर के रूप में उनके शासन पर नियन्त्रण रखे । इस प्रकार १९३५ के सूधारों द्वारा मलाया के राज्यों के राष्ट्रीय नेताओं को आंशिक रूप से संतुष्ट किया गया । पर इन सुघारो से मलाया के लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नही हुए । इसीलिये उन्होंने अपने आन्दोलन को जारी रखा । ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असन्तोष मलाया में निरन्तर बढता गया ।

मलाया में पांच राज्य ऐसे थे, जो फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के अन्तर्गत नही थे। इनके नाम निम्नलिखित है—जोहोर, केलान्तन, त्रेन्गानू, केदाह और पेलिस। जोहोर मलाया के दक्षिण प्रदेश में है, और शेष चारों राज्य सुदूर उत्तर में। उनके बीच में फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के चारों राज्यों की स्थिति है। नाम को ये पांचों राज्य स्वतन्त्र थे, पर वस्तुतः इनपर ब्रिटेन का उसी ढंग से प्रभुत्त्व था, जैसे कि भगरत में देसी रियासतों पर था। इनसे इस ढंग की सन्धियां ब्रिटिश सरकार ने की थीं, जिनके कारण इन राज्यों के शासनसूत्र का संचालन ब्रिटेन के हाथों में आ गया था। इन राज्यों में ब्रिटेन के प्रतिनिधि नियुक्त होते थे, और इनके सुलतान ब्रिटिश प्रतिनिधियों के परामर्थ के अनुसार शासनकार्य करने के लिये विवश थे।

आर्थिक उन्नति-पिछली एक सदी में मलाया ने आर्थिक क्षेत्र मे अच्छी उन्नति की है । इसका मुख्य कारण वहा की खनिज सम्पत्ति है । मलाया की खानों में टीन प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होती है। संसार भर मे जितनी टीन उत्पन्न होती है, उनका २९ प्रतिशत अकेले मलाया की खानों से प्राप्त किया जाता है। इन्डो-नीसिया और सियाम टीन की दृष्टि से मलाया से पीछे है । ससार की कूल टीन का १४ प्रतिशत इन्डोनीसिया से और १० प्रतिशत सिआम से प्राप्त होता है। टीन सम्बन्धी ये अंक १९३८ की उत्पत्ति के आधार पर दिये गये है। मलाया की यह टीन विदेशो में प्रचुर परिमाण मे बिकती थी, और इससे मलाया की आर्थिक समृद्धि में बहुत सहायता मिलती थी। इस देश की आर्थिक समृद्धि का दूसरा हैत रबड थी। मोटरकारों के निर्माण के कारण अमेरिका, युरोप आदि में रबड़ की मांग बहुत अधिक बढ गई थी, क्योंकि मीटरों के पहिये रबड़ द्वारा ही बनते थे। १९३८ में संसार में जितनी रवड उत्पन्न होती थी. उसका ९० प्रतिशत भाग दक्षिण-पूर्वी एशिया में उत्पन्न होता था। दक्षिण-पूर्वी एशिया में उत्पन्न होनेवाली कुल रबड का ४० प्रतिशत से भी अधिक भाग अकेले मलाया में पैदा होता था। इससे यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि संसार के बाजारों के लिये मलाया की रबड का महत्त्व कितना अधिक था । टीन और रबड़ के अतिरिक्त नारियल और चावल के उत्पादन में भी मलाया का प्रमुख स्थान था। इनकी भी संसार के बाजारों में अच्छी मांग थी । दक्षिण-पूर्वी एशिया का व्यापार सिगापूर में केन्द्रित था, और संसार के प्रायः सभी देशों के व्यापारी सिगापुर के व्यापार में हाथ बंटाने के लिये वहां आकर बसने लग गये थे। यही कारण है, कि १९४० तक सिंगापुर की जनसंख्या ६,००,००० से भी ऊपर पहंच गई थी।

आवादी की समस्या—संसार के अन्य देशों के समान मलाया की जनसंख्या भी इस समय निरन्तर बढ़ रही थी। वहां की खानों आदि में काम करने के लिये चीन और भारत से मजदूर लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे थे। टीन की खानों और रबड़ के बगीचों में मजदूरों की बहुत अधिक मांग थी। इसीलिये इनमें काम करने के लिये चीनी और मारतीय मजदूर बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे थे। इनके आने का यह परिणाम हुआ, कि मलाया में विदेशी लोगों की संख्या मलाया कि लोगों की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। १९३७ में मलाया की कुल जनसंख्या ५५, ७९,००० थी। इसमें १६ फीसदी के लगभग भारतीय थे, और ३४ प्रतिशत के लगभग चीनी लोग थे। इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों और चीनी लोगों की सत्ता मलाया के लिये राष्ट्रीय दृष्टि से एक विकट समस्या थी। शुरू में ये विदेशी लोग अकेले मलाया में आते थे, इनके परिवार साथ में नहीं आते थे। पर ज्यों ज्यों समय चीतता गया, चीनी और भारतीय मलाया में स्थिर रूप से बस गये और उनके परिवार भी वहीं आ गये। इस स्थिति में चीनी और भारतीय लोगों का एक ऐसा वर्ग मलाया में हो गया, मलाया ही जिसकी मातृभूमि थी। पर भाषा, जाति, सभ्यता आदि की दृष्टि से ये मलाया के लोगों से सर्वथा भिन्न थे। भारत और चीन की सरकारें अपने मलाया प्रवासी देशबन्धुओं के हितों की उपेक्षा करें, यह सम्भव नहीं था। इसीलिये इन देशों ने मलाया के आन्तरिक मामलों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी, और मलाया की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की दृष्टि से यह बात बहुत वाञ्चनीय नहीं थी।

षार्मिक दशा—मलाया के निवासी इस्लाम को स्वीकृत कर चुके थे। पर वहां जो चीनी और भारतीय लोग आकर बस रहे थे, वे मुसलिम नही थे। बहुसंख्यक चीनी बौढ़ धर्म के अनुयायी थे और भारतीय लोग हिन्दू धर्म को मानने वाले थे। दिक्षणी भारत से न केवल गरीब लोग मजदूरी प्राप्त करने की कोशिश में मलाया गये थे, अपितु बहुत से व्यापारी, महाजन और पूजीपित भी वहाँ जाकर आबाद हुए थे। इस प्रकार मलाया में बौढ़, मुसलिम और हिन्दू तीन धर्मों की सत्ता थी। ईसाई पादरी भी वहाँ अपने धर्म का प्रचार करने के लिये तत्पर थे और पिछड़ी हुई जातियों के बहुत से लोग ईसाई धर्म को अपनाते जा रहे थे। इन चार धर्मों की सत्ता के कारण मलाया में धार्मिक समस्या भी अधिक अधिक जिटल होती जा रही थी।

सिनापुर का सामरिक अड्डा—बिटिश लोगों ने सिंगापुर का केवल व्यापारिक केन्द्र के रूप में ही विकास नहीं किया था, अपितु साथ ही पूर्वी एशिया में उसे अपना प्रमुख सामरिक अड्डा भी बनाया था। हिन्दे महासागर और प्रशान्त महासागर में बिटिश साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था। भारत, लंका और बरमा उसके अधीन थे। मलाया, बोनियो, पूर्वी गाइनिया आदि पर भी उसका प्रभुत्त था और बीन में अनेक प्रकार के व्यापारिक व अन्य विशेषाधिकार ब्रिटेन ने प्राप्त किये हुए थे। इस सुविस्तृत साम्राज्य की रक्षा तभी सम्भव थी, जब हिन्द और प्रशान्त महासागरों के बीच में ब्रिटेन का कोई शक्तिशाली सामरिक केन्द्र हो। इसके लिये सिनापुर सबसे अधिक उपयुक्त स्थान था। ब्रिटेन ने बहा अपनी जलसेना व जंगी जहाबों को प्रचुर मात्रा में स्थापित किथा था, और उसकी किलाबन्दी इतनी मजबूत कर ली थी, कि बिटेन को इस बात का पूरा भरोसा था, कि कोई विदेशी जलसेना

सिंगापुर को विजय नहीं कर सकती । ब्रिटिश सरकार को यह खयाल नहीं था, कि स्थलमार्ग से भी सिंगापुर पर आक्रमण किया जा सकता है। १९३९-४५ के महा-युद्ध के अवसर पर जापान ने किस प्रकार स्थलमार्ग द्वारा मलाया को अपने अधीन किया और फिर ब्रिटिश सेनाओं को सिंगापुर छोड़ने के लिये विवश किया, इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

#### (७) बरमा

दक्षिण-पूर्वी एशिया का सबसे अधिक पश्चिमी देश बरमा है, जो क्षेत्रफल में २,६१,६१० वर्गमील है, और १९३९ में जिसकी आबादी १,६६,००,००० थी। १९३७ तक बरमा भारत का ही एक प्रान्त था। बाद में उसे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत एक पृथक् राज्य के रूप में परिवर्तित किया गया और अब वह पूर्णरूप से स्वतन्त्र राज्य हैं। बरमा के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार से नही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पाठक उसके इतिहास से भलीभाति परिचित होंगे। भारत के आधुनिक इतिहास के सम्बन्ध में जो पुस्तकें हमारे देश में पढ़ाई जाती है, उनमें बरमा का आधुनिक इतिहास भी दिया जाता है। पर यहां यह ध्यान रखना चाहिये, कि एशिया के भूगोल व इतिहास में बरमा का सम्बन्ध भारत की अपेक्षा दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ अधिक है।

प्राचीन इतिहास—वरमा के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ भी वहां पर स्थापित हुए भारतीय उपनिवेशों द्वारा होता है। अराकान की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार वहां का पहला राजा वाराणसी से आया था और उसने पहले पहल रामावती द्वीप को बसाया था। यही प्रदेश अब राम्ब्यी कहाता है। अराकान के समान मध्य और उत्तरी बरमा में भी अनेक भारतीय राज्य स्थापित थे। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार सम्राट् अशोक के समय बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार करने के लिये आचार्य मौद्गिल पुत्र तिष्य ने जो महान् आयोजन किया था, उसमें कितपय बौद्ध भिक्षु बरमा में भी धर्म प्रचार के लिये गये थे। तीसरी सदी ई० पू० से पहले ही बरमा में अनेक भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। इनके निवासी शैव धर्म के अनुयायी थे। अशोक के समय में (तीसरी सदी ई० पू०) में वहां बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ और धीरे धीरे बरमा के भारतीय उपनिवेश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये।

मध्यकाल में बरमा का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य पागन का था। यह नगर वर्तमान माण्डले के दक्षिण में इरावदी नदी के तट पर स्थित था। ग्यारहवीं सदी में अनाव्रत नाम के वीर पुरुष ने एक नये राजवंशका वहां प्रारंभ किया। दो सदी के लगभग तक अनाव्रत द्वारा स्थापित पागन का राज्य वरमा में बहुत प्रवल रहा। अराकान, तनासरिम और शान राज्यों के प्रदेश पागन के राज्यों के अधीन थे । पागन के राजाओं ने दक्षिणी चीन के यूनान प्रान्त पर भी आक्रमण किया था और कुछ समय के लिये यह प्रदेश भी पागन के राज्य के अन्तर्गत रहा था। तेरहवीं सदी में जब मंगोल जाति का उत्कर्ष हुआ और चंगेज खा के नेतृत्त्व में विशास मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो पागन का राज्य भी मंगोल आक्रमणों से अछूता नहीं रह सका। दक्षिणी चीन से मंगोल सेनाओं ने बरमा पर भी आक्रमण किया और पागन राज्य की शक्ति का अन्त कर दिया। पागन राज्य के पतन से सोलहवी सदी तक बरमा अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, और वहां कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा, जो अन्य सब राज्यों को जीतकर अपने प्रभुत्त्व की स्थापना में समर्थ हो। इस समय बरमा में जो विविध राज्य थे, उनमें आवा, पेगू, तुंगू और अरांकान के राज्य प्रमुख थे।

बरमा के इन विविध राज्यों मे अराकान का राज्य समद्र के तट पर स्थित था । इसीलिये वहां पहले अरब और बाद मे पोर्तुगीज व्यापारी व्यापार के लिये आने जाने लगे। अरब व्यापारियों के सम्पर्क में आंकर बहुत से अराकानी लोगों ने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार किया। अराकान के मल्लाह बंगाल की खाड़ी को पारकर भारतवर्ष में आते जातेथे और इसीलिये मुगल बादशाहत के साथ भी अरा-कान का सम्बन्ध था । बरमा के विविध राज्यों में तुगु सबसे अधिक शक्तिशाली था । सोलहवी सदी के उत्तरार्ध में तूगू के राजा ने पोर्तुगीज लोगों की सहायता से अपने सेना का नये सिरे से संगठन किया । पोर्तगीज लोग बन्द्रक और तोप का प्रयोग जानते थे। इस समय तक बरमा के लोग बारूद के प्रयोग से अपरिचित थे। अतः तूंगू के राजा के लिये यह सुगम था, कि वह बरमा के अन्य राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर सके। धीरे धीरे तुगुने अराकान के अतिरिक्त सम्पूर्ण बरमा को जीतकर अपने अधीन कर लिया । बरमा की सेनाओं ने सिआम पर भी आक्रमण किये और सिआम की राजधानी अयोध्या पर अपना अधिकार कर लिया । सतरहवीं सदी के उत्तरार्घ में तुग के राज्य का द्वास हुआ और आवा का राजवंश बहुत प्रवल हो गया । १८८५ में जब बरमा पर ब्रिटिश लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो बरमा आवा के इसी राजवंश के शासन में था। आका राज्य के जिस राजा ने बरमा के अन्य राज्यों को अपनी अधीनता में लाने में विशेष कर्त त्व प्रदर्शित किया था, उसका नाम अलोम्प्रा था । अठारहवीं सदी के मध्य भाग में जब क्लाइव भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाल रहा था, अलोम्प्रा ने पेगू, तनेसरीम आदि को जीतकर अपने अधीन कर लिया । १७८४ में उसने अराकान को भी जीत लिया । १७९३ तक प्रायः सम्पूर्ण बरमा आवा राज्य के अधीन हो गया था और

बरमा की सेनाएं पश्चिम की ओर चटगाव पर आक्रमण करने को तत्पर हो गई थी।

बिटिश आधिपत्य-- उन्नीसवी सदी के प्रारम्भिक भाग में बरमा एक स्वतन्त्र राज्य था और आवा का राजवंश उसपर सुव्यवस्थित रूप से शासन कर रहा था। पूरोपियन लोगो ने समुद्र तट के बन्दरगाहो पर अपने व्यापारिक अड्डे कायम किये हुए थे, पर देश के शासन पर उनका कोई प्रभाव न था । रगन के बन्दरगाह में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी विद्यमान थी। पर इस समय तक भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शक्ति भलीभाति स्थापित हो चकी थी । पूर्वी भारत के अनेक प्रदेश उसके आधिपत्य मे आ गये थे। उधर बरमा मे एक ऐसे राजवंश का शासन था, जो प्राय<sup>.</sup> सम्पूर्ण देश को अपने अधीनता मे ला चका था, और जो आसाम व चटगाव की ओर भी अपनी शक्ति के विस्तार के लिये तत्पर था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि अंग्रेजो और बरमी सरकार में संघर्ष हो । १८१७ में बरमा की सेनाओं ने आसाम पर आक्रमण किया। आसाम मे बरमा की सैनाओं को अच्छी सफलता मिली। अंग्रेजो के लिये यह सम्भव नही था, कि वे बरमा के इस शक्ति-प्रदर्शन को सह सके । परिणाम यह हुआ, कि १८२४ में ब्रिटेन और बरमा का प्रथम यद्ध शरू हुआ । अंग्रेजों के जहाजी बेडे ने रगुन पर कब्जा कर लिया. पर वे बरमा में अधिक आगे नहीं बढ सके । इसी बीच में बरमा के सेनापित बन्दला ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां अंग्रेजी सेनाओ को परास्त किया । दो साल के निरन्तर युद्ध के बाद ब्रिटेन और बरमा मे सन्धि हो गई। इसके अनुसार अराकान और तैनेसरीम के प्रदेश बरमा से अंग्रेजों ने प्राप्त किये । आसाम से बरमा की सेनायें वापस बुला ली गई । आवा में ब्रिटिश रेजीडेन्ट की नियुक्ति की गई और बरमा ने १५,००,००० रुपया हरजाने के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना स्वीकार किया । १८२६ की इस सन्धि की शर्तों से यह स्पष्ट है, कि बरमा के लिये यह सम्भव नही था, कि वह ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला कर सके । उसने यद्ध में अच्छी वीरता प्रदर्शित की थी, पर अन्त में विवश होकर उसे ब्रिटेन के साम्राज्य-वाद के सम्मुख सिर झकाना पडा था।

पर १८२६ की यह सन्धि देर तक कायम नहीं रह सकी । व्यापार के निमित्त से जो ब्रिटिश व्यापारी रंगून में बसे हुए थे, वे अपने को बरमा के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट समझते थे । वे बरमा के लोगों से बहुत उद्दण्डता के साथ पेश आते थे । इसका परिणाम यह हुआ, कि बरमा की सरकार ने उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया । ब्रिटेन के व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर १८५२ में ब्रिटिश सरकार ने फिर बरमा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी । रंगून, प्रोम, पेगू आदि पर ब्रिटिश सेनाओं का कब्जा हो गया। १८५२ के इस युद्ध के परिणामस्वरूप दक्षिणी बरमा ब्रिटेन के आधिपत्य में आ गया। उत्तरी बरमा पर अब भी आवा के राजवंश का शामन रहा। पर आवा के राजा भी इस समय पूर्णरूप से स्वाधीन नहीं रहे थे। उनकी स्थिति अधीनस्थ राजाओं के सदृश हो गई थी। आवा में ब्रिटिश रेजिडेन्ट नियुक्त था और वह देश के शासन में हस्तक्षेप करता रहता था।

१८२६ की सन्धि द्वारा अराकान और तैनेसरीम ब्रिटेन के आधिपत्य में आये थे, १८५२ के युद्ध की समान्ति पर पेगु का प्रदेश ब्रिटेन की अधीनता मे आ गया था । स्वतन्त्र बरमा के पास अब सम्द्र तट का सर्वथा अभाव था । सम्द्रतट पर ब्रिटिश व्यापारियो ने अपने व्यापारिक केन्द्रों को भलीभाति स्थापित कर रखा था, पर वे इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। वे उत्तरी बरमा में भी अपना व्यापारिक प्रभुत्त्व स्थापित करना चाहते थे और इस बात के लिये प्रयत्न कर रहे थे, कि आवा के राज्य में भी व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करे । १८७८ में आवा के राजसिहासन पर थेबो आरूढ हआ। यह एक शक्तिशाली और महत्त्वाकाक्षी राजा था। इसने अपने राज्य में ब्रिटिश लोगों के हस्तक्षेप को अनुचित समझा और स्वतन्त्र राजा के समान आचरण प्रारम्भ कर दिया । ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि बरमा के विदेशी व्यापार पर उनका एकाधिपत्य हो । पर थेबो ने फास, जर्मनी, इटली आदि से व्यापारिक सन्धियां करने का प्रयत्न किया । थेबो के राज्य की पूर्वी सीमा इन्डो-चायना के साथ लगती थी, और इस देश पर फास अपने प्रभुत्त्व की स्थापना में तत्पर था। अतः थेबो ने यह यत्न किया, कि ब्रिटेन के मकाबले में फास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करे । १८८३ मे बरमा के एक प्रतिनिधि मण्डल ने पेरिस की यात्रा की और १८८५ में एक फेञ्च प्रतिनिधि मण्डल **ले आया**ा थेबो ने ब्रिटिश रेजिडेन्ट को अपनी राजधानी मे रखने से इन्कार कर दिया था और वह ब्रिटिश व्यापरियों के मुकाबले में फेञ्च लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का पक्षपाती था। इस समय फांस और बिटेन साम्राज्यवाद के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रधान प्रतिस्पर्धी थे । इस दशा मे यह सम्भव नही था, कि ब्रिटेन बरमा में फांस के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन कर सके। १८७५ मे ही ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी बरमा पर आक्रमण कर दिया । बरमी सरकार उनका मुकाबला नही कर सकीं । शीघ्र ही आवा और माण्डले (इस समय तक स्वतन्त्र बरमा की राजधानी माण्डले बन चुका था) पर ब्रिटिश सेनाओं का कब्जा हो गया । १ जनवरी, १८८६ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की, कि बरमा पर ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना की जाती है। बरमा के राजा को गिरफ्तार करके भारत भेज दिया गया और बरमा को ब्रिटिश

साम्राज्य में शामिल कर लिया गया । इस प्रकार बरमा की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त हुआ ।

ब्रिटिश लोगों ने बरमा को जीतकर उसे ब्रिटिश भारत के एक प्रान्त के रूप में परिवर्तित कर दिया । ज्यों ज्यों ब्रिटिश भारत के शासन में स्वशासन की स्थापना हुई, त्यों त्यों बरमा के जासन मे भी जनता का सहयोग बढता गया । १९०९ के मिन्टो-मार्ले सुधार और १९१९ के माटेग्य-चैम्सफोर्ड सुधार बरमा पर भी लाग किये गये । १९१९ के मुधारों के अनुसार भारत के केन्द्रीय शासन में जो विधानसभा स्थापित की गई थी, बरमा के प्रतिनिधि भी उसमे शामिल होते थे। पर भारत के समान बरमा में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासन के आन्दोलन निरन्तर जोर पकड़ते जाते थे । इण्डियन ने शनल काग्रेस में बरमा भी सम्मिलित था और वहा अनेक क्रान्तिकारी दल भी ब्रिटिश शासन से अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिये प्रयत्नशील थे। बरमा के राष्ट्रीय नेता जहा अपने देश की ब्रिटेन के आधिपत्य से स्वतन्त्र कराने को इच्छक थे, वहा भारत के साथ राजनीतिक सम्बन्ध भी उन्हे पसन्द नही था। माइमन कमीशन (१९२७-२८) के सम्मुख बरमा के नेताओं ने अपनी गुथक् सत्ता और भारत से सम्बन्ध विच्छेद की मांग पेश की। इमीलिये १९३१ में बरमा के शासन की समस्याओं को हल करने व वहां के राष्ट्रीय नेताओं से समझौता करने के लिये पृथक् गोल मेज कान्फरेन्स का आयोजन किया गया । १९३७ में बरमा भारत से पृथक् हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उसकी गुथक मत्ता स्वीकृत कर ली गई। इस समय बरमा के शासन के सम्बन्ध मे जो व्यवस्था हुई, उसके अनुसार वहा आशिक रूप से स्वराज्य की स्थापना हुई । पर बरमा के लोग इससे मंतृष्ट नहीं थे। वे पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। इसीलिये वहां स्वतन्त्रता का आन्दोलन निरन्तर जोर पकड़ता जा रहा था।

अार्थिक क्षेत्र में आधुनिक युग में बरमा ने अच्छी उन्नति की । रेलवे और सड़कों के निर्माण के कारण बरमा में न्यापार का विकसित होना अधिक सुगम हो गया। बरमा की नदिया नौकानयन के योग्य है, ग्रेट ब्रिटेन में बने हुए वाष्पशक्ति से चलने वाले जहाज उनमें दूर दूर तक आने जाने लगे। पेट्रोलियम बरमा का प्रमुख खिनज पदार्थ है। इसके लिये बहुत से तैलकूप वहा तैयार किये गये। बरमा का पेट्रोलियम प्रचुर परिमाण में बिंदेशों में जाने लगा। खेती के पैदावार में चावल एक ऐसा अन्न था, जो बहुत बड़ी मात्रा में बरमा से भारत आदि देशों में विक्रय के लिये जाताथा। पेट्रोलियम और चावल के निर्यात के कारण बरमा की आर्थिक समृद्धि में बहुत सहायता मिली। इसमें सन्देह नहीं, कि बीसवी सदी के प्रारम्भिक भाग में आ बृतिक युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव बरमा में निरन्तर बढ़ता जाताथा। एक

तरफ जहा उसका आर्थिक विकास हो रहा था, वहा साथ ही उसमे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना भी जोर पकड़ रही थी । धीरे घीरे बरमा मे वे परिस्थितिया उत्पन्न हो रही थी, जिन्होंने आगे चलकर उसे एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया ।

# (८) दक्षिण-पूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

दक्षिण पूर्वी एशिया के इतिहास की इस अत्यन्त सक्षिप्त रूपरेखा को लिख चुकने के बाद अब यह उपयोगी होगा, कि हम उपसंहार के रूप मे उन बातों का निर्देश कर दे, जो इस क्षेत्र की राजनीति में विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है—

- (१) दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी देश व द्वीप विदेशी राज्यों के प्रभुत्त्व व प्रभाव मे थे। फिलिप्पीन द्वीप समूह पर अमेरिका का शासन था। इन्डोनीसिया हालैण्ड के अधीन था और इन्डोचायना मे फास, का आधिपत्य था। बरमा, मलाया, और इन्डोनीसिया के कितपय द्वीप ब्रिटेन के अधीन थे। तिमोर द्वीप का कुछ भाग व अन्य कितपय द्वीप पोर्तुगाल के कब्जे में थे। सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में केवल सिआम ही एक ऐसा देश था. जो किसी विदेशी राज्य के शासन मे नही था। पर वहा भी एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी व व्यापारिक विशेषाधिकारों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे सिआम को पूर्ण प्रभुत्त्व सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य नही समझा जा सकता था।
- (२) उन्नीसवी सदी में इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों व द्वीपों पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये पाश्चात्य देशों में परस्पर विरोध व संघर्ष जारी था। पर बीसवी सदी में इस विरोध व संघर्ष का अन्त हो गया था। जो प्रदेश जिस राज्य के अधीन था, वहां उसकी सत्ता को अन्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। इस स्थित के कारण निम्नलिखित थे—(क)—बीसवी सदी में ब्रिटेन और फ्रांस के साम्राज्यवाद सम्बन्धी संघर्ष का अन्त हो गया था। यूरोप में जर्मनी की शक्ति से दोनों देश समान रूप से चिन्तित व भयभीत थे। १८७० के फ्रांको-प्रशियन युद्ध के बाद यूरोप में जर्मनी की शक्ति जितनी तेजी के साथ बढ रही थी, वह यूरोप के अन्य राज्यों के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक थी। बीसवी सदी में जर्मनी साम्राज्य प्रसार के लिये विशेषरूप से प्रयत्नशील हुआ। एशिया में अपने प्रभुत्त्व का प्रसार करने के लिये उसने आस्ट्रिया-हंगरी और टर्की के साथ मिलकर एक गुट का निर्माण किया और बिलन से बगदाद तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये योजना तैयार की। जर्मनी के इस उत्कर्ष से ब्रिटेन का चिन्तित होना सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि ईरान से लेकर बोर्नियो तक ब्रिटेन का प्रभुत्त्व व प्रभाव स्थापित था। फ्रांस तो जर्मनी के उत्कर्ष में अमनी क्षित समझता ही था। इस दशा में ब्रिटेन और

फ्रांस ने १९०४ में एक सन्धि कर ली थी, जिसका उद्देश्य यह था कि ये दोनों राज्य अपनी विदेशी राजनीति का सचालन पारस्परिक सहयोग द्वारा करेंगे । १९०४ की इस सन्धि के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी फास और ब्रिटेन के विरोध व संघर्ष का अन्त हो गया था। (ख)यरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हालैण्ड का किसी अन्य राज्य से विरोध नहीं था । इसीलिये ब्रिटेन और फ्रांस उसके इन्डोनी-सियन साम्राज्य के विरोधी नहीं थे। साथ ही, वे यह भी समझते थे, कि जर्मनी व जापान जैसे शक्तिशाली राज्यों के मकाबले में इन प्रदेशों का हालैण्ड की अधीनता में रहना कही अधिक अच्छा है। यदि ये प्रदेश हालैण्ड के हाथ से निकल जावे, तो जर्मनी व जापान इन्हे अपने प्रभत्त्व में लाने का प्रयत्न करते, यह निश्चित था। अतः फांस, ब्रिटेन व अमेरिका इन प्रदेशों पर हालैण्ड के अधिकार से सन्तष्ट थे। वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा जापान की जलशक्ति को मर्यादित कर दिया गया था, अत. ब्रिटेन और अमेरिका यह समझते थे, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में उनके साम्राज्यों को जापान से विशेष भय नहीं है। (घ)सिआम का स्वतन्त्र राज्य इन्डो-चायना और बरमा के बीच में बफर राज्य के समान था। फ्रांस और ब्रिटेन इस बात से संतुष्ट थे और वे समझते थे, कि सिआम के स्वतन्त्र रहने में ही उन दोनों का लाभ है। (ड) फिलिप्पीन द्वीप समह अमेरिका के अधीन था, अतः वह समझता था, कि प्रशान्त महासागर में एक ऐसा प्रदेश उसके हाथ में है, जिससे वह जापान की बढती हुई महत्त्वाकाक्षाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला व विरोध कर सकता है।

- (३) यद्यपि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रायः सभी देश साम्राज्यवादी देशों की साम्राज्य लिप्सा के शिकार थे, पर सर्वत्र राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतन्त्रवाद के आन्दोलन जोर पकड़ते जाते थे। शासक देशों ने इन राज्यों में जो सुधार किये थे, उनसे राष्ट्र प्रेमी देशभक्त लोगों को सन्तोष नहीं था। जापान के उदाहरण को सम्मुख रखकर इन सब देशों में यह आकाक्षा प्रबलक्ष्प में विद्यमान थी, कि वे न केवल स्वतन्त्रता प्राप्त करे, अपितु जापान के सदृश ही उन्नत व समृद्ध देश बन जावें। इमीलिये १९३९-४५ के महायुद्ध के अवसर पर जब फांस, ब्रिटेन, हालैण्ड और अमेरिकन साम्राज्यों का पतन हुआ, तो दक्षिण-पूर्वी एशिया के सब देशों ने प्रसन्नता अनुभव की।
- (४) जापान की साम्राज्य प्रसार विषयक भूख अभी शान्त नही हुई थी। यद्यपि कोरिया, फार्मूसा और प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीप उसके अधीन ये और चीन के शांतुंग और मञ्चूरिया प्रदेशों में उसे अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, पर जापान इसको अपने लिये पर्याप्त नही समझता था। व्यावसायिक और सामरिक दृष्टि से जापान ब्रिटेन व फांस का समकक्ष था। पर समझाज्य के क्षेत्र में वह इन

देशों के मुकाबले में बहुत पीछे था। जर्मनी के समान जापान भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिये उत्मुक था। यदि नाजी जर्मनी पूर्वी यूरोप को अपने साम्राज्य का स्वाभाविक क्षेत्र समझताथा, तो जापान भी पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया को अपने साम्राज्य का उपयुक्त क्षेत्र मानताथा। इसीलिये १९३१ में उसने मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्त्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया और इसीलिये १९३९-४५ के महायुद्ध में उसने दक्षिण-पूर्वी एशिया से पश्चिमी देशों के साम्राज्यों का अन्त किया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भलीभाति समझते थे, कि उनके प्रशियन साम्राज्य का सबसे बडा शत्रु जापान है। इसीलिये उन्होंने सिगापुर को अपनी सामुद्रिक शक्ति का सबसे बडा केन्द्र बनाया था।

#### पन्द्रहवां अध्याय

# जापान का वशवर्ती मञ्चूकुओ राज्य

### (१) जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति

पिछले अध्याओं में हमने इस विषय पर विशव रूप से प्रकाश डाला है, कि सन् १९३१ तक पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्यो की क्या स्थिति थी। एशिया के आधुनिक इतिहास में सन् १९३१ का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इस साल जापान ने अपने साम्राज्य विस्तार की उस प्रक्रिया को शुरू किया, जिसने दस साल के लगभग समय में प्राय. सम्पूर्ण पूर्वी व दक्षिणी-पूर्वी एशिया को व्याप्त कर लिया । बीसवी सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ १९३९ मे हुआ था, पर जहां तक एशिया का सम्बन्ध है, वहां तक वस्तुतः इस महायुद्ध का श्रीगणेश १९३१ में ही हो गया था । १९३१ मे जापान ने मञ्चिरिया से चीन के शासन का अन्त किया और अपनी संरक्षा मे उस प्रदेश में मञ्चकूओ नामक नये राज्य की स्थापना की। यह राज्य नाम को स्वतन्त्र होते हुए भी वस्तुतः जापान का वशवर्ती था । इसके बाद जापान और चीन के द्वितीय युद्ध का प्रारम्भ हुआ और चीन के अनेक प्रदेशों मे जापान ने अपनी शक्ति व प्रभुत्व का विस्तार किया। इसी बीच में जब १९३९ में यूरोप में द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, तो जापान ने जर्मनी और इटली का पक्ष लेकर मित्रराष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी और महायुद्ध के इस अवसर का लाभ उठाकर सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । संसार के आधुनिक इतिहास में जापान का यह उत्कर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम जापान के इसी उत्कर्ष का वृत्तान्त लिखना प्रारम्भ करते है।

कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां थी, जो जापान को साम्राज्य विस्तार के लिये प्रेरित कर रही थी, इस पर पहले भी इस पुस्तक में प्रकाश डाला जा चुका है। पर इन प्रवृत्तियों में से कतिपय पर इस प्रसंग में फिर विचार करना उपयोगी है—

(१) जनसंख्या की वृद्धि और व्यावसायिक उन्नति-१९३१ में जापान की आबादी ७,००,००,००० के लगभगथी। १८५४ में जब कमोडोर पेरी द्वारा जापान का पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था, जापान की जनसंख्या

तीन करोड से भी कम थी। तीन चौथाई सदी के लगभग समय मे जापान की जनसंख्या में २५० प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई थी। इस बढ़ती हुई आबादी की आजी-विकाक। समिचित प्रबन्ध करने का यही उपायथा, कि जापानी लोग अन्य प्रदेशों मे जाकर बसे, क्योंकि जापान की अपनी जमीन इतने लोगों का बोझ उठा सकने के लिये पर्याप्त नहीं थी। अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जापानी लोग नहीं बस सकते थे, क्योंकि वहां की गौराङ्क सरकारे एशियन लोगो को अपने देशों में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहती थी । फार्मुसा, कोरिया आदि जो प्रदेश जापान की अधीनता में थे. वहा जापानी लोग व्यापारी. इन्जीनियर शिक्षक व के रूप मे अवश्य आबाद हो रहे थे, पर वहा कृषक, मजदूर आदि के रूप मे जापानी लोगो के लिये बसने की विशेष गुजाइश नहीं थीं। चीन, फिलीप्पीन, मलाया आदि में कुछ जापानी लोग विविध प्रकार के कार्यों के लिये गये थे, पर १९३५ में इन प्रदेशों मे प्रवास करनेवाले जापानियो की सख्या दस लाख मे अधिक नही थी। इस दशा में जापान की सरकार अपनी बढती हुई जनसंख्या की आजी-विका का एक ही उपाय समझती थी, वह यह कि जापान को व्यावसायिक दिष्ट से अधिक से अधिक उन्नत किया जाय। १९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर जापान को अपनी व्यावसायिक उन्नति का सवर्णीय अवसर हाथ लग गया था, क्योंकि उस समय एशिया के विविध बाजारों में यूरोप का माल आना रुक गया था। महायुद्ध की समाप्ति पर १९२१ के लगभग यूरोपियन माल भारत आदि देशों मे फिर प्रचुर परिमाण मे आने लगा था । ब्रिटेन, फास, अमेरिका आदि देशों के अफीका और एशिया में अपने अपने साम्राज्य व प्रभाव क्षेत्र थे । इनमें जापान का तैयार माल उतनी निश्चिन्तता के साथ नहीं बिक सकता था, जितना कि पाश्चात्य साम्राज्यवादी देशों का । जापानी माल का मुकाबला करने के लिये ब्रिटेन, फांस, आदि उसके माल पर अधिक तट कर लगाने की नीति का अनुसरण कर रहे थे। ब्रिटेन ने साम्राज्यान्तर्गत रियायती कर की नीति का अवलम्बन कर जापान के विदेशी व्यापार में रुकावटें उत्पन्न कर दी थी। इस दशा में जापान का यह अनुभव करना स्वाभाविक था, कि उसका भी अपना साम्राज्य होना च।हिये, जहां वह अपने तैयार माल को निश्चिन्तता के साथ बेच सके और जहा से वह कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सके । इसी मूलभूत कारण से जापान फार्मुसा और कोरिया को अपने आधिपत्य में लाने के लिये प्रवृत्त हुआ था। पर १९३१ में व्यावसायिक दृष्टि से जापान ब्रिटेन का समकक्ष था। फार्मुसा और कोरिया से संतुष्ट रह सकना उसके लिये सम्भव नही था। वह चाहता था, कि फांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के समान उसका साम्राज्य भी विशाल हो।

वहइ स समय संसार के प्रधान राज्यों में से एक था । पर साम्राज्य की दृष्टि से वह अन्य शक्तिशाली राज्यों के मुकाबले में बहुत पीछे था । १९३१ में वह जो साम्राज्य-वाद के मार्ग पर अग्रसर हुआ, उसमें यह प्रधान कारण था ।

(२) पंजीवाद का विकास-व्यावसायिक उन्नति के साथ साथ जापान में पजीवाद की असाधारण रूप से वृद्धि हुई थी। १८९४-९५ मे जब चीन और जापान का प्रथम यद्ध हुआ, तो उसकी कम्पनियों में लगी हुई पुजी की कूल मात्रा ३०,८०,००,००० येन थी । १९२५ मे यह पूजी बढकर १३,७९,०७,५८,००० येन तक पहच गई थीं। ३० साल के थोड़े से अरसे मे जापान मे व्यावसायक व व्यापारिक कम्पनियो की पुजी में ५० गुना के लगभग वृद्धि हुई थी। अनेक कम्पनिया ऐसी थी, जिनमे अधिक पूजी नहीं लगी हुई थी। पर यह बात ध्यान देने योग्य है, कि जापान की कुल कम्पनियों की १.५ प्रतिशत कम्पनिया ऐसी थी. जिनमें कुल पूजी का ६५ प्रतिशत विनियुक्त था। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है, कि जापान का सम्पूर्ण आर्थिक जीवन कुछ थोडी सी कम्पनियो में केन्द्रित था, जिनके मालिक जापान के व्यावसायिक व व्यापारिक जीवन के असली स्वामी थे। इन विशालकाय कंपनियों में सुमीतोमो, मित्सुई और भित्सुविशी कंपनिया सर्वप्रधान थीं । मित्सूई कम्पनी की अपनी पूजी ३०,००,००,००० येन थी। पर उसके अधीन व उससे सम्बद्ध कम्पनियों की पूजी ८०, ००,००,००० येन तक पहच जाती थी। मुमीतोमो कम्पनी की अपनी पूजी १५,००,००,००० थी, पर उसकी अधीनस्थ कम्पनियों की पंजी १८,००,००,००० तक पहुंच जाती थी। मित्सविशी कम्पनी के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। सब प्रकार के व्यवसाय व कारोबार इन विशालकाय कम्पनियोंकी अवीनता में संचालित होते थे। बैकिंग, बीमा, मिले, खानें, भवन निर्माण आदि सब प्रकार के कारोबारों पर इन कम्पनियो का प्रभत्त्व था। इनके मालिक राजनीति से पृथक रहकर आर्थिक क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखते हों, यह बात नहीं थीं। ये देश की राजनीति में खले तौर पर भाग लेते थे. और विविध राजनीतिक नेता इनके हाथों में कठपूतली के समान थे। सैयकाई, मिन्सेइतो आदि राजनीतिक दलों पर इनका प्रभुत्व था। जापान के सैनिक नेता भी इन पूजीपितयों के प्रभाव में थे। रुपये के जोर पर इन पूजीपितयों के लिये यह बहुत सुगम था, कि ये देश के राजनीतिक व सैनिक नेताओं को अपनी मुट्ठी में रख सकें। यही कारण है, कि इस समय जापान में अनेक ऐसी घटनाएं हुई, जिनमें सरकार के प्रमुख कर्मचारियों और मन्त्रियों तक ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर अनुचित रूप से लाम उठाने का प्रयत्न किया । इस बात से यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि जापान के राजनीतिक जीवन में बड़े पंजीपतियों का

कितना अधिक महत्त्व था। ये पूजीपित अपने व्यवसायों और कारोबार के लिये यह आवश्यक समझते थे, कि जापान साम्राज्य प्रसार के लिये तत्पर हो। साम्राज्य के अभाव में इनके लिये अपने तैयार माल को निश्चिन्तता के साथ बेच सकना व कच्चा माल कम कीमत पर प्राप्त कर सकना सुगम नही था। पूजीवाद साम्राज्यवाद को जन्म देने का प्रधान कारण होता है, और जापान में इस समय पूजीवाद इस हद्द तक विकसित हो चुका था, कि वह वहा की मरकार को साम्राज्य विस्तार के लिये प्रेरित कर रहा था। इस समय जापान की राजनीति का निर्धारण करते हुए इन बडे पूजीपितयों के हितो को विशेष रूप से दृष्टि में रखा जाता था, और इन पूजीपितयों का हित इसी बात में था, कि जापान साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवृत्त हो।

(३) मन्दी के युग का प्रभाव-१९२९ के लगभग सारे संसार मे मन्दी के युग का प्रारम्भ हुआ। वस्तुओं की कीमते गिरने लगी और एक अर्थ संकट उपस्थित हो गया । यहा हमारे लिये यह सम्भव नही है, कि इस आर्थिक संकट के कारणों पर प्रकाश डाल सके। १९१४-१८ के महायद्ध में जर्मनी आदि जो देश परास्त हए थे, उन्हें भारी भारी रकमें हरजाने के रूप में अदा करनी थी। युद्ध में इन देशों का आर्थिक जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। हरजाने के बोझ से इनकी मद्रापद्धति बुरी तरह से अव्यवस्थित हो गई थी। महायुद्ध के विजेता देशों के लिये यह सूगम नहीं था, कि वे अपने माल को अन्य देशों में ऊंची कीमतों पर बेच सके, क्योंकि सर्वत्र बेरोजगारी फैल रही थी । कीमते गिरने की जो प्रक्रिया १९२९ में शुरू हुई, वह १९३१ तक जारी रही। १९३१ तक कीमते इस हुइ तक गिर गई थी, कि कारखानो को भारी नकसान होने लगा था। व्यापार, व्यवसाय और सब प्रकार के कारोबार में नकसान ही नकसान नजर आता था। जापान भी इस विश्वव्यापी अर्थसंकट से नहीं बच सका । उसके माल की कीमतें निरन्तर गिरने लगी । पर गिरी हुई कीमत पर भी उसका माल विदेशों में नही विक पाता था। जापान के रेशम की अमेरिका में बहुत खपत थी। पर आधिक मंकट का जो असर अमेरिका पर पड रहा था, उसके कारण अमेरिकन जनता की कयशक्ति निरन्तर कम होती जाती थी। अब उसके लिये यह सम्भव नही रहा, कि वह जापानी रेशम को खरीद सके। जापान का अन्य माल भी विदेशी बाजारों में बिक सकना कठिन हो गया था। इस दशा में बहुत से जापानी कार-खाने बन्द हो रहे थे और लाखों मजदूर बेकार होते जाते थे। जापान की कृषि-जन्य वस्तुओं की कीमतें भी निरन्तर गिर रही थीं। १९२६ और १९३० के बीच में जापान के अनाज की कीमतें लगभग आधी हो गई थी। इस दशा का सर्व-

साथारण किसानों पर क्या प्रभाव हुआ. इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। केवल किसान और मजदूर ही नहीं, अपितु दूकानदार और मध्य श्रेणि के व्यवसायी भी मन्दी के झपेट में आ रहे थे। नका न होने के कारण उन पर कर्ज का बोझ निरन्तर बढता जाता था। अनुमान किया गया है, कि १९३२ में जापान की मध्य श्रेणि के लोगों की कर्जदारी की मात्रा २,५०,००,००,००० येन से भी अधिक हो गई थी। जापान में आर्थिक सकट कितना उग्र था, इसका अनुमान इस बात से भलीभाति किया जा सकता है। आर्थिक सकट के इस काल में जापान के नेता व लोग यही समझते थे, कि इससे छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय साम्राज्य-प्रसार है।

(४) सेना का रख-पहले जापान की सेना में कतिपय कूलीन परिवारो का प्राधान्य था । चोश् और सत्सुमा कुल जापान की स्थल व जलसेना मे जो प्रमुख स्थिति रखते थे, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पर पाश्चात्य देशों के अनुसरण में जब जापान में भी बाधित सैनिक सेवा की पद्धित का प्रारम्भ किया गया, तो जापान की सेना के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। जल और स्थल सेना के आफिसर के पदोपर ऐसे व्यक्ति नियुक्त होने लगे, जो चोश और सत्सुमा सद्श कुलीन परिवारों के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे। अपनी सैनिक योग्यता व प्रतिभा के बल पर सर्वसाधारण लोग भी उच्च सैनिक पद प्राप्त करने लगे। १९२० और १९२७ के बीच में साधारण जनता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले सैनिक अफसरों की सम्या में निरन्तर वृद्धि होती गई, और उनकी संस्था ३० प्रतिशत तक पहुंच गई। इन अफसरो के कारण सेना के सगठन व दृष्टिकोण मे परिवर्तन आना अवश्यम्भावी था । ये भलीभाति अनुभव करते थे, कि अर्थसकट के काल मे जापान की जनता को कैसी मुसीबतो का सामना करना पड रहा है। ये यह भी समझते थे, कि जापान की सरकार पुजीपतियों के हितो को दिष्ट मे रखकर अपनी नीति का निर्धारण कर रही है, और यह बात सर्वथा अनुचित है। कुछ सैनिक अफसरों ने यहा तक कहना शरू कर दिया था, कि सरकार का सचालन राज-नीतिक नेताओं के हाथ मे न होकर सेना के हाथ मे होना चाहिये, क्योंकि सेना राज्य व शासन के सम्बन्ध में सर्वथा निष्पक्ष नीति का अवलम्बन कर सकती है,और उसका जनता के किसी वर्ग के साथ विशेष सम्बन्ध नही होता। जनता के बहुत से लोग भी सैनिक नेताओं के इन विचारों के साथ सहमति रखते थे। राजनीतिक नेता जिस ढंग से पूजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन रहे थे, उससे जनता में बहुत असं-तोष था । इस दशा में सेना का प्रभाव बढ़ जाना बिलकूल स्वाभाविक बात थी । जापानी सरकार की पूरानी परम्परा के अनुसार जलसेना और युद्ध के मन्त्रियों

को यह अधिकार था, कि वे सीधे सम्राट् से भेंट कर सकें और अपनी योजनाओं व नीति का उससे समर्थन प्राप्त कर सकें। इसिलये जिन बातों में सैनिक नेता मिन्त्रमण्डल के राजनीतिकों के साथ मतभेद रखते थे, उन्हें वे स्वयं सम्राट् के सम्मुख उपस्थित कर सकते थे, और उससे उन्हें स्वीकृत करा सकते थे। इस दशा का यह परिणाम था, कि सरकार में उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। क्योंकि इस समय बहुत से सैनिक अफसर सर्वसाधारण जनता में से लिये गये थे, अतः जनता की भावनाओं से वे भलीभांति परिचित थे और उनका यह खयाल था, कि जापान को अर्थसकट से बचाने का एकमात्र उपाय यह है, कि साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्न किया जाय। वाशिंगटन कान्फरेन्स के बाद जापान के राजनीतिकां अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति की जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, सैनिक नेता उसे नापसन्द करते थे। १९३१ में जापान साम्राज्यवाद के मार्ग पर जिस प्रकार तेजी के साथ अग्रसर हुआ, उसके लिये राजनीतिकों की अपेक्षा सैनिक नेताओं की उत्तरदायिता अधिक थी।

विश्वव्यापी अर्थसंकट के कारण जापान की सरकार को अपने खर्च चलाने में भी कठिनता अनुभव होने लगी थी। वह जरूरी समझती थी, कि सरकारी खर्च में कभी की जाय। बचत का सबसे मरल उपाय उसे यह समझ पडता था, कि सैनिक खर्च को घटाया जाय। पर सैनिक नेता इससे सहमत नही थे। सैनिक खर्च को घटाने का यह परिणाम होता, कि सैनिकों व अफसरो के लिये उन्नित का मार्ग हक जाता। इसके मुकाबले में सेना का यह विचार था, कि सैनिक खर्च को कम करने के बजाय सेना को अपना कर्नृत्व प्रदिश्तित करने के लिये मौका दिया जाना चाहिये। सेना का यह कर्नृत्व साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में ही सम्भव था। सैनिक नेता कहते थे, कि जापान की आर्थिक समस्या को हल करने का सबसे उत्तम उपाय साम्राज्य का विस्तार है।

(५) राष्ट्रभिक्त की भावना—केवल जापान की सेना ही नही, अपितृ जनता भी साम्राज्य विस्तार के लिये उत्सुक थी। जापान में अनेक ऐसी समितियां स्थापित हो रही थी, जो सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अत्यन्त निर्वल समझती थी। देशभक्तों का कहना था, कि वाशिगटन कान्फरेन्स के निर्णयों को स्वीकार कर सरकार ने जापान को बिलकुल पंगु बना दिया है। उग्र राष्ट्रीय भावना साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। जापान में राष्ट्रीयता की भावना बहुत उग्र रूप घारण कर रही थी। उग्र राष्ट्रीय भावना से आविष्ट जापानी नवयुवक अपनी सरकार की विदेशी नीति के बहुत खिलाफ थे, और साम्राज्य-विस्तार के लिये व्याकुल थे। नवयुवक देशभक्तों की ये समितियां कितना प्रचण्ड

रूप धारण कर रही थीं, इसको स्पष्ट करने के लिये एक यह बात ही पर्याप्त होगी कि १९३० में जापान के प्रधानमन्त्री हामागुची को केवल इसलिये कतल किया गया था,क्योंकि ये राष्ट्रवादी देशभक्त उसकी अन्तर्राष्ट्रीय नीतिको निर्वल समझते थे।

इसमें सन्देह नहीं, कि अनेक जापानी राजनीतिज्ञ अपने देश के उत्कर्ष के लिये साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करने के विरोधी थे। १९२७ में जापान के परराष्ट्रमन्त्री बैरन शिदेहारा ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था— "हमारे लिये यह बात अत्यन्त महत्त्व की है, कि हम अपनी सम्पूर्ण शक्तित व ध्यान को विदेशी व्यापार की वृद्धि में लगावें, पर इसके लिये हमें किसी अन्य राष्ट्र के हितों में अन्याय्य रूप से बाधा डालने की आवश्यकता नहीं हैं। हमें बाजार चाहिये, अन्य राज्यों के प्रदेश नहीं चाहिये।" यह ठीक हैं, कि १९२२ के बाद जापान की सरकार का ध्यान अपने देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि पर लगा हुआ था। जापानी माल के सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका और चीन थे। इसीलिये जापानी सरकार इन देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध कायम रखने के लिये उत्सुक थी। पर १९२९-३१ के विश्ववव्यापी अर्थसंकट ने जापान के विदेशी व्यापार को भारी धक्का पहुचाया था। यद्यपि इस समय भी जापान के राजनीतिक नेता साम्राज्य-प्रसार के लिये इच्छुक नहीं थे, पर जनता और सेना उनकी इस नीति से असहमत थी। देशभक्तों की समितियां और सैनिक नेता समझते थे, कि साम्राज्य विस्तार द्वारा ही जापान का कल्याण सम्भव है।

# (२) मञ्चूरिया की स्थिति

जापान के लिये अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का सबसे उपयुक्त क्षेत्र मञ्जूरिया था। १९३१ में उसने इसी प्रदेश में अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को चिरतार्थं करना प्रारम्भ किया। अतः यह आवश्यक है, कि हम पहले मञ्जूरिया की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करें। १९३१ के शुरू में मञ्जूरिया की क्या स्थिति थी, इसे हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं—

(१) मञ्चूरिया चीन का अंग था। चीन के राजनीतिक नेता इसे अपना अधीनस्थ प्रदेश न समझकर अपने राष्ट्र का एक अग मानते थे। वे इसे मञ्चूरिया न कहकर 'तीन पूर्वी प्रान्त' इस नाम से कहते थे। कुओमिन्ताग सरकार इस प्रदेश को चीनी रिपब्लिक का अखण्डनीय भाग समझती थी। चाग त्सो-लिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चाग ह् सुएह-लिआंग मंचूरिया का सूबेदार व सिपहसालार बना था। उसके पिता चाग त्सो-लिन ने नानिकग सरकार के साथ समझौता नहीं किया था। पर चांग ह सुएह-लिआंग समय की गति को समझता था, और उसने

नानिकंग की कुओमिन्ताग सरकार को मञ्चूरिया का असली स्वामी मान लिया था। कुओमिन्ताग सरकार के साथ जो समझौता ह् सुएह-लिआंग ने किया था, उसके अनु सार मञ्चिरया के वैदेशिक सम्बन्धों का सचालन नानिकंग की अखिल चीनी सरकार के सुपूर्व कर दिया गया था, यद्यपि आन्तरिक शासन में चाग ह् सुएह-लिआंग को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। जापानी-लोग इस बात से बहुत असतुष्ट थे। जब तक मञ्चूरिया का सिपहसालार केन्द्रीय चीनी सरकार के आधिपत्य से सर्वथा स्वतन्त्र था, वे उस पर जोर डालकर आपनी बाते उससे मनवा सकते थे। नानिकंग की अपेक्षा मुकदन (मञ्चूरिया की राजधानी) पर उनका जोर अधिक चल सकता था। इसीलिये जापानी लोगों ने चाग ह् सुएह-लिआंग को चेतावनी दी थी, कि वह नानिकंग की केन्द्रीय सरकार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करे।

- (२) हम पिछले अध्यायो मे बतला चुके है, कि उत्तरी मञ्चूरिया रूस का प्रभावक्षेत्र था, और दक्षिणी मञ्चूरिया जापान के प्रभावक्षेत्र मे था। विविध संधियों द्वारा रूस और जापान ने मञ्चूरिया के उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों में जो विविध विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे, उन्हें यहा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पर यह स्पष्ट है, कि एक प्रदेश में तीन राज्य एक साथ नहीं रह सकते थे। जब तक चीन की केन्द्रीय सरकार निबंल थी, रूस और जापान के लिये मञ्चूरिया में मनमानी कर सकना सम्भव था। पर कुओमिन्ताग दल के शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद चीन में राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबलता प्राप्त कर रही थी। मार्शल चियाग काई शेक की सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील थी, कि चीन से विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभुत्व का अन्त कर चीन में अविकल रूप से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना की जाय। कुओमिन्ताग दल के कार्यकर्ता मञ्चूरिया में बड़ी तत्परता के साथ कार्य कर रहे थे। अपने देश में विदेशियों के विशेषाधिकारों की सत्ता उन्हें सह्य नहीं थी।
- (३) इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन और जापान में मञ्चू-रिया के मामले में विरोध के कारण उत्पन्न हो। ये विरोध के कारण निम्न-लिखित थे—क. लिआओतुग प्रायद्वीप का पट्टा २५ साल के लिये पहले रूस ने प्राप्त किया था। रूस-जापान युद्ध (१९०४-५) के परिणामस्वरूप यह पट्टा जापान ने हस्तगत कर लिया था। १९१५ मे चीन और जापान में जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार इस पट्टे की अविधि २५ साल से बढ़ाकर ९९ साल कर दी गई थी। पर चीन की नई राष्ट्रीय सरकार का कहना था, कि १९१५ का समझौता जापान ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर चीन की विवशता से लाभ उठाकर किया

था, अतः वह चीनी सरकार को मान्य नहीं हो सकता । २५ साल के असली पट्टे का काल १९२३ में समाप्त हो गया था । १९२३ के बाद लिआओतग पर जापान के कब्जे को चीनी सरकार अन्याय्य समझती थी। पर जापान का कहना था. कि १९१५ का समझौता न्याय्य और उचित है, तथा चीनी सरकार को उसे स्वीकृत करना चाहिये। ख यही विवाद दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे के सम्बन्ध में था। इस रेलवे का पड़ा भी शरू में रूस ने २५ साल के लिये प्राप्त किया था. और १९०४-५ के रूस-जापान यद्ध के बाद इस पर जापान ने अपना अधिकार कर लिया था। १९१५ में इसकी अवधि भी २५ साल से ९९ साल कर दी गई थी। चीनी सरकार का कहना था, कि १९२३ में २५ साल का काल समाप्त हो जाने से इस रेलवे पर जापान का स्वाभित्व न्याय्य व उचित नही है। पर जारात १९१५ के समझौते के आधार पर इस रेलवे पर अपने आधिपत्य की अविव ९९ साल मानता था। ग. रेलवे के क्षेत्र पर जापानी पूलीस का अधिकार था । साथ ही मञ्जूरिया में निवास करनेवाले जापानियों को एक्सट्रा-टैरिटोरि-एलिटी सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे। जापानी लोगों को मञ्चरिया में जमीन व मकान किराये पर लेने के भी अधिकार मिले हुए थे। यह स्वाभाविक था, कि इन अधिकारों को किया में परिणत करने के प्रकृत पर चीन और जापान में अनेक प्रकार की समस्याएं व विवाद उत्पन्न होते रहें।

- (४) वाशिगटन कान्फरेन्स में जापान ने चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्वीकृत किया था, और साथ ही यह भी माना था, कि वह उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर जापान मञ्चूिरया को चीन का अंग नहीं समझता था। वह कहता था, कि मञ्चूिरया चीन का अधीनस्थ राज्य हैं, और उसमें विविध सिन्धियों द्वारा जो विशेषाधिकार जापान को प्राप्त हैं, उन्हें वह चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के नाम पर छोड देने को कदापि तैयार नहीं होगा। इसी-लिये वह १९१५ के समझौते को आधार बनाकर लिआओतुग प्रदेश व दक्षिणी मञ्चूिरयन रेलवे पर अपने आधिपत्य का दावा करता था, और उसे चांग ह् मुएह लिआग की यह बात भी पसन्द नहीं थी, कि उसने नानिकग की केन्द्रीय चीनी सरकार के हाथों में मञ्चूिरया की परराष्ट्र नीति का संचालन दे दिया था। जापानी सरकार इस बात के लिये कटिबढ़ थी, कि मञ्चूिरया में ९९ साल के लिये जो विशेषाधिकार उसे प्राप्त हैं, वे अक्षुण्ण रहें।
- (५) चीनी सरकार का यह प्रयत्न था, कि मञ्जूरिया पर उसका आधिपत्य अधिक अधिक दृढ होता जाय । कुओमिन्ताग दल के राष्ट्रीय कार्यकर्ता वहां प्रचार कार्य में लगे थे । चीन के देशभक्तों का यत्न था, कि मञ्जूरिया पूर्णतया

चीन का एक अंग बन जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति में अन्य भी अनेक बातें सहायक हो रही थी। क. १९३० में मञ्चिरिया की कुल आबादी २,९०,००,००० थी। इसमें मे २,६०,००० जापानी और ८,००,००० कोरियन थे। रूसी लोगों की संस्या १,००,००० थी। कुछ लोग मञ्चु व मंगोल जाति के भी थे। पर मञ्चुरिया की आबादी का बडा भाग चीनी लोगों का था। वहां बसे हए चीनी लोगों की संख्या १९३० में २,००,००,००० के लगभग पहुंच गई थी। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता था, चीनी लोग अधिकाधिक संख्या में वहां बसते जाते थे। दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे के निर्माण के कारण चीनी लोगो के लिये मञ्चरिया में जाकर बस सकना और अधिक सुगम हो गया था। जापानी लोग इस प्रदेश में लोहे, कोयले आदि की जिन खानों का विकास कर रहे थे, उनमें चीनी मजदुर बड़ी सख्या में काम करते थे। रेलवे के विस्तार के कारण मञ्चिरिया के कृषिजन्य पदार्थों की मांग भी बहत बढ गई थी। इस दशा में बहत से चीनी किसान वहा की उपजाऊ भूमि पर खेती करने के लिये पहच गये थे। इतनी बडी संख्या में चीनी लोगों के आबाद हो जाने के कारण मञ्चिरिया वास्तविक अर्थों में चीन का एक अंग बनता जाता था । ख. चीनी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील थी, कि दक्षिणी मञ्चूरिया में अपनी ओर से भी नई रेलवे लाइनों का निर्माण करे। जापान द्वारा अधिकृत दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे समुद्र तट पर दैरन के बन्दरगाह पर समाप्त होती थी। दैरन जापान के कब्जे मे था, और यह उत्तर-पूर्वी चीन व मञ्चरिया का सर्वप्रधान बन्दरगाह था। उत्तरी चीन, मञ्चरिया और मंगोलिया के विदेशी व्यापार का यही सबसे बड़ा केन्द्र था । पर चीनी सरकार दैरन के मकाबले में हुल्ताओ के बन्दरगाह को विकसित करने में तत्पर थी। वह दक्षिणी मञ्चरिया और उसके समीपवर्ती प्रदेश में ऐसी रेलवे लाइनों को बना रही थी, जो हलताओं में जाकर समाप्त होती थी। जापान चीन की इस योजना से बहुत चिन्तित था। वह समझता था, कि चीनी सरकार उसकी अपनी रेलवे लाइन और दैरन के बन्दरगाह को नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील है। इससे मञ्चिरिया के अत्र में चीन और जापान का विरोध निरन्तर बढता जाता था।

(६) मञ्चूरिया में अन्य भी अनेक बाते चीन और जापान में विरोध उत्पन्न कर रही थी। जापान ने मञ्चूरिया में अपनी ओर से एक शक्तिशाली सेना स्थापित की हुई थी, जिसे क्<u>वातंग सेना</u> कहते थे। क्वातुग का अर्थ है, सीमा का पूर्ववर्ती। दक्षिणी मञ्चूरिया का अन्य नाम क्वांतुग था, क्योंकि यह प्रदेश चीन की विशाल दीवार के पूर्व में स्थित था। क्वांतुंग में विद्यमान जापानी सेना अपना यह कर्तव्य समझती थी, कि मञ्चूरिया में जापान को जो विशेषाधिकार

प्राप्त है, उनकी उत्साहपूर्वक रक्षा करे। वह न केवल लिआओतुंग और दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे पर अपना अधिकार समझती थी, अपितु मंचूरिया में जहां कही भी जापानी लोग व्यापार आदि के निमित्त से निवास करते थे, उनके हितो की रक्षा करना अपना स्वयसिद्ध अधिकार समझती थी। यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन की कुओमिन्ताग सरकार और क्वातुग सेना में बहुधा विरोध होता रहे। जापान की क्वातुग सेना उप्र साम्राज्यवादी थी। इसके बहुत से आफिसर सर्वसाधारण जनता के साथ सम्बन्ध रखते थे। उन्हें मालूम था, कि १९२९-३१ के घोर आर्थिक मकट के कारण उनके परिवारों के लोगों को कैसे कब्दों का सामना करना पड रहा है। अपने बन्धुओ को आर्थिक कब्द से बचाने का एकमात्र उपाय इन मैनिक आफिसरोको यही समझ पडता था, कि मञ्चूरिया में आपान के साम्राज्य का विस्तार किया जाय।

(७) जापान समझता था, कि मञ्च्रिया उसका प्रभावक्षेत्र है, और वहा उसे जो विशेषाधिकार प्राप्त है, उनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उसका यह भी खयाल था, कि कच्चे माल को प्राप्त करने के लिये इस प्रदेश पर अपना अधि-कार कायम रखना आवश्यक है । दूसरी तरफ चीन मञ्चिरिया को अपना अग मानता था और वहा विदेशी राज्यो के विशेषाधिकारों को अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल समझता था । इस दशा मे वहा अनेक ऐसी घटनाएं होनी शुरू हुई, जिन्होंने चीन और जापान के विद्वेष को बहुत बढा लिया । हमने इसी प्रकरण में लिखा है, कि मञ्चिरिया मे ८,००,००० के लगभग कोरियन लोग आबाद थे। ये मुख्यतया कृषि द्वारा अपना निर्वाह करते थे । क्योंकि कोरिया इस समय जापान के अधीन था, अतः कोरियन लोग जापान की प्रजा थे। मञ्चूरिया की उपजाऊ जमीन से आकृष्ट होकर बहुत से कोरियन लोग इस समय वहा आकर आबाद हो रहे थे। चीनी सरकार समझती थी, कि कोरियन लोगो का मञ्चरिया में आबाद होना उस प्रदेश पर जापान के प्रभुत्व मे वृद्धि करना है। अतः उन्होंने अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की, जिनके कारण कोरियन लोगो के लिये मञ्चरिया में जमीन प्राप्त करना कठिन हो गया। साथ ही जो कोरियन लोग मञ्चिरिया में जमीनें प्राप्त कर चुके थे, उनके मार्ग मे भी चीनी सरकार ने रुकावटें डालनी शुरू की । एक स्थान पर कोरियन लोग खेतो में सिचाई के लिये नहरें व नालिया बनाने में तत्पर थे। चीनियों ने बल का प्रयोग कर वहा से कोरियन लोगों को बाहर निकाल दिया। इस पर जापानी पुलीस ने अपनी कोरियन प्रजा की सहायता की। यह मामला इतना उग्र रूप धारण कर गया, कि कोरिया और जापान के समाचार-पत्रों ने चीन के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। कोरिया और जापान में अनेक स्थानों पर चीनी लोगो के खिलाफ दगे हुए। इसी तरह चीन मे भी इस घटना से जापान के विरुद्ध विद्वेषाग्नि बहुत प्रचण्ड हो गई।

जून, १९३१ में नाकामुरा नामक जापानी सैनिक आफिसर की मञ्चूरिया में हत्या हो गई। यह हत्या किन कारणों से हुई और इसके लिये चीनी सरकार किस हद्द तक दोषी थी, इस पर विचार करने की यहा आवश्यकता नहीं हैं। पर इस प्रकार की घटनाए चीन और जापान के विदेषकों और भी अधिक प्रचण्ड बना रही थी। कहा जाता है, कि अगस्त, १९३१ में ऐमें मामलों की संस्था ३०० के लगभग पहुंच गई थी, जिन पर मञ्चूरिया के क्षेत्र में चीन और जापान में झगडा था। इस बात में चाहे अतिशयोक्ति क्यों न हो, पर यह निश्चित है, कि इस समय मञ्चूरिया के प्रश्नपर चीन और जापान के सम्बन्ध बहुत बिगड गये थे। यह स्थिति आ गई थीं, कि मञ्चूरिया पर या तो जापान का ही कब्जा रह सकता था और या चीन ही का। मञ्चूरिया सम्बन्धी झगडों को शान्ति व समझौते से निबटा सकना सम्भव नहीं रह गया था। अब इसका निर्णय केवल युद्ध द्वारा ही हो सकता था, और इसके लिये १८ सितम्बर, १९३१ को उपयुक्त अवसर उपस्थित हो गया।

# (३) मञ्चूकुओ की स्थापना

मञ्चूरिया के प्रश्न पर जो अग्नि चीन और जापान में घीरे घीरे मुलग रही थीं, सितम्बर, १९३१ में वह प्रचण्डता के साथ धधक उठी। १८ सितम्बर को दिक्षणी मञ्चूरियन रेलवे की लाइन पर एक बम्ब फेका गया, जिससे रेलवे लाइन का कुछ भाग नष्टहोगया। यह घटना बहुत साधारण थीं, और इससे जापान की रेलवे को बहुत अधिक क्षति नहीं पहुंची थी। पर इसके परिणाम बहुत भयंकर हुए। जापान को कहना था, कि यह बम्ब चीनी सिपाहियों ने फेंका हैं। चीनी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। वास्तविक बात चाहे कुछ भी क्यों न हो, १८ सितम्बर, १९३१ की इस घटना से लाभ उठाकर जापान की क्यां तुंग सेना ने मञ्चूरिया की राजधानी मुकदन पर कब्जा कर लिया और १९३१ का अन्त होने से पूर्व ही प्रायः सम्पूर्ण मञ्चूरिया पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर लिया। मञ्चूरिया के सूबेदार चाग ह सुएह-लिआंग के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापानी सेनाओं का मुकाबला कर सके। कुछ ही समय में क्वांतुंग सेना ने मञ्चूरिया के प्रमुख नगरों पर कब्जा कर लिया। चीनी सेनाएं देहातों में कहीं कही जापान की सेनाओं का मुकाबला करती रहीं। पर उन्हें परास्त कर सकता जापान के लिये कठिन बात नहीं थी।

१८ फरवरी, १९३२ को मञ्चूरिया में एक पृथक राज्य की स्थापना कर दी गई। इस नये राज्य का नाम मञ्चूकुओ रखा गया। मञ्चूरिया के तीनों पूर्वी प्रान्त और जहोल (मञ्चूरिया की दक्षिणी सीमा पर स्थित अन्यतम प्रान्त) के प्रदेश को इस नये राज्य में शामिल किया गया। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि जहोल पर जापान ने अपना आधिपत्य १९३३ में स्थापित किया था। फरवरी १९३२ में मञ्चूकुओ के जिस प्रथक राज्य का निर्माण किया गया था, जहोल प्रान्त उसके अन्तर्गत नहीं था। क्यों कि बाद में जहोल को भी मञ्चूकुओ में शामिल कर दिया गया, इसी लिये उसका भी यहां उल्लेख कर दिया गया है।

मञ्चुकुओ के शासन के लियं चीन के पदच्युत सम्राट् को नियुक्त किया गया। १९११ में चीन की राज्यकान्ति के समय मञ्चूवंश का यह सम्राट् नावालिंग था। इस समय यह बालिंग हो चुका था और चीन के जापानी दूनावास में जापानी सरकार की सरक्षा में निवास करता था। जापानी लोगों ने इसी सम्राट् पूर्यी को मञ्चुकुओ का राजा नियत किया। एक दृष्टि से यह उचित भी था। चीन के मञ्चू राजवंश के सम्राट् वस्तुतः मञ्चूरिया के ही रहनेवाले थे और वहीं से बोन पर आक्रमण करके उन्होंने इस देश को अपने अधीन किया था। जापान का दाश था, कि मञ्चूरिया चीन का अग नहीं हैं, वह उसका विजित प्रदेश हैं। मञ्चूकुओं को एक पृथक व स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित करके उसकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना की जा रही हैं, यह जापानी लोगो का मन्तव्य था। ९ मार्च, १९३२ के दिन मञ्चुकुओं के संविधान का निर्माण किया गया, जिनमें जनता के आधारभूत अधिकारों के प्रतिपादन के साथ साथ राज्य के शासन, व्यवस्थापन व न्याय विभागों की विशद रूप से व्यवस्था की गई। शासन विभाग का प्रधान सम्राट् पूर्यी को बनाया गया।

१५ सितम्बर, १९३२ को जापान ने मञ्चूकुओ राज्य की पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकृत कर लिया। पर चीन की सरकार मञ्चूकुओ की सत्ता को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थी, यद्यपि मञ्चूकुओ को फिर से अपने अधिकार में ले आने की शक्ति उसमें नहीं थी, पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व समझौते द्वारा उसने इस राज्य की पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। कियात्मक दृष्टि से इस समय मञ्चूरिया चीन से पृथक् हो गया था, और यद्यपि नाम को वह एक स्वतन्त्र राज्य था, पर वस्तुतः वह पूर्णतया जापान के प्रभाव व प्रभुत्व में था। जापान की क्वातुग सेना वहा पर विद्यमान थी और मञ्चूकुओ राज्य की सत्ता इस जापानी सेना पर आश्रित थी। राज्य के विविध विभागों में जापानी लोगों को सलाहकार के रूप में नियत किया गया था और वस्तुतः मञ्चू-

कुओ की राजनीति का संचालन इन्ही जापानी सलाहकारो के हाथों मे था।
मञ्जूकुओ की स्थापना के कारण रूस के सम्मुख भी एक विकट समस्या उत्पन्न
हो गई थी, क्यों कि उत्तरी मञ्जूरिया में रूस को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार
प्राप्त थे। पर रूस की कम्युनिस्ट सरकार इस समय जापान के साथ युद्ध में उलझने
के लिये तैयार नहीं थी। मञ्जूकुओ के सम्बन्ध में रूस का क्या रूख था, इस पर
हम आगे चल कर यथास्थान प्रकाश डालेंगे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि
१९३२ में सम्पूर्ण मञ्जूरिया मञ्जूकुओ राज्य के अन्तर्गत था, और इसकी
स्वतन्त्र सरकार जापान के निरीक्षण व सरक्षण में अपने देश का शासन करने
लगी थी।

यद्यपि चीन की सरकार इतनी शक्तिशाली नही थी, कि मञ्चूकुओ में सैन्य बल से जापान का प्रतिरोध कर सके, पर उसने जापान के साम्राज्यवाद के प्रति अपना विरोध प्रगट करने के लिये अन्य उपायों का आश्रय लिया। चीन मे जापानी माल के बहिष्कार का आन्दोलन बहुत प्रबल हो गया। बहिष्कार का यह आन्दोलन किस अश तक सफल हो रहा था, इसका अनमान इस बात से किया जा सकता है, कि जहा सितम्बर, १९३१ में १.२७.०६,००० येन का जापानी माल चीन मे आया था. वहा दिसम्बर , १९३१ में इस माल की मात्रा घट कर ४२,९९,००० येन की रह गई थी। चीन में सर्वत्र ऐसी समितिया कायम थी, जो जनता को जापानी माल का बहिष्कार करने के के लिये प्रेरित करती थी। शंघाई इस आन्दोलन का प्रधान केन्द्र था. क्योंकि वह चीन के विदेशी व्यापार का प्रमुख बन्दरगाह था। जापानी लोग चीन के बहिष्कार आन्दोलन से इतने अधिक उद्विग्न हए, कि उन्होने शघाई के म्युनिसि-पल अविकारियों से मांग की, कि उनके क्षेत्र में बहिष्कार का प्रचार करनेवाली जो समितिया विद्यमान हैं, उन्हें भंग कर दिया जाय । जापान की शक्ति के सम्मख शंघाई के राजपदाधिकारी सर्वथा विवश थे। उन्होने जापान की मांग को स्वीकृत कर लिया। पर जापान इतने से ही सतुष्ट नही हुआ। जापान के जगी जहाजों ने शंघाई पर आक्रमण कर दिया और एक जापानी सेना ने शघाई नगरी के एक भाग पर अपना कब्जा कर लिया । इस लड़ाई में बहुत से चीनी लोग मारे गये और बहुत सी सम्पत्ति का विनाश हुआ। शघाई पर यह जापानी आक्रमण जनवरी, १९३२ में हुआ था । १ फरवरी, १९३२ को चीन की राजधानी नानिकग पर भी जापानी सेना ने बम्ब वर्षा की । मई, १९३२ तक इसी ढंग से चीन और जापान का संघर्ष चलता रहां । इस समय इन दोनों देशों में बाकायदा यद्ध की घोषणा नही हुई थी, पर उनमें उसी ढंग से लड़ाई जारी थी, जैसे कि युद्ध के समय में होती है। मई, १९३२ तक चीन मे जापानी माल को बहिष्कृत करने का आन्दोलन बहुत कुछ शिथिल हो गया था, और उबर मञ्चूकुओ की सरकार की स्थापना भी व्यवस्थित रूप मे हो गई थी।

# (४) राष्ट्रसंघ और मञ्चूकुओ

१९१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति पर ससार में चिरशान्ति की स्थापना और राज्यों के पारस्परिक झगडों को शान्तिमय उपायों द्वारा निबटाने के उद्देश्य से राष्ट्रसघ की स्थापना की गई थी। चीन और जापान दोनों ही राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। जापान ने राष्ट्रसघ की सदस्यता को स्वीकृत करते हुए यह बात भी मजर की थी, कि वह अन्य किसी राष्ट्रकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय झगडो को निबटाने के लिये सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेगा। सितम्बर, १९३१ में जब जापान ने मञ्चरिया की राजधानी मकदन पर कब्जा किया. तो चीन ने उसके विरुद्ध राष्ट्रसघ से अपील की । राष्ट्रसंघ की कौंसिक के अधिवेशन उस समय हो रहे थे। २१ सितम्बर को चीनी सरकार की अपील कौसिल के सम्मुख पेश हुई। ३० सितम्बर को राष्ट्रसंघ की कौसिल ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया, कि ज्योही परिस्थितिया अनुकुल हो, मुकदन से जापानी सेनाओं को हटा लिया जाय । 'ज्योंही परिस्थितिया अनुकूल हो' ये शब्द प्रस्ताव में जान बझ कर इसलिये रखे गये थे, ताकि जापान भी इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर सके। जापान ने कौसिल के प्रस्ताव को मान लिया और वह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अक्टूबर, १९३१ में जब कौसिल का फिर अधिवेशन हुआ, तो मञ्चरिया की समस्या उसके सम्मुख पून. उपस्थित की गई। अब तक जानान की सेनाए मुकदन मे भौजूद थी। जापान का कहना था, कि मञ्चूरिया में चीन का शासन अत्यन्त निर्बल और विकृत है, वहा डाकूओ की संख्या बहुत बढ गई है, और शासनसूत्र अत्यन्त शिथिल हो गया है। इस दशा में जापानी लोगों के जान व माल की रक्षा के लिये यह आवश्यक है,, कि मुकदन मे व अन्यत्र जापानी सेनाये कायम रहे। पर राष्ट्रसघ की कौसिल इस बात से सहमत नहीं थी। १० अक्ट्बर को उसने एक अन्य प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया, कि क्वातुग सेना को केवल उस प्रदेश तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये, जहा जापान की रेलवे लाइन विद्यमान है, मुकदन व अन्य प्रदेशों से यह सेना शीघ्र ही हटा ली जानी चाहिये। जापान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, पर राष्ट्रसंघ की कौंसिल में यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हो गया। नवम्बर, १९३१ में राष्ट्रसंघ की कौंसिल के सम्मुख मञ्चुरिया का मामला फिर पेश हुआ। इस बार भी जापान ने इस बात पर जोर दिया, कि मञ्चूरिया में चीनी शासन की शिथिलता के कारण उसके लिये यह सम्भव नहीं है, कि वह अपनी सेनाओं को वहां से हटा सके। अन्त में १० दिसम्बर, १९३१ को कौसिल ने यह निश्चय किया, कि मञ्चूरिया की समस्या पर विचार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जाय, जो वहां जा कर वस्तुस्थित का अध्ययन करें और अपनी रिपोर्ट को कौसिल के सम्मुख उपस्थित करें। इस समय तक जापानी सेनाओं ने चिन्चों के अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण मञ्चूरिया पर कब्जा कर लिया था। जापान ने यह स्वीकृत कर लिया, कि वह इस बीच में चिन्चों पर कब्जा करने का प्रयत्न नहीं करेगा। पर मञ्चूरियन कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने से पूर्व ही ३ जनवरी, १९३२ को जापानी सेनाओं ने चिन्चों पर भी अपना कब्जा कर लिया। राष्ट्र-मंच के निर्णयों का जापान की दृष्टि में उतना महत्व नहीं था, जितना कि मञ्चूरिया में अपने साम्राज्यवादी हितों का था। इसल्यि वह राष्ट्रसंघ की उपेक्षा कर अपने साम्राज्य-विस्तार में तत्पर था।

मञ्जूरिया के मामले का अनुसन्धान करने के लिये जो कमीशन राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त हुआ था, उसके प्रधान लार्ड लिटन थे। ब्रिटेन के इस प्रतिनिधि के अतिरिक्त मञ्च्रियन कमीशन में फास, अमेरिका, इटली और जर्मनी के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था । ४ सितम्बर, १९३२ को पेकिंग में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये । इस कमीशन ने यह प्रस्ताबित किया कि मञ्चूरिया में चीन, जापान और रूस तीनों के विशेष हित विद्यमान है, और तीनो के हितो व विशेषाविकारो की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। मञ्चुरिया में एंक ऐसी सरकार कायम की जानी चाहिये, जो अपने आन्तरिक मामलो में पूर्णतया स्वतन्त्र हो, पर साथ ही उसका संगठन इस ढंग का हो, जिसमे चीन की राष्ट्रीय प्रभता अखण्डित व अविभाजित रहे। मञ्चरियन कमीशन एक इस प्रकार के मध्य मार्ग का अनुसरण करने के पक्ष में था, जिसके कारण न तो मञ्चुरिया चीनका अंगमात्र रह जाता था और न ही वह एक स्वतन्त्र व पुथवा राज्य बन पाता था। पर जापान लिटन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकृत करने के लिये तैयार नही था । १५ सितम्बर , १९३२ को उमने मञ्चूकुओ राज्य की स्वतन्त्र व पृथक् सत्ता को स्वीकार कर लिया था। इस दशा में उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर सके, जिससे कि मञ्चूकुओ की स्थिति में अन्तर आता हो । बहुत वाद विवाद के बाद फरवरी, १९३३ में राष्ट्रसंघ ने लिटन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया। उसने अपने सदस्य राज्यों को आदेश दिया, कि वे मञ्चकुओ राज्य की स्वतन्त्र व पृथक

सत्ता को स्वीकार न करें और उसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी स्थापित न करें । जापान से भी उसने यह अनुरोध किया, कि वह चीन से अपनी सेनाए हटा ले और उसके खिलाफ अपनी सैन्यशक्ति का उपयोग न करें । चीन के साथ झगड़े की जो भी बातें हैं, उनका निबटारा करने के लिये जापान बातचीत व शान्तिमय उपायो का प्रयोग करें, शक्ति का नहीं । पर जापान किसी भी दशा में इस बात के लिये तैयार नहीथा, कि वह मञ्चू कुओ से अपने प्रभुत्वका परित्याग करें। मार्च, १९३३ में उसने राष्ट्रसघ को यह सूचना दें दी, कि वह भविष्य में उसका सदस्य रहने को तैयार नहीं हैं । वह राष्ट्रसंघ से पृथक हो गया और चीन में अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिये तत्पर हुआ । १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद पृथ्वी के विविध देशों को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की अधीनता में लाने का जो प्रयत्न राष्ट्रसघ के निर्माण द्वारा किया गया था, उसपर यह भारी आघात था । राष्ट्रसंघ की शक्ति इससे बहुत निर्वल हो गई थीं । बाद में जर्मनी, और इटली भी साम्राज्यवाद के मार्ग को ग्रहण करके राष्ट्रसंघ से पृथक हो गये, और यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एकदम शिथल हो गया।

# (५) मञ्चूकुओ पर जापान का प्रभुत्त्व

जापान की क्वांतुग सेना के प्रयत्न से मञ्चूरिया मे जो नया पृथक राज्य मञ्जूकुओ नाम से स्थापित हुआ था, वह कहने को स्वतन्त्र था, पर वस्तुतः वह जापान का एक अधीनस्थ व संरक्षित राज्य था। १५ सितम्बर, १९३२ को जब जापानी सरकारने मञ्चकुओकी स्वतन्त्र सत्ताको बाकायदा स्वीकार कियाथा, तभी दोनों राज्यों की सरकारों ने एक शर्तनामा पर हस्ताक्षर कर दिये थे, जिसमें उन सब विशेषाधिकारों का विशद रूप से उल्लेख किया गया था, जो कि जापान ने मञ्चिरिया में चीन के साथ की गई विविध सन्धियों द्वारा प्राप्त किये थे। १९१५ की सन्धि द्वारा लिआओतुंग प्रदेश और दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे के ९९ साल के पट्टे की बात का भी इसमें स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया था। मञ्चकुओ राज्य की सरकार ने यह बात स्वीकृत की थी, कि इस शर्तनामें मे जापान के जिन विशेषाधिकारों का परिगणन किया गया है, उनको वह बिना किसी नन् नच के मानेगी और उनको अक्षुण्ण रखेगी । चीन की कुओ मिन्तांग सरकार से जापान के झगड़ेकी जड़ये विशेषाधिकार ही थे, जिन्हे नष्ट करने के लिये मार्शल चियांग काई शेक की सरकार कटिबद्ध थी। पर अब मञ्चूकुओ के प्रथक राज्य के निर्णय के कारण जापान के ये विशेषाधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गये थे। इन विशेषाधिकारों के मञ्जूकुओ द्वारा स्वीकृत कर लेने के बंदले में जापान की

सरकार ने यह जिम्मा लिया था, कि वह नवस्थापित मञ्चूकुओ राज्यों में सान्ति और व्यवस्था को कायम रखेगी और विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा करेगी।

अपने इन विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये जापान के पास मञ्चक्रओ में शक्ति की कमी नहीं थी। वह निम्नलिखित साधनो द्वारा इनकी रक्षा करने में समर्थ था--(१) लिआओतुग का जो प्रदेश ९९ साल के पट्टे पर जापान के पास था, उसमें उसकी अपनी सरकार थी। इस प्रदेश में पुलीस, न्यायालय आदि सब जापान के अपने थे । (२) दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे के क्षेत्र में भी जापानी सैनिक पूलीस की सत्ता थी, और इस क्षेत्र के शासनप्रबन्ध में भी उसका हाथ था। (३) क्वातुग सेना मञ्जूकुओ में विद्यमान थी, और १९३१ के बाद इस सेना की सख्या और शक्ति दोनों में बहुत वृद्धि हो गई थी। (४) दक्षिणी मञ्चिरियन रेलवे के क्षेत्र में जिन अनेकविध व्यवसायों का सचालन रेलवे कम्पनी द्वारा किया जाता था, उसका उल्लेख हम पहले एक अध्याय मे कर चुके हैं। इन व्यवसायो का सचालन जापानी लोगों द्वारा होने के कारण रेलवे क्षेत्र में जापान का प्रभुत्व बहुत व्यापक था । (५) जापानी लोगो के लिये एक्स्ट्रा-टैरिटोरिए-लिटी की पद्धति को अब भी स्वीकृत किया जाता था, और इस पद्धति को किया मे परिणत करने के लिये मञ्जूकुओ मे उपयुक्त साधन विद्यमान थे। जापानी सरकार द्वारा मञ्जूकुओ में सर्वत्र कान्सल नियुक्त किये गये थे, और जापानी लोग अपने को इन्हीं कान्सलों के शासन में मानते थे। (६) मञ्जू-कुओ राज्य की नई राजधानी हि सन्किंग को बनाया गया था, और यहा जापान की ओर से एक राजदूत की नियुक्ति की गई थी। लिआओतुग प्रदेश का गवर्नर, क्वांतुग सेना का सेनापित और राजदूत के पद एक ही व्यक्ति के हाथ में रहते थे। इन तीन महत्त्वपूर्ण पदों के एक ही व्यक्ति के हाथों में रहने के कारण उसकी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती थी, कि वह मञ्चू-कुओ राज्य को भलीभांति अपने असर में रख सकता था। क्वातुंग सेना के प्रधान सेनापित की हैसियत से मञ्चुकुओ में स्थित जापानी राजदूत वहा की सरकार को कठपूतली के समान नचा सकता था।

मञ्जूकुओं की सरकार पर जापान का कितना अधिक प्रभुत्व था, इसे इसी बात से समझा जा सकता है, कि उसकी सिविल सिवस के उच्च कर्मचारियों में ६० की सदी जापानी थे। मञ्जूकुओं की सिविल सिवस के निम्न श्रेणि के कर्मचारियों में भी जापानियों की संख्या (१९३६ में) ५० प्रतिशत के लगभग थी। यह ठीक है, कि ये जापानी कर्मचारी मञ्जूकुओं की नौकरी में थे। ये उसी से वेतन प्राप्त करते थे, और उसी के आदेशों को किया में परिणत करते

थे। सरकार के विविध विभागों के प्रधान मञ्जूकुओं के ही लोग थे, अतः यह समझा जा सकता है, कि सरकारी नौकरी में जो जापानी लोग नियुक्त किये गये हैं, उसका कारण शासन सम्बन्धी उनकी विशेष योग्यता थी। पर साथ ही यह भी स्पष्ट है, कि सरकार के कर्मचारियों में इतने अधिक जापानियों की सत्ता कि-यात्मक दृष्टि से मञ्जूकुओं में जापान के प्रभुत्व को स्थापित करने में सहायता पहुंचाती थीं और ये जापानी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जापान के हितों को अपनी दृष्टि में रखते थे। मञ्जूकुओं राज्य में जो भी महत्त्वपूर्ण सरकारी पद थे, उन सब पर जापानी लोग नियुक्त थे। सेना, पुलीस आदि में तो जापानियों की प्रमुख स्थित थी ही, साथ ही शिल्प, व्यवसाय, न्याय विभाग आदि के विभागों में भी जापानी आफिसरों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। मञ्जूकुओं की आभ्यन्तर व बाह्य राजनीति के निर्धारण में जापानी लोगों का विशेष हाथ होता था।

मञ्जूकुओ राज्य की पथक व स्वतन्त्र रूप से स्थापना हो गई थी। पर इस राज्य के साथ जापान के अतिरिक्त अन्य राज्यों का भी सम्बन्ध था। इनके सम्बन्ध में मञ्जूकुओ की सरकार ने मार्च, १९३२ में जिस नीति का निर्धारण किया था, उसके प्रधान तत्त्व निम्नलिखित थे-(१) विदेशी राज्यो के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया जायगा, वह न्याय और शान्ति के सिद्धान्तों पर आश्रित होगा । इस सम्बन्धो को स्थापित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जायगा । (२) चीन की सरकार ने मञ्चूरिया मे अन्य राज्यों के साथ जो विविध सन्धिया की थी, उन्हें अविकल रूप से माना जायगा और उन सन्धियों के कारण चीनी सरकार ने अपने ऊपर जो जिम्मेवारिया ली थी. मञ्चकुओ की सरकार उन सबको स्वीकृत करेगी। (३) मञ्चिरिया में विदेशी राज्यों ने जो अधिकार प्राप्त किये हुए थे, न केवल उन्हें माना जायगा, अपितू साथ ही मञ्जूकुओ की सरकार विदेशी राज्यों के नागरिकों के जान व माल की रक्षा के लिये भी पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। (४) विदेशी लोगो को मञ्चूकुओ में आने व बसने की मुविधा दी जायगी व सब जातियों के लोगों के साथ एक समान व न्याययक्त बरताव किया जायगा । (५) विदेशी राज्यों के साथ व्यापार की प्रोत्साहित किया जायगा। (६) जहां तक आधिक जीवन का सम्बन्ध है, विदेशी राज्यों के लोगों को मञ्च्कुओ में सब प्रकार की मुविधाएं दी जावेंगी।

इसमें सन्देह नहीं, कि यदि इस नीति को भलीभांति अनुसरण किया जाता, तो मञ्जूकुओं के सम्बन्ध में किसी भी विदेशी राज्य को शिकायत का मौका न होता। पर वस्तृतः मञ्जूको जापान का संरक्षित व वशवर्ती राज्य था। यह

स्वाभाविक था, कि उसमें अन्य देशों के मुकाबले में जापान को विशेष स्विधाएं प्राप्त हों। फरवरी, १९३५ में मचुरियन पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह था, कि यह विदेशों से कड आयल को मंगावे और उसे साफ करने के लिये व्यवस्था करे। इस कम्पनी की पजी ५०,००,००० येन निश्चित की गई। इस पूजी में से ३०,००,००० येन मञ्चुकुओ की सरकार और दक्षिणी मञ्बरियन रेलवे कम्पनी ने लगाये और शेष २०,००,००० येन जापान की चार आयल कम्पनियो ने लगाये। इस दशा में पेटोलियम के महत्त्वपूर्ण व्यवसाय को संचालित करने का अधिकार मुख्यतया जापानी लोगो को प्राप्त हो गया। क्योंकि इस कम्पनी का पेटोलियम के व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित किया गया था, अतः अन्य देशों की इससे शिकायत होना सर्वथा स्वाभाविक था. विशेषतया उस दशा में जब कि अनेक विदेशी कम्पनिया पहले में मञ्जूरिया में पेट्रोलियम के व्यवसाय में संलग्न थी। अन्य देशों का कहना था, कि मञ्चरियन पेट्रोलियम कम्पनी के निर्माण के कारण उन्हें पेट्रोल के कारोबार में पहले के समान सुविधा नहीं रह गई है, और यह बात उस नीत के विरुद्ध है, जिसका प्रतिपादन मञ्जूकुओ सरकार द्वारा किया गया था। पर मञ्जूकुओ और जापान की सरकारें इसका यह उतर देती थी, कि जिन देशों ने मञ्चुकुओ की पथक व स्वतन्त्र राज्य के रूपमें सत्ताको भी स्वीकृत नहीं किया है, उन्हें उससे आर्थिक स्विधाएं प्राप्त करने की आशा रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस युक्ति को सर्वथा गलत भी नहीं कहा जा सकता। मञ्चकुओ की एक पृथक व स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता एक यथार्थ बात थी। इसलिये धीरे धीरे अन्य देश उसकी यथार्थ (द फैक्टो) सत्ता को स्वीकृत करने के लिये विवश होते जाते थे। रूस के राज्य-प्रतिनिधि हि सिन्किंग (मञ्चकुओं की राजधानी)में रहने लगे थे और मञ्चकुओं का प्रतिनिधि भी साइबीरियन रिपब्लिक (रूसी सोवियत सघ के अन्तर्गत) में नियुक्त कर दिया गया था । अमेरिका के जो कान्सल मञ्चरिया में १९३१ से पहले नियुक्त थे, उन्हें भी वहां से वापस नहीं बुलाया गया था । चीन, रूस, अमेरिका आदि जिन राज्यों का पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था, वे मञ्चूकुओ की उपेक्षा नही कर सकते थे । इसीलिये यद्यपि उन्होंने इस नये राज्य की वैधानिक सत्ता को स्वीकार नहीं किया था, तथापि वे इसकी यथार्थ सत्ता को स्वीकृत करने के लिये विवश थे।

धीरे धीरे कुछ देशों ने मञ्जूकुओ की वैधानिक सत्ता को भी स्वीकृत करना प्रारम्भ कर दिया था। सबसे पूर्व मई, १९३४ में व्यापारिक आवश्यकताओं से विवश होकर अल साल्वदोर रिपब्लिक ने मञ्जूकुओ की पृथक व स्वतन्त्र सत्ता को वैधानिक रूप से स्वीकृत कर लिया था। इसके बाद अन्य कई राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया।

मञ्जुकुओ पर जावान का प्रभाव व प्रभ्तव स्वष्ट रूप से विद्यमान था। इस दशा में यह समस्या उत्पन्न होनी अवश्यम्भावी थी, कि उत्तरी मञ्बुरिया मे रूस को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे . उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाय । उतरी मञ्चरिया की पूर्वी चाइनीज रेलवे रूस के प्रभत्व मे थी, उसके निर्माण के लिये रूस ने बहुत अधिक धन का व्यय किया था । इस रेलवे लाइन के क्षेत्र मे रूस को अनेक राजनीतिक विशेषाविकार भी प्राप्त थे। पर १९३२ तक सम्पूर्ण मञ्जुरिया मञ्जुकुओ राज्य की सरकार के अधिकार में आ जुका था। क्यो कि इस राज्य पर जागान का प्रभटन था, अतः रूस अपने विशेषाधिकारो की रक्षा तभी कर सकता था, जब कि वह जापान के साथ संघर्ष करने के लिये तैयार हो। पर इस युग में रूस किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष मे उलझने की स्थिति मे नही था । वह विविध योजनाओं द्वारा अपने सैनिक व आर्थिक उत्कर्ष के लिये प्रयत्न कर रहा था, और सब देशों के साथ मैत्री व सुलह की नीति का अनुसरण करना चाहता था । इस दशा में रूसी संग्कार ने यही उचित समझा, कि पूर्वी चाइनीज रेलवे का विकय करके मञ्चरिया से अपने विशेषाधिकारो का अन्त कर दे। १९३४ में इस मामले का फैसला कर लिया गया। जिन शर्तो पर रूस ने पूर्वी मञ्जुरियन रेलवेसे मञ्जुकूओ सरकार को बेच देना मंजूरिकया, वे निम्नलिखित थी-(१) मञ्जूकुओ सरकार १४,००,००,००० येन इस रेलबे की कीमत रूस को प्रदान करे । (२) जिन रूसी रेलवे कर्मचारियों को पूर्वी मञ्चूरियन रेलवे की नौकरी से पथक किया जायगा, उन्हें ३,५०,००,००० येन हरजाने के रूप मे दिया जाय । (३) मञ्जूकुओ सरकार इन रक्तमों को ठीक समय पर अदा करेगी, जापान इस बात की गारन्टी दे। १७,५०,००,००० येन की भीरी रकम को अदा कर सकते का मञ्चकुओ सरकार के सम्मुख केवल यही उपाय था, कि वह पूर्वी चाइनीज रेलवे को जमानत के तौर पर रख कर यह रकम जापान से कर्ज ले। उसने इसी उपाय का अनुसरण किया, और उत्तरी मंचूरिया की यह रेलवे लाइन रूस के बजाय जापान के हाथ में आ गई। चीन की सरकार इस सौदे के खिलाफ थी, उसने इसका विरोध भी किया। पर उसका विरोध सर्वथा निरर्थक था । २३ मार्च, १९३५ को पूर्वी चाइनीज रेलवे रूस के बजाय जापान के अधिकार में आ गई। मञ्जूकुओ राज्य के किसी प्रदेश पर भी जापान के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी राज्य का कोई विशेषाधिकार नही रहा। मञ्जूकुओ के पृथक् राज्य के स्थापित हो जाने पर जापान ने उसमें किस प्रकार अपने प्रभाव को स्थापित करना शुरू किया, इस सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों का उल्लेख भी आवश्यक हैं—

- (१) जापान के पूजीपितयों ने बहुत बडी मात्रा में मञ्चूकुओं के विविध व्यवसायों में पूजी लगानी प्रारम्भ की । १९३२ में जो जापानी पूजी इस राज्य में लगी हुई थी, उसकी मात्रा ९,७२,००,००० येन थी । इसके बाद मञ्चूकुओं में जापानी पूजी निरन्तर बढ़ती गई। १९३८ में वहा ४३,१०,००,००० येन नई पूजी लगाई गई। यह पूजी प्रधानतया रेलवे लाइनों और लोहे व कोयले के व्यवसायों में लगाई गई थी। १९३१ से पहले मञ्चूरिया कृषिप्रधान देश था, उसमें व्यवसायों का विकास अधिक नहीं हुआ था। पर १९३२ से वहा व्यवसायों की बडी शी घ्रता में वृद्धि शुरू हुई।
- (२) जापान और मञ्चूकुओ मे पारस्परिक व्यापार पहले भी विद्यमान था। पर १९३२ तक जापान मञ्चूरिया मे जितना तैयार माल बिकी के लिये भेजता था, उसमे कही अधिक कच्चा माल उससे कय करता था। यही कारण है, कि १९३२ में मञ्चूरिया से जापान को निर्यात होनेवाले माल की मात्रा वहा से आयात होनेवाले माल की अपेक्षा २,६०,००,००० येन अधिक थी। पर मञ्चूरिया से चीनी शासन का अन्त कर अपनी संरक्षा में मञ्चूकुओ राज्य की स्थापना में जापान का प्रधान उद्देश्य आर्थिक था। वह इस प्रदेश पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके उससे अपनी आर्थिक समस्या को हल करना चाहता था। इस उद्देश्य मे जापान को सफलता हुई। १९३६ में जापान से मञ्चूकुओ जाने वाले माल की मात्रा वहा से आने वाले माल की अपेक्षा २७,००,००,००० येन अधिक हो गई।
- (३) जापान ने यह भी यत्न किया, कि अपनी निरन्तर बढ़ती हुई आबादी के एक भाग को मञ्चूकुओ में आबाद करे। १९३१ में मञ्चूरिया में जितने जापानी लोग आबाद थे, १९३७ में उसकी अपेक्षा दुगने के लगभग जापानी इस देश में बसे हुए थे। १९३५ की जनगणना के अनुसार मञ्चूकुओ में बसे हुए जापानियों की संख्या ५,०१,१५१ थी। जापानी लोगों के अतिरिक्त कोरिया और फार्मूसा के भी बहुत से लोग इस राज्य में आकर आबाद होने लगे थे। कोरिया और फार्मूसा इस समय जापान के अधीनथे, अतः स्वाभाविक रूप से मञ्चूकुओ में वहां के लोगों को बसने के लिये सब प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। जापानी सरकार ने बाकायदा एक ऐसी योजना का निर्माण किया था, जिसके अनुसार मञ्चूकुओ के विविध प्रदेशों में जापानी लोगों को आबाद किया जाता था। १९३६ के अन्त तक मञ्चूकुओ में पांच जापानी बस्तियां बसाई जा चुकी थी, जिनके

निवासियों की संख्या ४,२४५ थी। इन बस्तियों में बसे हुए जापानी कृषि द्वारा अपना निर्वाह करते थे। १९३६ में मञ्चूकुओं में जापानी बस्तियों का श्री-गणेश मात्र किया गया था। जापानी सरकार की योजना यह थी, कि अगले बीस सालों में १०, ००,००० जापानी परिवारों को मञ्चूकुओं के विविध क्षेत्रों में बसा दिया जाय, ताकि जापान की बढती हुई आबादी के कुछ अश को इस संरक्षित राज्य में आबाद किया जा सके। यदि जापान १९४० में महायुद्ध के चक्कर में न फस जाता, तो नि सन्देह उसकी यह योजना अविकल रूप से सफल हो सकती।

जापानी सरकार यह भी अनुभव करती थी, कि मञ्चूकुओ को जापानी लोगों के आबाद होने के लिये उसी दशा में उपयुक्त बनाया जा सकता है, जब कि वहा चीनी लोगों के प्रविष्ट होने में रुकावटे उपस्थित की जावे। वह स्पष्ट है, कि यदि चीनी लोग भी मञ्चूकुओ में निर्वाध रूप से आबाद होते रहते, तो इस राज्य में जापानी लोगों की स्थित सुरक्षित नहीं समझी जा सकती थी, क्योंकि चीन की सरकार मञ्चूरिया को अपना अंग मानती थी और चीनी लोगों में जापान के प्रति विरोध का भाव बहुत अधिक था। अतः १९३५ में मञ्चूकुओ की सरकार ने अनेक इस प्रकार के कानून बनाये, जिनके कारण चीनी लोगों के लिये यह तो सम्भव रहा, कि वे सामयिक रूप से मजदूरी आदि के लिये मञ्चूकुओ में आ जा सकें, पर उनके लिये इस देश में स्थिर रूप से आबाद हो सकना सम्भव नहीं रह गया।

पर मञ्चूकुओ में चीनी लोगों की कमी नही थी। उसकी आबादी में चीनी लोगों की बहुसंख्या थी। इसलिये मञ्चूकुओ की सरकार ने यह प्रयत्न किया, कि इस नवस्थापित राज्य के सब निवासियों को सम्राट् के प्रति अनुरक्त करके उनमें राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न किया जाय। मञ्चूकुओ के लोगों में यह प्रचार किया गया, कि सम्राट् के प्रति भक्ति रखना और सरकारी आजाओं का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। यह विचार जापान की अपनी परम्परा के अनुकूल था। जापान में सम्राट् को दैवी माना जाता था और जनता उसके प्रति असाधारण श्रद्धा रखती थी। मञ्चूकुओ में भी यह प्रयत्न किया गया, कि वहां निवास करनेवाले विविध जातियों के लोग सम्राट् को अपना अधीश्वर समझें। चीनी लोगों के लिये यह नई बात नहीं थी। १९११ तक वे मञ्चू सम्राट् को अपना स्वामी मानते रहे थे। अतः उनके लिये यह कठिन नहीं था, कि अब भी वे मञ्चूवंश के सम्राट् को अपना अधिपति मानने लगें और उसकी आजापालक प्रजा बन सकें।

## (६) मञ्चूकुओ राज्य की प्रगति

मञ्जूकुओ राज्य के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या देश में शान्ति और व्यवस्था को स्थापित करने के सम्बन्ध में थी। जिस समय मञ्चरिया चीन के अधीन था, वहा व्यवस्थित शासन का अभाव था। इस कारण वहां डाक्ओं का बहुत जोर था । डाकुओं के दल के दल देश में लुटमार करते फिरते थे । किसानों व गरीब लोगों की इतनी आमदनी नहीं थी, कि वे शान्ति के साथ अपना जीवन बिता सकें। अतः सर्वसाधारण किसान लोग भी मौका मिलने पर डकैती से बाज नहीं आते थे। विशेषतया जब फसल खराब हो जाती थी या बाढ आदि के कारण फसल नष्ट हो जाती थी, तो भूख से पीडित लोग डाकाजनी पर उतर आते थे और देहातों में अव्यवस्था उत्पन्न कर देते थे। जब मञ्चिरिया चीन से पृथक हो गया और जापान की सरक्षा में वहा नई सरकार की स्थापना हुई, तो अव्यवस्था और डाकाजनी की यह प्रवृत्ति और भी अधिक बढ गई। बहुत से चीनी लोग जो नई सरकार से असन्तृष्ट थे, ग्रीला पद्धति का अनुसरण कर लुटमार पर उतर आये और देश में अव्यवस्था मचाने लगे। चांग ह सुएह-लियांग की सेना इस समय भंग कर दी गई थी। उसके बहुत से सिपाही अब बेकार हो गये थे। ये सिपाही सैनिक दिष्ट से सुशिक्षित थे, और अस्त्र शस्त्र भी इनके पास मौजद थे। ये उन देशभक्तों के साथ मिल गये, जो मञ्चकुओ सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे। मञ्चुकुओ में प्रधानतया सोयाबीन की खेती होती थी। वहां की सोयाबीन न केवल जापान में अपित चीन और यूरोप में भी विकती थी। पर इस समय विदेशों में मञ्चूकुओ की सोयाबीन की मांग बहुत कम हो गई थी। चीन मञ्चूकुओ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध नही रखना चाहता था। विश्द-व्यापी अर्थसकट के कारण जर्मनी आदि यूरोपियन देश भी इस समय इस स्थिति में नहीं थे, कि वे मञ्चूकुओं से सोयाबीन को अधिक परिमाण में खरीद सकें। इस दशा का यह परिणाम हुआ, कि मञ्चुकुओ में सोयाबीन की पैदावार में कमी होने लगी। १९३० में वहां ५३,००,००० टन सोयाबीन उत्पन्न हुई थी। **१**९३४ में उसकी मात्रा घटकर ३३,५०,००० टन रह गई थी। मञ्चूकुओ के किसानों पर इस दशा का क्याप्रभाव पड़ा होगा, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। बहुत सी जमीन परती पड़ गई थी, और बहुत से किसान बेकार हो गये थे। इस दशा में यदि मञ्चूकुओ में डाकाजनी की प्रवृत्ति में और अधिक वृद्धि हो गई हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

मञ्चूकुओ की सरकार ने डकैती और अव्यवस्था की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिये बहुत सस्त उपायों का प्रयोग किया। देहातों में यह योजना बनाई गई,

कि गावों के चारों ओर मट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जावें, ताकि डाक लोग गांवों पर आक्रमण न कर सकें। १९३६ तक २००० से भी अधिक गांवों के चारों ओर दीवारें बनाकर उन्हें छोटे छोटे दुर्गों के रूप में परिणत कर दिया गया था। इस प्रकार सरकार ६०,००,००० के लगभग मनुष्यों की डाकूओं से रक्षा करने में समर्थ हुई थी। साथ ही डाकुओं और देशभक्त गुरीला सैनिको का दमन करने के लिये क्वांत्म सेना में बहुत अधिक वृद्धि की गई थी। इस जापानी सेना के दस्ते मञ्जूकुओं में सर्वत्र नियुक्त कर दिये गये थे । शहरों और देहातों में सब जगह पर क्वातंग सेना की छावनिया डाल दी गई थी, और इसमें सन्देह नही कि सैन्य-शक्ति का प्रयोग कर जापान की सरकार व उसकी संरक्षित मञ्चूकुओ सरकार देश मे शान्ति और व्यवस्था की स्थापना में बहुत अंश तक समर्थ हुई थी। पर इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि मञ्चूरिया में निवास करनेवाले बहुत से चीनी लोग देशभक्त गुरीला लोगों के साथ सहानुभृति रखते थे,और बहुधा वे उनकी सहायता के लिये भी तत्पर रहते थे। १९३६ के बाद संसार के प्राय: सभी देशों में कीमतें फिर ऊची उठनी शुरू हो गई। मन्दी का यग समाप्त होकर एक बार फिर तेजी का समय शुरू हुआ। मञ्चूकुओ भी इस प्रवृत्ति से अछ्ता नहीं रहा । उसकी सोयाबीन व अन्य कृषिजन्य पदार्थों की संसार के बाजारों में मांग बढने लगी और आधिक संकट के दूर होने पर वहा शान्ति और व्यवस्था के स्थापित होने में बहुत सहायता मिली। १९३६ में अनेक राज्यों ने मञ्चक्ओ के साथ व्यापार को फिर से प्रारम्भ कर दिया। इस दशा में वहा डाकाजनी और अन्यवस्था बहुत कुछ कम हो गई।

मञ्जूकुओ की सरकार ने देश की उन्नति के लिये जिन विविध उपायों का अवलम्बन किया, उनमें से कतिपय का यहां उल्लेख करना आवश्यक हैं। उसने देश की मुद्रापद्धति का पुनः संगठन किया। इससे पूर्व मञ्जूकुओ में अनेक प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। अब युआन नामक नये सिक्के को जारी किया गया, जिसका मूल्य जापान के येन के आधार पर निश्चित किया गया। युआन और येन के मूल्य को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। जिम प्रकार बिटिश साम्राज्य के विविध देशों के सिक्कों की कीमत ब्रिटिश पीड के साथ सम्बद्ध थी, वैसे ही मञ्जूकुओ के युआन को जापानी येन के साथ सम्बद्ध कर दिया गया।

इस समय मञ्चूकुओ में अनेक नई रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया गया। १९३२ से १९३६ तक चार साल के अरसे में मञ्चूकुओ की रेलवे लाइनों में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई। आर्थिक दृष्टि से जहां ये नई रेलवे लाइनें अत्यन्त उपयोगी थी, वहां साथ ही इनका सैनिक महत्त्व भी कम नहीं था। मञ्चकुओ सरकार भली-

भांति समझती थी. कि भविष्य में रूस और चीन के साथ उसका संघर्ष अवश्यम्भावी है। अत: इन रेलवे लाइनों का निर्माण इस ढंग से किया गया था, जिससे यद्ध के समय में इनसे लाभ उठाया जा सके । इन लाइनों का निर्माण जापानी पुजी द्वारा किया गया था. अतः इनका प्रबन्ध दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे कम्पनी के सुपूर्व कर दिया गया था, जो कि एक जापानी कम्पनी थी। रूस से जिस पूर्वी चाइनीज रेलवे लाइन को १४,००,००० येन में कय किया गया था, उसका प्रबन्ध भी दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे कम्पनी के हाथों में दे दिया गया था । इस प्रकार यह विशाल जापानी रेलवे कम्पनी मञ्चकुओ की सब रेलवे लाइनों का प्रबन्ध करती थी। मञ्चकुओ की सरकार ने देश में सड़कों के निर्माण पर भी बहत ध्यान दिया था । देश के सुशासन और डकैती का दमन करने के लिये इन सड़कों का बहुत उपयोग था । हवाई जहाजों की उन्नति के लिये भी मञ्चुकुओ की सरकार ने प्रयत्न किया था और मञ्चरियन एविएशन कम्पनी नाम से एक नई कम्पनी की स्थापना की गई थी, जिसकी तरफ से देश के प्रायः सभी मुख्य नगरों में हवाई जहाजो की सिवस चलती थी। इसी प्रकार टैलीफोन व टैलीग्राफ के विस्तार के लिये भी सरकार द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गई थीं । इस बात से इनकार नही किया जा सकता, कि चीन से पथक होकर जापान जैसे उन्नत देशकी संरक्षा में मञ्चक्ओकी सरकार ने देश की आर्थिक उन्नति के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये थे।

पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि मञ्चूकुओ की सरकार देश की उन्नति की अपेक्षा सैन्यशक्ति को अधिक महत्त्व देती थी। सरकारी आमदनी का ४० प्रतिशत भाग सेना पर व्यय किया जाता था। इसके मुकाबले में शिक्षा पर खर्च की मात्रा कुल सरकारी खर्च का केवल २.२ प्रतिशत थी। सञ्चूकुओ में उच्च शिक्षा की सस्थाओं की बहुत कमी थी। सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये बहुत से नये शिक्षणालय खोले थे, पर उसने उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। मञ्चूकुओ के जिन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थीं, वे जापान के विश्वविद्यालयों में जाकर भरती होते थे। इससे उनमें जापान की सभ्यता व संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न होने में सहायता मिलती थीं, और वे जापानी रंग में रंग जाते थे। जापानी सरकार की यह बात अभीष्ट भी थी, क्योंकि मञ्चूकुओ के शिक्षितवर्ग को अपने प्रभाव में रखकर ही जापानी लोग मञ्चूकुओ पर अपना प्रभुत्व कायम रख सकते थे।

#### सोलहवां अध्याय

# चीन में जापान के आधिपत्य का विस्तार

## (१) मंगोलिया और जापान

जापान मञ्चूरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। पर उसकी साम्राज्य प्रसार की भूख मञ्चूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करके ही सत्ब्ट नहीं हो गई। उसने यत्न किया, कि उत्तर-पूर्वी चीन और मंगोलिया में भी अपने प्रभुत्व का प्रसार किया जाय । वस्तुतः जापान सम्पूर्ण चीन को अपने प्रभाव व प्रभुत्व में ले आना चाहता था। वह भलीभाति अनुभव करता था, कि चीन मे जिस प्रकार राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है, और कुओमिन्ताग दल जिस ढंग से चीन में एक सुव्यस्थित और सुदृढ शासन स्थापित करने के लिये प्रयत्न-शील है, उसका यह परिणाम अवश्यम्भावी है, कि वह मञ्चूरिया को फिर अपने अधीन करने का प्रयत्न करे। नवस्थापित मञ्चकुओ राज्य की दक्षिणी सीमा चीन से लगती थीं, और उसकी पश्चिमी सीमा मंगोलिया को छुती थी। मंगोलिया चीन के अधीन था, अतः स्वाभाविक रूप से जापान यह समझता था, कि मञ्चूकुओ राज्य पर अपने आधिपत्य को कायम रखने के लिये यह आवश्यक है, कि मंगोलिया और उत्तरी चीन को भी अपने प्रभाव मे लाया जाय । १९३७ में चीन और जापान में बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो गया । पर १९३२ और १९३७ के बीच में भी जापान चीन में अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था। इस काल में चीन और जापान में युद्ध की घोषणा नही हुई थी। उनके राजदूत व अन्य राजप्रतिनिधि भी एक दूसरे राज्य मे विद्यमान थे। पर जापान धीरे धीरे चीन को अपने प्रभुत्व में लाने में तत्पर था । १९३२ से १९३७ तक चीन के जिन प्रदेशों में जापान ने अपने प्रभुत्व को विस्तृत किया, वे आभ्यन्तर मंगोलिया और उत्तरी चीन के होपेई, शान्सी, और शान्तुंग प्रान्त थे। इन प्रदेशों में चीन ने किस प्रकार अपने प्रभुत्व का प्रसार किया, इसी विषय पर हम इस अध्याय में प्रकाश डालेंगे। जहोल की विजय-१९३३ के प्रारम्भ में क्वांतुंग सेना ने शानहैकवान पर

आक्रमण किया । इस आक्रमण का उद्देश्य जहोल प्रान्त को अपने आधिपत्य में

लाने का उपक्रम करना था। मञ्चूरिया के भूतपूर्व सिपहसालार चांग-ह सुएह-लियांग ने घोषणा की, कि जब तक उसकी सेना का एक भी सैनिक जीवित है, शानहैंकवान पर जापानी सेना का कब्जा नहीं होने दिया जायगा। पर चीनी सेनाओं के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे क्वातु ग सेना के सम्मुख ठहर सकती। वे परास्त हो गई, और शानहैंकवान को जीतकर जापान की सेना ने जहोल पर आक्रमण किया। ३ मार्च, १९३३ को जहोल की राजधानी चेंग्तेह पर जापान का कब्जा हो गया। जहोल के प्रदेश को मञ्चूकुओ राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और मंचूरिया के समान उस पर भी जापान का प्रभुत्व स्थापित हो गया।

मंगोलिया में हस्तक्षेप-मगोलिया किस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर दो भागो में विभक्त था, इस पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। बाह्य मगोलिया में मगोलियन पीपल्स रिपब्लिक के नाम से एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जो रूस के प्रभाव में थी। पर आभ्यन्तर मंगोलिया चीन के अधीन था, यद्यपि उसमें अनेक मगोल सरदार कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। पर चीनी लोग इस प्रदेश में तेजी के साथ आबाद हो रहे थे, और वे मगोलिया की कृषि योग्य भूमि को अपने कब्जे में लाते जाते थे। मगोल लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था और खेती की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान नही दिया था। पर मंगोलिया में बसनेवाले चीनी लोग प्रधानतया किसान थे और वे धीरे धीरे मगोल लोगों की जमीन पर अपना अधिकार स्थापित करते जाते थे। कुओमिन्ताग दल की अनेक शाखाए आभ्यन्तर मंगोलिया की विविध बस्तियों में कायम थी, और यह राष्ट्रवादी चीनी पार्टी मंगोलियन लोगों को चीनी सभ्यता व सस्कृति के रंग में रंगने में तत्पर थी।

यह स्थिति थी, जब जापानी लोगो ने आभ्यन्तर मंगोलिया में हस्तक्षेप प्रारम्भ किया। जहोल की बहुसंख्यक आबादी मंगोल जाति की थी। वस्तुतः जहोल भी मंगोलिया का ही एक अंग था। जहोल के मञ्चूकुओ राज्य के अन्तर्गत हो जाने के कारण जापान के वशवर्ती इस राज्य में मंगोल लोगो की सख्या बहुत काफी हो गई थी। जहोल में निवास करने वाले मंगोलों की संख्या २०,००,००० के लगभग थी। इतनी बड़ी संख्या में मंगोल लोग आभ्यन्तर मंगोलिया में भी नहीं थे, यद्यपि इस प्रदेश का क्षेत्रफल जहोल की अपेक्षा कई गुना था। जापानियों ने जहोल को मञ्चूकुओ का एक पृथक प्रान्त बना दिया और इस प्रान्त को अपने शासन में पूरी स्वतन्त्रता दे दी गई। यह स्वाभाविक था, कि जहोल में बसनेवाले मंगोल लोगों को प्रान्तीय स्वतन्त्रता पाकर हार्दिक प्रसन्नता हो। इतनी स्वतन्त्रता

उन्हें चीनी शासन में भी प्राप्त नहीं थी। जापानी लोग समझते थे, कि जहोलें में बसनेवाले अपने बन्वुओं को प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त करते देखकर आभ्यन्तर मंगोलिया के मंगोल निवासियों में भी यह प्रवृत्ति होगी, कि वे चीन की अधीनता से मुक्त होकर जापान के प्रभाव में आने की बात का स्वागत करें। पर आभ्यन्तर मंगोलिया के विविध सरदारों ने शिक्तशाली व साम्राज्यवादी जापान की प्रभुता में आने की अपेक्षा चीन की निर्बल सरकार के अधीन रहना अधिक हितकर समझा। इस समय चीन की कुओमिन्तांग सरकार ने भी मंगोल लोगों के सम्बन्ध में जापान की नीति का अनुसरण किया। आभ्यन्तर मंगोलिया को प्रान्तीय स्वतन्त्रता दे दी गई और विविध मंगोल सरदारों ने इससे सतोष अनुभव किया। १९३४ में मंगोल लोग तीन पृथक राज्यों में विभक्त थे-(१) वाह्य मंगोलिया की रिपब्लिक, जो रूम के प्रभाव में थी। (२) आभ्यन्तर मंगोलिया, जो चीन के अधीन था, पर जिसे प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त थी। (३) हिसानगान, यह उस प्रान्त का नाम था, जो मञ्चूकुओं के अन्तर्गत था, और जिसे मञ्चूकुओं राज्य की सरकार द्वारा प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी।

पर जापानी लोग आभ्यन्तर मंगोलिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये उत्मुक थे। जब उन्होंने देखा कि विविध मंगोल सरदार चीन की अधीनता में प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त करके संतुष्ट है, तो उन्होंने शक्ति के प्रयोग का निश्चय किया । मञ्चूकुओ और मंगोलिया की सीमाएं आपस में साथ लगती थी। इस सीमा के सम्बन्ध में झगडो का उत्पन्न होना कोई कठिन बात नहीं थी। हम पहले लिख चुके हैं, कि आभ्यन्तर मगोलिया के तीन प्रान्त थे, चहर सङ्यआन और निन्ध्सिआ। इनमें से चहर का प्रान्त मञ्चकुओ की पश्चिमी सीमा पर स्थित था। १९३५ के शरू में सीमा सम्बन्धी एक झगडे का लाभ उठाकर क्वात्ग मेना ने चहर प्रान्त के एक प्रदेश पर कब्जा कर लिया। ज्न, १९३५ में एक अन्य सीमा सम्बन्धी झगडे को निमित्त बनाकर क्वांत्ग सेना ने चीनी सरकार को निम्नलिखित बातों को मानने के लिये विवश किया-(१) चहर प्रान्त में कुओमिन्ताग दल की जो शालाये विद्यमान है, उन्हे भंग कर दिया जाय । (२) चहर प्रान्त के पूर्वी प्रदेशों में चीनी लोग भविष्य में न बस सके। (३) पूर्वी चहर से चीनी सेनाओं को हटा लिया जाय । इन शर्तों को मान लेने का यह परिणाम हुआ, कि चहर प्रान्त पर से चीन का प्रभुत्व बहुत कुछ नष्ट हो गया । इसी समय चहर में क्वांतुग सेना की एक छावनी स्थापित कर दी गई और यह प्रान्त जापान के प्रभाव में आ गया।

जापानी सरकार केवल चहर प्रान्त को ही अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाकर

संतुष्ट नहीं हुई। उसने आस्यन्तर मगोलिया के सरदारों की कौसिल के सम्मुख यह माग भी पेश की, कि वह अपने प्रदेश में जापान को हवाई जहाजों के अड्डें का निर्माण करने और एक वायरलेस स्टेशन स्थापित करने की अनुमित प्रदान करें। इसके अतिरिक्त आभ्यन्तर मगोलिया की सरकार से जापान ने यह भी माग की, कि वह अपने प्रदेशों में सेना और शासन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये जापानी मलाहकारों को नियुक्त करें। मंगोलियन सरकार जापान के सम्मुख असहाय थीं। परिणाम यह हुआ, कि उसने जापान की मागों को स्वीकार कर लिया। यद्यपि आभ्यन्तर मगोलिया में प्रान्तीय स्वराज्य स्थापित था और वह नाम को चीन की अधीनता में था, पर जुलाई, १९३५ के बाद इस प्रदेश पर जापान का प्रभाव भलीभांति स्थापित हो गया था और क्वातुग सेना की अनेक छावनिया इस प्रदेश में कायम कर दी गई थीं।

बाह्य मंगोलिया और जापान-मञ्चुकुओ राज्य की मीमा उत्तर पश्चिम में बाह्य मंगोलिया के साथ छुती थी । आभ्यन्तर मगोलिया के चहर प्रान्त के क्वांतुंग सेना के आधिपत्यमें आ जाने के बाद बाह्य मगोलिया के साथ मञ्चक्तंओ व जापान का सम्पर्क और भी अधिक व्यापक हो गया था। जापान की इच्छा थी, कि बाह्य मंगोलिया में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया जावे। उसकी सीमा पर क्वांतुंग सेना के साथ बहुत संघर्ष चलते रहते थे, इस दशा में जापान ने मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक से यह माग की, कि (१) बाह्य मंगोलिया मे जापानी लोगों को व्यापार करने व बसने की अनमति दी जाय। (२) बाह्य मंगोलिया की सीमा को नये सिरे से निर्धारित किया जाय, ताकि भविष्य में सीमा सम्बन्धी झगडो की संभावना न रहे । पर मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक जापान की डन मागों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हुई। उसका कहना था, कि बाह्य मगोलिया की सीमा पहले ही सुचारु रूप से निर्धारित हैं, और उस पर पुनः विचार निरर्थक है। साथ ही वह जापानी लोगो को व्यापार आदि के लिये अपने प्रदेश में बसने देने की अन्-मित देने को उद्यत नहीं थी । परिणाम यह हुआ, कि बाह्य मंगोलिया की सीमा सम्बन्धी झगड़ों ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। ८ फरवरी, १९३६ को एक अच्छी बडी जापानी सेना मगोलिया की सीमा मे ६ मील अन्दर घुस आई। यह सेना अस्त्र शस्त्रों से भलीभांति सूसज्जित थी । पर बाह्य मंगोलिया की सेना ने इसका डटकर मुकाबला किया और इसे अपने प्रदेश से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की । जापान के साथ इस संघर्ष में रूस मंगोलियन पीपल्स रिप-ब्लिक की पीठ पर था । रूस और बाह्य मंगोलिया ने परस्पर सन्धि करके यह निश्चय किया, कि वे किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध होने की दशा में एक दूसरे की सहायता करेगे। मार्च, १९३६ में मार्शल स्टालिन ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, कि यदि जापान की सहायता से मञ्चूकुओ राज्य ने मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक के खिलाफ युद्ध किया, तो रूम इमें अपने खिलाफ युद्ध समझेगा और बाह्य मंगोलिया की पूर्ण रूप में सहायता करेगा। इस दशा में जापान के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह आभ्यन्तर मंगोलिया के समान मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक में भी अपने प्रभाव का विस्तार कर सके। इस विषय में उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी।

## (२) उत्तरी चीन और जापान

चीन के सम्बन्ध में जापान की नीति—आभ्यन्तर मगोलिया में अपने प्रभाव व प्रभुत्व को स्थापित कर चुकने के बाद जापान ने उत्तरी चीन में अपने आधिपत्य को कायम करने का प्रयत्न शुरू किया । इससे पूर्व कि हम जापान के इस प्रयत्न का उल्लेख करे, यह उपयोगी होगा कि चीन के सम्बन्ध में जापान की नीति पर प्रकाश डाला जाय । जिस प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका सम्पूर्ण अमेरिकन महाद्वीप के सम्बन्ध में अपनी विशेष उत्तरदायिता समझता था और यूरोप के साम्राज्यवादी देश अमेरिकन महाद्वीप के किसी भी प्रदेश में अपने प्रभुत्व का विस्तार न कर सके, इस उद्देश्य से उसने मुनरो सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था; इसी प्रकार जापान का विचार था, कि पूर्वी एशियामें उसका विशेष स्थान हैं और उसका यह कर्त्तव्य हैं, कि इस क्षेत्र में कोई पाश्चात्य राज्य अपने प्रभुत्व का प्रसार न कर सके । इसी उद्देश्य से १८ एप्रिल, १९३४ को जापानी सरकार के परराष्ट्र विभाग ने एक घोषणा प्रकाशित की थी, जिसकी कितपय महत्त्वपूर्ण बाते यहां उद्धृत करना बहुत उपयोगी है—

"यह कहने की आवश्यकता नही है, कि जापान विदेशी राज्यों के साथ सदैव मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो को स्थापित व प्रोत्साहित करने के लिये प्रयत्नशील रहता है, पर साथ ही हम समझते है, कि यह सर्वथा स्वाभाविक है, कि पूर्वी एशिया मे शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिये हम अपनी उत्तरदायिता पर अकेले भी तत्पर रहे। यह करना हमारा कर्त्तव्य भी है। साथ ही, जापान के अतिरिक्त केवल चीन ही एक ऐसा देश है, जो पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित रखने मे जापान का हाथ बटा सकता है।

"यही कारण है, कि जापान समग्र रूप से इस बात के लिये इच्छुक है, कि चीन में एकता कायम हो, उसकी राजकीय सीम्ग्एं अक्षुण्ण रहें,और उसमें व्यवस्था स्थापित रहे। इतिहास से यह बात भलीभाति स्पष्ट है. कि ये बातें तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि चीन में जागृति न हो, और चीन स्वयं इनके लिये प्रयत्न करे।

"यदि चीन जापान का विरोध करने के लिये किसी अन्य राज्य के प्रभाव का उप-योगकरेगा या यदि चीन कोई ऐसा प्रयत्न करेगा जिसका उद्देश्य एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ प्रयुक्त करना होगा, तो इसी कारण जापान उसका विरोध करेगा । मचूरिया और शघाई में जो घटनाये पिछले सम्य में हुई हैं, उनके बाद भी यदि विदेशी राज्य इस समय शिल्पविषयक व आर्थिक सहायता के नाम पर कोई कार्य सयुक्त रूप से करेगे, तो वह सहायता राजनीतिक महत्त्व प्राप्त किये विना नहीं रह सकेगी । इस प्रकार के कोई भी कार्य, यदि उन्हें सामूहिक रूप से किया जायगा, ऐसी जटिलताओं को उत्पन्न किये बिना नहीं रहेगे, जिनके कारण चीन का विभाजन करने व इसी प्रकार की अन्य समस्याये पैदा होगी । इस प्रकार के कार्यों का प्रभाव जापान व पूर्वी एशिया पर भी बहत गम्भीर होगा।

"अत. जापान सिद्धान्त रूप से इस प्रकार के कार्यों का विरोध करेगा। पर यदि कोई विदेशी राज्य आर्थिक व व्यापारिक विषयो पर वैयक्तिक रूप से चीन के साथ किसी प्रकार का समझौता करना चाहेगा, तो जापान को उसमे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

"पर यदि कोई विदेशी राज्य चीन को जगी हवाई जहाज देगा, चीन में हवाई अड्ड बनायेगा, चीन की स्थल व जल सेना को शिक्षा देने व संगठित करने के लिये शिक्षक भेजेगा, या चीनको सैनिक सलाहकार देगा, या राजनीतिक प्रयोजनों को सम्मुख रखकर चीन को कर्ज देगा, तो इससे चीन, जापान और अन्य राज्यों के मैत्री पूर्ण सम्बन्धों में बाधा उपस्थित होगी और इसका परिणाम पूर्वी एशिया में शान्ति और स्यवस्था को क्षति पह्चाना होगा। जापान इस प्रकार की सब योजनाओं का विरोध करेगा।"

जापान के परराष्ट्र विभाग की इस विज्ञप्ति पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं हैं। इसके द्वारा जापान ने अपनी नीति को बिलकुल स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया था। वह इस बात के विरुद्ध था, कि पाश्चात्य देश सयुक्त रूप से किसी भी प्रकार चीन की सहायता के लिये तत्पर हो। १९३४ तक जापान राष्ट्रसंघ से पृथक् हो चुका था। राष्ट्रसंघ में सम्मिलित विविध राज्य इस बात के लिये प्रयत्नशील थे, कि वे चीन की सहायता करे। राष्ट्रसघ ने चीन को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष डा० राखमान थे। यह कमीशन अपना कार्य समाप्त कर चुका था, और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने को थी। इस दशा में जापान अपनी इस नीति को

स्पष्ट कर देना चाहता था, कि वह राष्ट्रसंघ में सम्मिलित राज्यों द्वारा चीन को सिम्मिलित रूप से दी जानेवाली सहायता का विरोध करेगा। इस युग में अनेक विदेशी राज्य चीन के सैनिक उत्कर्ष में सहायता देने के लिये तत्पर थे। जनरल फॉन सीक्ट नाम का जर्मनी सेनापित नानिकग सरकार का प्रधान सैनिक सलाहकार था और चीन ने अमेरिका से बहुत बड़ी सख्या में जगी हवाई जहाजों का क्य किया था। अमेरिका की एक कम्पनी चीन में हवाई जहाजों के निर्माण के लिये एक विशाल कारखाना स्थापित करने में भी प्रयत्नशील थी। जर्मनी और अमेरिका के अतिरिक्त इटली भी चीन के सैनिक उत्कर्ष में दिलचस्पी ले रहा था। स्वाभाविक रूप से जापान के लिये यह सम्भव नही था, कि वह चीन में इन विदेशी राज्यों के सैनिक प्रभाव को सहन कर सके। उसका खयाल था, कि चीन में किसी अन्य विदेशी राज्य का प्रभाव जापान के अपने हितों के लिये विघातक है। इसीलिये उसने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी, कि यदि चीन किसी अन्य राज्य की सहायता से अपने सैनिक उत्कर्ष का प्रयत्न करेगा, तो जापान उसे सहन नहीं कर सकेगा।

जापान के परराष्ट्रमन्त्री श्री हीरोता ने २८ अक्टूबर, १९३५ को चीन के सम्बन्ध मे अपनी नीति को और अधिक स्पष्ट करते हुए तीन बातों व मन्तव्यों का निरूपण किया था—(१) चीन और जापान को चाहिये, कि वे परस्पर मैत्री सम्बन्ध से रहें। इसके लिये आवश्यक है, कि चीन की सरकार अब तक जापान के विरुद्ध जिन कार्यों को करती रही है, व जिन उपायों का प्रयोग करती रही है, उन्हें बन्द कर दिया जाय। (२) चीन और जापान की मैत्री के लिये यह अनिवार्य है, कि चीन की सरकार मञ्चूकुओ की पृथक् व स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता को स्वीकार करे, और उससे बाकायदा वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित करे। (३) चीन से कम्युनिज्य को नष्ट करने के कार्य मे जापान चीनी सरकार की सहायता करने को पूर्ण रूप से उद्यत रहे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि जापान चीन के साथ मैं त्री संबंध को स्थापित करने के लिये तो इच्छुक था, पर उसकी मैं त्री का अभिप्राय यह था, कि चीन जापान की इच्छा के अनुसार चले, मञ्चूकुओं के रूप में उसकी क्वांतुग सेना ने जो पृथक् राज्य स्थापित किया था, चीन उसे स्वीकृत कर ले और चीन की सरकार को अपने आर्थिक व सैनिक उत्कर्ष के लिये जिस विदेशी सहायता की आवश्यकता हो, उसे वह जापान से प्राप्त करे। पर इस समय चीन में राष्ट्रीय भावना भलीभांति विकसित हो चुकी थी। कुओमिन्तांग दल के नेता अनुभव करते थे, कि जापान चीन में अपने साम्राज्यवाद का प्रसार करने को इच्छुक है। इसलिये वे जापान की अपेक्षा

अमेरिका, जर्मनी व इटली की सहायता को अधिक महत्त्व देते थे और राष्ट्रसघ के सहयोग से अपने देश की उन्नति के पक्ष मे थे। इसके विपरीत जापान की यह इच्छा थी, कि जिन अर्थों में मञ्जूकुओ उसका वशवर्ती राज्य है, उसी प्रकार धीरे धीरे सम्पूर्ण चीन को अपने प्रभाव व प्रभुत्व में ले आया जाय।

उत्तरी चीन में हस्तक्षेप-आभ्यन्तर मगोलिया को अपने प्रभुत्व में ले आने के बाद १९३५ की समाप्ति से पूर्व ही जापान ने उत्तरी चीन पर भी अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। इस समय जापान चीन के जिन प्रदेशों को अपने प्रभाव में लाने के लिये तत्पर हुआ, वे निम्नलिखित थे— होपेई (इसी प्रान्त को हम पहले चिहली नाम से लिखते रहे हैं। कुओमिन्ताम सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके होपेई कर दिया था), शान्शी और शातुग। इन तीन प्रान्तों में से होपेई प्रात (जिसकी उत्तरी सीमा मञ्चूकुओ राज्य के साथ लगती थी) पर १९३३ में ही जापान अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्त शुरू कर चुका था। मञ्चूरिया को अपने प्रभुत्व में लाने के बाद क्वातुग सेना ने होपेई की तरफ प्रस्थान किया था और २५ मई, १९३३ को इस प्रान्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित समझौता करने के लिये चीनी सरकार को विवश किया था—

- (१) होपेई प्रान्त के उत्तरी भाग मे चीन अपनी सेनाये न रख सके ।
- (२) जापान को यह अधिकार हो, कि वह अपने हवाई जहाजों द्वारा इस बात का निरीक्षण कर सके, कि चीन की सेनाये उत्तरी होपेई मे विद्यमान तो नहीं हैं।
- (३) जब जापान को यह भरोसा हो जाय, कि उत्तरी होपेई को चीनी सेनाओं ने खाली कर दिया है, तो वह स्वेच्छापूर्वक अपनी सेनाओं को चीन की विशाल दीवार के दक्षिणी प्रदेश से हटा ले।
- (४) उत्तरी होपेई में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने का कार्य चीन की पुलीस के हाथों में रहे, पर इस पुलीस में ऐसे व्यक्ति न हो, जो जापान के विरोधी हों।

चीन और जापान का यह समझौता इतिहास में तुन्गुकू समझौते के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह समझौता बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्यों कि इसके द्वारा उत्तरी चीन में जापान के प्रभाव व प्रभुत्व का सूत्रपात हुआ था। इसके अनुसार चीन के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह तीन्त्सिन और पेकिंग के उत्तरमें अपनी सेनाओं को रख सके। यद्यपि जापान ने भी इस समझौते के अनुसार उत्तरी होपेई के इस प्रदेश से अपनी सेनाओं को वापस लौटा लेने की बात को स्वीकार किया था, पर

बोक्सर युद्ध के बाद जापान और चीन की जो मन्धि हुई थी, उसके अनसार जापान को यह अधिकार था, कि वह पेकिंग और तीन्त्सिन में अपनी सेनाये रख सके और तन्गृकु समझौते द्वारा उसने अपने इस अधिकार का परित्याग नही कर दिया था । इसीलिये तन्गुक समझौते के बाद भी जापान की सेनाये पेकिंग और तीन्त्सिन के क्षेत्र में कायम रही और इन मेनाओं की सत्ता के कारण उसके लिये यह सर्वथा सुगम था, कि इस क्षेत्र मे वह अपने प्रभाव में निरन्तर विद्धि करता रह सके। जलाई, १९३३ में जापान ने चीन को इस बात के लिये विवश किया, कि उत्तरी होपेई में शान्ति ओर व्यवस्था कायम रखने के लिये जो पुलीस सगठित है, उसमें उन लोगो को भरती किया जाय, जो कि जापान के समर्थक है। १९३३ मे तन्गक समझौते से पूर्व जब क्वातग सेना ने होपेई पर आक्रमण किया था, तो कतिपय चीनी सैनिको ने इस आक्रमण में जापान की सहायता की थी। अब जापान ने चीन की सरकार को इस बात के लिये विवश किया, कि इन देशद्रोही मैनिको को उत्तरी होपेई की पूलीन मे जगह दी जाय। इसका परिणाम यह हआ, कि इस प्रदेश की पूलीस में उन लोगो का प्राधान्य हो गया, जो चीनी सरकार के विरोधी और जापान के पक्षपाती थे। जलाई, १९३५ में इस प्रदेश के सम्बन्ध में जापान ने चीनी सरकार के साथ एक अन्य ममझौता किया, जो हो-उमेत्सू समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते की मरूय शर्ते निम्नलिखित थी-(१) जो राजकर्म-चारी जापान के विरोधी है, उन्हें अपने पदो से पृथक कर दिया जाय। (२) इस प्रदेश में कुओमिन्ताग दल की शालाओं को भग कर दिया जाय। (३) जापान विरोधी जो भी कार्यवाही व प्रचार आदि इस प्रदेश में हो रहे हैं, उनको बन्द किया जाय।

हो-उमेत्सू समझौते का यह परिणाम हुआ, कि होपेई प्रान्त के उत्तर के पेकिंग और तीन्त्सिन के प्रदेश में जापान का प्रभुत्व व प्रभाव भलीभाति स्थापित हो गया। यद्यपि यह प्रदेश अब भी चीन का एक अग था, और नानिकंग सरकार का शासन भी वहा विद्यमान था, पर कियात्मक दृष्टि से यह प्रदेश पूर्ण रूप से जापान के आधिपत्य में आ गृया था। दिसम्बर, १९३५ में जापान ने इस प्रदेश को चीन से पृथक् करने के लिये और कदम बढाया। उसने आन्दोलन शुरू किया, कि उत्तरी चीन के प्रदेश नानिकंग सरकार की अधीनता में मुक्त होकर अपना पृथक् व स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिये उत्सुक हैं। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि १९३५ का अन्त होने से पूर्व ही उत्तरी होपेई का शासन करने के लिये एक 'स्वतन्त्र कोंसिल' की स्थापना हो गई। यह कौसिल पूर्ण रूप से पेकिंग और

तीन्त्सिन में स्थित जापानी सेना के प्रभाव में थी, और उसी के इशारे पर अपने प्रदेश का शासन कार्य संचालित करती थी। उत्तरी होपेई की स्वतन्त्र कौसिल ने जापानी सरकार के आदेशानसार यह व्यवस्था की, कि उसके क्षेत्र में आनेवाले जापानी माल पर तट-कर की मात्रा कम कर दी जाय। इस व्यवस्था के अनुसार ह्रोपेई में विदेशी माल पर जो कर लगता था, जापान के लिये उसकी दर को घटाकर २५ फी सदी कर दिया गया। तट कर के सम्बन्ध मे यह नीति जहा जापान के लिये अत्यन्त हितकर थी. वहा अन्य विदेशी राज्यो को इससे भारी नुकसान था। अब उनके लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे जापान के मुकाबले में अपने माल को उत्तरी चीन के इस प्रदेश में बेच सके। साथ ही चीनी सरकार की आमदनी पर भी इसका असर बहत बरा होता था। इतना ही नही, जापान के व्यापारी रियायती-कर देकर अपने माल को होपेई मे ले जाते थे और और वहां से उसे उत्तरी चीन के अन्य प्रदेशों में पहचा देते थे। क्यों कि होपेई की सीमा अन्य प्रान्तों के साथ मिली हुई थी, अतः जापानी व्यापारियों को उनमें अपने माल को पहचाने मे कोई भी कठिनाई नही होती थी। इसका परिणाम यह हुआ, कि उत्तरी चीन के विविध प्रान्तों के बाजार सस्ते जापानी माल से भरने लग गये। अन्य विदेशी राज्यों के लिये यह सम्भव नही रहा, कि वे जापान के मुकाबले में अपने माल को उत्तरी चीन में बेच सके। इस दशा से न केवल चीन की हानि थी, अपित ब्रिटेन और अमेरिका आदि को भी बहुत नुकसान उठाना पड रहा था। अमेरिका ने जापान की सरकार से इस मामले में शिकायत की और कहा कि जापान के साथ होपेई में रियायती कर की नीति का अनुसरण करना अत्यन्त अनचित है। चीन मे व्यापार के लिये सब देशों को समान अवसर रहेगा, इस बात को जापान स्वीकृत कर चुका था। रियायती कर के कारण इसमें रुकावट उत्पन्न होती थी। पर जापान ने अमेरिका की शिकायत पर कोई ध्यान नही किया । अब उसने यह मांग पेश की, कि होपेई के समान चीन में अन्यत्र भी जापानी माल पर २५ प्रतिशत तट-कर लगना चाहिये।

होपेई को अपने प्रभाव में ले आने से जापान को यह भी अवसर मिला, कि वह चीन में अफीम व उससे निर्मित्त अन्य नशीली वस्तुओं का प्रचार करें। चीनी लोगों को अफीम का सेवन करने की आदत थी, और इस आदत के लिये मुख्य उत्तरदायिता ब्रिटिश लोगों के ऊपर थीं। ब्रिटिश लोगों ने अपनी आर्थिक आमदनी की वृद्धि के उद्देश्य से चीन में अफीम का प्रचार किया था और इसी कारण चीन के अफीम युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था। इस युद्ध पर हम इस पुस्तक में पैंहले प्रकाश डाल चुके हैं। चीन की सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील थी, कि अपने देश में

अफीम के प्रचार को कम किया जाय । इस सम्बन्ध में उसे आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर मञ्चूरिया और जहोल के प्रदेशों पर जापान का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद अफीम के उत्पादन और उपयोग मे असाधारण रूप से बद्धि होने लगी। अफीम के व्यापार मे आर्थिक लाभ बहुत अधिक था। जापान ने इसे खुब प्रोत्साहित किया। जहोल का प्रदेश अफीम की खेती का बहुत बड़ा केन्द्र था। यहा उत्पन्न हुई अफीम न केवल उत्तरी चीन में अपित अन्यत्र भी बहत बड़ी मात्रा में भेजी जाती थी। यह व्यापार मुख्य-तया कोरियन लोगों के हाथों में था । मञ्चकुओं में उत्पन्न हुई अफीम को कोरियन लोग चीन में सर्वत्र ले जाते थे और उसकी बिक्री से खुब धन कमातेथे। अफीम से बननेवाली विविध नशीली वस्तओ को तैयार करने के कारखाने जापानी लोगो द्वारा स्थापित थे। चीन की सरकार यदि कोरियन व्यापारियों को अफीम बेचते हुए पकड़ती थी, तो वह स्वयं उन्हे दण्ड नही दे सकती थी । कोरियन लोग जापान की प्रजा थे और एक्स्टा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अभी तक भी चीन मे पूर्णतया अन्त नही हुआ था । अतः चीन के अफीम कानून को तोडने पर कोरियन व्यापारियों पर जापानी अदालतों मे मुकदमा चलता था और वहा उन्हे इतनी कम सजा मिलती थी, कि वे उसकी जराँ भी परवाह नहीं करते थे। जब उत्तरी होपेई भी जापान के प्रभुत्व में आ गया, तब तो अफीम के इस व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई। जापान की सरकार ने स्वयं अपने देश मे तो अफीम व उससे निर्मित नशीली वस्तओं के प्रयोग को राजशक्ति द्वारा बन्द कर दिया था. पर जापानी लोग चीन में इन वस्तुओ के प्रचार के लिये प्रयत्नशील थे, क्योंकि इनसे उन्हें भारी आर्थिक लाभ था। अफीम के अतिरिक्त कोकीन का भी वे चीन में प्रचार कर रहे थे।

जापान की सरकार केवल उत्तरी होपेई को ही अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाकर संतुष्ट नहीं हुई। वह चाहती थी, कि सम्पूर्ण होपेई, शान्सी और शातुग प्रान्तों को भी अपने आधिपत्य में ले आये। पर १९३७ तक उसने इसके लिये विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके दो कारण थे—(१) उत्तरी चीन के इन प्रान्तों की जनता पूर्ण रूप से चीनी थी। मंचूरिया, जहोल और मंगोलिया के समान इन प्रदेशों की जनता ऐसी नहीं थी, जिसे चीनी लोगों से भिन्न कहा जा सके। इन प्रान्तों के निवासी चीनी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भलीभांति विकसित हो चुकी थी। कुओमिन्तांग दल का उनपर बहुत अधिक प्रभाव था। इस दशा में जापान के लिये यह सम्भव नहीं था, कि उन्हें सुगमता से अपने प्रभाव में ला सके। सैन्य़शक्ति के प्रयोग द्वारा उन्हें अपने वश में लाया जा सकता था, पर सैन्यशक्ति के प्रयोग

का परिणाम चीन के साथ बाकायदा युद्ध होता, जिसके लिये अभी जापान तैयार नहीं था। (२) चीन के इन प्रदेशों में अन्य विदेशी राज्यों ने भी अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे। चीन के साथ विविध्न समयों में अमेरिका, ब्रिटेन, फांस आदि देशों ने जो सन्धिया की थी, उनका उल्लेख हम इस इतिहास में पहले कर चुके हैं। इस सन्धियों के कारण इन प्रदेशों में इन राज्यों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस दशा में यदि जापान इन प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को विस्तृत करने का प्रयत्न करता, तो उसे इन राज्यों के साथ भी सघर्ष में आना पडता। जापान के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह विविध पाश्चात्य देशों के आर्थिक हितों व विशेषाधिकारों की सर्वथा उपेक्षा कर सकता। अतः वह सभलकर कदम बढाना चाहता था।

चीन के लोग अपने देश में जापान के बढते हुए प्रभुत्व से बहुत चिन्तित थे। १९३५ मे चीन के नवयुवकों और विद्यार्थियो ने पेकिंग में एक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन पर बढते हुए जापानी प्रभाव का विरोध करना था। इसी प्रकार की सभाये चीन मे अन्यत्र भी स्थापित हुईं। चीनी सरकार ने भी इस समय जापान की इस नीति का विरोध किया, कि पूर्वी एशिया मे शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने की उत्तरदायिता केवल उसकी ही है। चीनी सरकार राष्ट्रसंघ पर बहुत विश्वास रखती थी और उसका खयाल था, कि इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से वह जापान की शक्ति का मुकाबला कर सकती है। पर राष्ट्रसघ इस समय निरन्तर अशक्त होता जाता था। अमेरिका पहले ही उससे पृथक् हो चुका था। बाद मे जापान, जर्मनी और इटली भी उससे पृथक् हो गये थे। चीनी सरकार ने अपनी रक्षा के लिये एक ऐसी सस्था पर भरोसा किया था, जो स्वयं निरन्तर अशक्त होती जाती थी। इस समय जापान, जर्मनी और इटली तीन देश ऐसे थे, जो राष्ट्रसघ की सर्वथा उपेक्षा कर शक्ति प्रयोग द्वारा अपने उत्कर्ष मे तत्पर थे। १९३७ में जापान ने चीन मे अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिये पनः प्रयत्न प्रारम्भ किया, जिसके कारण चीन-जापान के यद्ध का प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध पर हम अगले अध्याय मे प्रकाश डालेगे।

#### सतरहवां अध्याय

# चीन और जापान का युद्ध

## (१) १९३७ में चीन की दशा

जुलाई, १९३७ में <del>चीन और जापान</del> का दूसरा युद्ध शुरू हुआ । जापान जिस ढंग से चीन में अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिये प्रयत्नशील था, उसका यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि इन दोनों देशों मे बाकायदा यद्ध प्रारम्भ हो । जापान मञ्चिरिया और जहोल के प्रदेशों को जीतकर उनमे मञ्चूकुओ राज्य की स्थापना कर चुका था। यह राज्य पूर्णतया जापान का वशवर्ती था। होपेई प्रान्त के उत्तरी भागमें भी जापान का अधिपत्य स्थापित था और सम्पूर्ण होपेई, शान्सी और शातुंग प्रान्तों मे जापान की साम्राज्यवादी नीति निरंतर जोर पकड़ती जाती थी। इस दशा मे चीन और जापान के युद्ध को देर तक स्थगित नही किया जा सकता था । १९३९ में जब यूरोप में बीसवी सदी के दूसरे महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ, तोपूर्वी एशिया में चीन-जापान का यह युद्ध अभी जारीथा। महायुद्ध में जापान ने जर्मनी और इटली की फासिस्ट शक्तियों का साथ दिया और चीन ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिकाका। इस दशामें चीन जापान का यह युद्ध १९३९-४५ के महायुद्ध का ही एक अंग बन गया। पर इससे पूर्व कि हम १९३७ में प्रारम्भ हुए चीन-जापान युद्ध पर प्रकाश डालें, यह आवश्यक है कि इस युद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व चीन की राजनीतिक दशा क्या थी, इसको स्पष्ट किया जाय। चीन मे मञ्च शासन का अन्त होकर किस प्रकार रिपब्लिक की स्थापना हुई और बाद में कुओमिन्तांग दल ने किस प्रकार नानकिंग को राजधानी बनाकर देश में एक शक्ति-शाली केन्द्रीय शासन की स्थापना का उद्योग किया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है । पर नानिकग की कुओमिन्तांग सरकार का शासन सम्पूर्ण चीन में विद्यमान नही था । यद्यपि वह चीन की सबसे प्रबल सरकार थी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे उसी को स्वीकार किया जाता था और राष्ट्रसघ मे उसी के प्रति-निधि चीन का प्रतिनिधित्व करते थे, पर चीन के विविध प्रान्तों मे अन्य भी अनेक सरकारों की सत्ता थी, जो या तो नानिकग के प्रभुत्व को स्वीकार ही नही करती

थी, और या कुओमिन्तांग सरकार के अधिपति चियाग काई शेक के एकाधिपत्य के विरुद्ध थी । इस प्रकरण में हम चीन की इसी राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेगे ।

चीन की विविध राजनीतिक शक्तियां-१९३३ में चीन की प्रधान राजनीतिक शक्तिया निम्नलिखित थी-(१) नानिकग की कुओमिन्तांग सरकार-इसका अधिपति महासेनापति ( जनरलीसमो ) चियाग काई शेक था। यह चीन की प्रधान सरकार थी और चीन के बड़े भाग पर इसका आधिपत्य था । (२) <u>कैन्टन</u> की वामपक्षी सरकार-यह भी कुओमिन्ताग दल की थी, पर डा॰ सन यात सेन द्वारा स्थापित कुओमिन्ताग दल की कार्यनीति के सम्बन्ध मे इसके नेताओ का चियाग काई शेक के साथ मतभेद था। इसके प्रमुख नेता वाग चिग वेई और चेन कूंग-पो थे । (३) कम्यनिस्ट सरकार-कियागर्सी, आन्हई और फुकिएन प्रान्तों के अनेक प्रदेशो पर इस सरकार का अधिकार था । कम्यनिस्ट लोग कुओमिन्ताग दल की सरकार को मानने के लिये तैयार नहीं थे, और सम्पूर्ण चीन में समाजवादी सिद्धान्तों के अनसार शासन व समाज सबधी व्यवस्था स्थापित करने के पक्षपाती थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधान नेता माओ त्सेतुग था। (४) उत्तरी चीन में पहले अनेक ऐसे सिपहसालारों की सत्ता थी, जो नाम को चीन की केन्द्रीय सरकार की अधीनता को स्वीकृत करते हुए भी कियात्मक दुष्टि से अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। इस प्रकार के सिपहसालारों में चाग ह सूएह-लियाग सर्वप्रधान था । इसका उल्लेख हम पहले अनेक बार इस इतिहास में कर चके है। पर मंचरिया और जहोल में जापान का प्रभत्व स्थापित हो जाने के कारण इन उत्तरी सिपहसालारों की शक्ति कम हो गई थी और ये नानिकग सरकार के वशवर्ती हो गये थे।

१९३३ में चीन मे ये विविध राजनीतिक शक्तियां विद्यमान थी। पर कुओमिन्तांग दल की सरकार नानिकग मे इतने सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हो चुकी थी, कि उसके लिये चीन की अन्य राजनीतिक शक्तियों को अपने वश में ला सकना बहुत कठिन नही रह गया था। चियांग काई शेक का कुओमिन्तांग दल राष्ट्रीय एकता को बहुत महत्त्व देता था। उसकी दृष्टि में लोकतन्त्रवाद का उतना महत्त्व नही था, जितना की चीन की राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय उन्नति का था। इसीलिये कुओमिन्तांग सरकार चीन मे राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील थी। इस सम्बन्ध में १९३३ से १९३६ तक जो यत्न उसने किया, उसका उल्लेख करना आवश्यक है।

कैन्टन की वामपक्षी सरकार-चीन के दक्षिणी भाग में क्वांतुंग और क्वांगसी.

प्रान्तों में कुओमिन्तांग दल के वामपक्षी नेताओं ने एक पृथक् सरकार की स्थापना की हुई थी, जिसकी राजधानी कैन्टन थी। कैन्टन की यह सरकार कम्यनिस्ट नही थी, पर इसके नेता चियाग काई शेक की दक्षिणपक्षी प्रवित्तयों के विरोधी थे। इन नेताओं का विचार था, कि चियांग काई शेक डा॰ सन यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का भलीभाति अनुसरण नही कर रहा है। कुओमिन्तांग दल की नीति में इस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक है, जिनका उद्देश्य न केवल चीन की राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि हो, अपित् साथ ही देश में लोकतन्त्र शासन का विकास व सर्वसाधारण जनता की आधिक उन्नति भी हो। क्वागृतुग और क्वाग्सी प्रान्तों की सेनाओ का सहयोग कैन्टन सरकार को प्राप्त था । क्वांगतुग प्रान्त के सिपहसालार चेन ची ताग की सैन्यशक्ति इस सरकार के साथ थी। कैन्टन सरकार का संचालन करने के लिये एक पृथक राजनीतिक कौंसिल की सत्ता थी, जिसके प्रधान नेता कुओमिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के भी सदस्य थे । वे प्रायः कुओमिन्तांग दल की इस केन्द्रीय समिति के अधिवेशनों में सम्मिलित भी होते थे और चियाग काईशेक के साथ अपने विरोध को प्रकट करने में संकोच नहीं करते थे। १९३१ में जब जापान ने मंचूरिया पर अपने प्रभुत्व का प्रसार शुरू किया, तो नानकिंग और कैन्टन की सरकारी ( जिनके नेता कुओमिन्तांग दल के सदस्य थें) ने परस्पर मिलकर समझौता कर लिया, और नानिकंग की सरकार का मचालन तीन व्यक्तियों की एक समिति के सुपूर्व कर दिया गया, जिसके सदस्य चियागकाई शेंक, बांगचिंग पेई और हहान मिनथे। इनमें से वांग चिगपेई कैन्टनकी वामपक्षी सरकार का प्रधान नेता था । पर कुओमिन्तांग दल के वाम और दक्षिण पक्षों का यह सहयोग देर तक कायम नहीं रहा। शीघ्र ही उनमें फुट पड गई और वामपक्षी लोगों ने वांग चिंग पेई के नेतृत्व में कैन्टन में अपनी पृथक् सरकार का पूनः संगठन कर लिया। पर कैन्टन की यह मरकार नानिकंग की केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य को स्वीकृत करती थी और इसकेनेता कुओमिन्तांग दलकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में सम्मि-लित हो कर यह यत्न भी करते रहते थे, कि चियांग काई शेक के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाते रहें। इस प्रकार कैन्टन की सरकार यद्यपि कियात्मक दृष्टि से अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र थी, तथापि नानिकंग की केन्द्रीय सरकार के साथ उसका सम्बन्ध कायम था।

नानिका और कैन्टन की कुओमिन्तांग सरकारें जो आपस में मिलकर एक नहीं हो पाती थी, उसका प्रधान कारण <u>चियांग काई शेक का व्यक्ति</u>ट्य था। कुओमिन्तांग दल में इस महासेनापित की शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती थी। उसका न केवल नानिकंग सरकार पर एकाधिपत्य था, अपितु साथ ही कुओमिन्तांग दल में भी उसकी स्थित अद्वितीय थी। दल के अन्य नेताओ के लिये उसका विरोध कर सकना कठिन था, वह स्वयं उस एजेण्डा को तय करता था, जिस पर दल की कार्यकारिणी समिति ने विचार करना होता था, दल के विविध प्रस्ताव भी उसकी इच्छानुसार ही स्वीकृत होते थे। चियांग काई शेक की कुओमिन्तांग दल में प्राय. वहीं स्थिति थी, जो कि जर्मनी के नाजी दलमें हिटलर की या इटली के फैसिस्ट दल में मुसोलिनी की थी। यहीं कारण है, कि कैन्टन के वामपक्षी नेताओं की कुओमिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में व दल की राष्ट्रीय महासभा में कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। कैन्टन के वाग चिग वाई आदि वामपक्षी नेताओं को यह निरर्थक प्रतीत होता था, कि वे दल की विविध सभा सिमितियों में उपस्थित हों। इसीलिये १९३३ के बाद कुओमिन्तांग दल की राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन निरन्तर स्थिगत होते गये और दल पर चियांग काई शेक का एकाधिपत्य स्थापित हो गया।

कैन्टन सरकार के नेताओं को चियांग काई शेक से एक अन्य शिकायत यह थी, कि उसने उत्तरी चीन में जापान के बढते हुए प्रभुत्व को नष्ट करने के लिये समुचित उपायों का प्रयोग नहीं किया था। जिस प्रकार जापान ने मंचरिया. जहाँल और होपेई में अपने आधिपत्य को कायम कर लिया था, उसे कैन्टन के वास-पक्षी नेता अत्यन्त चिन्ता की दिष्ट से देखते थे । उनका खयाल था, कि यदि जापान के प्रभत्व के विरुद्ध जनता में आन्दोलन किया जाय, और चियांग काई शेक ने इस सम्बन्ध मे जिस नीति का अनसरण किया हुआ है, उसका विरोध किया जाय. तो कुओमिन्तांग दल पर महासेनापित का जो अतुल्य प्रभाव है, उसे आघात पह-चाया जा सकता है। कैन्टन की सरकार ने चीन में जापान के बढते हए प्रभत्व के विरुद्ध न केवल जनता में आन्दोलन ही किया, अपितु १९३६ के प्रारम्भ मे अपनी सेनाओं को भी जापान का मुकाबला करने के लिये तैयार किया । क्वांगतुग और क्वांगुसी की सेनाओं ने जापान के विरुद्ध लडाई करने के लिये उत्तरकी तरफ प्रस्थान किया और नानकिंग सरकार की सेनाओं को भी अपने इस प्रयत्न में सहयोग देने के लिये निमन्त्रित किया। पर चियाग काई शेक चीन की राष्ट्रीय एकता को अधिक महत्त्व देता था । उसकी दृष्टि में जापान के बढते हुए प्रभुत्व को रोकने की अपेक्षा भी कैन्टन सरकार के इस स्वच्छन्द आचरण का प्रतिरोध करना अधिक आवश्यक था । परिणाम यह हुआ, कि उसने क्वांगृत्ग और क्वांगसी की सेनाओं का मकाबला किया। ये सेनाएं परास्त हो गईं। जापान की शक्ति को नष्ट करने के लिये इन सेनाओं ने उत्तर की बोर प्रस्थान करने का जो उद्योग किया था, बह

निष्फल हो गया । चियांग काई शेक कैन्टन की सेनाओं को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसकी सेनाओं ने क्वांग्तुग पर भी आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया । चियांग काई शेक स्वयं कैन्टन आया और उसने वहां की सरकार का पुनः संगठन किया । क्वांग्तुंग के शासन सूत्र का संचालन करने के लिये ऐसे सैनिक व अन्य राजकर्मचारियों को नियत किया गया, जो चियांग काई शेक के प्रक्षपाती थे । सितम्बर, १९३६ में चियांग काई शेक ने क्वांग्सी के सेनापित्यों के साथ भी समझौता कर लिया । इस प्रान्त को शासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वतन्त्र रखा गया, पर इसमें सन्देह नहीं कि १९३६ के अन्त तक कैन्टन सरकार अविकल रूप से नानिकग सरकार के अधीन हो गई थी । क्वांग्तुंग प्रान्त (जिसकी राजधानी कैन्टन थी) में ऐसी सरकार की स्थापना कर दी गई थी, जो पूर्ण रूप से चियांग काई शेक की वशवर्ती थी और क्वांग्सी प्रान्त की सरकार भी नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार की अधीनता को मानने लगी थी।

इस प्रकार १९३६ तक दक्षिणी चीन को अपना वशवर्ती बनाने में चियांग-काई शेक को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हो गई थी। वह चीन की जिस राष्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्नशील था, उसकी स्थापना में इससे बहुत अधिक सहायता मिली थी।

कम्युनिस्ट सरकार के साथ संघर्ष-कैन्टन की सरकार कुओमिन्तांग दल के वामपक्ष की थी, अतः नानिकन सरकार के साथ उसका सम्बन्ध विद्यमान था। पर चीन में चियांग काई शेक की सबसे प्रबल विरोधी कम्युनिस्ट सरकार थी, जो किसी भी प्रकार चियांग काई शेक के साय समझौता करने को तैयार नही थी। १९२७ में जब कम्यनिस्ट लोग कुओमिन्तांग दल से पृथक हो गये थे, तो उन्होंने चीन के अनेक प्रदेशों मे अपने प्रभत्व को स्थापित कर लिया था। १९३१ में उनकी शक्ति का प्रयान केन्द्र कियांगसी प्रान्त था । यह प्रान्त क्वाग्तुग प्रान्त के उतर में स्थित है। इसमें कम्युनिस्ट लोगो ने अपनी बाकायदा सरकार बनाई हुई थी और फुकिएन (कियांग्सी के पूर्व में), हुनान (कियाग्सी के पश्चिम में) व आन्हई ( कियांग्सी के उत्तर में ) प्रान्तों के अनेक भागों में भी उनकी शक्ति स्थापित थी । कियाग्सी की कम्युनिस्ट सरकार नानकिंग की कुओमिन्तांग सरकार की सत्ता को स्वीकृत नहीं करती थी और उसके हाथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखती थी। १९३२ में चीन की इस कम्युनिस्ट सरकार के अधीन प्रदेशों का क्षेत्रफल ३,३०,००० वर्गमील के लगभग था, और उसमें निवास करनेवाले लोगों की संख्या ९,००,००,००० से कम नहीं थी। इससे यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि कम्युनिस्टों का चीन में प्रभाव कितना अधिक था । तीन लाख वग- मील से भी अधिक विशाल प्रदेश में कम्युनिस्ट लोग रूस के ढंग की समाजवादी व्यवस्था को कायम करने में तत्पर थे।

चियांग काई शेक कम्युनिस्टों का प्रबल विरोधी था । वह चीन की राष्ट्रीय एकता के लिये यह आवश्यक समझता था, कि कियांग्सी की कम्युनिस्ट सरकार की युद्ध द्वास परास्त कर उस द्वारा अधिकृत प्रदेशो को नानिकग की कुओमिन्तांग सरकार की अधीनता में ले आया जाय । उसकी दृष्टि में जापान का उत्तरी चीन में निरन्तर बढ़ता हुआ प्रभुत्व चीन के लिये उतना हानिकर नही था, जितनी कि कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता चीन की राष्ट्रीय एकता के लिये विघातक थी। यही कारण है, कि उसने अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग जापान के विरुद्ध न करके कम्युनिस्टों के विरुद्ध किया । जिन दिनो जापानी लोग मञ्चूरिया, जहोल और होपेई में अपने प्रभुत्व की स्थापना में तत्पर थे, चियांग काई शेक की सेनाएं कम्युनिस्टों के साथ युद्ध में व्यापृत थी। १९३३ में महासेनापित चियांग काई शेक ने चार बार कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार पर आक्रमण किया, पर उसे सफलता नही हुई। इस समय में कम्युनिस्ट लोग निरन्तर शक्ति प्राप्त करते जाते थे। १९३३ के अन्त मे ऐसा प्रतीत होता था, कि सम्पूर्ण फुकिएन प्रान्त कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में चला जायगा। पर १९३४ में चियांग काई शेक ने अपनी सम्पूर्ण सैनिक शक्ति को कम्युनिस्ट लोगों का विनाश करने के लिये लगा दिया। उसने कम्युनिस्टों के विरुद्ध अत्यन्त कूर व भयंकर उपायों का अवलम्बन किया । अब कम्युनिस्टों के लिये यह सम्भव नहीं रह गया, कि वे नानिकग सरकार की शक्ति का मुकाबला कर सकें। जिन प्रदेशों पर चियांग काई शेक की सेनाएं अपना अधिकार स्थापित कर लेती थी, उनके निवासियों पर वे भयंकर अत्याचार करती थी। जिस आदमी पर कम्युनिस्ट होने का जरा भी सन्देह होता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। १९३४ में लाखों व्यक्ति कुओमिन्तांग सेनाओं की कोधाग्नि के शिकार हए। कम्युनिस्टों के विनाश के लिये चियांग काई शेक ने केवल अपनी सैन्यशक्ति का ही उपयोग नहीं किया, अपित अन्य भी अनेक साधन प्रयुक्त किये। इनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित थे-(१) फैसिस्ट ढंग पर 'नीली कुडती' नाम से एक आतंकवादी दल का संगठन किया गया, जिसका उद्देश्य कुओमिन्तांग दल के विरोधियों का विनाश करना था। यह नीली कुड़ती (ब्लू शर्ट) दल, जिन लोगों पर कम्युनिज्म के प्रति सहानुभूति रखने का सन्देह भी होता था, उन्हें मौत के घाट उतार देने व उनकी सम्पत्ति को नष्ट कर देने में जरा भी संकोच नहीं करता था। (२) कुओमिन्तांग सरकार की सेना में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार किया गया। उसमें उन विचारों को प्रसारित किया गया, जिनका प्रतिपादन कुओमिन्ताग दल द्वारा किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ, कि चियांग काई शेक की सेना कम्युनिस्टो को देश का शत्रु समझने लगी। उसमे उन्हें नष्ट करने के लिये अद्भुत उत्साह का संचार हुआ। (३) जिन प्रदेशों को नानिकग सरकार कम्युनिस्टों से विजय करती जाती थी, उनके पुराने जमीदारों व पुजीपतियों को संगठित किया जाता था. ताकि वे कुओमिन्तांग दल की सहायता कर सके। इन लोगो को कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारी नुकसान उठाना पडाया, अतः स्वामाविक रूप से इनकी सहानुभृति क्ओिमन्तांग दल के साथ थी । ये लोग कम्युनिस्टो का विनाश करने मे नानिकंग सरकार की उत्साहपूर्वक सहायता करते थे। (४) चीन में एक नये आन्दोलन कः सत्रपात किया गया, जिसे 'नव जीवन आन्दोलन' कहते थे। इस आन्दोलन का उद्देश्य यह था, कि चीन के नवयुवकों मे चीन के प्राचीन आदर्शों, व्यवहार, रीतिरिवाज व सस्थाओं के प्रति निष्ठा की भावना को उत्पन्न करे। कम्युनिस्ट लोग चीन में जिस व्यवस्था को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे, वह कार्ल मार्क्स व लेनिन के सिद्धान्तों पर आश्रित थी। यह व्यवस्था चीन के शिक्षित नवयवकों को बहत आकर्षक प्रतीत होती थी। कुओमिन्तांग दल के नेताओं को यह अनुभव होता था, कि नवयुवकों को कम्युनिज्म के प्रति जो आकर्षण है, उसे दूर करने का सबसे उत्तम उपाययह है, कि उन्हे कन्प्य्सियसआदि प्राचीन चीनी आचार्यों के सिद्धान्तों के प्रति आकृष्ट किया जाय, ताकि वे कम्युनिज्म को एक विदेशी सिद्धान्त समझकर उसके विरुद्ध हो जावे। चीन के नवजीवन आन्दोलन का यही प्रधान उद्देश्य था । इस आन्दोलन के नेताओं का विश्वास था, कि यदि चीन के नवगुबको मे अपने देश की प्राचीन विचारसरणी और सामाजिक मर्यादा के प्रति आस्था उत्पन्न कर दी जाय, तो वे कम्युनिज्म के प्रति आकृष्ट नहीं होगे।

चियाग कार्ड शेक जिस ढंग से कम्युनिस्ट लोगों के विनाश के लिये तत्पर वा, उससे अब यह सम्भव नही रहा था, कि कियागसी प्रान्त व उसके समीपवर्ती 'प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व को कायम रख सके । १९३४ के अन्त में उन्होंने अनुभव किया, कि अब वे कुओमिन्तांग सेनाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पर वे यह भी जानते थे, कि चियागकाई शेक उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं होगा। अब उनके सम्मुख केवल हो मार्ग थे, या तो वे नानिकंग सरकार की सेनाओं का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का अन्त कर देते और या कियागसी प्रान्त को छोडकर कहीं अन्यत्र अपनी शक्ति का पुन संगठन करते। उन्होंने दूसरे मार्ग का अबलम्बन किया। कम्यु-

निस्ट सेनाओं और अन्य कम्युनिस्ट लोगों ने इस समय कियागसी के उत्तर की ओर 'महाप्रस्थान' शुरू किया । चीन के उत्तर पश्चिम मे एक प्रान्त है, जिसका नाम शेन्शी है। यह आभ्यन्तर मंगोलिया के दक्षिण और सिन्किआग के पूर्व में स्थित है। शेन्शी प्रान्त मे भी कम्युनिस्ट लोगो का जोर था। इस दशा मे कियागसी के कम्युनिस्टों ने यही उचित समझा, कि वे चियाग काई शेक की सेनाओ का मकाबला करने का प्रयत्न न कर उत्तर की ओर शेन्सी प्रान्त की तरफ प्रस्थान कर दे, और वहा जाकर अपनी शक्ति का पुनःसंगठन करे। इसके लिये उन्होंने उस पार्वत्य मार्ग का अवलम्बन किया, जो चीन के पश्चिमी प्रदेशों में दुर्गम पहाडों मे से होकर गुजरता था। इसी मार्ग का अनुसरण करके वे नानिकग सरकार की सेनाओं से अपनी रक्षा कर सकते थे। कियांगसी से कम्यनिस्ट सेना<u>ये</u> पहले पश्चिम की ओर क<u>्वेईचा</u>उ में गईं । वहां से दक्षिण-पश्चिम की <u>ओर</u> युनान प्रान्त में जाकर फिर वे उत्तर की ओर रुजेच्वान प्रान्त मे गई और फिर पूर्वी तिब्बत व कान्सू होती हुई शेन्सी पहुंच गई। यह मार्ग बहुत विकट था, और इसमें उन्हें ६,०००मील के लगभग यात्रा करनी पड़ी थी। कम्युनिस्ट सेनाओं को जिस दुर्गम मार्ग से गुजरना पड़ा था, वहां न कोई सडकें थी और न ही नदियों पर पुल ही थे। इस दुर्गम पथ पर यात्रा करते हुए हजारों कम्युनिस्ट मार्ग के कष्टों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। एक साल से भी अधिक समय तक यात्रा के घोर कष्ट उठाते हुए जो कम्युनिस्ट शेन्सी पहुंचने में समर्थ हुए, उनकी संख्या २०,००० के लगभग थी। १९३६ के शुरू तक कम्युनिस्ट लोग शेन्सी पहुंच गये थे और वहां येनान नगरी को राजधानी बनाकर उन्होंने अपनी सरकार का पूनः संगठन कर लिया था। शेन्सी प्रान्त का उत्तरी भाग और कान्सू प्रान्त का उत्तर-पूर्वी भाग उनकी अधीनता मे था। अपने इस राज्य में कम्यनिस्ट लोगों ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया और चियांग काई शेक की कुओमिन्तांग सरकार से लोहा लेने के लिये तैयारी शुरू की।

कम्युनिस्टों का यह नया राज्य जापान द्वारा अधिकृत उत्तरी चीन के बहुत समीप था। अतः यह स्वाभाविक था, कि कम्युनिस्ट नेताओं का ध्यान चीन पर निरन्तर बढते हुए जापानी प्रभुत्व की ओर आकृष्ट हो। वे अनुभव करते थे, कि चीनी लोगों को आपस के मतभेदों को भुलाकर परस्पर मिलकर जापान के साम्राज्यवाद का मुकाबला करना चाहिये। उनका कहना था, कि नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार और कम्युनिस्टों को मिलकर चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना करनी चाहिये, और जापान के साम्राज्यवाद के रूप में देश का जो घोर शत्रु निरन्तर चीन पर अपना प्रभुत्व कायम करता जाता है, उसका मुकाबला

करना चाहिये। <u>१९३६ में कम्यनिस्ट सरकार के नेता माओ त्सेर्तं</u>ग ने अपनी पार्टी के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किया था-(१) विदेशी आकान्ता का मिलकर मुकाबला करना, (२) जनता को शासन सम्बन्धी अधिकार प्रदान करना, और (३) देश की आर्थिक उन्नति करना । पर चियांग काई शेक कम्युनिस्टों के साथ किसी भी प्रकार समझौता करना नही चाहता था । वह शेन्सी प्रान्त में भी उन्हें परास्त करके सम्पूर्ण चीन पर कुओमिन्तांग सरकार का शासन स्थापित करने के लिये कटिवद्ध था। जिस समय कम्युनिस्ट सेनाएं कियांगसी प्रान्त से उत्तर की ओर महाप्रस्थान कर रही थीं, चियांग काई शेक ने चीन के अन्य अनेक प्रान्तों पर भी अपना अधिपत्य कायम कर लिया था । जब कम्युनिस्ट लोग कियाग-सी से महाप्रस्थान करते हुए क्वेईचाउ, युनान और श्जेच्वान प्रान्तों में गए, तो वहां के सिपहसालारों ने कम्युनिस्टों से अपने प्रदेशों की रक्षा करने के लिये नानिका सरकार से सहायता की अभ्यर्थना की। यह सहायता इन प्रान्तों के सिपहसालारों को सहर्ष दी गई, पर इसके बदले में चियांग काई शेक ने इन पर अपने अधिकार की बहुत दढ़ कर लिया। १९३५ के अन्त तक यह अवस्था हो गई थी, कि सम्पूर्ण दक्षिणी और पश्चिमी चीन पर नानिकग सरकार का शासन स्थापित हो गया था। क्वांगत्ग और क्वांगुसू की वामपक्षी सरकार पर भी १९३६ में चियांग काई शेक का प्रभुत्व कायम हो गया था । चीन की राष्ट्रीय एकता अब सम्पन्न ही होने वाली है, यह बात सबको स्पष्टदृष्टिगोचरहोतीथी। विशाल चीन में केवल दो प्रदेशऐसे रह गयेथे, जो नानिकग की कुओमिन्तांग सरकार के अधीन नहीं थे। उत्तरी चीन के मञ्च रिया, जहोल और होपेई प्रान्तों पर जापान का प्रभुत्व था और आभ्यन्तर मंगोलिया का अच्छा बड़ा भाग भी जापान के प्रभाव में था। शैन्सी और कान्सू पर कम्यनिस्टों का अधिकार था। चियाग काई शेक का खयाल था, कि जापान का मुकाबला करने के लिये यह आवश्यक है, कि पहले कम्युनिस्टों को परास्त किया जाय, ताकि चीन की राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो जाय। जब सम्पूर्ण स्वतन्त्र चीन नानिकंग सरकार के अधीन हो जायगा, तो देश की आन्तरिक उन्नति द्वारा चीन को इतना समृद्ध व शक्तिशाली बनाया जा सकेगा, जिससे जापान के लिये उसमें अपने साम्राज्य को विस्तृत कर सकना सम्भव नहीं रहेगा। इसके विपरीत कम्युनिस्ट लोग चाहते थे, कि जापान चीन का सबसे बड़ा शत्रु है। उसका सफलता-पूर्वक मुकाबला तभी किया जा सकता है, जब कि चीन के विविध दल परस्पर ... मिलकर एक हो जावें और देश में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो, जो लोकतंत्र-वाद के सिद्धान्तों पर आश्रित हो। चियांग काई शेक और माओ त्सेतुंग के विचारों में इतना अधिक भेद था, कि उनमें समझौता हो सकना कियात्मक नहीं था।

वियांग काई शेक की गिरफ्तारी-इस दशा में वियांग काई शेक ने अपनी सेनायें कम्युनिस्टों पर आक्रमण करने के लिये भेजी। इन सेनाओं का प्रधान सेना-पति चांग हु सुएह-लिआंग को नियत किया गया। पर कम्युनिस्ट लोग अपने देशबन्धओं से नही लड़ना चाहते थे। उन्होंने चांग ह सुएह-लिआंग की सेनाओं से कहा, कि चीनियों को आपस में लड़ने से क्या लाभ है। उन्हें तो चाहिये, कि वे मिलकर जापान का मकाबला करें और उत्तरी चीन से जापान के प्रभुत्व को नष्ट करें। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट नेता देशभिक्त की भावना से आर्विष्ट थे। उन्हें यह व्यर्थ प्रतीत होता था, कि चीन की सेनाओं की शक्ति गृह युद्ध में नष्ट की जाय। यह स्वाभाविक था, कि चांग हु सूएह-लियाग की सेनाओं पर कम्युनिस्टों के प्रचार का असर पडे । परिणाम यह हुआ, कि इन सेनाओं ने यद्ध में कोई विशेष दिलचस्पी नही दिखाई। जो सेनायें कम्युनिस्टों का विनाश करने के लिये भेजी गई थी, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई करने के स्थान पर मेल करना शुरू कर दिया । चांग ह् मुएह-लिआंग व अन्य सेनापित भी कम्युनिस्ट प्रचार के प्रभाव में आ गये। जब यह बात चियांग काई शेक को ज्ञात हुई, तो उसने स्वयं शेन्सी प्रान्त की ओर प्रस्थान किया । उसने चाहा, कि ह सुएह-लिआग की सेनायें पूर्ण शक्ति के साथ कम्युनिस्टों से युद्ध करें। पर उसे असफलता हुई। उसके रुख को देखकर चाग हु सुएह-लियांग ने अत्यन्त साहस का कार्य किया। उसने चियांग काई शेक को गिरफ्तार कर लिया। वस्तूतः इस समय नानिकग सरकार की सेना कम्यनिस्टों के साथ युद्ध को जारी रखना इतना निरर्थक समझती थी. कि उसके सेनापति ने चियांग काई शेक को गिरफ्तार तक करने में संकोच नहीं किया। चांग ह सुएह-लियांग और उसके सहकारियों की यह इच्छा थी, कि कि वे चियांग काई शेक को अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिये विवश करें। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित थी-(१) चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जाय। चीन सैनिक एकाधिकार (डिक्टेटरशिप्र) की ओर बढ रहा है, यह बात उचित नही है। एकाधिकार का अन्त करके लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जानी चाहिये। (२) कम्यनिस्टों की इस बात को स्वीकार किया जाय, कि आपस की लड़ाई को बन्द करके सम्मिलित रूप से जापान के साम्राज्यवाद का मकाबला किया जाय। (३) जापान के साथ बीघ्र ही युद्ध शुरू किया जाय ।

पर चियांग काई शेक किसी भी प्रकार से इन शर्तों को मानने के लिये तैयार नहीं था। इन शर्तों को मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि चियांग काई शेक उन लोगों से किसी प्रकार की बातचीत करने को ही तैयार नहीं

त्रा, जिन्होने कि उसे गिरफ्तार किया था । उसका कहना था, कि उसे गिरफ्तार भरनेवाले सेनापति चांग ह सूएह-लियाग और याग-चेंग उसके अवीनस्य सेनापति है। उनका कर्तव्य उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके साथ समझौता <del>ग</del>रने के लिये शर्ते पेश करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं । यदि वे नानिकग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके उसे अपना कैदी समझते है, तो उन्हे पूरा अधिकार है, कि वे या तो उसे जान से मार दे या उसके साथ जैसा चाहे बरताव करें। चियाग वर्क्ड शेक को १२ दिसम्बर, १९३६ के दिन गिरफ्तार किया गया था। तेरह दिन बाद २५ दिसम्बर को उसे कैद या नजरबन्दी से मक्त कर दिया गया। इस बीच में मदाम चियांग काई शेक अपने भाई श्री॰ टी॰ वी॰ सग के साथ शैन्सी प्रान्त की राजधानी सिआन ( जहां कि नानिकग सेना का हेडक्वार्टर था ) पहुंच गई थी। इनकी प्रेरणा से चियांग काई शेक इस बात के लिये तैयार हो गया, कि चांग ह सूएह-लिआंग और कम्यनिस्ट सेनापित चोउ एन-लाई के साथ बातचीत करे। पर उसने इन सेनापितयों के साथ किसी प्रकार का समझौता नही किया। इस बीच में चांग हु सुएह-लियांग को चियाग काई शेक की डायरी पढ़नेका अवसर मिला। इस डायरी को पढकर उसे यह भलीभांति समझ मे आ गया था, कि चियांग काई शेक वस्तुतः देशभक्त है, और उसका उद्देश्य चीन का हित करना हैं। वह चीन की राष्ट्रीय एकता पर क्यों इतना अधिक जोर देता है, यह बात भी उसने सुचारु रूप से समझ ली थी। इसी प्रकार कम्युनिस्ट नेता भी यह समझते थे, कि जापान के साथ संघर्ष करने के लिये चियांग काई शेक की उपयोगिता निर्विवाद है। उनका यह भी खयाल था, कि यदि इस महासेनापित को कतल कर दिया जायगा,तो चीन में इससे बहुत अधिक रोष फैलेगा और कम्यनिस्ट पार्टी बदनाम हो जायगी । इसमें सन्देह नहीं, कि चीन में चियांग काई शेक की स्थिति बहुत ऊंची थी । लोग उसे अपना राष्ट्रीय नेता मानते थे । इस दशा मे चाग ह्सुएह-लियांग व कम्युनिस्ट नेताओं ने यही उचित समझा, कि उसे मुक्त कर दिया जाय। चियांग काई शेक नानिकंग वापस लौट आया और चांग हु स्एह-लियांग भी उसके साथ नानिकग गया। वहां उस पर विद्रोह के लिये मुकदमा चलाया गया और उसे दण्ड भी दिया गया। पर यह दण्ड केवल नियन्त्रण को कायम रखने के लिये दिया गया था, और बाद में चियांग काई शेक के आदेश से उसे माफ कर दिया गया था। इसमें सन्देह नहीं, कि सिआन की इस घटना ने चांग ह सुएह-लिआग को एक बार फिर चियांग काई शेक का अनुरक्त सेनापित बना दिया था।

२५ दिसम्बर, १९३६ को जब चियांग काई शेक को कैंद से रिहा कर दिया गया, तो कम्युनिस्टों और नानिकंग सरकार में युद्ध का अन्त हो गया । इस समय

चीन का लोकमत गृह कलह को बन्द कर जापान के साथ संघर्ष को शुरू करने के पक्ष मे था। चियाग काई शेक जैसे स्वच्छन्द व स्वेच्छाचारी महासेनापित के लिये भी यह सम्भव नहीं था, कि वह लोकमत की सर्वथा उपेक्षा कर सके । कम्यु-निस्ट लोग इस बात का प्रबल आन्दोलन करने मे तत्पर थे, कि चीन के विविध दलों को आपस के मतभेदों को भुला कर जापान के प्रभुत्व को नष्ट करने के लिये सिमालित रूप से प्रयत्न करमा चाहिये। परिणाम यह हुआ, कि कम्युनिस्ट और कुओमिन्ताग दलो मे समझौते की बात शुरू हुई। यह बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई थी, कि जुलाई १९३६ में चीन और जापान में युद्ध प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध के कारण पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। इस युद्ध में कम्युनिस्ट और कुओमिन्ताग दलो की सम्मिलित शक्ति जापान का मुकाबला करने के लिये सन्नद्ध थी । २५ दिसम्बर, १९३६ के बाद शेन्सी की कम्युनिस्ट सरकार और नानिक न की कुओमिन्ताग सरकार में संघर्ष का अन्त हो गया था और इन दोनो सरकारों मे एक प्रकार की सुलह हो गई थी । इस प्रकार १९३७ में चीन-जापान के युद्ध के प्रारम्भ होने के समय मे चीन मे दो <u>पृथक सरकारे</u> विद्यमान थी । दोनों की अपनी अपनी पृथक सेनायें थी और दोनों अपने अपने क्षेत्र मे अपने विचारों के अनुसार शासन और सामाजिक व्यवस्था के विकास में तत्पर थी।

्यहां यह भी निर्दिष्ट करना आवश्यक है, कि १९३७ में चीन के बड़े भाग पर नानिकंग की कुओमिन्ताग सरकार का शासन विद्यमान था। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि महासेनापति चियांग काई शेक की गिरफ्तारी के अवसर पर भी क्वांगसी, क्वाग्तुंग, हनान, क्वेईचाउ आदि सुदूरस्थ प्रान्तों की सेनाओं ने नानिकग सरकार के खिलाक कोई विद्रोह नहीं किया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इस समय चीन में राष्ट्रीय एकता पर्याप्त अंशों में स्थापित हो गई थी। राष्ट्रीयता और देशभिक्तकी भावना चीनमें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी, और लोग अनुभव करते थे, कि चीन में एक सूव्यवस्थित केन्द्रीय सरकार का संगठन होना चाहिये। एक शक्तिशाली सुव्यवस्थित सरकार के लिये ही यह सम्भव हो सकता है, कि वह चीन में जापान की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति का सफलतापूर्वक मुकावला कर सके। इस समय चीन की जनता यह भी अनुभव करती थी, कि देश की केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों को आधुनिक ढंग से सुव्यवस्थित रूप मे संगठित करना चाहिये। जनता लोकतन्त्र वाद का अनुसरण करके चीन की सरकार के पुनः सगठन के पक्ष में थी, पर चियांग काई शेक की प्रवृत्ति सब राज-शक्ति को अपने हाथों मे रखने की थी । इस दृष्टि से वह हिटलर और मुसोलिनी का समकक्ष था।

आर्थिक समस्या-चीन की सरकार के सम्मुख जहां राष्ट्रीय एकता की स्थापना और जापान के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभुत्व का मुकाबला करने की महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समस्यायें विद्यमान थी, वहां साथ ही उसकी आधिक समस्या भी कम महत्त्व की नही थी । चीन की राजकीय आमदनी निरन्तर कम होती जाती थी । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे-(१) मञ्चूरिया और जहोल के प्रान्त उसकी अधीनता से निकल गये थे। इनसे अब उसे कोई आमदनी नही होती थी। (२) होपेई की कौंसिल ने जापान के आयात माल पर तट-कर की मात्रा घटाकर २५ प्रतिशत कर दी थी। इससे होपेई के मार्ग से जापानी माल बहुत बड़ी मात्रा में चीन आने लगा था। आयात माल पर तट-कर द्वारा जो आमदनी चीनी सरकार को-होती थी, उसे इससे भारी आघात पहुंचा था। (३) चीन में इस समय अनेक निदयों में भयंकर बाढ़ें आईं, और उनसे बहुत बडे क्षेत्र की फसलें नष्ट हो गईं। फसलों के विनाश से जहां राजकीय आमदनी मे कमी आई, वहां साथ ही बाढ पीडितों की सहायता के लिये सरकार को भारी रकम खर्च करनी पडी। (४) १९२९-३३ के विश्वव्यापी अर्थसंकट का, जिसका उल्लेख हम इस इतिहास में पहले कर चुके हैं, चीन की आर्थिक दशा पर भी बहुत बुरा असर हुआ। (४) आर्थिक संकट के कारण १९३४ में ब्रिटेन ने अपने सिक्के पौड का, जो पहले सूवर्ण पर आश्रित था, सुवर्ण से सम्बन्ध हटा दिया था । जून, १९३४ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपने सिक्के डालर की कीमत को गिरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ, कि पींड और डालर के बदले में सोने और चौदी की कीमतें बढ़ने लगीं। इस समय चीन का सिक्का चांदी पर आश्रित था, अतः चीन में चांदी सस्ती थी। इस कारण अमेरिका भारी परिमाण में चीन से चांदी खरीदने लगा और चीन की बहुत सी चांदी विदेशों में जाने लग गईं। इस दशा में चीन के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह अपनी मद्रा पद्धति को चांदी पर आश्रित रख सके। ४ नवम्बर, १९३५ को चीन ने भी विवश होकर अपने सिक्के और चांदी का सम्बन्धविच्छेद कर दिया। चीन के चार बड़े बैकों को यह अधिकार दिया गया, कि वे पत्रमुद्रा जारी कर सकें। जिस समय चीन की मुद्रापद्धति चांदी पर आश्रित थी, पत्रमुद्रा उसी परिमाण में जारी की जा सकती थी, जितनी कि चांदी कोष में विद्यमान हो। कागजी नोट के बदले में जब चाहें, तब चांदी ली जा सकती थी। पर अब चीन के कागजी नोट चांदी पर आश्रित नहीं रह गये। मुद्रापद्धति के चांदी पर आश्रित न रहने का यह परिणाय हुआ, कि चीन में वस्तुओं की कीमतें निरन्तर बढ़ने लगीं। जनता को इससे बहुत अधिक कृष्ट का सामना करना पड़ा। विदेशी व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा, और सरकारी आमदनी में कमी आने लगी। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि अपनी मुद्रापद्धित को संभालने के लिये इस समय चीनी सरकार ने जिन उपायों का आश्रय लिया, उनका यहां उल्लेख कर सकें। इतना निर्देश करना ही पर्याप्त होगा, कि इस समय चीन की सरकार के सम्मुख आर्थिक समस्या भी अत्यन्त विकट रूप से विद्यमान थी और इसी कारण देश की उन्नति की विविध योजनाओं को पूर्ण कर सकना उसके लिये सुगम नहीं था।

### (२) युद्ध का सूत्रपात

चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी। नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार का शासन प्रायः सम्पूर्ण चीन पर विद्यमान था। उत्तर-पश्चिमी चीन की कम्यनिस्ट सरकार ने भी नानिकिंग सरकार के साथ समझौता कर लिया था। चीन में जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई थी, उसका मल कारण यह था, कि वहां के सब राजनीतिक दलों के नेता, प्रान्तीय सुबेदार और सेनापित यह अनुभव करने लगे थे, कि चीन में जापान जिस ढंग से अपने प्रभाव व प्रभत्व का विस्तार कर रहा है. उसका मकाबला किया जाना चाहिये। जापान के प्रति विरोध व विद्धेष की भावना चीन में निरन्तर प्रबल होसी जाती थी। यही कारण है, कि अनेक देशभक्त जापानियों पर हमले करने में भी तत्पर रहते थे। हैन्को में एक जापानी पूलीसमैन ( जो उस नगर में स्थापित जापानी कान्सलेट की सर्विस में था ) की हत्या कर दी गई थी। स्वेतो नगर में एक जापानी रेस्तरां में एक बम्ब मिला था, जिसे सम्भवतः किसी चीनी देशभक्त ने वहां रख दिया था । पेकिंग से कुछ दूरी पर फेंगताई में एक जापानी आफिसरपर हमला कर दिया गया था। इसी प्रकार की अन्य अनेक घटनाएं चीन के विविध नगरों में होती रहती थीं. जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि चीनी लोगों में जापानियों के प्रति विद्वेष की मात्रा किस हद तक पहंच गई थी।

इस दशा में चीन और जापान में किसी भी छोटी सी घटना को लेकर लड़ाई शुरू हो सकती थी। दोनों देश लड़ाई के लिये तैयार थे। जापान चीन में अपने प्रभुत्व को और अधिक विस्तृत करना चाहता था। दूसरी तरफ चीन की जनता में राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल थी और चीन की कुओमिन्तांग व कम्युनिस्ट सरकारें परस्पर मिलकर जापान का मुकाबला करने के लिये तत्पर थीं। आखिर, ७ जुलाई १९३७ को वह घटना घटित हुई, जिसने बारूदखाने में चिनगारी का काम किया और चीन तथा जापान की विद्वेषाग्नि को युद्ध के रूप में प्रज्वलित कर दिया।

लुक्चिआओ की घटना-जिस घटना द्वारा चीन और जापान के युद्ध का श्रीगणेश हुआ, वह लुकुचिआओ मे घटित हुई थी। यह स्थान पेकिंग के समीप है. और यहा जापानी सेना लड़ाई का अभ्यास करने मे तत्पर थी। बोक्सर युद्ध के बाद अन्य राज्यों के साथ चीन ने जो सन्धिया की थी, उनके अनुसार जापान को यह अधिकार प्राप्त था, कि वह पेकिंग और तीन्तिसन में अपनी सेनाये रख सके। इसलिये जापान की एक सेना पेकिंग में विद्यमान थी और यह युद्ध का अभ्यास करने के लिये लुकूचिआओ को प्रयुक्त कर रही थी । १९३५ में पेकिंग मे स्थित जापानी सेना की संख्या बहुत बढ़ा दी गई थी। यह बात विवादग्रस्त है, कि क्या पुरानी सन्धियों के आधार पर जापान को यह अधिकार था, कि वह सैनिक अभ्यास के लिये लुक्चिआओ को प्रयुक्त कर सके। ७ जुलाई, १९३७ को चीनी सिपाहियों और लुक्चिआओ में विद्यमान जापानी सैनिकों में गोली चल गई। इसके लिये कौन उत्तरादायी था, यह निश्चित कर सकना बहुत कठिन है। जापानी लोगों का कथन है, कि गोलाबारी का प्रारम्भ चीनी सैनिकों ने किया या और चीनी लोग इसके लिये जापानी सैनिकों को दोषी ठहराते हैं। दोष चाहे किसी का हो, पर यह स्पष्ट है कि लकुचिआओ की इस घटना ने बहुत गम्भीर रूप धारण कर लिया। इसके कारण चीन और जापान के सम्बन्ध बहुत बिगड गये। तीन सप्ताह तक दोनो देशों की सरकारों में समझौते की बातचीत जारी रही। जापान की मांग थीं, कि पेकिंग तीन्तिसन के क्षेत्र से चीनी सेनायें हटा ली जावें। इससे पूर्व उत्तरी होपेई से चीनी सेनायें हटाली जा चकी थी, अब जापान चाहता था कि दक्षिणी होपेई (पेकिंग और तीन्त्सिन दक्षिणी होपेई के ही नगर हैं) को भी चीनी सेनाओं से खाली कर दिया जाय। चीन की सरकार जापान की इस मांगको स्वीकृत करने के लिये तैयार नही थी। परिणाम यह हुआ, कि दोनों देशों में युद्ध प्रारम्भ हो गया ।

कम्युनिस्टों से समझौता—हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं, कि २५ दिसम्बर, १९३६ के बाद कुओमिन्तांग सरकार और कम्युनिस्टों में लड़ाई बन्द होगई थी और उन्होंने समझौते की बात शुरू कर दी थी। कम्युनिस्ट लोग गृहकलह के विरुद्ध थे और देश की सम्पूर्ण शक्ति को जापान के विरुद्ध युद्ध में लगा देने के लिये उत्सुक थे। लुकुचिआओ की घटना के बाद जब चीन और जापान में युद्ध की सम्भावना बिलकुल प्रत्यक्ष होगई,तो चियांग काई शेक ने भी अनुभव किया कि कम्युनिस्टों के साथ सुलह कर लेने में ही चीन का लाभ है। इस स्थित में

दोनों दलों में परस्पर समझौता होने मे देर नहीं लगी। इस समझौते की मुख्य शर्ते निम्नलिखित थी—(१) उत्तर पश्चिमी चीन के जिन प्रदेशों ( शैन्सी और कान्सू) पर कम्युनिस्टों का अधिकार है, वहां उनका शासन कायम रहे। (२) इन प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का अपना स्वतन्त्र व पृथक राज्य रहे, जो चीन के अन्तर्गत रहता हुआ भी शासन की दृष्टि से कम्युनिस्टों के अधीन हो। (३) कम्युनिस्ट सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना का ही एक अंग मान लिया जाय और कम्युनिस्ट सेनापित जापान के साथ युद्ध करते हुए महासेनापित चियांग काई शेक के आदेशों का पालन करे। चीन के आयुनिक इतिहास में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों का यह समझौता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कारण जापान के साथ संघर्ष के काल में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में सिद्धान्तों और विचार धारा में मौलिक भेद होते हुए भी परस्पर समझौता हो गया था और वे एक साथ मिलकर जापान का मुकाबला कर सकने में तत्पर हो गई थी। कम्युनिस्ट सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना में 'आठवी सेना' नाम दे दिया गया था और वह भी महासेनापित चियांग काई शेक की आज्ञानुवर्तिनी बन गई थी।

## (३) युद्ध का इतिवृत्त

हमारे लिये इस इतिहास में यह सम्भव नहीं है, कि चीन और जापान के युद्ध का वृत्तान्त विशद रूप से लिख सकें। पर उसकी कितपय महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। इस युद्ध की घटनाओं को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) युद्ध के प्रारम्भ से नानिक ग पर जापान के आधिपत्यकी स्थापना तक। १५ दिसम्बर, १९३७ को जापानी सेनाओं ने नानिक ग पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। (२) अक्टूबर, १९३८ तक जापान ने हैन्को और कैन्टन को भी जीत लिया था। चीन की सरकार ने पहले (नानिक के जापानियों के हाथ में चले जाने पर) हैन्को को अपनी राजधानी बनाया था और जब हैन्को पर भी जापान का कब्जा हो गया, तो चीन की राजधानी चुगिक ग (पिक्चमी चीन के श्लेच्वान प्रान्त में) को बना दिया गया था। (३) चुंगिक ग को राजधानी बना लेने के बाद चीन की कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र से जापान के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। जापान इस समय उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी चीन पर जपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, पर पिक्चमी व उत्तर-पिक्चमी चीन को वह अपनी अधीनता में नहीं ला सका। इन प्रदेशों में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों की स्थित कायम रही। इसी

बीच में बीसवीं सदी का द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) प्रारम्भ हो यया और जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया की विजय में प्रवृत्त हुआ । रूस, अमेरिका और ब्रिटेन चीन की सहायता में तत्पर रहे और इन शक्तिशाली देशों से सहायता प्राप्त कर चीन की कम्युनिस्ट और कुओमिन्तांग सरकारें जापान के साथ संघर्ष में व्यापृत रही।

उत्तरी चीन और नानिकंग पर जापान का प्रभुत्व-युद्ध शुरू होते ही २७ जुलाई, १९३७ को जापानी सेनाओं ने पेक्तिग पर कब्जा कर लिया। पेकिंग होपेई प्रान्त की राजधानी था और उसे जीत लेने पर सम्प्रर्ण होपेई प्रान्त जापान के अधीन हो गया। इसके बाद जापानी सेनाओंने चहर और सुईयुआन प्रान्तों पर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। ये प्रान्त आभ्यन्तर मंगोलिया के अंग थे और ये पहले भी जापान के प्रमाव क्षेत्र में थे। पर अब उनमे जापानी सेनाये प्रविष्ट हो गईं, और वे पूरी तरह से जापान की अधीनता में आ गये। चहर और सूईयुआन पर कब्जा करने के बाद जापानी सेनाओं ने शान्सी प्रान्त पर आक्रमण किया । यह प्रान्त होपेई के पश्चिम और शेन्सी प्रान्त के पूर्व में स्थित है । शेन्सी कम्युनिस्ट सरकार के अधीन था, अतः शान्सी पर आक्रमण करनेवाली जापानी सेनाओं का कम्युनिस्ट सेनाओं ने डट कर मुकाबला किया। कम्युनिस्टों के कारण जापानी लोग शान्सी के पश्चिमी प्रदेशों को अपने अधिकार में नहीं ला सके । इस प्रकार युद्ध के शुरू होने के कुछ दिन बाद तक जापान ने होपेई, चहर, सुईयुआन और पूर्वी शान्सी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपने नये जीते हुए प्रदेशों का शासन करने के लिये जापान ने दो नई सरकारों का संगठनं किया। २९ अक्टबर, १९३७ को 'मंगोलिया की स्वतन्त्र सरकार' संगठित की नई और चहर व सूईयुआन प्रान्तों का शासन इसके सुपुर्द कर दिया गया । इसी प्रकार १४ दिसम्बर, १९३७ को पेकिंग में एक पथक सरकार संगठित की गई और होपेई प्रान्त व शान्सी प्रान्त के पूर्वी प्रदेश इस पेकिंग सरकार के अधीन कर दिये गये। पेकिंग सरकार का प्रधान वांग केह-मिन को नियुक्त किया गया, जो कि कुओमिन्तांग दल के उत्कर्ष से पूर्व पेकिंग सरकार का अर्थमन्त्री रह चुका था। इन विजित प्रदेशों के शासन के लिये जो नई सरकारें संगठित की गई थीं. उनके प्रमुख राजकर्मचारी चीनी लोग थे, जो कि जापानी सलाहकारों के परामर्श के अनसार अपने-अपने क्षेत्र में शासन करते थे।

मंगोलिया,होपेई और पूर्वी शान्सी प्रान्त को अपने अधीन करने के साथ-साथ जापानियों ने चीन के समुद्रतट पर भी आक्रमण किया। नवम्बर, १९३७ में एक शक्तिशाली जापानी सेना ने समुद्रमार्ग द्वारा शंद्राई पर हमला किया। चियांग काई शेक की सेनाओं ने यहां डटकर जापानी आक्रमण का मुकाबला किया। पर चीन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापानी आक्रमण को रोक सके। नवम्बर मास के समाप्त होने से पूर्व ही चीनी सेनाओं ने शंघाई खाली कर दिया और उस पर जापान का कब्जा हो गया। शघाई को जीत लेने के बाद नानिकृग पर आक्रमण कर सकना अधिक कठिन नहीं था। नानिकग के युद्ध में भी चीनी सेनायें परास्त हुईं, और १५ दिसम्बर, १९३७ के दिन जापान ने नानिकग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नानिकग चीन की कुओमिन्तांग सरकार की राजधानी था। जापानी सेनाओं के प्रवेश से पूर्व ही चियांग काई शेक ने वहा से अपनी सरकार को हटा लिया था और सरकार के सब कार्यालय हैन्को पहुंचा दिये गये थे। नानिकग में जापानी सेनाओं ने जनता पर बहुत भयंकर अत्याचार किये। सेना द्वारा इस समृद्ध व वैभवशाली नगर को बुरी तरह से लूटा गया। इस लूट के विशद वृत्तान्त यूरोप और अमेरिका के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, और इनको पढ़ कर पाश्चात्य संसार का लोकमत जापान के बहत अधिक विश्व हो गया।

हैन्को और कैन्टन की विजय-उत्तरी चीन, शंघाई और नानिकंग पर कब्जा कर ठेने के बाद जापानने चीन के एक अच्छे बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जापान सम्भवतः चीन में इससे अधिक आणे नहीं बढ़ना चाहता था। जिस प्रकार १९३१ में उसने मञ्चूकुओ में अपने वशवर्ती एक नये राज्य की स्थापना कर ली थी, उसी प्रकार शायद वह इन प्रदेशों में भी ऐसे एक या अधिक राज्य स्थापित कर देना चाहता था, जो मञ्चूकुओ के समान ही उसके वशवर्ती हों और जिनका चीन के साथ कोई सम्बन्ध न रहे। इस समय वह चीन में इससे अधिक आगे बढ़ने के लिये इच्छुक नही था। पर चीन में राष्ट्रीयता की भावना इतनी अधिक प्रबल्ह हो चुकी थी, कि चीन का लोकमत अपने 'मध्यदेश' में एक निवेदेशी शक्ति के प्रभुत्व को किसी भी रूप में सहने के लिये तैयार नही था। यही कारण है, जो नानिकंग की विजय के साथ चीन-जापान के युद्ध की समाप्ति नही हो गई। अब जापान के सम्मुख केवल एक ही मार्ग था, वह यह कि वह सम्पूर्ण चीन को अपनी अधीनता में ले आने के लिये संघर्ष को जारी रखे, अन्यथा चीन में उसकी स्थित सुरक्षित नही रह सकती थी।

चीन की कुओमिन्तांग सरकार की नई राजधानी हैन्को थी। अतः जापानी सेनाओं ने उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू किया। हैन्को पर यह आक्रमण दो तरफ से किया गया। नानिकंग की जापानी सेनाओं ने पूर्व की ओर से और पेकिंग की उत्तरी सेनाओं ने उत्तर की ओर से हैन्को की तरफ प्रस्थान किया। इस समय शांतुंग प्रान्त का सूबेदार हान फू-चूथा। उसे चाहियेथा, कि वह पेकिंग से दक्षिण

की और बढ़ती हुई जापानी सेनाओं का डटकर मुकाबला करता । पर उसने अफ कार्य में शिथिलता प्रदिश्ति की । परिणाम यह हुआ, कि पेकिंग की सेनाओं र शातुग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हान चू-फू पर कर्तव्य पाल न करने के लिये मुकदमा चलाया गया और उसे प्राणदण्ड दिया गया। जिर समय पेकिंग की उत्तरी सेनायें और नानिकंग की सेनाये हैंन्को की ओर आगे बढ़िम तत्पर थी, उसी समय समुद्री मार्ग से जापान की एक अन्य सेना कैन्टन पर भें आक्रमण कर रही थी। १७ अक्टूबर, १९३८ को इसने कैन्टन पर कब्ज कर लिया। २१ अक्टूबर, १९३८ को हैन्को भी जीत लिया गया और चीन के सरकार अपनी इस राजधानी को छोड़कर चुगिकग चले जाने को विवश हुई हैन्को को जीतने में जापान को जो इतना अधिक समय लगा, उसमे चीनी सेनाओं का प्रतिरोध जहां महत्त्वपूर्ण कारण था, वहा साथ ही पश्चिमी चीन की दुर्गमत भी इसमें कारण थी।

नानींकग की नई सरकार-जब हैन्को के समीप जापान की सेनायें पहुंच गईं ती अनेक चीनी नेता इस पक्ष मे थे, कि जापान के साथ युद्ध को जारी रखना व्यर्थ है। उनकी दृष्टि में अब वह समय आ गया था, जब कि जापान के साथ समझौता करने में ही देश का हित था। इस दल का नेता वाग चिंग वेई था। पर चियांग काई शेक व अन्य चीनी नेता जापान के साथ यद्ध को जारी रखने के पक्ष में थे। परिणाम यह हुआ, कि वाग चिग वेई व उसके अनयायी कुओ मिन्तांग सरकार से पथक हो गये। चियाग काई शेक व उसके पक्षपातियों ने उन्हें देशद्रोही घोषित किया। इस समय जापान की ओर से यह घोषणा स्पष्ट शब्दों में की जा रही थी, कि हैन्को को जीत लेने के बाद उनकी सेनाओ का कार्य समाप्त हो जायगा और जापान यह प्रयत्न करेगा कि जिन प्रदेशों को कुओमिन्तांग सरकार की अधीनता से स्वतन्त्र कर दिया गया है, उनमें ऐसी चीनी सरकार की स्थापना की जाय, जो जापान को अपना शत्रु न समझकर उसके साथ सहयोग करके देश की उन्नति में तत्पर हो । पूर्वी एशिया में जापान और चीन दो ही प्रमुख राज्य है, और उनमें विरोध भावना एशिया के उत्कर्ष के लिये हानिकारक है। अतः पूर्वी एशिया में चिरशान्ति की स्थापना के लिये यह आवश्यक है, कि चीन की सरकार जापान के साथ मैत्री सम्बन्ध रखे। जापान का उद्देश्य चीन में अपना प्रभूत्व स्थापित करना नहीं है, वह उसका सहयोगी व भित्र बनकर रहना चाहता है। वांग चिग-वेई जापान की इस नीति से बहुत प्रभावित हुआ और उसने नानकिंग में एक नई चीनी सरकार को संगठित करना स्वीकार कर लिया। वाग चिंग वेई द्वारा स्थापित इस नानिकंग सरकार पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

चीन के दो विभाग-हैनको के पतन के बाद चीन दो भागों में विभक्त हो गया-(१) स्वतन्त्र चीन और (२) जापान द्वारा अधिकृत चीन । उत्तर में पेकिंग सेशुरू कर मध्य में हैन्को होती हुई दक्षिण में कैन्टन तक यदि एक रेखा खीची जाय, तो इस रेखा के पश्चिमी प्रदेश 'स्वतन्त्र चीन' थे और इस रेखा से पूर्व की ओर के प्रदेश जापान द्वारा अधिकृत थे। स्वतन्त्र चीन के भी दो विभाग थे। कुओमिन्तांग सरकार की राजधानी चुंकिंकुंग थी और कम्युनिस्ट सरकार की येनानू ( उत्तरी शेन्सी प्रान्त मे ) । १९३९ के बाद इन दोनों स्वतन्त्र चीनी सरकारों में सहयोग की भावना निरन्तर कम होती गई। चीन के पूर्वी प्रदेशों पर जापान का आधि-पत्य स्थापित हो चुका था और स्वतन्त्र चीन की इन दोनों सरकारों के लिये यह सम्भव नही था, कि वे जापान को चीन से बाहर निकाल सकें। इस दशा में उनमें परस्पर विद्वेष पूनः जागृत होने लगा था। इस विद्वेश का एक कारण यह भी था, कि इस समय स्वतन्त्र चीन का वाह्य संसार से समुद्र मार्ग द्वारा कोई सम्बन्ध नही रहा था। उत्तर पश्चिमी चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित थी, उसके लिये स्थल मार्ग द्वारा रूस के साथ सम्बन्ध कायम रख सकना अधिक सुगम था। वह रूस से अस्त्र-शस्त्र आदि की सहायता अधिक सूगमता से प्राप्त कर सकती थी । इसके विपरीत चुंगिकग में स्थापित कुओमिन्तांग सरकार के लिये पाश्चात्य देशों से सहायता प्राप्त करने के केवल तीन मार्गथे-(१) फ्रेंञ्च इंडोचायना से फ्रेंच **यूनान रे**लवे द्वारा और फिर मोटर रोड से होकर चुंगिकिंग को युद्ध सामग्री पहुंचाई जा सकती थी, यह मार्ग सूगम था, पर इसकी संफलता इस बात पर निर्भर थी, कि फांस किस हद्द तक चुगिकग सरकार की सहायता करने को तैयार है। (२) बरमा के उत्तरी मार्गों द्वारा स्वतन्त्र चीन को सहायता पहुंचाई जा सकती थी। पर ये मार्ग अभी भलीभांति विकसित नही हुए थे। महायुद्ध के दौरान में ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने उत्तरी बरमा में मोटर रोडका निर्माण इसी उद्देश्य से किया था, ताकि जापान के विरुद्ध कूओमिन्तांग सरकार की सहायता की जा सके। (३) हांगकांग से वाय्यानों द्वारा भी चुंगिकग युद्ध सामग्री भेजी जा सकती थी। महायुद्ध के समय पर ब्रिटेन और अमेरिका आदि ने इसी मार्ग का आश्रय लेकर चुंगिकिंग सरकार की मदद करने का प्रयत्न किया था। पर वाययानों द्वारा प्रचुर परिमाण में स्वतन्त्र चीन को सहायता पहुंचा सकना सम्भव नही था। क्योंकि कुओमिन्तांग सरकार का पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क बहुत कम रह गया था, अतः जापान का मुकाबला करने के लिये उसकी शक्ति निरन्तर क्षीण होती जाती थी । इसके विपरीत रूस से सहायता प्राप्त करने की स्विधा होने के कारण येनान की कम्युनिस्ट सरकार अपने की उतना असहाय

अनुभव नहीं करती थीं । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि चियांग काई शेक की सरकार कम्युनिस्टों से ईर्षा करने लगे और उसे यह भय हो, कि कही कम्युनिस्ट लोग इतने प्रबल न हो जावें, कि वे सम्पूर्ण चीन में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का स्वप्न लेने लगे ।

ग्रीला युद्ध-चीन के जो प्रदेश जापान द्वारा अधिकृत थे, उनमें इस प्रकार की सरकारें स्थापित हो गई थी, जो ऊपर से देखने मे पूर्णतया चीन की अपनी सरकारें थी। मंगोलिया की स्वतन्त्र सरकार का उल्लेख हम पहले कर चके है। मञ्जूकुओ के समान मंगोलिया के चहर और सूईयुआन प्रान्तों में भी एक पथक व स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर दिया गया था। पेकिंग को राजधानी बनाकर उत्तरी चीन में और नार्नाकंग को राजधानी बना कर दक्षिणी चीन में दो पृथक राज्य कायम हुए थे, जिनका शासन चीनी लोगों के ही हाथों में था। पर मञ्चकुओं के समान पेकिंग और नानिकंग के राज्य भी जापान के वशवर्ती थे। इस दशा में यह सर्वया स्वाभाविक था, कि इन राज्यों में निवास करनेवाले राष्ट्रवादी देशभक्त लोग जापान की कठपूतली के समान आचरण करने वाली पेकिंग व नानिकंग की सरकारों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये तत्पर हीं। उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे सम्मुख युद्ध में जापान का मुकाबला कर सके, अतः उन्होंने गुरीला यद्ध नीति का आश्रय लिया। देशभक्त चीनी लोगों के अनेक गिरोह जापान की सैनाओं पर आक्रमण करने लगे और उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारग उत्तरी और दक्षिणी चीन में जापानियो की स्थिति बहुत अरक्षित सी हो गई।

युद्ध की प्रगति—हैन्को के पतन के बाद जापानी लोग चीन में युद्ध को समाप्त कर देना चाहते थे। उनका खयाल था, कि अपनी निरन्तर पराजयों के कारण चीनी लोगों को यह अनुभव करने में कठिनाई नहीं होगी, कि युद्ध को जारी रखना व्यर्थ है, और वे सन्धि के लिये तैयार हो जावेंगे। पर उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। महासेनापति चियांग काई शेक ने यही निश्चय किया, कि जापान के साथ संघर्ष को जारी रखा जाय। परिणाम यह हुआ, कि जापान ने भी हैन्को से आगे बढ़ना शुरू किया। नवम्बर, १९३८ में योचोपर जापानी सेनाओं का कब्जा हो गया और उसके कुछ मास बाद इचांग जापान की अधीनता में चला गया। मार्च, १९३९ में कियांगसी प्रान्त की राजधानी नानचांग जापानियों के हाथों में चली गई और नवम्बर, १९३९ में जापानी सेनाओं ने पेखोई के बन्दरगाह को जीत लिया। यह बन्दरगाह कैन्टन के दक्षिण में स्थित है। पेखोई के बाद नानिंग पर आक्रमण किया गया। नानिंग क्वांग्सी प्रान्त में है, जो

चीन का सबसे दक्षिणी प्रान्त हैं, और जो इन्डोचायना की उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। नानिंग पर कब्जा करने में जापान का यह उद्देश्य था, कि फेंच इन्डोचायना के मार्ग से स्वतन्त्र चीन को युद्ध सामग्री भेज सकना सम्भव न रहे। वायुयानों की रृष्टि से चीन की शक्ति जापान के सम्मुख अगण्य थी। अतः जापान की वायु सेना स्वतन्त्र चीन के नगरों व व्यवसाय केन्द्रों पर स्वेच्छापूर्वक आक्रमण करती रह सकती थी। चुंगिकग सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापान के हवाई हमलों को किसी भी प्रकार रोक सके। १९३९ में यूरोप में बीसवी सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया था। पाश्चात्य देशों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे पूर्वी एशिया के मामलों पर ध्यान दे सकें। यह स्थित जापान के लिये बहुत अनुकूल थी। उसने इसका पूर्ण रूप से उपयोग किया और चीन में अपनी शक्ति को भलीभांति सुदृढ़ कर लिया। पर कुछ समय बाद ही जापान भी इस महायुद्ध में शामिल हो गया। महायुद्ध के अवसर पर चीन ने किस प्रकार जापान का मुकावला किया और किस प्रकार कुओमिन्तांग व कम्युनिस्ट सरकारों ने जापान के साथ संघर्ष किया, इस विषय पर हम बचास्थान प्रकाश डालेंगे।

### (४) स्वतन्त्र चीन

अनता का प्रवास—चीन और जापान के युद्ध की मुख्य घटनाओं पर हमने पिछले प्रकरण में संक्षेप के साथ प्रकाश डाला है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे, कि स्वतन्त्र चीन के जिन प्रदेशों पर चुर्गांकंग की कुओमिन्तांग सरकार का शासन था, उनकी क्या दशा थी। जापानी सेनाओं के आक्रमण के कारण जब नानकिंग की सरकार पश्चिम की ओर जाने के लिये विवश हुई, तो बहुत से देशभक्त लोगों ने भी अपने घरबार को छोडकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। पश्चिमी चीन में प्रवास करनेवाले इन लोगों की संख्या लाखों में थी। जो लोग इस समय अपने घर बार को छोडकर कुओमिन्ताग सरकार का अनुसरण कर पश्चिम की ओर गये, उन्हें हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं।

(१) वि<u>द्यार्थी और अध्यापक लो</u>ग—चीन के ज्ञान और विद्या के सब महत्वपूर्ण केन्द्र पूर्वी तट के समीपवर्ती नगरों में स्थित थे। इन प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में हुजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और विज्ञान, शिल्प, कला आदि सब प्रकार की शिक्षा का इनमें प्रबन्ध था। चीन के इन विद्यार्थियों और शिक्षकों में राष्ट्रीयता की, भावना अत्यन्त प्रबल थी। चीन में राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिये जो भी आन्दोलन हुए, चीनी विद्यार्थियों ने उनमें प्रमुख भाग

लिया था। जापान के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करने में भी उनका प्रमुख हाथ था। इस दशा में उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे जापान द्वारा अधिकृत प्रदेशों में रह सकें। कुओमिन्तांग सरकार के साथ साथ उन्होंने भी पश्चिम की क्षोर बड़ी संख्या में प्रस्थान किया और चीन के जो अनेक कालिज व विश्वविद्यालय पहले पूर्वी चीन में स्थापित थे, अब पश्चिमी चीन में कायम हुए। चीनी विद्यार्थी और शिक्षक अपने साथ में बहुत सी पुस्तकों व अन्य शिक्षा सामग्री भी ले गये। चीन में यातायात के साधनों की बहुत कमी थी। अतः बहुत से लोग पैदल यात्रा करने को विवश थे। पर पैदल जाते हुए भी उन्होंने इस बात का यत्न किया था, कि वे पुस्तकों व प्रयोगशालाओं के उपकरणों को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ में ले जावें। पश्चिमी चीन के श्जेच्वान, क्वेईचाउ और यूनान प्रान्तों के जिन नगरों व ग्रामों को जापानी आक्रमणों से सुरक्षित समझा गया, वहां इन कालिजों और विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना की गई।

- (२) चीनी लोगों की यह नीति थी, कि जिन प्रदेशों पर जापानी सेनाओं का प्रभुत्व स्थापित होने की सम्भावना हो, उनकी फसलों को उजाड दें और उनके कारखानों को नष्ट कर दें, ताकि जापानी लोग उनका उपयोग न कर सकें । अतः कारखानों के मालिकों ने यह यत्न किया, कि पूर्वी चीन के कारखानों की मशीनरी को उखाड़ कर उसे पश्चिमी चीन में ले जावें और वहां अपने कारखानों को नये सिरे से स्थापित करें । यह सम्भव नहीं था, कि युद्ध की परिस्थित में सब मशीनरी को पश्चिम की ओर ले जाया जा सकता । पर जिस अंश तक भी सम्भव हुआ, चीनी लोगों ने अपने कारखानों की मशीनरी को पश्चिमी चीन में पहुंचा दिया । रेल, मोटर, ठेला आदि जिस किसी साधन से भी सम्भव हुआ, उन्होंने अपनी मशीनों को प्रश्चिम पहुंचाया । इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि पश्चिमी चीन में बहुत से कारखानों का विकास हुआ और बहुत से पूंजीपित व व्यवसायपित पूर्वी चीन को छोड़कर पश्चिम के विविध प्रान्तों में आ बसे ।
- (३) विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूजीपितयों के अतिरिक्त बहुत से सम्पन्न लोग भी इस समय अपने परम्परागत घरों का परित्याग कर पश्चिमी चीन में चले आये। सम्भवतः इन्हें अपने घर बार को छोड़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। पर इनका कुओमिन्ताग सरकार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था और जिस ढंग से इस समय चीन के विविध लोग पश्चिम की तरफ प्रस्थान में तत्पर थे, उसमें ये भी शामिल हो गये थे। ये समझते थे, कि जापानी सेनाओं के शासन में इनके जान और माल की रक्षा सम्भव नहीं होगी। इसीलिये अन्य लोगों के समान से भी पश्चिम में जा बसने के लिये तत्पर हो गये थे।

पश्चिमो चीन की उन्निति—लाखों की सख्या में जो बहुत से विद्यार्थी, शिक्षक, प्जीपित और सम्पन्न लोग इस समय पूर्वी चीन को छोडकर पश्चिम के विविध प्रान्तों में बसने के लिये आ गये, उसके अनेक महत्त्व-पूर्ण परिणाम हुए। इन परिणामो को हम सक्षेप मे इस प्रकार निर्दिष्ट कर सकते हैं—

- (१) पश्चिमी चीन में अनेक नये कालिज और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। अब तक पश्चिमी चीन शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछडा हुआ था। पर अब यह चीन के ज्ञान और विज्ञान का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया।
- (२) पश्चिमी चीन में बहुत से नये कारखाने खोले गये। कुओमिन्तांग सरकार के लिये यह आवश्यक था, कि जापान के साथ युद्ध को जारी रखने के लिये युद्ध सामग्री को अपने क्षेत्र मे ही तैयार किया जाय। विदेशों से अस्त्र शस्त्र आदि को प्राप्त कर सकना सूगम नही था, क्योंकि पश्चिमी चीन का पाञ्चात्य संसार से कोई सम्बन्ध नही रह गया था। इस दशा में चियाग काई शेक की सरकार तभी यद्ध को जारी रख सकती थी, जब कि वह अपनी आवश्यक वस्तूओ को स्वयं उत्पन्न करने का प्रयत्न करे । बहुत से पुजीपति अपने कारखानों की मशीनरी को पश्चिमी चीन में ले आये थे। पर ये कारलाने युद्ध की दृष्टि से पर्याप्त नहीं थे। अतः कुओमिन्तांग सरकार ने प्रयत्न किया, कि पश्चिमी चीन का आर्थिक दुष्टि से अधिक से अधिक विकास करे। इसके लिये उसने तीन कमीशनो की नियुक्ति की—क-व्यावसायिक और सनिजद्रव्य कमीशन, इसके लिये एक करोड़ चीनी डालर की पूजी की व्यवस्था की गई। स- कृषि कमीशन, इसके लिये तीन करोड चीनी डालर पूजी दी गई। ग- व्यापार कमीशन, इसके लिये दो करोड चीनी डालर पुजी दी गई। इन कमीशनों का उद्देश्य यह था, कि व्यवसाय, खान, कृषि और व्यापार की उन्नति के लिये योजनाएं तैयार करें और उन योजनाओं को किया में परिणत करें। इन कभीशनों ने अपने कार्य के लिये अनेक विदेशी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की और शीघ्र ही पश्चिमी चीन आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति कर गया। कृषि और व्यवसाय की उन्नति के बिना यह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था, कि पश्चिमी चीन अपनी विशाल सेनाओं व पूर्वी चीन से आये हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता । पर कृषि और व्यवसाय की उन्नति एकदम नहीं की जा सकती थी, इसके लिये समय की अपेक्षा थी। यही कारण है, कि इस काल में पश्चिमी चीन के लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । वहां वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी, पर उनकी उपलब्धि बहुत कम थी। इसका परिणाम यह हुआ, कि वस्तुओं की कीमतें बड़ी तेजी के साथ

बढ़ने लगी, और सर्वसाधारण जनता के लिये अपनी आवश्यकता की वस्तुओ को प्राप्त कर सकना कठिन हो गया।

- (३) इस समय पश्चिमी चीन मे बहुत सी नई सड़कों और रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। युद्ध के सुचार रूप से सचालन के लिये यातायात और आवागमन के साधनों का उन्नत होना बहुत आवश्यक था। कुओमिन्ताग सरकार ने इस ओर विशेष रूप में ध्यान दिया।
- (४) अब तक पूर्वी चीन सभ्यता, सस्कृति और आर्थिक जीवन का केन्द्र था। पश्चिमी प्रान्त इन क्षेत्रों में बहुत पिछडे हुए थे। आधुनिक युग के विचारों, सस्थाओं ओर आदर्शों का उन पर प्रभाव नाममात्रकों ही था। इस दशा में चुगिकग के राजधानी बन जाने से इन प्रान्तों की सर्वतोमुखी उन्नतिमें बहुत अधिक सहायता मिली।

चुंगिकंग सरकार का शासन—जिस समय चीन की कुओमिन्ताग सरकार की राजधानी नानिकग में थी, तब भी उसका स्वरूप लोकतन्त्र नहीं था। मञ्चू राजबंश का अंत कर चीन में रिपब्लिक की स्थापना अवश्य हो गई थी, पर चीन की रिपब्लिकन सरकार का सगठन लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं किया गया था। सम्भवतः रिपब्लिक के नेताओं को इस बात का अवकाश ही नहीं मिला था, कि वे देश में लोकतन्त्रवाद का विकास कर सके। शुरू में उनकी सम्पूर्ण शक्ति विविध सिपहसालारों को अपने वश में लाने में लगी रही। बाद में चीन में अनेक ऐमी स्वतन्त्र सरकारे स्थापित हो गई, जो नानिकग के आधिपत्य को नहीं मानती थी। चियाग काई शेक की शक्ति इन सरकारों को अपने अधीन कर राष्ट्रीय एकता की स्थापना में लगी। चीन में राष्ट्रीय एकता अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई थी, कि जापान के साथ युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस दशा में यदि चीन में लोकतन्त्र सस्थाओं का विकास न हो सका हो, तो इसे अस्वाभाविक व अनुचित नहीं कहा जा सकता।

यही कारण है, कि जब चुगिकग को राजधानी बनाकर कुओमिन्तांग दल ने अपना कार्य प्रारम्भ किया, तो चीन की शासन-व्यवस्था में लोकतन्त्रवाद की और भी अधिक कमी हो गई। युद्ध की आवश्यकताओं ने इस समय चीन की सम्पूर्ण राजशक्ति को महासेनापित चियांगकाई शेक के हाथों में केन्द्रित कर दिया था। उसकी स्थिति एक एकाधिकारी (डिक्टेटर) के समान हो गई थी और वह न केवल सैनिक क्षेत्र में अपितु शासन कार्य में भी पूर्णत्या स्वच्छन्द हो गया था। चियांग काई शेक के सम्मुख कुओमिन्तांग दल भी सर्वथा अशक्त हो गया था और वह इस शक्तिशाली महासेनापित के हाथों में कठपुतली के समान आचरण करने

लगा था। इस समय चीन में चियांग काई शेक की शक्ति जो इस प्रकार असीम हो सकी, उसमें निम्नलिखित परिस्थितियां सहायक थी—

- (१) युद्ध की परिस्थितियों के कारण देश के शासन में सेना और सेनापितयों का महत्त्व बहुत बढा हुआ था। चियाग काई शेक स्वतन्त्र चीन की सेनाओं का प्रधान सेनापित था और चीन की राष्ट्रीय सेना के बहसस्यक युवक सेनापित उसे अत्यधिक आदर की दुष्टि से देखते थे। हम पहले लिख चुके हैं, कि कूओमिन्तांग दल के उत्कर्ष के समय नानिकग के पास एक सैनिक एकेडमी की स्थापना की गई थी, जिसका संस्थापक और संचालक चियाग काई शेक ही था। इस सैनिक एके-डमी में शिक्षा प्राप्त करनेवाले आफिसर अपने को चियाग काई शेक का शिष्य समझते थे और उसे अपना मार्गप्रदर्शक मानते थे। जब नानिकग जापानियों के हाथों में चला गया, तो अन्य अनेक शिक्षणालयों के समान यह सैनिक एकेडमी भी पश्चिमी चीन मे ले आई गई थी। इस समय चीन की राष्ट्रीय सेना के बहसस्यक उच्च आफिसर ऐसे थे, जिन्होंने चियाग काई शेक द्वारा स्थानित सैनिक एकेडमी में शिक्षा प्राप्त की थी। यह स्वाभाविक था, कि वे पूर्णतया उसके अनवायी हों और उसके सिद्धान्तो, आदर्शों, और नीति के समर्थक हों। इस सैनिक एकेडमी की स्थापना से पूर्व चीन के विविध सेनापतियों में प्रायः प्रतिद्वनिद्वता का भाव रहता था और किसी एक सेनापित की स्थिति ऐसी नहीं होती थी, जो अन्य सब सेनापतियो को पूर्ण रूप से अपनी आज्ञा में रख सके। पर अब यह स्थिति बदल चकी थी।
- (२) कुओमिन्ताग दल में बहुत से लोग ऐसे थे, जो वैयक्तिक रूप में चियाग काई शेक के प्रति अनुरक्त थे। इनमें चेन ली-फू और चेन कुओ-फू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये दोनों चेन बन्धु कम्युनिज्म के कट्टर विरोधी थे और दक्षिणपक्षी प्रवृत्तियों के पक्षपाती थे। कुओमिन्तांग दल में इनका बहुत ऊंचा स्थान था। चेन कुओ-फू चीन के केन्द्रीय पोलिटिकल इन्स्टिट्यूट का अध्यक्ष था। यह संस्था कुओमिन्तांग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करती थी। इस संस्था में नवयुवकों को यह सिखाया जाता था, कि अपने नेताओं के आदेशों को आंख मींचकर मानना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य हैं। चीन की प्राचीन विचारसरणी भी यही शिक्षा देती हैं। कन्पयूसियस की यह प्रधान शिक्षा थी, कि अपने गुरुजनों और पुरखाओं के प्रति भक्ति रखी जाय और बिना किसी ननु नच के उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया जाय। चेन कुओ-फू द्वारा संचालित पोलिटिकल इन्स्टिट्यूट में जो नवयुवक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते थे, बे कुआंबिन्तांग दल के विचारों और सिद्धान्तों में आंख मीचकर विश्वास करते

थे और उन्हें किया में परिणत करना अपना कर्त व्य समझते थे। चेन ली-फू चुंगिकंग सरकार में शिक्षामन्त्री के पद पर अधिष्ठित था। उसकी भी यही नीति थी, कि चीन के विविध शिक्षणालयों में विद्यार्थियों को अपने नेताओं व गुरुजनों की आजाओं के पालन की शिक्षा दी जाय। इस नीति का यह परिणाम था, कि चीन के नवयुवकों व विद्यार्थियों में स्वतन्त्र विचार और परम्परागत आदर्शों की सत्यता व उपयोगिता में सन्देह करने की प्रवृत्ति में कमी होती जाती थी और वे अपने नेताओं को असाधारण आदर व श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे थे। क्योंकि चियांग काई शेक चीन का सर्वप्रधान नेता था, अतः उसके प्रति भक्ति व सम्मान की भावना निरन्तर बढ़ती जाती थी और जो नवयुवक चीन की सेना व सरकार में विविध पदों को प्राप्त करते थे, वे उसके आदेशों को मानना अपना परम कर्त व्य समझते थे।

(३) चियांग काई शेक के अपने विचार दक्षिण पक्षी थे, और वह स्वयं कम्युनिज्म का कट्टर विरोधी था। इसीलिये उसने कुओमिन्तांग दल से कम्युनिस्टों को बहिष्कृत कर दिया था और अपनी शक्ति का आधार चीन के उन पुंजीपितयों, जमीदारों व सम्पन्न श्रेणि के लोगो को बनाया था, जिनकी सर्वसाधारण जनता से जरा भी सहानुभूति नहीं थी। यही कारण है, कि कूओ-मिन्तांग सरकार देहात में निवास करनेवाले किसानों की दशा को उन्नत करने के लिये कोई कार्य नही कर रहा था। उसका सम्पूर्ण ध्यान इस बात पर था, कि कल कारखानों का विकास हो, शहरों की उन्नति हो और रेलवे लाइनों, सड़कों आदि का इस ढंग से निर्माण किया जाय, ताकि शहरों के व्यवसायपति उनसे . लाभ उठा सकें। चीन की देहाती जनता में इस समय तक अधिक जागृति नही हुई थी, इसलिये यदि उनके हित के लिये चियांग काई शेक ने कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया, तो इससे उसकी शक्ति व प्रभाव में कोई विशेष अन्तर नहीं आया । पर शहरों की मध्यम श्रेणि, पूजीपति व जमीदार आदि सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिये कुओमिन्तांग दल जिस नीतिका अनुसरणकर रहा था, उससे यह वर्ग उसका पक्षपाती बन गया था। चियांग काई शेंक के अतूल प्रभाव के लिये सम्पन्न वर्ग का समर्थन बहुत सहायक था।

इन सब बातों का यह परिणाम हुआ, कि चीन में कुओमिन्तांग दल की स्थिति जर्मनी की नाजी पार्टी व इटली की फैसिस्ट पार्टी के समान अद्वितीय हो गई। चीनी सरकार की नीति का निर्धारण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं करते थे। यह कार्य कुओमिन्तांग दलके हाथों में था, और इस दल पर चियांग काई शेक का एकाधिपत्य था। महासेनापित चियांग काई शेक जो कुछ सोचता था, जो कुछ निर्धारित करता था, कुओमिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बिना किसी विवाद के उसे स्वीकार कर लेती थी। जापान के साथ युद्ध की परि-स्थिति में कुओमिन्तांग दल पर चियांग काई शेक का आधिपत्य और भी अधिक बढ़ गया था। यही कारण है, कि चुगिकंग सरकार में चियांग काई शेक की स्थिति एकाधिपति (डिक्टेटर) के सद्श थी।

पर यह नहीं समझना चाहिये, कि चुगिकंग सरकार में जनता को अपनी सम्मित को अभिव्यक्त करने के लिये कोई भी अवसर नहीं था। जब चीन की स्वतन्त्र सरकार का प्रधान कार्यालय हैन्कों में था, तभी जनता की राजनीतिक कौंसिल (पीपल्स पोलिटिकल कौंसिल) की वहा स्थापना की गई थी। शुरू में इसके २०० सदस्य थे, बाद में उनकी संख्या बढ़ाकर २४० कर दी गई थी। जब सरकार हैन्कों से चुगिकग चली गई, तो इस कौंसिल के अधिवेशन भी चुगिकंग में होने लगे। राजनीतिक कौंसिल के सदस्यों की नियुक्ति जनता निर्वाचन द्वारा नहीं करती थी, उन्हें मनोनीत किया जाता था। पर इन सदस्यों को मनोनीत करते हुए यह भीध्यान में रखा जाताथा, कि कुओमिन्तांग दलके अतिरिक्त अन्य विचारों का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। कम्युनिस्ट दल तक के व्यक्ति इस कौंसिल में मनोनीत किये जाते थे। इस कौंसिल के संगठन का प्रधान उद्देश्य यह था, कि सब दलों और विचारों के लोग परस्पर मिलकर जापान के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग दे सकें। पर साथ ही इस कौसिल से यह लाभ भी अवश्य था, कि इसमें कुओमिन्तांग दल के विरोधियों को भी अपनी नीति व विचारों को प्रकट करने का अवसर मिल जाता था।

येनान की कम्युनिस्ट सरकार स्वातन्त्र चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में कम्युनिस्ट लोगों की पृथक् सरकार स्थापित थी, जिसकी राजधानी येनान थी। कम्युनिस्ट सरकार जापान के विरुद्ध संघर्ष में चियांग काई शेक के आदेशों के अनुसार चलती थी और उसकी सेनायें चीन की राष्ट्रीय सेना का अंग मानी जाती थीं। चुंगिकग की पोलिटिकल कौसिल में भी कम्युनिस्ट दल को स्थान प्राप्त था। पर शासन की दृष्टि से कम्युनिस्ट सरकार अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थी और वह समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार अपने राज्य का संगठन करने में तत्पर थी। बड़े व्यवसायों को राज्य के अधिकार में कर लिया गया था और देहातों में स्थानीय सोवियतों की स्थापना कर दी गई थी। सर्वसाधारण जनता इस नई व्यवस्था से बहुत संतुष्ट थी और कम्युनिस्ट सरकार के प्रति अनुरक्त थी। चुंगिकग और येनान की दो सरकारों में यह भिन्नता बहुत महत्त्व की है। चियांग काई शिक की नीति व कार्यक्रम से जनता को विशेष सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि इसमें

उसे अपना कोई लाभ प्रतीत नहीं होता था। इसके विपरीत कम्युनिस्ट शासन में जनता जहां एक तरफ राष्ट्रीय आदर्श को सम्मुख रखकर जापान के साथ संघर्ष में तत्पर थी, बहासाथ ही वहयह भी अनुभव करती थी, कि इस शासनसे उसका अपना भी हित और कल्याण है। इसीलिये वह जापान के साथ संघर्ष में बड़े से बड़ा त्याग करने के लिये तैयार थीं। यहीं कारण है, कि कम्युनिस्ट लोग जापान के बिरुद्ध गुरीला युद्ध में जनता का सहयोग प्राप्त करने में समर्थ थे। चियाग काई शेक की कुओमिन्ताग सेनाए गुरीला युद्ध में कोई भी निपुणता नहीं प्राप्त कर सकी थीं, क्योंकि जनता उनके साथ सहयोग करते हुए कोई उत्साह अनुभव नहीं करती थीं। इसीलिये जापान द्वारा अधिकृत चीन के जिन प्रदेशों में गुरीला युद्ध की आवश्यकता अनुभव की गई, उनमें कम्युनिस्ट लोगों को आगे किया गया।

क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार के लिये स्थल मार्ग द्वारा रूस से यद्धे सामग्री की सह।यता प्राप्त कर सकना अधिक सुगम था, अत उसकी स्थिति चुगिकग सरकार की अपेक्षा अधिक मजबत थी। पर इस प्रसग में यह ध्यान में रखना चाहिये कि रूस चीन को युद्ध सामग्री की जो भी सहायता देताथा, वह चुगिकग सरकारका दी जाती थी और चुगिकग सरकार ही उसके एक अंश को येनान सरकार को प्रदान करती थी। रूसी लोग येनान की कम्युनिस्ट सरकार के प्रति पक्षपात प्रदर्शित नही करते थे। क्योंकि कुओभिन्ताग सरकार चीन की प्रमुख सरकार थी, अतः रूस की ओर से दी जानेवाली युद्ध सामग्री उसी के सुपूर्व की जाती थी। वहधा येनान सरकार को यह शिकायत भी रहती थीं, कि चुगकिंग सरकार रूस से प्राप्त होने वाली युद्ध सामग्री को कम्युनिस्ट सेनाओं को नहीं देती है। जिस समय १९४० में बरमा के मार्ग से ब्रिटेन और अमेरिका की युद्ध सामग्री प्रचुरपरिणाम में चुगकिंग पहुंचने लगी, तो चियाग बाई शेक की सरकार का कम्युनिस्टो के साथ विरोध अधिक प्रत्यक्ष हो गया। कई बार ऐसे अवसर भी उपस्थित हए, जब कि कूओ-मिन्ताग सरकार कम्युनिस्ट सेनाओं का सहयोग प्राप्त करने के बजाय उनका विरोध करने के लिये उद्यत हुई। वस्तुतः चियांग काई शेक और उसके साथी हृदय से कम्युनिस्टों के विरोधी थे। जापान के प्रभृत्व से अपने देश की रक्षा के कार्य में भी उन्हें कम्युनिस्टों का सहयोग अभीष्ट प्रतीत नही होता था। इसीलिये जब वांग चिंग वेई के नेतृत्व में जापान की संरक्षा में नानिकंग सरकारका सुचार रूप से संगठन हो गया, तो चुंगिकग सरकार कम्युनिस्टों की अपेक्षा उस सरकार के साथ अधिक सहयोग करने लगी। बाद में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्टों दकों में जो घोर संघर्ष हुआ, उसके मुल कारण इस समय में भी विद्यमान से और वही

कारण है कि चियाग काई शेक ने कभी भी जापान के विरुद्ध कम्युनिस्ट दल के सहयोग का हृदय से स्वागत नहीं किया।

चियांग काई शेक ने कम्यनिस्ट सेनाओं का जो सहयोग लिया, उसका कारण उसकी सैनिक विवशता ही थी। १८३८ मे जब हैन्को पर जापानी सैनाओं का अधिकार हो गया, तो कुओमिन्ताग सरकार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। चीन के बहुत बड़े भाग पर जापान का प्रभुत्व कायम हो गया था और जापानी सेनाएं निरन्तर आगे बढती जाती थी। इस दशा में चियाग काई शेक ने विवश होकर कम्यनिस्टो को यह अनमति प्रदान की, कि वे यागत्से नदी के दक्षिण में ग्रीला यद्ध को प्रारम्भ कर सके। यागत्से नदी के दक्षिण मे विद्यमान कियाग्सी और हुनान प्रान्तो मे १९३४ तक कम्युनिस्टो का शासन विद्यमान था। यहां उन्होंने समाजवादी व्यवस्था भी कायम की हुई थी। यद्यपि चियाग काई शेक की कम्युनिस्ट विरोधी नीति के कारण वे लोग इन प्रदेशो का परित्याग कर उत्तर-पश्चिम के शेन्सी प्रान्त में चले जाने के लिये विवश हुए थे, पर कियाग्सी प्रान्त और उसके समीपवर्ती प्रदेशो में अब तक कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्मृति विद्यमान थी। वहां ऐसे लोगो की कमी नहीं थी, जो कम्युनिस्टो के साथ सहानुभृति रखते थे। विशेषतया सर्वसाधारण किसान मजदूर जनता कम्युनिस्ट शासन् के दिनों को अभिमानपूर्वक याद करती थीं । इस दशा में कम्युनिस्ट लोगों के लिये यह अत्यन्त सगम था, कि वे कियागसी की जनता के सहयोग से इस प्रान्त में गुरीला युद्ध को शुरू कर सकें। इस प्रान्त मे जापान के साथ सघर्ष को जारी रखने का कार्य कम्य-निस्टो के सुपूर्द किया गया और उन्होने 'चीन की चतुर्थ सेना' के रूप मे वहा अपने ग्रीला सैनिकों को जापान से युद्ध जारी रखने के लिये नियुक्त किया। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट लोग गुरीला युद्ध में बहुत प्रवीण थे और उन्हें जापान के साथ संघर्ष में इस क्षेत्र में अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। कियांगुसी प्रान्त में कम्युनिस्ट सेनाओं के प्रविष्ट हो जाने से चीन में कम्युनिस्टों के दो क्षेत्र हो गये-(१) उत्तर पश्चिमी चीन और (२) कियांग्सी प्रान्त । चीन के अगले इतिहास की भलीभांति समझने के लिये इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में जब कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में संघर्ष का फिर प्रारम्भ हुआ, तो कम्यनिस्टों की शक्ति के ये दो महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे और इन्हीं से उन्होंने अन्य प्रदेशों में अपनी शक्ति का विस्तार किया था।

(५) जापान द्वारा अधिकृत चीन

चिवांग काई शेक की सेनाओं को परास्त कर जापान ने चीन में वेकिंग और

नार्निक में जिन दो सरकारों की स्थापना की थी, उनका उल्लेख इस अध्याय में पहले किया जा चुका है। पेकिंग की सरकार की स्थापना १४ दिसम्बर, १९३७ को हुई थी, और नार्निक सरकार की २८ मार्च, १९३८ को। इन दो सरकारों के अितरिक्त जापान की अबीनता में एक तीसरी सरकार भी थी, जिसका शासन आभ्यन्तर मंगोलिया पर विद्यमान था। जापान की इच्छा थी, कि इन तीनों सरकारों को मिलाकर एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना की जाय, जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से चीन की वैध सरकार मानी जाय और जो चियांग काई शेक का स्वतन्त्र रूप से मुकबला कर सके। इसी उद्देश्य से २२ सितम्बर, १९३८ को चीन की संयुक्त कौसिल का संगठन किया गया, जिसका केन्द्र नार्निक को रखा गया। पर इस संयुक्त कौसिल के निर्माण द्वारा अधिकृत चीन की विविध सरकारों की पृथक सता का अन्त नहीं कर दिया गया। ये सरकारे कायम रही, यद्यपि यह कौसिल उन सब पर नियन्त्रण रखती थी और उनमे सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न करती थी।

हम पहले लिख चुके हैं, कि जब हैन्को पर जापान का अधिकार हुआ, तो बांग चिंग वेई इस पक्ष में था, कि चीन को जापान के साथ समझौता 'कर लेना चाहिये। यद्भ का और अधिक जारी रखना उसकी दिष्ट में निरर्थक था। चियांग काई शेक ने उसे देशद्रोही समझा और वह अपने अनेक साथियों के साथ कुओमिन्तांग सरकार से पृथक हो गया । वाग चिंग वेई ईमानदारी के साथ यह समझता था, कि चियांग काई शेक डा॰ सन यात सेन की नीति व आदशों का पालन नहीं कर रहा है, और उसके नेतृत्व में चीन लोकतन्त्रवाद के मार्ग से हटकर फैसिज्म की तरफ चला जा रहा है। वाग चिंग वेई यह भी समझता था, कि चीन का हित व कल्याण इस बात में हैं, कि वह अपनी उन्नति के लिये जापान का सहयोग प्राप्त करे। उसे विश्वास था, कि जापानी सरकार से बातचीत करके ऐसी सन्धि की जा सकती है, जिससे चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अण्क्षण रहे और चीन जापान का सहयोग प्राप्त कर लोकतन्त्र शासन की स्थापना में और अपनी राष्ट्रीय उन्नति में समर्थ हो। इसीलिये उसने चियांग काई शेक का साथ छोडकर जापान के साथ सन्धि करने का प्रयत्न प्रान्तमभ किया। पर यह कार्य सुगम नही था, कारण यह कि वांग चिंग वेई जापान से कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहता था, जिसमें चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अक्षुण्ण न रहती हो । दूसरी तरफ जापान इस बात के लिये उत्सक था, कि चीन की सरकार उसके प्रभाव में रहे और पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में उसकी नीति का अनुसरण करे। वस्ततः जापान की यह इच्छा थी, कि पूर्वी एशिया में मञ्जूकुओ, चीन और जापान को मिलाकर एक ऐसा गुट बनाया जाय,

जोअन्तर्राष्ट्रीयक्षेत्र में एक नीतिका अनुसरण करे। इस नीति के निर्घारण में जापान का प्रमुख हाथ हो, और चीन व मञ्चूकुओ विदेशी राजनीति में जापान के अनु-यायी रहें। केवल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ही नहीं, अपितू आर्थिक जीवन में भी ये दोनों राज्य जापान के सहयोगी बन कर रहें। इसी उद्देश्य से जापान यह चाहता था, कि चीन और मञ्चकुओ की मुद्रापद्धति येन से सम्बद्ध रहे। जापान की यह इच्छा नही थी, कि वह चीन के साथ एक अधीनस्थ राज्य का सा व्यवहार करे। जिन अर्थों में ब्रिटेन ने भारत और बरमा पर या फ्रांस ने इन्डोचायना पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, उन अर्थोमें जापान चीन को अपनी अधीनता में नहीं लाना चाहता था। उसकी यह आकांक्षा नहीं थी, कि चीन पर जापान का शासन कायम हो, पर वह यह अवश्य चाहता था, कि चीन में ऐसी सरकार कायम हो, जो जापान की संरक्षा और सहयोग को महत्त्व दे। चीन पहले भी सम्पर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न देश नही था। ब्रिटेन, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों ने न केवल उसमें अपने अनेक प्रकार के विशेषाधिकार कायम किये हुए थे, अपित चियांग काई शेक की सरकार अमेरिका और ब्रिटेन की संरक्षा तथा साहाय्यपर भी निर्भर थी। पाश्चात्य देशों ने जिस ढंग से एशिया के प्रायः सभी देशों पर अपना प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था, जापान उसके विरुद्ध था । वह चाहता था, कि पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व का अन्त हो और इस भुखण्ड की विविध सरकारें जापान को अपना संरक्षक, नेता व सहयोगी स्वीकार करें।

वांग चिंग वेई जापान की इस नीति से सहमत था। इसीलिये उसने जापान के साथ सहयोग की नीति को स्वीकार किया। मार्च, १९४० में नानिकग में चीन की केन्द्रीय सरकार का सगठन किया गया और वांग चिंग वेईको इस सरकार का प्रधान बनाया गया। नानिकंग सरकार के साथ जापान ने जो समझौता किया, उसकी मुख्य बार्ते निम्नलिखित थी—(१) जापान ने वांग चिंग वेईकी सरकार को चीन की वैध सरकार के रूप में स्वीकृत किया और उसे यह वचन दिया, कि चियांग काई शेक की चुंगिकंग सरकार को परास्त करके सम्पूर्ण चीन में अपना शासन स्थापित करने के कार्य में वह वांग चिंग वेई सरकार की सब प्रकार से सहायता करेगा। (२) जिस समय चियांग काई शेक की पराज्य के कारण चीन में गृह कलह का अन्त हो जायगा, जापान अपनी सेनाओं को चीन से हटा लेगा। उस समय तक जो जापानी सेनाएं चीन में रहेगी, उनका उद्देश्य केवल वांग चिंग वेई की सरकार को सहायता पहुंचाना ही रह जायगा। (३) चियांग काई शेक की सेनाओं के परास्त हो जाने के बाद जापानी सेनायें तब तक उत्तर-पश्चिमी चीन में रह सकेंगी, जब तक कि उस प्रदेश में कम्युनिस्ट लोगीं को परास्त न कर दिया

जाय। (४) आर्थिक मामलों में वांग चिग बेई की सरकार जापान के साथ सहयोग करेगी और मुद्रापद्धति व आर्थिक नीति का संचालन जापान के परामर्श के अनुसार करेगी। इस समझौते के अनुसार जापान की दृष्टि में वांग चिग वेई की नानिकंग सरकार चीन की असली और वैध सरकार थी और चियांग काई शेक के साथ उसका संघर्ष एक गृहयुद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई हैसियत नही रखता था। जापान की दृष्टि मे चियांग काई शेक की सरकार व कम्युनिस्टों के विरुद्ध युद्ध का संचालन वांग चिग वेई की सरकार कर रही थी और जापान केवल उसकी सहायता कर रहा था । इस समय यूरोप में द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) का प्रारम्भ हो चुका या और जर्मनी, इटली आदि राज्यों की सहानुभूति जापान के साथ में थी। अतः १ जुलाई, १९४१ तक अनेक यूरोपियन राज्यों ने, जो कि इस समय जर्मनी के साथ थे. वांग चिंग वेई की सरकार को स्वीकृत कर लिया वा। इन राज्यों के नाम निम्नलिखित है-जर्मनी, इटली, स्पेन, रूमानिया, स्लोवाकिया और कोटिया। यहां वह लिखने की आवश्यकता नही, कि इस समय रूमानिया, स्लोबाकिया और कोटिया जर्मनी के अधिकार में थे और इनकी सरकारें चूर्णतया जर्मनी की वशवर्ती थी। इटली और स्पेन जर्मनी के मित्र थे और महायुद्ध के अवसर पर इन सब राज्यों की सहानुभृति जापान के साथ थी।

राजनीतिक दृष्टि से वांग चिंग वेई की सरकार स्वतन्त्र थी, पर जापान उसकी आर्थिक नीति का संचालन इस ढंग से कर रहा था, जिससे उसका अपना लाभ हो। चीन के आर्थिक विकास के लिये जापानी मन्त्रिमण्डल की अधीनता में एक बोर्ड स्थापित किया गया था. जिसकी अधीनता में अनेक जापानी कम्पनियां चीन में व्यापार और व्यवसायों की उन्नति के लिये काम कर रही थीं। इन कम्पनियों को चीन में विशेष अधिकार प्रदान किये गये थे। चीन की मुद्रा-पद्धति को जापान के येन के साथ सम्बद्ध किया गया था और जापानी सरकार का यह प्रयत्न था, कि चीन के साथ उसके व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो । इस प्रयत्न में उसे सफलता भी प्राप्त हुई थी। १९३७ में जापान से जो माल चीन में गया था, उसका मुल्य १९,००,००,००० येन था। १९३८ में चीन में आये जापानी माल की मात्रा बढ़कर ३४,३०,००,००० येन तक पहुंच गई थी। इसके बाद चीन में जापानी आयात माल की मात्रां में और भी अधिक बृद्धि हुई। जापान से आने वाले माल के मुकाबले में चीन से जापान जानेवाले माल की मात्रा में इतनी तेजी के साथ वृद्धि नहीं हुई थी । १९३७ में चीन से जापान जानेवाले माल का मूल्य १७,००,००,०००, येन था । १९३८ में वह बढ़कर १७,९०,००,००० येन हो गया था। इससे स्पष्ट है, कि चीन जापान से जो

माल मंगा रहा था, उसकी मात्रा उससे जापान जानेवाले माल की अपेक्षा बहुत अधिक थी। जापान को यही बात अभीष्ट भी थी। जापान चीन मे अपने आधि-पत्य को इसीलिये स्थापित करना चाहता था, ताकि वहा वह अपने तैयार माल के लिये सुरक्षित बाजार प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य मे उसे अच्छी सफलता प्राप्त हो गई थी।

#### अठारहवां अध्याय

# . महायुद्ध और जापान

### (१) महायुद्ध से पूर्व जापान की अन्तर्राष्ट्रीय नीति

चियांग काईशेक की शक्ति का अन्त करके और वांग चिंग वेई के नेतृत्वमें नई चीनी सरकार की स्थापना करने में जानान का क्या उद्देश्य था, इसे पिछले अध्याय में भलीभांति स्पष्ट किया जाचका है। जापान पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। उसकी इच्छा थी, कि मञ्चकुओ, मंगोलिया और चीन में ऐसी सरकारों का शासन कायम हो, जो जापान को अपना नेता माने और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का निर्माण जापान की इच्छा के अनुसार करें। इस उद्देश्य में उसे आंशिक रूप से सफलता भी हो गई थी। पर जापान यह भलीभांति सम-झता था, कि पूर्वी एशिया में उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति में तीन तरफ से बाघा उप-स्थित हो सकती है। (१) उत्तरी एशिया पर रूस का आधिपत्य था। रूसी सोवियत संघ की सीमायें मञ्चूकुओ और मंगोलिया के साथ मिलती थीं। उत्तरी पश्चिमी चीन में येनान को राजधानी बनाकर जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित थी, भौगोलिक दृष्टि से उसका रूस के साथ सन्निकट सम्बन्ध था। स्वाभाविक रूप से रूस येनान की कम्युनिस्ट सरकार का समर्थक था। इस दशा में जापान को यह आशंका थी, कि पूर्वी एशिया को अपने प्रभाव में लाने के प्रयत्न में रूस उसका विरोध कर सकता है। (२) चीन के समुद्रतट पर अनेक स्थानों पर ब्रिटेन का अधिकार था। हांगकांग सीधा ब्रिटेन के शासन में था और पूर्वी एशिया में यह ब्रिटेन की शक्ति का प्रधान केन्द्र था । शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में ब्रिटेन का स्थान सर्वप्रधान था और तीन्त्सिन, कैन्टन आदि बन्दरगाहों में भी ब्रिटेन की अनेक बस्तियां कायम थी । चीन के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि ब्रिटेन चीन मे निरन्तर बढ़ती हुई जापानी प्रभुता का विरोधी हो। (३) संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये यह बात बहुत अधिक महत्त्व की थी, कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र और पूर्वी एशिया में किस राज्य की शक्ति प्रधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल प्रदेश में निरन्तर पश्चिम की भोर बढ़ता जा रहा था और उसकी बस्तियां प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर कैलिफोर्निया आदि में भलीभांति विकसित हो गई थीं। साथ ही, फिलीप्पीन द्वीपसमूह उसकी अधीनता में था। यदि जापान मञ्चूकुओ, मंगोलिया और चीन को अपने प्रभाव व प्रभुत्व में ले आने की योजना में सफल हो जाता,तो अमेरिका के लिये यह बात बहुत हानिकारक होती। इससे फिलिप्पीन द्वीप समूह पर अपना कब्जा रख सकना उसके लिये कठिन हो जाता और प्रशान्त महासागर में भी उसकी स्थित सुरक्षित न रहने पाती। इस प्रकार रूस, ब्रिटेन और अमेरिका—तीन ऐसे देश थे, जो जापान के साम्राज्य विस्तार में सबसे अधिक बाधक हो सकते थे। इसीलिये इन देशों के साथ जापान ने किस ढंग के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित किये, यह बात विचार के योग्य हैं।

एण्ट-कोमिन्टर्न पंकट-रूस के मुकाबले में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिये जापान ने जर्मनी के साथ एक गट बनाया, जो इतिहास में एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह पैक्ट २५ नवम्बर, १९३६ को किया गया था। इसका उद्देश्ययह था, कि जर्मनी और जापान मिलकर यूरोप और एशिया में कम्युनिज्म के प्रसारका विरोध करें। इस पैक्ट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान ने एक ऐसे शक्ति-शाली देश के साथ मैत्री स्थापित कर ली थी, जो इस समय में बरोप में बहुत अधिक प्रबल था। हिटलर द्वारा जर्मनी में जिस नाजी व्यवस्था की स्थापना की गई थी. वह कम्यनिज्म के सर्वथा विपरीत थी। अतः हिटलर को यह भय था, कि यदि कोई दल उसके विरुद्ध खड़ा हो सकता है, तो वह केवल कम्युनिस्ट दल ही है 1 नाजी दल के नेता जर्मनी में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए बहुधा कहा करते थे, कि ''यदि राष्ट्रीय समाजवादी (नाजी) दलं शिथिल हो जाता है, तो जर्मनी **में** एक करोड़ कम्युनिस्ट लोग मैदान में आ जावेंगे।" अतः वे अनुभव करते थे, कि संसार में जो देश कम्युनिज्म के विरोधी हैं, उन्हें परस्पर मिलकर अपना प्राक गुट बनाना चाहिये, और इस गुट का उद्देश्य कम्युनिज्म के प्रचार का वि**रोध** होना चाहिये। १९३७ में इटली भी इस गुट में शामिल हो गया, और जर्मनी. जापान और इटली की सम्मिलित शक्ति कम्युनिज्म के विरोध में प्रयक्त होने लगी। इस एण्टि कोमिन्टर्न पैक्ट के कारण जापान रूसकी तरफ से बहुत कुछ निश्चिन्त हो गया था । यही कारण है, कि रूस चीन में निरन्तर बढ़ते हुए जापान के प्रभत्व का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं कर सकता था। जापान का विरोध करने का उसके सम्मख केवल यही मार्ग था, कि वह चीन को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करे। १ द सामग्री द्वारा तो वह चीन की सहायता करता ही था, साथ ही रूस के भय से जापान को अपनी अच्छी बडी सेना मञ्चकुओ की उत्तरी सीमा पर रखनी पडती

थी। यह बात भी चीन के लिये अत्यधिक सहायक थी। मञ्चूकुओ की उत्तरी सीमा पर जो जापानी सेना विद्यमान थी, उसकी संख्या चार लाख के लगभग थी। इतनी बड़ी जापानी सेना रूस की दक्षिण-पूर्वी सीमा पर इसीलिये रखी गई थी, िक कही रूस मंचूकुओ व मंगोलिया पर आक्रमण न कर दे। पर इस समय रूस जापान के सम्बन्ध में बहुत कुछ निष्पक्ष व उदासीन नीति का अनुसरण कर रहा था, क्योंकि एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट के कारण जापान की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थी।

बिटेंन और जापान-१९०२ में इङ्गलैंग्ड और जापान में जो सन्धि हुई थी, उसका उल्लेख हम इस इतिहास में विशद रूप से कर चुके है। इस सन्धि के कारण ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गये थे, और युद्ध के अवसर पर उन्होंने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया था। १९१४-१८ के महायद्ध में जापान ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाई में शामिल हुआ था और उनकी यह मित्रता तीस साल से भी अधिक समय तक कायम रही थी। पर इस समय ब्रिटेन और जापान के राजनीतिक सम्बन्ध फ्हले के समान मैत्रीपूर्ण नहीं रहे थे, क्योंकि जापान चीन में अपने प्रभत्व की स्थापना के लिये प्रयत्नशील था और ब्रिटेन इस बात को पसन्द नहीं करता था। चीन के अनेक प्रदेश ब्रिटेन के अधिकार में थे और चीव में जापान की शक्ति के विस्तार से ब्रिटेन के इस प्रभुत्व में बाधा पड़ती थी। पर जापान को ब्रिटेन की शक्ति का विशेष भय नही था। यूरोप की राजनीति में ब्रिटेन जिस प्रकार शक्तिहीन हो गया था, उसके कारण जापान उसको विशेष महत्त्व नहीं देता था। २९ सितम्बर, १९३८ को ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया था, जो इतिहास में 'म्युनिख का समझौता' के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते द्वारा ब्रिटेन ने चेकोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में हिटलर की सब मांगों को अविकल रूप से स्वीकार कर लिया था। ब्रिटेन और फांस जैसे देशों की सर्वथा उपेक्षा कर जर्मनी इस समय जिस प्रकार यूरोप में अपने प्रभत्व के बिस्तार में तत्पर था, उससे जापानी लोगों का यह विचार दृढ़ हो गया था, कि ब्रिटेन की शक्ति अब बिलकुल क्षीग हो गई है। इसीलिये पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान ब्रिटेन से किसी प्रकार के विरोध की आशका नही रखता था। २९ सितम्बर, १९३८ को यूरोप में म्यूनिख समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटेन को वर्मनी के सामने नीचा देखना पड़ा था। इस घटना के केवल अठारह दिन बाद १७ अक्टूबर को जापानी सेनाओं ने कैन्टन पर अपना अधिकार कायम कर लिया भा । कैन्टन हांगकांग के समीप है, और यह भी बिटिश व्यापार का महत्त्व- पूर्ण केन्द्र था । कैन्टन पर जापान का कब्जा इस बात का प्रमाण था, कि जापान ब्रिटिश शिक्त की कोई विशेष परवाह नहीं करता । वस्तुतः इस समय जापान यह भलीभाति अनुभव करता था, कि ब्रिटेन के साथ उसकी मैत्री का कायम रह सकना असम्भव हैं । यूरोप में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे । जापान जर्मनी और इटली का मित्र था । इस दशा में उसने ब्रिटेन के साथ अपनी मैत्री को कायम रखने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया ।

जापान और अमेरिका-प्रशान्त महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका के हित आपस में टकराते थे, यह हमने अभी ऊपर लिखा है। यही कारण है, कि जलाई, १९३७ में जब जापान चीन में अपनी शक्ति के विस्तार के लिये प्रवृत्त हुआ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री रुजवेल्ट ने शिकागो में भाषस करते हुए उद्घोषित किया कि "ऐसा प्रतीत होता है, कि दुर्भाग्यवश यह कात सच है, कि संसार में अराजकता की महामारी फैलने लग गई है। युद्ध छुत की कीमारी के समान होता है। जहां से युद्ध का प्रारम्भ होता है, उससे बहुत दूर के राज्य व लोग भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। हमारा यह पक्का इरादा है, कि हम अपने को युद्ध से बचाये रखें, पर हम इस बात का भरोसा नहीं रख सकते, कि हम युद्ध के विनाशकारी परिणामों से या युद्ध की लपेट में आ जाने से अपने को बचाये रख सकोंगे। अतः यह आवश्यक है, कि संसार में शान्ति स्थापित रखने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाय ।" इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि अमेरिका के राजनीतिज्ञ यह भलीभांति अनुभव करते थे, कि जापान ने चीन में जिस युद्ध का प्रारम्भ किया है, उसके प्रभाव से बच सकना उनके लिये सम्भव नही रहेगा । इस युद्ध में उनकी सहानभृति चीन के साथ थी और वे युद्ध सामग्री और धन द्वारा चियांग काई शेक की सहायता के लिये तत्पर थे।

राष्ट्रसंघ और चौन-जापान युद्ध-जिस समय जुलाई, १९३७ में चीन और जापान का युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो क्यांग काई शेक की कुओमिन्तांग सरकार ने जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ से अपील की। यह अपील राष्ट्रसंघ की ईस्टर्न एडवाइ-जरी कमेटी (पूर्वी सलाहकार समिति) के सुपुर्व कर दी गई। कमेटी ने चीन और जापान के युद्ध पर भलीभांति विचार किया, और इस युद्ध के लिये जापान को दोषी ठहराया। उसने यह भी सिफारिश की, कि इस युद्ध का अन्त करने के लिये यह उपयोगी होगा, कि वाशिगटन कान्फरेन्स (१९२२) के परिणामस्वरूप नौ राज्यों (अमेरिका, बेल्जियम, ब्रिटिश साम्राज्य, चीन, फांस, इटली, हालेण्ड, पुर्तगाल और जापान) ने मिलकर जो सन्धि की थी और जिसके अनुसार उन्होंने एक दूसरे के प्रदेशों की अक्षुण्णता के सिद्धान्त को स्विकात किया था,

उन नौ राज्यों की एक कान्फरेन्स बुलाई जाय और यह कान्फरेन्स चीन और जापान की समस्या पर विचार करे। ६ अक्टूबर, १९३७ के अधिवेशन में राष्ट्रसंघ की एसेम्बली ने ईस्टर्न एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट व सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। बेल्जियम की राजधानी बसल्स में नी राज्यों की कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, और ३ नवम्बर, १९३७ को उसका अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। जापान इस कान्फरेन्स में शामिल नहीं हुआ। संसार के अन्य प्रधान राज्यों में से जर्मनी और रूस को भी इस कान्फरेन्स में शामिल होने का निमन्त्रण दिया गया था। जर्मनी इसमें शामिल नही हुआ, वह अपने को चीन और जापान दोनों का मित्र समझता था और इस प्रयत्न में लगा था कि उनमें मुलह कराई जाय । रूस बुसल्स कान्फरेन्स में शामिल हुआ । जापान की अनपस्थिति के कारण यह सम्भव नही था, कि बसल्स कान्फरेन्स सफलं हो सके । उसमें चीन और जापान की समस्या पर विचार किया गया, उन सिद्धान्तों को निर्वारित किया गया, जिनका अनुसरण करके पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित की जा सकती है, और इसके लिये क्या कार्यवाई आवश्यक है, इस सम्बन्ध में भी शिफारिशें तैयार कर ली गईं। २४ नवम्बर, १९३७ को बुसल्स कान्फरेन्स ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, पर उसका कोई परिणाम नही निकला और चीन तथा जानान का युद्ध पूर्वेवत् जारी रहा । वस्तुतः इस समय तक राष्ट्रसंघ सर्वथा शक्तिहीन हो चुका था। संयुक्तराज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान जैसे शक्तिशाली राज्य उससे पृथक् हो चुके थे और संसार में शान्ति स्थापित रख सकते के कार्य में राष्ट्रसंघ का कोई प्रभाव नहीं रह गया था। विविध राज्य अपनी रक्षा के लिये अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि में तत्पर ये और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिर से अराजकता का प्रादर्भाव हो गया था। मई, १९३६ तक इटली अफीका में अपने अच्छे बड़े साम्राज्य को स्थापित कर चुका था और अबीसीनिया के स्वतन्त्र राज्य (जो कि राष्ट्रसंघ का सदस्य था) को जीतकर अपने अधीन कर चुका था । जर्मनी आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को जीतकर अपनी अधीनता में लाने में तत्पर था और राष्ट्रसंघ इन साम्राज्यवादी देशों को नियन्त्रित व मर्या-दित करने में सर्वथा अशक्त था । इस दशा में यदि चीन में जापान के साम्राज्य प्रसार की रोकने में भी वह असमर्थ रहा हो. तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं हैं।

राजनीतिक गुटबन्वियां—राष्ट्रसंघ से निराश होकर संसार के विविध राज्य अपनी रक्षां के लिये अपनी शैनिक शक्ति को बढ़ाने और आपस में गुट बनाने में तत्पर यें। जमैनी, इटली और जापान कां गुट इसी प्रवृत्ति का परिणाम था।

अन्य पाश्चात्य राज्य भी इस समय गुटबन्दियों के निर्माण में तत्पर थे। १९३४ में रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया था। फास और रूस ने यह कोशिश की, कि वे आपस में मिलकर एक ऐसा समझौता कर लें, जिसके अनुसार उन दोनों में से किसी पर यदि जर्मनी हमला करे, तो दूसरा उसका साथ दे। वे चाहते थे, कि ब्रिटेन भी इस समझौते में शामिल हो जाय। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति इस समय यरोप के राज्यों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या थी। फ्रांस और रूस को उससे बहुत भय था। पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जर्मनी की शक्ति से बहुत चिन्तित नहीं थे। उनका विचार था, कि यरोप मे विविध राज्यों के समत्तलन को कायम रखने के लिये जर्मनी का शक्तिशाली होना आवश्यक है। चेकोस्लो-वाकिया, पोलैण्ड आदि पूर्वी युरोपियन राज्यों पर इस समय फ्रांस का जिस ढंग से प्रभाव विद्यमान था, उसे ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ यूरोप के शक्ति संतुलन के लिये हानिकारक समझते थे। यही कारण है, कि मई, १९३५ में रूस और फांस ने परस्वर मिलकर जो गृट बनाया, ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं हुआ। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और युगोस्लाविया के साथ फ्रांस की पहले ही पार-स्परिक सहायता की सन्धि विद्यमान थी। अब फ्रांस के इस गुट में रूस भी शामिल हो गया । १९३६ में जर्मनी, जापान और इटली ने मिलकर अपने जिस गृट का निर्माण किया था, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इस समय संसार के प्रमुख राज्य दो गुटों में संगठित हो गये थे। एक गुट का नेता जर्मनी था और दूसरे का फांस । इन गुटों का आधार दो बातें थी, एक तो विचारों और आदशींकी समानता और दूसरी हितों की एकता । इटली जर्मनी और जापान फैसिज्म के अनुयायी थे। ये राज्य अपने-अपने साम्राज्यों के विस्तार के लिये उत्सुक थे। उनको वर्साय की सन्धि से समान रूप से शिकायत थी और उसका उल्लंघन करके अपनी शक्ति को बढाने में उनका एक समान लाभ था। इसके विपरीत फांस, चेकोस्लोबाकिया, पोलैण्ड आदि राज्यों को पेरिस की सन्धि परिषद द्वारा किये गये निर्णयों से बहुत लाभ पहुंचा था। उन निर्णयों को कायम रखने में उन सबका फायदा था। साथ ही ये राज्य लोकतन्त्रवाद के पक्षपाती थे। रूस में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण उसकी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था लोकतन्त्र राज्यों से भिन्न थी। पर उसका हित इसी बात में था, कि इटली, जर्मनी और जापान का उत्कर्ष न होने पावे। जर्मनी की नाजी शक्ति रूस के कम्युनिज्म की विरोधी थी। यही कारण है, कि रूस नें फैसिस्ट शक्तियों के खिलाफ फांस व उसके साथियों के पक्ष में होना स्वीकार .किया । १९३६ के अन्त तक ब्रिटेन और अमेरिका इन दोनों गुटों से अलग रहे

थे। पर ब्रिटेन के लिये देर तक यूरोप के राजनीतिक दांव पेंचीं से अलग रह सकना सम्भव नही रहा। १९३६-३७ में यूरोप में युद्ध के बादल विरने शुरू हो गयेथे। स्पेन में जनरल फ्रांको के उत्कर्ष के कारण सम्पूर्ण यूरोप में सनसनी छा गई थी। फ्रेंच लोगों की इच्छा थी, कि स्पेन के गृह-कलह में फांको के विरुद्ध वहा की रिपब्लिकन सरकार की सहायता करें। जर्मनी और इटली खुले तौर पर फांको की मदद कर रहे थे। पर ब्रिटेन यही उचित समझता था, कि स्पेन के आन्तरिक झगडे में तटस्थता की नीति का अनुसरण किया जाय। १९३७ और १९३८ में ब्रिटेन की यही कोशिश रही, कि युरोप के किसी युद्ध में शामिल न हुआ जाय। पर जर्मनी और इटली की साम्राज्य विस्तार की नीति जो रूप घारण करती जाती थी, उससे ब्रिटेन का रुख धीरे धीरे फांस की तरफ होता जाता था । अबीसिनिया की विजय के बाद इटली की यह आकांक्षा थी, कि पूर्वी भूमध्यसागर पर भी उसका प्रभुत्व हो जाय और स्वेज की नहर के प्रबन्ध में भी उसका हाथ रहे। ब्रिटेन यह सहन नही कर सकता था। परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटेन का रुख इटली के खिलाफ हो गया। इसी बीच में जर्मनी ने आहि:या और चेकोस्लोवाकिया का विजय किया। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद यरोप में जो व्यवस्था कायम हुई थी, उसके अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस का कर्तव्य था. कि चेकोस्लोकिया के जर्मनी द्वारा विजय करने में वाधा उपस्थित करें। पर इस समय ब्रिटेन की यह नीति थी, कि मध्य यरोप के झगड़ों से उसे पथक रहना चाहिये। ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चैम्बरलेन ने यत्न किया, कि फ्रांस भी चैकोस्लोवाकिया के मामले में हस्तक्षेप न करे। परिणाम यह हुआ, कि मध्य यूरोंप में जर्मनी अपने प्रभुत्व का विस्तार करता गया और फ्रांस, ब्रिटेन व रूस ने उसके मार्ग में बाबा नहीं डाली। पर ब्रिटेन देर तक अपनी तटस्थता की नीति का अनुसरण नहीं कर सका। आस्ट्रिया और चेकोस्लोकिया को जीत कर भी हिटलर की साम्राज्य विपासा शान्त नहीं हुई। उसने शीघ्र ही लियु-एनिया और पोलैन्ड की तरफ कदम बढ़ाया। अब यरोप की स्थिति ऐसी हो गई थी. कि ब्रिप्टेन को तटस्थता की नीति का परित्याग कर जर्मनी के खिलाफ फांस के पक्ष में शामिल होने के लिये विवश होना पडा।

इस प्रकार १९२९ के शुरू तक ससार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दो पक्ष व गुट स्पष्ट रूप से विकसित हो गये थे। एक गुट में फांस, ब्रिटेन और रूस शामिल के और दूसरे गुट में जर्मनी इटली और जापान थे। पूर्वी एशिया की राजनीति में इन गुटी का बहुत महस्व हैं, इसीलिये हमने इनका संक्षिप्स रूप से उल्लेख करनों कावस्यक समझाहै। जिसप्रकार ब्रिटेन, रूस और फ्रांस यूरोप में जर्मनी और इटलीके साम्राज्य विस्तार से चिन्तित थे, वैसे ही ये राज्य पूर्वी एशिया में जापान के विस्तार को चिन्ता की दृष्टि से देख रहेथे। पर अभी संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप की गुट-बन्दियों से पृथक था। इसमें सन्देह नहीं, कि उसकी सहानुभूति ब्रिटन और फांस के पक्ष में थी और यूरोप में फैसिज्म और साम्राज्यवाद के उत्कर्ष को वह संसार की शान्ति के लिये हानिकारक समझता था। पर अभी अमेरिकाने यह स्पष्ट नहीं किया था, कि वह जर्मनी और इटली के खिलाफ फांस और ब्रिटन की सहायता किस रूप में और किस हद तक करने को तैयार है। यूरोप की अपेक्षा पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अमेरिका की दिलचस्पी कही अधिक थी। इस क्षेत्र की घटनाओं के साथ अमेरिका अपना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध अनुमव करता था। यही कारण है, कि अमेरिका ने महायुद्ध (१९३९-४५) मे पूर्वी एशिया के प्रशन पर ही प्रवेश किया। यूरोप के महायुद्ध से लाभ उठाकर जब जापान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिये प्रवृत्त हुआ, तभी अमेरिका भी खुले तौर पर फैसिस्ट राज्यों के विरुद्ध ब्रिटेन और फांस का पक्ष लेकर युद्ध में शानिल हो गया।

# ं (२) चीन में पाइचात्य देशों के प्रभावक्षेत्र और जापान

जिस समय जापानी सेनायें चीन में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिये तत्पर थी, उस समय इस देश में विद्यमान पाश्चात्य देशों के प्रभाव क्षेत्रों की क्या दक्त थी, इस विषय पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका जापान की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध या । चीन के अनेक बन्दरगाहों में पारचास्य देशों को व्यापार आदि की विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। शंचाई और तीन्सिन में पाश्चात्य लोगों की अत्यन्त समृद्ध बस्तियां विद्यमान थी और अन्यत्र कैन्टन आदि में भी पाश्चात्य व्यापारी बडी संख्या में विद्यमान थे। चीन के साथ की गई पुरानी सन्धियों के अनुसार अनेक स्थानों पर इन विदेशी राज्यों की शक्तिशाली सेनायें भी स्थापित थी और यह सर्वेचा स्वामाविक था, कि चीन-जापान के युद्ध के अवसर पर विदेशी राज्यों के इन प्रभाव क्षेत्रों पर भी युद्ध का असर पड़े। युद्ध के समय यह असम्भव था, कि ब्रिटेन, अमेरिका, फांस, आदि की सम्पत्ति गोलाबारी से सर्वथा सुरक्षित रहे या उनका कोई नागरिक लड़ाई की चपेट में न आ जाय। जापानी सेनायें यह यत्न करती थीं, कि चीनी सेनाओं से युद्ध के समय उनद्वारा पाश्चात्य देशों के नृमिरिकों के जान और माल को नुकसान न पहुंचने पावे । पर बहुघा उनका यह प्रवास सफल महीं होने पाता था। इसके कारण निम्निकिसित थे, (१) बहुत से पाश्चात्व

न्यापारी उन नगरों व प्रदेशों में बसे हुए थे, जहां युद्ध जारी था। युद्ध के समय यह असम्भव था, कि ये व्यापारी व अन्य विदेशी लोग लड़ाई की चपेट में न आ जावे। (२) शंघाई, तीन्सिम आदि नगरों में विदेशियों की अनेक बस्तियां रोसी थी, जिनका प्रबन्ध व शासन भी विदेशी लोगों के ही हाथों में था। चीन के बहत से ग्रीला सैनिक जापानी सेनाओं से अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से इन विदेशी वस्तियों में आश्रय ले लेते थे और क्योंकि इन विदेशी लोगों की सहानुभूति चियाग काई शेक की सरकार के पक्ष में थी, अतः ये उन्हें सहर्ष आश्रय दे देतेथे। इस दशा में अनेक बार जापानी सेनाये चीन की विदेशी वस्तियों में हस्तक्षेप करने के लिये विवश होती थी। (३) चीन-जापान युद्ध के कारण पाश्चात्य देशों के क्यापार को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। बहुधा विदेशी व्यापारी यह प्रयत्न करते थे, कि वे जापानी सेनाओं के आदेशों की उपेक्षा कर चीन में अपने माल को पहुंचावें । इस दशा में जापानी सेनाओं के साथ उनका संघर्ष आवश्यक हो जाता था। (४) अमेरिका, ब्रिटेन, और फांस चियांग काई शेक की सरकार को यद सामग्री और धन की सहायता देते थे। यह सहायता हांगकांग से वायु मार्ग द्वारा, इन्डो-चायना से या उत्तरी बरमा से रेल और मोटर द्वारा पहुंचाई जाती थी। जापान स्वाभाविक रूप से यह यत्न करता था, कि यह सहायता चियांग काई शेकाकी सरकार को न पहुंचने पावे। इस कारण भी विदेशियों के साथ जापान के संघर्ष के अवसर उपस्थित हो जाते थे।

पर साथ ही जापानी सरकार इस बात के लिये भी उत्सुक थी, कि चीन के मामले को लेकर उसका ब्रिटेन, फांस, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों के साथ युद्ध न शुरू हो जाय। इसीलिये जब इन पाश्चात्य राज्यों के जान व माल को चीन में जापानी सेनाओं द्वारा कोई नुकसान पहुंचता था, तो जापानी सरकार उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करती थी। ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति द्वारा संतुष्ट रखने की जापानी सरकार को उतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी कि अमेरिका को संतुष्ट रखने की थी। जापान अनुभव करता था, कि ब्रिटेन उसका प्रतिरोध करने के लिये वर्षाप्त शक्ति नहीं रखता है। यूरोप में जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य विस्तार के लिये जिस प्रकार मनमानी कर रहे थे, और ब्रिटेन उनके मार्ग में बाधा उपस्थित करने के लिये कोई भी प्रयत्न जोनही करता था, उससे जापान को विश्वास हो गया था, कि ब्रिटेन चीन में भी उसके मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। पर अमेरिका की शक्ति के सम्बन्ध में जापान का विचार दूसरा था। वह अनुभव करता था, कि प्रशान्त महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र के साथ अमेरिका का विनष्ठ सम्बन्ध है, और उसकी उपेक्षा कर सकता सम्भव नहीं है। इसीलिये

१९३७ में चीन जापानकेयुद्धके प्रारम्भिक कारूमें जापान उन प्रदेशों के विषय में पहले ही अमेरिका को सूचित कर देता था, जहां कि सैनिक कार्यवाई प्रारम्भ की जानेवाली होती थी। अमेरिका भी इन प्रदेशों से अपने नागरिकों को हटा लेने की व्यवस्था कर देता था। १९३७ में जुलाई से नवम्बर तक चार महीनों में ५,००० से अधिक अमेरिकन लोगों को चीनके युद्धक्षेत्र से हटा लिया गया था। १२ दिसम्बर, १९३७ को जब कतिपय अमेरिकन जहाज नानिकंग से अमेरिकन नागरिकों को ले जाने में तत्पर थे. वे जापानी सेनाओं की गोलाबारी के शिकार हो गये और उनमें से चार डूब गये। अमेरिका में इस दुर्घटना से बहुत अधिक असन्तोष फैला, पर जापानी सरकार का कहना था, कि पनाई आदि इन चार जहाजों का डूबना एक आकस्मिक दुर्घटना है, और जापानकी सेनाओं ने जान बुझकर इन जहाजों पर हमला नहीं किया था। जापान की सरकार ने इस दुर्घटना के लिये अमेरिका से बाकायदा क्षमा मांग ली और उसके लिये समुचित रूप से क्षतिपूर्ति करना भी स्वीकार कर लिया। अनेक जापानी नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में इस घटना के लिये खेद प्रकाशित किया और अमेरिका को इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाई करने की आवश्यकता नही हुई। इसी प्रकार की अन्य भी अनेक घटनाएं इस समय युद्ध के कारण हुई, पर उनके कारण जापान और अमेरिका के सम्बन्धों में विशेष अन्तर नही आने पाया।

१९३९ में जब यूरोप में युद्ध के प्रारंभ होने की संभावना बहुत स्पष्ट हो गई, तो जागन विदेशी राज्यों की और अधिक उपेक्षा करने लगा। १० फरवरी, १९३९ को हैनान द्वीप पर जापान ने अपना अधिकार कर लिया। यह विशालकाय द्वीप हांगकांग के दक्षिण और इन्डोचायना के पूर्व में स्थित हैं। हैनान द्वीप चीन का ही एक अंग था और इसके सम्बन्ध में चीन और फांस में यह सिन्ध हो चुकी थी, कि इस द्वीप पर वे किसी अन्य विदेशी राज्य का प्रभुत्व नहीं होने देगें। हैनान पर जापानी सेनाओं का प्रभुत्व हो जाने के कारण इन्डोचायना में फांस की स्थित बहुत अधिक असुरक्षित हो गई थी। साथ ही ब्रिटेन के लिये भी हैनान पर जापान का कब्जा बहुत अधिक हानिकारक था। सिंगापुर से हागकांग जानेवाला सामुद्रिक मार्ग हैनान के समीप से होकर गुजरता था और इस द्वीप पर जापान का कब्जा हो जाने से उसके लिये यह बहुत सुगम हो गया था, कि वह हांगकांग जानेवाले ब्रिटिश जहाजों पर आक्रमण कर सके। फांस और ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर लेने की बात पर जापानी सरकार के सम्मुख अपने रोष को प्रकट किया, पर जापान ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इसके कुछ दिन बाद जापानी सेनाओं ने स्पार्टली द्वीप समूह पर अपना अधिकार कर लिया। इन द्वीपों पर जापान का

प्रभुत्व भी फ्रांस और ब्रिटेन के लिये हानिकारक था, पर अपना विरोध व रोष प्रकट कर देने के अतिरिक्त उनके सम्मुख अन्य कोई मार्ग नहीं था।

१९३९ के फरवरी मास के अन्तिम दिनों में जापान ने यह यत्न किया, कि शंघाईकी अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती के शासन में अपने अधिकार को और अधिक बढाया जाय। चीन के बहत से ग्रीला सैनिक इस बस्ती में आकर आश्रय ग्रहण करते थे और वहां रहकर जापानी सेना से अपनी रक्षा करने मे समर्थ होते थे। जापान की स्वाभाविक रूप से यह इच्छा थी, कि वह इस बस्ती में चियांग काई शेक की सरकार व बेनान की कम्यनिस्ट सरकार के पक्षपाती लोगों को आश्रय ग्रहण न करने दे। इसके लिये उसने शंघाई की अन्तर्राष्टीय बस्ती के अधिकारियो पर यह जोर देना शरू किया, कि वे इस बस्ती के शासन में जापान का सहयोग प्राप्त करे और इस की इच्छा के अनुसार अपने शासन का संचालन करें। पर अमेरिका के विरोध के कारण उसे अपने उद्देश्य में अधिक सफलता नहीं हो सकी। इसी प्रकार मई, १९३९ में कुलांग्स द्वीप की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती को अपने प्रभाव में लाने के लिखे जापानी सेनाओं ने प्रयत्न किया । कुलांग्सु द्वीप अमीय के बन्दरगाह से कुछ हुरी पर स्थित है, और इसकी अन्तर्ष्ट्रीय बस्ती में अमेरिकन, फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों की प्रमुखता थी। यहां पर भी कुओमिन्तांग दल के लोग आश्रय प्रहुष करते थे और जापान का प्रतिरोध करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। पर जापान की कूलांग्स द्वीप पर अपना प्रभृत्व स्थापित करने में भी सफलता नही हो सकी, कारण यह कि अमेरिका, फांस और ब्रिटेन ने भी वहां अपनी सेनाओं की संख्या बढा दी और जापान के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह इन पाइचात्य सेनाओं के साथ युद्ध किये बिना कूलांग्सु द्वीप को अपनी अधीनता में ला सके। शंचाई और कुलांग्स द्वीप की अन्तर्राष्ट्रीय बस्तियों के सम्बन्ध में जापान जिस नीति का अनुसरण कर रहा था, उससे यह स्पष्ट है, कि वह अमेरिका का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करना चाहता था और उसकी यह नीति थी, कि जहां तक ही सके. पाश्चात्य राज्यों के साथ संवर्ष में आने से बचा जाय।

पाश्चात्य राज्यों के साथ संवर्ष का एक अन्य अवसर तीन्सिन की विदेशी विस्तियों के सम्बन्ध में उपस्थित हुआ। तीन्सिन बंदरगाह उत्तरी चीन के समृद्र तष्ट पर स्थित हैं, और उत्तरी चीन पर १९३७ में ही जापान के प्रभुत्व की स्थापना हो चुकी थी। तीन्त्तिन में ब्रिटिश और फेंच लोगों की दो बस्तियां थीं, जिनके निवासी उत्तरी चीन पर जापान के प्रमुच्च की उपेक्षा करने में संकीच नहीं करते थे। इन बस्तियों में ब्रिटेन और फांस के अनेक बेक विद्यमान थे, को विदेशी विनिमय के लिये जापान की संरक्षा में विद्यमान पिका सरकार द्वारा प्रवासित

मद्रापद्धति को स्वीकृत नहीं करते थे। पेकिंग में जापान द्वारा फिडरल रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और यह बैंक उत्तरी चीन की मद्रापद्धति का संचालन करता था । तीन्त्सिन पेकिंग सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत था, पर उसकी ये विदेशी ` बस्तियां फिहरल रिजर्व बैंक द्वारा प्रचारित सिक्कों व नोटों को स्वीकार कारने के बजाय चियांग काई शेक की कुओमिन्ताग सरकार द्वारा प्रचारित मुद्रापद्धति को स्वीकृत करने का आग्रह करती थी। साथ ही, इन विदेशी बैकों के पास कुओ-मिन्तांग सरकार की बहत सी चादी व अन्य धन जमा था। अब क्योंकि तीन्तिसन के क्षेत्र में चियांग काई शेक के शासन का अन्त हो चका था और वहां एक नई चीनी सरकार की स्थापना हो गई थी, अतः स्वाभाविक रूप से पेकिंग सरकार इस घन पर अपना अधिकार समझती थी। पर तीन्त्सिन के ये ब्रिटिश और फेंच बैक इस धन को कुओमिन्तांग सरकार की सम्पत्ति समझते थे और इसका उपयोग चियांग काई शेक को यद्ध सामग्री पहुंचाने के लिये करना अपना कर्तव्य मानते थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वामाविक था, कि जापान तीन्त्सिन की इन विदेशी बस्तियों को जपने अधिकार में लाने का प्रयस्त करे। ९ एप्रिल, १९३९ में तीन्सिन के तट-कर के प्रधान अधिकारी की हत्या हो गई। यह अधिकारी चीनी था, और पेकिंग सरकार की ओर से तीन्त्सिन में नियक्त था। इस चीनी अधिकारी के हत्याकारियों ने तीन्तिसन की ब्रिटिश बस्ती में आश्रय ग्रहण किया। इस दशा में जापानी सेना ने तीन्तिसन की ब्रिटिश बस्ती के अधिकारियों से यह मांग की, कि वे इन हत्याकारियों को (जिनकी संख्या चार थी) गिरफ्तार करके जापानियों के सुपूर्व कर दे। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर जुन, १९३९ में जापान ने तीन्तिसन के ब्रिटिश अधिकारियों को यह चनौती दी, कि यदि वे जापान की इस मांग को स्वीकृत नहीं करेंगे, तो तीन्तिसन की बिटिश बस्ती के सब मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जायगा । ब्रिटिश अधिकारियों ने जापान की इस चुनौती की कोई परवाह नहीं की । परिणाम यह हआ, कि जापान के जंगी जहाजों ने तीन्तिसन आने जाने के सामद्रिक मार्ग पर कब्जा कर लिया । अब ब्रिटिश जहाजों के लिये यह सम्मव नहीं रहा, कि वे अपने माल को तीन्सिन ला सकें व वहां से कोई माल बाहर के जा सकें। जो ब्रिटिश लोग तीन्सिन से बाहर आते जाते थे, उनकी भी तलाशी की जाने लगी और वहां की बिटिश बस्ती में भोजन का पहुंचना भी कठिन ही गया ।

इस दशा में ब्रिटिश अधिकारियों को जागान के साथ समझौता करने के खिबे विषश होना पड़न । सोमबों में समझौते की बातचीत शुरू हुई । यह सक्कीता कैगी-अरीता समझौते के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अनुसार ब्रिटेन के प्रतिनिधि श्री कैगी ने इस बात को स्वीकार किया, कि जागन के लिये यह आवश्यक है, कि चीन में अपने अधिकृत प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये और अपनी सैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये ऐसे कदम उठाये, जिनसे चीन में विद्यमान ब्रिटिश नागरिकों की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित हो सके। इसी समझौते के अनुसार तीन्तिसन के ब्रिटिश अधिकारियों ने उन लोगों को भी जापान के सुपुर्द कर दिया, जिनपर तट-कर के चीनी अधिकारी की हत्या करने का सन्देह था। इन हत्याकारियों को जापान के सुपुर्द करने के मामले में ब्रिटेन को बहुत नीचा देखना पड़ा था। उसने यह कहकर सन्तोष कर लिया था, कि और अधिक खोज के बाद इस बात के प्रमाण मिल गये हैं, कि वस्तुतः इन अभियुक्तों का चीनी अधिकारी की हत्या में हाय था।

चीन में विद्यमान पाश्चात्य देशों के अधिकार क्षेत्रों के सम्बन्ध में जैसी समस्याएं शंघाई, तीन्तिसन और कुलांग्सू में उत्पन्न हुई थी, वैसी ही स्वातो, वेञ्चो, फूचो आदि में भी प्रादुर्भूत हुई थी। इन सब स्थानों पर पाश्चात्य देशों की बस्तियां थीं और उनमें विदेशी लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। चीन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए जापान को इन विदेशियों के प्रति बहुत सावधानी से बरतना पड़ रहा था। यह जानते हुए भी कि ये विदेशी लोग चियांग काई शेक की सरकार के साथ पूर्ण रूप से सहानुभूति रखते हैं, और हर प्रकार से उसकी सहायता करने को उद्यत रहते हैं, वह खुले तौर पर उनके विरुद्ध कार्यवाई नहीं कर सकता था।

### (३) अमेरिका और जापान

इस अध्याय में हमपहले लिख चुके है कि, पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के हित आपस में टकराते थे। पूर्वी एशिया मे जापान जिस नीति का अनुसरण कर रहा था, उस पर भी हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। जापान की चीन सम्बन्धी नीति के मुख्य आधार निम्निलिखित थे—(१) चीन में चियांग काई शेक के नेतत्व में विद्यमान कुओमिन्तांग सरकार के स्थान पर ऐसी चीनी सरकार की स्थापना की जाय, जो जापान के साथ सहयोग करने को तैयार हो, और जो जापान को अपना शत्रुन समझकर उसे अपना मित्र, संरक्षक व सहयोगी माने। (२) चीन में पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव व प्रभुत्व है, उसका अन्त किया जाय। न केवल चीन में अपितु पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों से भी पाश्चात्य देशों के साम्राज्यों का अन्त कर उन्हें स्वतन्त्र

किया जाय और ये स्वतन्त्र हुए एशियन देश जापान के सहयोग और संरक्षण में अपनी शासन नीति व आर्थिक व्यवस्था का संचालन करें। (३) चीन और जापान मिलकर पूर्वी व उत्तरी एशिया में कम्युनिज्म का मुकाबला करें। बैकाल की झील के पूर्व में रूस अपनी शक्ति का विस्तार न कर सके । जापान, जर्मनी और इटली के साथ मिलकर एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट बना चुका था, अतः स्वाभाविक रूप से वह कम्यनिज्म का विरोधी था और इस कार्य में वह चीन के सहयोग की आशा रखता था। (४) चीन में व्यापार व आधिक विकास के लिये पाश्चात्य देशों को जो ख्ली छुटटी मिली हुई है, उसका अन्त किया जाय। मञ्चूक्स्रो, आभ्यन्तर मंगोलिया, चीन और जापान मिलकर एक आधिक गृट (ब्लाक) का निर्माण करें। यह गृट आर्थिक दिष्ट से अपने आप में आत्म-निर्भर रहे और किसी अन्य देश की सहायता पर निर्भर न करे। चीन, मञ्चूकुओ और मंगोिलया में किसी अन्य देश को अपनी पूजी लगाने व इनका आर्थिक विकास करने का अधिकार न रहे, और यदि किसी देश को इस कार्य के लिये अनुमति दी जाय, तो वह जापान की सहमति से । इस आर्थिक नीति से चीन को भी लाभ होगा, क्योंकि जापान उसके आर्थिक विकास के लिये सब आवश्यक पूजी जुटा सकेगा। राजनीतिक दंष्टि से भी यह बात चीन के लाभ की होगी, क्योंकि जापान की सैनिक शक्ति सदा चीन की रक्षा व सहायता के लिये तत्पर रहेगी।

जापान चीन सम्बन्धी अपनी नीति को 'नई व्यवस्था' (न्यू आईर) के नाम से कहता था। वह यह भी कहता था, कि वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा चीन के विषय में जिस नीति का प्रतिपादन किया गया था, वह अब कियात्मक नहीं रह गई है। १९२२ के बाद संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका है, और पूर्वी एशिया में अनेक ऐसी नई बातें उत्पन्न हो गई है। पर संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात से सहमत नहीं था। उसका कहना था, कि यह बात ठीक है, कि १९२२ के बाद से पूर्वी एशिया की स्थित में बहुत अन्तर आ गया है, पर इस अन्तर लाने की प्रधान उत्तरदायिता जापान के ऊपर है। जापान ने पिछले वर्षों में चीन के सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया है, उसके कारण चीन की राजनीतिक दशा बहुत कुछ परिवर्तित हो गई है। पर अमेरिका इस बात को स्वीकार नही कर सकता, कि पूर्वी एशिया में किसी राज्य को यह अधिकार है, कि वह उन प्रदेशों के सम्बन्ध में, जो कि उसकी अधीनता में नहीं हैं, या जिन पर किसी भी अन्य स्वतन्त्र सरकार का शासन है, स्वयं विधायक बन जाय और उनके भाग्य का निर्णय अपनी इच्छा के अनुसार करने लगे। अमेरिका की इस

नीति का स्पष्ट अभिप्राय यह था, कि वह जापान की 'नई व्यवस्था' का प्रबल विरोधी था और चीन में उसे स्थापित नहीं होने देना चाहता था।

चीन में जापान द्वारा स्थापित नई व्यवस्था का विरोध करने के लिये अमेरिका के सम्मखयही उपायथा, कि वह चियागकाई शेक की सरकार की अधिक से अधिक सहायता करे। इसीलिये १५ दिसम्बर, १९३८ को उसने चियांग काई शेक की सरकार की मदद के लिये २.५०.००.००० डालर अलग कर दिये। इसी समय ब्रिटेन ने कुओमिन्तांग सरकार की सहायता के लिये ६०,००,००० रुपये के लगभग रकम प्रदान की । बरमा रोड इस समय तक बन कर तैयार हो चुकी थी और दक्षिणी चीन के यूनान प्रान्त से मोटर मार्ग द्वारा चुगिकग सरकारको युद्धसामग्री की सहायता पहूंचाई जा सकती थी। ब्रिटेन ने ये साठ लाख रुपये चीन को इसी उद्देश्य से दिये थे, कि वे इनसे मोटर गाड़िया खरीदकर युद्ध सामग्री को ढो सकने में समर्थ हो। १९३८ का अन्त होने से पूर्व ही अमेरिका और ब्रिटेन धन द्वारा चियाग काई शेक सरकार की स्पष्ट रूप से सहायता करने को तत्पर हो गये थे। क्मेरिका और ब्रिटेन पहले भी कुओमिन्तांग सरकार की युद्ध सामग्री व धन द्वारा नहायता कर रहे थे, पर १९३८ के बाद इस सहायता में और भी अधिक वृद्धि हो गई। बएमा रोड के निर्माण के कारण अब इन देशों के लिये यह सूनम हो गया, कि वे चगिकग को यद सामग्री भेज सकें। पहले इस सरकार को मख्य रूप से सहायता क्स द्वारा प्राप्त होती थी, पर बरमा रोड के तैयार हो जाने पर अमेरिका और क्रिटेन चुंगिकिंग की सहायता के लिये पूर्ण रूप से कटिबद्ध हो गये और इन देशों ते बुद्ध सामग्री प्रचुर परिमाण में चियांग काई शेक की सेनाओं को पहुंचने लगीं। १९३९ में जब यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसका असर पूर्वी एशिया पर क्या पड़ा, इस पर हम अगले प्रकरण में विचार करेंगे, पर महायुद्ध में जर्मनी और इटली जिस ढंग से सफल हो रहे थे, उससे अमेरिका बहुत चिन्तित था। १९४१ तक वहस्वयं महायुद्धमें सम्मिलित नहीं हुआ था, पर वह युरोप की फैसिस्ट शक्तियों के खिलाफ मित्रराष्ट्रों की युद्ध सामग्री व धन द्वारा सहायता करता रहा। इसके लिये उसने 'लीज-लैण्ड बिलं' नाम से एक बिल अपनी कांग्रेस (पालियामेन्ट) में स्वीकृत किया, जिसका उद्देश्य उन राज्यों की युद्ध सामग्री और धन से सहायता करना था, जिनकी रक्षा अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक थी। इस बिलके अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया था, कि वह इस प्रकार के राज्यों को कितनी सहायता दी जाय और यह सहायता किन कतौं पर दी जाय, इसका निश्चय कर सके । यह बिल जनवरी, १९४१ में स्वीकृत हुवा था। इसके अनुसार जहां गुरोप में ब्रिटेन, फांस आदि को अमेरिका द्वारा

सहायता वी गई, वहां साथ ही चीन की चुंगिकंग सरकार को भी प्रभूत परिमाण में युद्ध सामग्री और धन की सहायता देने की व्यवस्था की गई। जापान ने अमेरिका की इस सहायता को अपने लिये अत्यन्त हानिकारक समझा और इससे अमेरिका के साथ उसके सम्बन्ध बहुत अधिक बिगड़ गये। पर जापान अब भी यही चाहता था, कि अमेरिका के साथ उनके सम्बन्ध अधिक न बिगडने पावें। उसका खयाल था, कि पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका के हितों में इतना अधिक विरोध नहीं हैं, कि उसके कारण इन दो देशों में युद्ध की आवश्यकता हो। इस बात को दृष्टि में रखकर जापान ने अमेरिका के साथ सन्धि की जो बातचीत शुरू की, उसका उल्लेख हम इसी अध्याय में आगे चलकर करेंगे।

## (४) महायुद्ध और जापान

सितम्बर, १९३९ में पोलैण्ड के प्रकन पर गुरोप में महागुद्ध का प्रारम्भ हो गया । जर्मनी चाहता था, कि आस्ट्रिया और चेको-स्लोवािकया के समान पोलैण्ड को भी अपने प्रभुत्त्व में ले आवे । उसे भरोसा था, कि ब्रिटेन आदि अन्य यूरोपियन राज्य इस मामले में भी उसके विरुद्ध लड़ाई के लिये तत्पर नहीं होंगे । पर जर्मनी यूरोप में जिस ढंग से अपनी शिक्त का बिस्तार कर रहा था, उसे अब ब्रिटेन अधिक सहत नहीं कर सकता था। परिणाम यह हुआ, कि पोलैण्ड के प्रश्त पर गुरोप के फैसिस्ट राज्यों और लोकतन्त्र राज्यों में यद का प्रारम्भ हो गया । इस यद का क्लान्त यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना निवेंश कर देना पर्याप्त है, कि भी झ ही पोलैण्ड के बड़े भाग पर जर्मन सेनाओं का कब्जा हो गया । कुछ ही महीनों में नार्वे, डेन्यार्क, होलैण्ड, बेल्जियम और फ्रांस जर्मनी के अधिकार में आ गये। फ्रांस की सहायता के लिये जो ब्रिटिश सेनाएं यूरोप आई हुई थी, उन्हें बड़ी कठिनता से ब्रिटेन वापस लौट जाने में सफलता हुई। कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा, कि जर्मनी की शक्ति अजेय हैं,और यूरोप का कोई देश उसका मुकाबला नही कर सकता। यरोप के महायद्ध की इन घटनाओं का प्रभाव पूर्वी द दक्षिण-पूर्वी एशिया पर पड़ना आवश्यक था। इस क्षेत्र में हालैण्ड, फांस और ब्रिटेन के जो सुविस्तत साम्राज्य विद्यमान थे, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। हालैण्ड और फ्रांस पर जर्मनी का प्रभत्त्व स्थापित हो चुका था, अतः उनके लिये यह सम्भवनही था, कि वे एशिया के अपने साम्राज्यों की रक्षा कर सकें। फांस की इन्डोचायना में और हालैण्ड की इन्डोनीसिया में अपनी अपनी पथक सरकारें थी, पर इन सरकारों की सैनिक श्रक्ति इतनी अधिक नहीं थी, कि वे जापान जैसे शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सकतीं। ब्रिटेन पर जर्मनी का कब्जा नहीं हुआ था, पर उस पर जर्मन बायुसेना इतनी तीवता के साथ आक्रमण कर रही थी, कि ब्रिटेन के लिये अपनी, रक्षा कर सकना मुगम कार्य नहीं रहा था। इस स्थिति में उसके लिये भी यह सुगम नहीं था, कि वह सुदूरपूर्व में विद्यमान अपने सुविस्तृत साम्राज्य की रक्षा पर विशेष ध्यान दे सके। महायुद्ध ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी, जो जापान के लिये एक सुवर्णीय अवसर के समान थी। इनका उपयोग कर जापान पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी नई व्यवस्था की स्थापना कर सकता था, जिसका उद्देश्य इन प्रदेशों में पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अन्त कर उनमें ऐसी सरकारों की स्थापना करना था, जो जापान को अपना भित्र, सहयोगी और संरक्षक समझें और जो जापान की सहमति से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय व आर्थिक नीति का संचालन करें।

कस के साथ सन्धि-जापान की इस आकाक्षा के पूर्ण होने में यदि किसी शक्ति-शाली राज्य से विरोध की सम्भावना हो सकती थी, तो वह रूस था। रूस की कम्युनिस्ट व्यवस्था से जापान का विद्वेष था। रूसी सरकार येनान की कम्य-निस्ट सरकार की सहयाता के लिये तत्पर थी। जर्मनी और इटली के साथ भिलकर जापान ने १९३६ में जिस एण्टि-कोमिन्टनं पैक्ट का निर्माण किया था, उसका उद्देश्य भी कम्युनिज्म का विरोध करना था । इस स्थिति में यदि जायान दक्षिण-पर्वी एशिया में अपनी नई व्यवस्था की स्थापना के लिये उद्योग करता, तो उसे रूस के विरोध की प्रबल आशंका थी। अतः उसने यह आवश्यक समझा, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभुत्त्व का विस्तार करने से पूर्व रूस की ओर से निश्चिन्त हो लिया जाय । इससे पूर्व २३ अगस्त, १९३९ को महायुद्ध के प्रारम्भ से कुछ दिन पहले जर्मनी ने भी रूस के साथ एक समझौता कर लिया था, जिसका प्रयोजन यह था, कि जर्मनी और रूम एक दूसरे पर आक्रमण न करें। जर्मनी मध्य यूरोप में जिस ढंग से अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, उससे उसे यह सर्वथा स्पष्ट था, कि फांसऔर ब्रिटेन के साथ उसका युद्ध अवश्यम्भावी है। इस दशा में स्वाकाविक रूप से उपकी इच्छा थी, कि वह रूस के साथ युद्ध की सम्भावना को दूर करने की व्यवस्था कर दे। इसीलिये उसने अगस्त, १९३९ में रूस के साथ समझौता कर लिया था। यह समझौता १९३६ के एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट के सर्वथा विपरीत था, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों ने इस समय रूस और जर्मनी को एक सुत्र में बांध दिया था । रूस और जर्मनी के इस समझौते के कारण पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति और भी अधिक अरक्षित हो गई थी, क्योंकि अब रूस की सेनाओं को यूरोप से बहुत कुंछ छट्टी मिल गई थी और उन्हें जर्मनी के आक्रमण का भय नहीं रह गया था । अब रूस अपनी सैन्यशक्ति को पूर्वी एशिया में केन्द्रित कर सकता या और वहां जापान की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध कर सकता था। अतः

जापान के लिये यह और भी अधिक आवश्यक हो गया था, कि वह दक्षिण-पूर्वी एशियां में अपनी शक्ति का विस्तार करने से पूर्व रूस की तरफ से निश्चिन्त होने का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से १९४१ के प्रारम्भ में जापान के परराष्ट्र मन्त्री श्री मत्सुओका ने यूरोप की यात्रा की। इस यात्रा के सिलिसिले में श्री मत्सुओका मास्को भी गये और वहा उन्होंने १३ एप्रिल, १९४१ के दिन रूस के साथ एक सिंध की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी—(१) रूस और जापान दोनों एक दूसरे की सीमाओं को अनुलंघनीय मानते हैं, और इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, कि वै एक दूसरे की सीमाओं का ज्याघात करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगे। (२) रूस मञ्चूकुओ पर जापान के प्रभावक्षेत्र को मानता है। (३) यदि कोई अन्य राज्य रूस या जापान के साथ युद्ध में व्यापृत हो जाय, तो इस युद्ध में रूस और जापान उस राज्य की सहायता नहीं करेगे और तटस्थ नीति का अवलम्बन करेगे।

जापान की दृष्टि से यह सन्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। इसके अनुसार उसे यह भरोसा हो गया था, कि यदि पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के मामले पर उसका अमेरिका के साथ युद्ध प्रारम्भ हो जाय, तो कम मे कम रूस इस युद्ध मे तटस्थ रहेगा और जापान को इन दो प्रबल शिक्तयों का एक साथ मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे दक्षिण-पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' स्थापित करने के उद्देश्य में जापान का मार्ग बहुत कुछ निष्कण्यक हो गया था। रूस के लिये भी यह सन्धि बहुत लाभदायक थी। उसे अब यह भरोसा हो गया था, कि यदि भविष्य में जर्मनी के साथ यूरोप में उसका सघर्ष शुरू हो, तो उसे दो मोरचों पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एशिया में जापान इस स्थिति से लाभ उठाकर उसके खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं कर देगा, इस विषय में वह निश्चिन्त हो गया था। इस प्रकार रूस की ओर से निश्चिन्त होकर जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी नई व्यवस्था को कायम करने के लिये प्रवृत्त हुआ। जापान को दक्षिण-पूर्वी एशिया में जो असाधारण सफलता हुई, उसमें एप्रिल, १९४१ का यह समझौता (रूस और जापान की परस्पर अनाकमण विषयक सन्धि) एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

इन्डोचायना और जापान—जून, १९४० में जर्मनी की सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी के सरक्षण में मार्शल पेतां के नेतृत्त्व में फ्रांस में ऐसी सरकार कायम कर दी गई थी, जो नाजी लोगों की नीति का अनुसरण कर देश का शासन करने को तैयार थी। इस दशा में इन्डोचायना की फ्रेंक्च सरकार के सम्मुख एक विकट समस्या उपस्थित हुई, पर वहां के फ्रेंक्च शासकों ने यही उचित समझा,

नि वे मार्शल पेतां का अनसरण करे और उसकी नीति को अपनावें। जापान ने इन्डोचायना की सरकार की निर्बलता से लाभ जठाया और उसे निम्त-लिखित बातों को मानने के लिये विवश किया--(१) इन्डोचायना से कोई युद्ध सामग्री चुगिकग सरकार को न पहचाई जा सके। जापानी सरकार को अधिकार हो, कि वह इस सम्बन्ध में निरीक्षण रख सके। (२) बरमा रोड द्वारा जो युद्ध सामग्री चुगकिंग सरकार को पहचाई जा रही है, उसमे वायमार्ग द्वारा बाधा उपस्थित करने के लिये जापान इन्डोचायना के हवाई अडडो को प्रयक्त कर सके। कुछ समय बाद जापान ने इन्डोचायना की सरकार से यह अधिकार भी प्राप्त कर लिया, कि वह इन्डोचायना के प्रदेश में अपनी सेनाएँ भेज सके और वहां से उन्हें चगिकग सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिये प्रयुक्त कर सके। साथ ही, इन्डोचायना की सरकार ने जापान को यह अनुमति प्रदान कर दी, कि उसके हवाई अड्डों को चियांग काई शेक की सेनाओं के साथ संघर्ष के लिये प्रयोग में ला सके। फ्रांस इस समय हिटलर की सेनाओं द्वारा परास्त किया जा चुका था। उसकी सैन्य-शक्ति छिन्न-**शिक्ष** हो चुकी थी। पेरिस पर जर्मनी का कब्जाथा। मार्शल पेतां के नेत्<del>र</del>व में विशी को राजधानी बनाकर जो स्वतन्त्र फेड्च सरकार कायम हुई थी, वह पूर्ण-जया जर्मनी की वशवर्सी थी । इन्डोचायना की फेञ्च सरकार विशी की सरकार के अधीन थी, अतः स्वाभाविक रूप से वह जर्मनी के मित्र जापान की मांगों की ज़पेक्षा नहीं कर सकती थी।

इन्डोनीसिया और जापान—दक्षिण-पूर्वी एशिया में हालैण्ड का जो सुवि-स्तृत साम्राज्य विद्यमान था, उसे इन्डोनीसिया कहते हैं। पहले उसे 'डच ईस्ट इन्डीज' कहा जाता था। आधिक और व्यापारिक दृष्टि से जापान का इसके साथ विविध द्वीपों में बिकता था और जापान इन द्वीपों से पेट्रोलियम, रबढ़; टीन आदि इचुर मात्रा में क्य करता था। अमेरिका के साथ जापान के राजनीतिक सम्बन्ध किरन्तर बिगड़ते जाते थे, और अब उसके लिये यह सम्भव नही रहा था, कि पेट्रोलियम आदि की अपनी आवश्यकताओं को अमेरिका से सुविधापूर्वक प्राप्त कर सके। अतः जापान की स्वामाविक रूप से यह इच्छा थी, कि इन्डोनीसिया के साथ अपने अपावसायिक सम्बन्धों को और अधिक दृढ़ करे। वस्तुतः जापान सम्पूर्ण दक्षिण-वृत्वी एशिया को उसी प्रकार अपने प्रभाव में ले आना चाहता था, जैसे कि वह मञ्चू-कुओ को अपने प्रभाव व संरक्षण में ले आने में समर्थ हुआ था। जापान इस प्रदेश को 'वृहत्तर पूर्वी एशिया' के नाम से कहता था और उसकी यह इच्छा थी, कि मञ्चू-कुओ, आभ्यन्तर मंगोलिया, चीन, इन्डोनीसिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बन्य

देशों को मिलाकर एक ऐसा गुट या ब्लाक बनाया जाय, जो जापान को अपना सहयोगी व सरक्षक माने । यही कारण है, कि जर्मनी द्वारा हालैण्ड पर अधिकार स्थापित करने के कूछ समय पहले जापान के परराष्ट्र मंत्री श्री अरीता (जो श्री मत्सुओका से पूर्व इस पद पर विराजमान थे) ने इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में निम्न-लिखित नीति का प्रतिपादन किया था-- "दक्षिणी समद्र के क्षेत्र के साथ और विशेषतया नीदरलैण्ड्स ईस्ट इन्डीज के साथ जापान का बहुत अधिक घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध है, और ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये परस्पर सम्बद्ध है। पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ भी इन प्रदेशों का धनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध विद्यमान है। इसका अभिप्राय यह है, कि जापान और ये सब देश व प्रदेश पारस्परिक सहायता और अन्योन्याश्रयिता द्वारा पूर्वी एशिया की समद्भि में सहायक है।" इसी प्रसग में श्री अरीता ने यह भी स्पष्ट किया, कि यदि यूरोप में युद्ध की प्रगति के कारण नीदरलैण्ड ईस्ट इन्डीज (इन्डोनीसिया) की स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर आयगा, तो जापान उसकी उपेक्षा नहीं कर सकेगा। श्री अरीता को भय था, कि जब जर्मनी हालैण्ड पर कब्जा कर लेगा, तो नीदरलैण्ड की अश्रीनता में विद्यमान ईस्ट इन्डीज की राजनीति का सचालन मित्रराष्ट्र व अमेरिका इस ढग से करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि जापान इस देश के पेट्रोल, रबड, टीन आदि का उपयोग न कर सके, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे जापान की जर्मनी और इटली के साथ सन्धि थी । इसी आशंका को दिष्ट में रखकर जापान पहले ही अपने इस द्ष्टिकोण को स्पष्ट कर देना चाहता था।

अमेरिका का क्या—यूरोप के महायुद्ध द्वारा जो नई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित उत्पन्न हो रही थी, अमेरिका भी उससे चिन्तित था। वह भलीभांति अनुभव करता था, कि जापान इसका उपयोग अपने उत्कर्ष के लिये कर सकता है, और वह हालैंग्ड, फांस व बिटेन के संकट का लाभ उठाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को सुगमता से अपने प्रभाव में ला सकता है। इसीलिये उसने अपनी यह नीति सर्वधा स्पष्ट कर दी, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में जो प्रदेश जिस रूप में है, जो देश जिस किसी राज्य के अधीन है, उन्हें वैसे ही रहना चाहिये, उनकी राजनीतिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं आना चाहिये। अपनी इस नीति को किया में परिणत करने के लिये अमेरिका ने निम्नलिखित उपायों का अवलम्बन किया—(१) जापान अमेरिका से जो युद्ध-सामग्री मंगाता था, उसे देना बन्द कर दिया गया। केवल अस्त्र क्षस्त्र ही नहीं, अपितु पेट्रोल, लोहा आदि जो वस्तुएँ युद्ध के लिये सहायक हो सकती थीं, उन्हें जापान को बेचना व पहुंचाना रोक दिया गया। (२) चीन में महासेनापित चिग्रांग काई शेक की सरकार को दी जानेवाली सहायता की माचा पहुंक की अमेका

बहुत बढ़ा दी गईं, ताकि अब वह अधिक प्रबलता से जापान के साथ युद्ध को जारी रख सके और जा भान की अच्छी बडी सैन्य शक्ति चीन में उलझी रहे। (३) ब्रिटेन को युद्ध सानग्री और धन की सह।यता बहुत बडी मात्रा में दी जाने लगी, ताकि यूरोप के रणक्षेत्र में फैसिस्ट राज्य सफल न हो सकें और ब्रिटेन उनका सफलता के साथ मुकाबला कर सके।

अमेरिका की इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि वह शक्तिशाली देश महा-युद्ध के मैदान में उतर आया । यद्यपि उसकी सेनाएं फैसिस्ट शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिये अभी लडाई मे शामिल नहीं हुई थी, पर कियात्मक दृष्टि से अमेरिका ब्रिटेन, फ्रान्स आदि लोकतन्त्रवादी देशों को सब प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिये तत्पर हो गया था । यद्यपि महायुद्ध मे अमेरिका की सहानुभूति शुरू से ही मित्र राष्ट्रों के पक्ष मे थी, पर १९४० के मध्यभाग में, जब कि फास जर्मनी द्वारा बरी तरह से परास्त कर दिया गया था और जर्मन हवाई जहाज बड़ी तेजी के साथ ब्रिटेन पर गोलाबारी करने में तत्पर थे, अमेरिका ने अपनी शक्ति भर मित्रराष्ट्रों की सहायता करनी प्रारम्भ कर दी थी। अमेरिका जो इस समय खुले तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं हो गया था, उसके दो कारण थे-(१) अमेरिका का लोकमत अभी तक यद्ध में शामिल होने के लिये पूरीतरह सेतैयार नहीथा। यूरोपके झगडों में हस्त क्षेप न करने की नीति के कारणही अमेरिका राष्ट्रसंघ से पथक हुआ था और इस समय भी वहां ऐसे राजनीतिक नेताओं की कमी नहीं थी, जो अपने देश को युद्ध से पृथक रखना ही राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उपयोगी समझते थे। (२) अमेरिका के राजनीतिक व सैनिक नेता यह भी अनुभव करते थे, कि अभी उनकी सेना युद्ध के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं है। जर्मनी, इटली और जापान की फैसिस्ट सरकारें पिछले दस सालों से युद्ध की तैयारी में तत्पर थीं और इस समय में संसार के अन्य स्रोकतः त्र राज्यों के समान अमेरिका ने भी अपने सैनिक उत्कर्ष पर विशेष ध्यान त्रहीं दिय 1वा अतः इस समय अमेरिका युद्ध की तैयारी के लिये अपनी पूर्णशक्ति के साथ तत्पर था, और वह पूरी तैयारी किये बिना लडाई में शामिल होने में संकोच करताथा।

इटली, जर्मनी झौर जापान की सैनिक सन्धि—अमेरिका जिस ढंग से ब्रिटेन, फांस आदि मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिये कटिबद्ध था, उससे फैसिस्ट राज्यों के लिये यह समझ सकता किंिन नहीं था, कि वह समय दूर नहीं है, जब कि अमेरिका खुले तौर पर लड़ाई में शामिल हो जायगा। इटली, जर्मनी और जापान का गुट १९३६ में ही बन चुका था। अब २७ सितम्बर, १९४० को इन राज्यों ने परस्पर मिलकर एक सैनिक सन्धि की, जिसके अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि (१) यदि

अमेरिका पूर्वी एशिया व प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान के विरुद्ध लड़ाई शुरू करे या इन्डोनीसिया पर जापान द्वारा कब्जा करने के रास्ते में बाधा डाले, तो जर्मनी और इटली अटलाण्टिक महासागर के क्षेत्र में उसके विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देगे। (२) इसी प्रकार यदि अमेरिका ब्रिटेन को स्पष्ट रूप से सैनिक सहायता देने लगे, तो जापान प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में उसके खिलाफ युद्ध प्रारम्भ कर देगा। इटली, जर्मनी और जापान की यह सैनिक सिक्ध बहुत अधिक महस्व रखती है। इसके अनुसार जापान को यह भरोसा हो गया था, कि यदि वह दिक्षण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व के विस्तार का उद्योग करेगा, तो अमेरिका अपनी सम्पूर्ण शक्ति को उसके खिलाफ प्रयुक्त नहीं कर सकेगा। अमेरिका को अपनी अच्छी बड़ी जलसेना अटलाण्टिक महासागर में मी रखनी होगी और वह अपनी जो जलसेना प्रशान्त महासागर में प्रयुक्त कर सकेगा, उससे जापान को विशेष भय नहीं होगा।

सितम्बर, १९४० की इस सन्धि के कारण पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति बहुत अधिक सुरक्षित हो गई थी। इस क्षेत्र में जापान को अमे-रिका के अतिरिक्त रूससे भी भयथा। उसके हस्तक्षेप से निश्चिन्त होने के लिये ही उसने एप्रिल, १९४१ में रूस के साथ तटस्थता की जो सन्धि कर ली,थी, उसका उल्लेख हम इसी प्रकरण में पहले कर चुके हैं। अमेरिका और रूस दोनो के मुकाबले में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेने के बाद जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति के विस्तार के लिये प्रवृत्त हुआ। इस समय जापान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कितनी साववानी व बुद्धिमानी के साथ कदम बढा रहा था, इसे अवगत करने के लिये ये दोनों सन्धियां पर्याप्त हैं।

अमेरिका के साथ सिन्ध का प्रयस्त—१९४१ के शुरू तक अमेरिका यह अन्तिम रूप से निश्चय कर चुका था, कि फैसिस्ट शिक्तियों के विश्व मित्रराष्ट्रों की पूर्ण रूप से सहायता की जाय। वह अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, पर उसने युद्ध में तटस्थता व उदासीनता की नीति का परित्याग कर दिया था। वह समझता था, कि लोकतन्त्रवाद के अनुयायी मित्रराष्ट्रों के लिये शस्त्रागार का कार्य करके वह उन्हें अच्छी तरह से सहायता पहुंचा सकता है। इसीलिये उसने जनवरी, १९४१ में लीज-लैन्ड बिल स्वीकृत किया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति रूजवेल्ट को यह अधिकार दिया गया था, कि वह फैसिस्ट राज्यों के साथ सचर्ष करने वाले देशों का युद्ध सामग्री और धन की सहायता की व्यवस्था कर सके। चीन की चुगिकंग सरकार को यह सहायता प्रचुर मात्रा में दी जा रही थी। इस दशा में यह स्वा-भाविक था, कि जापान और अमेरिका में विरोध उत्पन्न हो। पर जापान इस बात

के लिये उत्सुक था, कि वह जहां तक सम्भव हो, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ यद्ध में व्यापत होने से बचा रहे। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' स्थापित करने की जापान की आकांक्षा तभी निर्वाध रूप से सफल हो सकती थी, जब रूस और अमेरिका से उसके युद्ध की सम्भावना न रहे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान का अमेरिका के साथ कोई विशेष विरोध नहीं था। यदि फिलिज्पीन द्वीपसमह को अपनी अधीनता में लाने का जापान प्रयत्न न करे, तो इस क्षेत्र में अन्य कोई प्रदेश ऐसा नहीं था, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य हो और जिसे जापान की नई व्यवस्था से हानि पहचने की सम्भावना हो । एप्रिल, १९४१ में जापान रूस के साथ सन्धि कर चका था। साथ ही उसने यह भी यत्न किया, कि इसी ढंग की सन्धि अमेरिका के साथ भी कर ली जावे। अमेरिका में जापानी राजदूत'के पद पर एड्मिरल नोमुरा विद्यमान थे । उन्होंने अमेरिका के साथ सन्धि की बातचीत शुरू की और पारस्परिक समझौते के लिये निम्नलिखित बातें पेश की--(१) नानिकंग में बांग चिग-वेई के नेतत्त्व मे जो चीनी सरकार स्थापित हुई है, वह जापान के साथ मैत्री सम्बन्ध पर विश्वास रखती है। जापान चीन का पड़ोसी राज्य है, और इन दोनों राज्यों का मैत्री सबध व सहयोग पूर्वी एशिया में शांति और क्यवस्था की स्थापना के लिये अनिवार्य है। अतः अमेरिका को चाहिये, कि वह चियांग काई शेक की सरकार पर इस बात के लिये जोर दे, कि वह जापान के साथ समझौता कर ले। (२) जापान और अमेरिका दोनो देश यह स्वीकार करे, कि उन्हे जिन वस्तुओ की आवश्यकता है, और जो वेए क दूसरे की दे सकते है, वेए क दूसरे को देते रहेगे। जापान अमेरिका से पेट्रोल, लोहा आदि पदार्थ प्रचुर परिमाण मे प्राप्त करता था । इसी प्रकार रेशम आदि अनेक पदार्थ जापान से अमेरिका जाते थे। एडमिरल नोमुरा की इच्छा थी, कि अमेरिका और जापान का यह पारस्परिक व्यापार मविष्य में भी पूर्ववत जारी रहे। (३) जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो अपना सम्बन्ध स्थापित रखना चाहता है, उसका स्व'रूप शान्तिमय है। जापान इन देशों को अपनी अधीनता में लाकर उनमें अपना शासन स्थापित नहीं करना चाहता। अतः अमेरिका को चाहिये, कि इन देशों से जापान तेल, रबंड, टीन, निकल आदि जिन पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें प्राप्त करने मे वह किसी प्रकार की बाबा न डाले। (४) फिलिप्पीन द्वीप समृह को स्वतन्त्र राज्य के रूप मे परिवर्तित कर दिया जाय और अमेरिका व जापान दोनो इस स्वतन्त्र राज्य की उदासीन व तटस्थ सत्ता को स्वीकार करें।

इस प्रसंग में विचारणीय बात यह है , कि पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया मे जापान के उद्देश्य क्या वस्तुतः शान्तिमय थे ? इस बात का उत्तर देने के लिये यह घ्यान मे रखना आवश्यक है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश इस समय स्वतन्त्र नहीं थे। वे ब्रिटेन, फांस, पोर्त्गाल, हालैण्ड और अमेरिका के साम्राज्यवाद के शिकार थे, और इन सब देशों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन जारी थे। अतः यदि जापान महायुद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठाकर इन देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयत्न करता, तो उसका परिणाम किन्ही स्वाधीन राज्यों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को नष्ट करना नहीं हो सकता था। जापान के लिये यह भी सम्भव नही था, कि वह इन देशों को उसी प्रकार अपनी अधीनता में ला सकता. जैसे कि वे पाश्चात्य देशों की अधीनता में थे। इस क्षेत्र में जापानी शक्ति के विस्तार का यही परिणाम हो सकता था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त हो जाते, और उनमें जो नई सरकारें कायम होती, वे जापान को अपना संरक्षक, मित्र व सहयोगी समझती । दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के लिये यह बात कुछ अधिक बरी न होती । वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व लोक-तन्त्रवाद के मार्ग पर अग्रसर होने में इससे कुछ सहायता ही प्राप्त करते । मञ्च-कुओ और चीन में जिस ढंग की सरकारे जापान के संरक्षण में कायम हुई थीं, वे उन अर्थों में जापान की अधीनता में नही थी. जिन अर्थों में कि इन्डोचायना, भारत. बरमा, इन्डोनीसिया आदि की सरकारें विविध पाश्चात्य देशों के अधीन थीं। चियांग काई शेक की सरकार को भी चीन की पूर्णतया स्वतन्त्र सरकार कह सकता सम्भव नहीं है । वह ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में थी, और उसपर इन पाश्चात्य देशों का आधिपत्य व प्रभाव उसी प्रकार विद्यमान था, जिस प्रकार कि वांग चुंग-वेई की सरकार पर जापान का। इस स्थिति में पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में जापान की नीति व उद्देश्यों को सर्वथा बरा कह सकना एक निष्पक्ष ऐतिहासिक के लिये सम्भव नहीं है। वस्तूत. महायद्ध की परिस्थितियों ने एशिया के विविध देशों को पाश्चात्य साम्राज्यवाद से छटकारा पाने का एक सुवर्णीय अवसर प्रदान किया था । पर पराधीन एशियन देशों के राष्ट्रीय नेताओं की अपनी सैन्य-शक्ति इतनी नहीं थी. कि वे अकेले अपने को पाश्चात्य देशों की अधीनता से मुक्त कर सकते । इसके लिये उन्हें किसी शक्तिशाली देश की सहायता की आव-श्यकता थी । जापान इस स्थिति में था, कि वह इन देशों को सहायता प्रदान कर सके । दक्षिण-पूर्वी एशिया मे जापान के विस्तार का यही परिणाम हुआ, कि इन्डोनीसिया, बरमा, मलाया आदि देशों को अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने का अवसर मिला और वहां जो नई सरकारे कायम हईं, महायुद्ध की परिस्थितियों के बावजूद भी वे इतनी अधिक स्वाधीन थी, जितनी कि पाश्चात्य देशों की अधीनता में इन देशों की सरकारें कभी स्वाधीन नहीं हुई थी। जापान की सहायता द्वास इन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलन को जो बल मिला था, इनमे जो राष्ट्रीय शक्ति िषकसित हुई थी, वह इतनी अधिक थी, कि यदि जापान इन देशों को अपनी अधी-नता में रखने का प्रयत्न करता, तो इनकी राष्ट्रीय चेतना उसे कभी सहन न कर सकती।

युद्ध का सूत्रपात--पर अमेरिका की नीति यह थी, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिस देश के शासन का जो स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन न आये । इसका अभि-प्राय यह था, कि इन्डोनीसिया पर हालैण्ड का, इन्डोचायना पर फास का और बरमा. मलाया आदि पर ब्रिटेन का प्रभुत्त्व यथापूर्व कायम रहे । इन देशों को भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार है, और इन देशों में विदेशी साम्राज्यवादके विरुद्ध प्रबल आन्दोलन विद्यमान है — इस तथ्य का अमेरिका की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था। इसीलिये अमेरिका के साथ सन्धि करने के प्रयत्न में एड्मिरल नोमूरा को सफलता नहीहो सकी। अमेरिका इण्डोचायना के मार्ग से चुगिकग सरकार को सहायता न दे सके, इस उद्देश्य से जब जापान ने इन्डोचायना में अपनी सेनाएं भेजनी प्रारम्भ की, तो अमेरिका अपने को काबू मे नही रख सका। २६ जलाई. १९४१ को अमेरिकन सरकार ने एक आज्ञा प्रकाशित की, जिसके अनुसार जापान के साँथ होने वाले सब अमेरिकन व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण कायम कर दिया गया। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई, कि अमेरिका मे जापान की जो घनसम्पत्ति है, उस सबको सरकार अपने अधिकार में कर ले और जापानी लोग स्वेच्छापूर्वक उसका उपयोग न कर सके। ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों ने अमेरिका का अनुसरण किया और उन्होने भी इसी प्रकार के आदेश जारी किये। हालैण्ड की सरकार ने भी अमेरिक। के अनुसरण में जापान के सम्बन्ध में इसी नीति का **आश्र**य लिया । इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान के लिये पेट्रोल जैसे आवश्यक पदार्थ को प्राप्त कर सकना कठिन हो गया । जापान पेट्रोल को अमेरिका, ब्रिटेन या इन्डोनीसिया से ही प्राप्त कर सकता था । इन देशो की नीति के कारण अब उसके <mark>लिये पेट्रोल व इसी प्रकार के अन्य पदार्थों को कही से भी प्राप्त कर सकना सम्भव</mark> नहीं रहा।

यह स्वाभाविक था, कि जागान अमेरिका, ब्रिटेन और हालैण्ड की इस नीति को अपने प्रति विद्वेष व विरोध का परिणाम समझे। पर अभी अमेरिका युद्ध के लिये तैयार नहीं था। वह समझता था, कि अभी उसकी सामरिक तैयारी नहीं पूरी हुई है। इसीलिये उसने जागान के साथ सन्धि की बातचीत को जारी रखा। पर जापान ने यह भलीभांति अनुभव कर लिया था, कि अमेरिका के साथ उसका युद्ध अवश्यम्भावी है। उसके लिये यह सम्भव नहीं है, कि रूस के समान अमेरिका को

भी वह तटस्थता की नीति का अनुसरण करने के लिये राजी कर सके । अतः उसने यही निश्चय किया, कि अमेरिका को युद्ध की तैयारी का और अधिक समय न दे । ७ दिसम्बर, १९४१ के दिन उसने पलं हार्बर पर आक्रमण कर दिया । पलं हार्बर हवाई द्वीपसमूह में अमेरिकन जलशक्ति का प्रधान केन्द्र था । इस आक्रमण के कारण जापान और अमेरिका की सन्धि विषयक बातचीत का स्वयमेव अन्त हो गया और ये दोनो देश महायुद्ध के मैदान में कूद पडे ।

#### (५) जापान की आन्तरिक राजनीति

जिस समय जापान ने १९३१ में मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्त्व की स्थापना का प्रयत्न प्रारम्भ किया, उस समय तक के जापान के राजनीतिक इतिहास पर हम पहले एक अध्याय में संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल चुके हैं। इससे पूर्व कि हम १९४१ के बाद जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में किस प्रकार अपनी शक्ति व प्रभाव का विकास किया, इसका इतिवृत्त लिखें, यह उपयोगी होगा कि १९३१ से १९४१ के जापान के राजनीतिक इतिहास की प्रमुख घटनाओं का भी संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया जाय।

१९३२ में जापान की पालियामेन्ट में सैयुकाई दल का बहुमत था और उसके नेता श्री इनुकाई जापान के प्रधानमन्त्री थे। इस समय जापान में इस बात पर सघर्ष शुरू हो चुका था, कि सरकार का सचालन राजनीतिक दलों व उनके नेताओं के हाथो में रहे या सेना के । इस संघर्ष का उल्लेख हम इस इतिहास में पहले भी कर चुके हैं। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद संसार के प्रायः सभी देशों में लोकतंत्रवाद की प्रवृत्ति को बल मिला था । बहुत से राज्यों में लोकतन्त्र रिपब्लिकों की स्थापना हु ई थी और जहा वंशकमानुगत राजा कायम रहे थे, वहा भी शासन कार्य में लोकमत के प्रभाव में वृद्धि हुई थी । जापान भी इस प्रवृत्ति से अछ्ता नही बचा था । १९२० के बाद जापान में किस प्रकार निरन्तर राजनीतिक दलों का विकास हुआ और देश के शासन में इन दलों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। १९३० के बाद यूरोप में लोकतन्त्रवाद का ह्नास शुरू हुआ, फैसिज्म और नाजीज्म के रूप में ऐसी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हुआ, जिनका उद्देश्य सरकार के सचालन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के महत्त्व को कम करके एक नेता और एक दल के प्रभुत्त्व की स्थापना था। यह फैसिस्ट प्रवृत्ति केवल इटली और जर्मनी तक ही सीमित नहीं रही, यूरोप के अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ा । जर्मनी और इटली में जिस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी के रूप मे ऐसे नेताओं का प्राद्रभवि हुआ, जिन्होंने विविध राजनीतिक दलों की पृथक् सत्ता

और विरोध का अन्त कर राज्य की सम्पूर्ण शक्ति अपने हाथों में कर छी, वैसे किसी नेता का प्रादुर्भाव जापान में नहीं हुआ। पर वहां के सैनिक नेता इस बात को मलीमांति अनमव करते थे. कि राजनीतिक दलो के हाथ में सरकार के संचालन कार्य को रहने देना देश के लिये अत्यन्त हानिकारक है। राजनीतिक दलों की प्रभुता के कारण सरकार का सचालन कितपय ऐसे लोगों के हाथों में आ जाता है. जो राजनीति को अपना पेशा बना लेते है, और सर्वसाधारण मतदाताओं को अपने पक्ष में करके राजशक्ति को प्राप्त कर लेते है। ये राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिये करते हैं, और बड़े पजीपतियों के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधन करते हैं। अतः उचित यह है, कि देश के शासन में राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञो का प्रभत्त्व न रहे । सैनिक नेताओ का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, अतः वे जनता के हिंत के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। १९३० के बाद केवल सैनिक नेता ही यह बात अनभव नहीं करते थे, अपित जनता में भी बहुत से ऐसे लोग उत्पन्न हो गये थे, जो इन्ही विचारों के थे। ये लोग उग्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण यह विश्वास रखते थे, कि जापान के सब संकटो को दूर करने का एकमात्र उपाय यह है, कि ब्रिटेन, फास, अमेरिका, हालैण्ड आदि पाश्चात्य देशों के समान जापान भी साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवत्त हो । पर साम्राज्य विस्तार के कार्य में सफलता के लिये राजनीतिक दलों व राजनीतिक नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिये देश का शासन उन सैनिक नेताओं के हाथों में होना चाहिये, जो तलवार के धनी हों और जो अपने देश के उत्कर्ष के लिये उग्र उपायों का अनुसरण कर सकने मे समर्थ हों। १९३१ में जापान की क्वांतुग सेना ने मञ्जूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शरू कर दिया था । मञ्चरिया में जापान की शक्ति के विस्तार का उत्तर-दायित्व क्वांतुग सेना पर ही था। जब यह मामला जापान के मन्त्रिमण्डल के सम्मख विवारार्थ उपस्थित किया गया, तो प्रधानमन्त्री इनुकाई नेकहा, कि जापानकी अर्थिक दशा ऐसी नहीं है, कि मञ्चूरिया और चीन में किसी बड़े युद्ध का सूत्रपात किया जा सके । इनुकाई चीन और मञ्चुरिया में लडाई बढाने का विरोधी था । परिणाम यह हुआ, कि सैनिक लेताऔर उग्र राष्ट्रवादी लोग उसके विरोधी हो गये । कतिपय सैनिक आफिसरों के नेतृत्व में इन उग्र राष्ट्रवादियों ने तोक्यो में चक्कर लगाना शुरू किया । ये लोग अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे और अपने विरोधियों का संहार करने के लिये कटिबद्ध थे। उन्होंने सैयुकाई दल के प्रधान कार्यालय, कोतवाली और प्रधान मन्त्री के निवासस्थान आदि महत्त्वपूर्ण इमारतों पर हमला किया। श्री इनकाई इन राष्ट्रवादी लोगों द्वारा मार दिये गये, और उनके समान अन्य मी अनेक राजनीतिक नेता उग्न राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों के कीप के शिकार बने । इन हत्याकारियों पर मुकदमें चलाये गये, उन्हें सजा भी दी गई, पर यह सजा इतनी कम थी, िक उसका जनता पर कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता था । इन लोगों को हत्याकारी न समझकर 'पथभ्रष्ट देशभक्त' माना गया । इस समय जापान में सेना का इतना अधिक जोर था और लोग साम्राज्य प्रसार के लिये इतने अधिक उतावले थे, िक इन हत्याकारियों को कठोर दण्ड दे सकना सम्भव नहीं था । इन हत्याओं में केवल सेना का ही हाथ नहीं था, इस समय जापान में फैंसिस्ट ढग की एक राजनीतिक संस्था भी स्थापित हो चुकी थी और उसकी अधीनतामें 'रक्त बन्धुत्त्व संघ' (ब्लड ब्रदरहुड लीग) अपना कार्य कर रहीं थी, जिसका प्रयोजन अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों की हत्या करना था। इस सघ में सैनिक आफिसर, विद्यार्थी व उग्र विचारों के नवयुवक सम्मिल्ति थे और इन्होंने यह अपना ध्येय बनाया हुआ था, िक सरकार के संचालन का कार्य ऐसे लोगों के हाथों में ले आया जाय, जो साम्राज्य प्रसार के कट्टर पक्षपाती हो। ब्लड ब्रदरहुड लीग की स्थापना सन १९३० में हुई थी और उसके सस्थापकों में लेफिटनेन्ट फ्जिमा और निशो इनूये प्रमुख थे। फ्जिमा सैनिक आफिसर था और इनुये एक बौद्ध भिक्षुक था।

इनकाई की हत्या के बाद जनरल सैतो के नेतत्त्व में क्ये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया गया। सैतो का मन्त्रिमण्डल किसी एक राजनीतिक दल पर आश्रित नही था, उसमें सैनिक नेताओं की प्रधानता थी और एड्मिरल अराकी उसका अत्यिक प्रभावशाली सदस्य था । यह मन्त्रिमण्डल १९३४ तक कायम रहा । जिस समय जापान मञ्चिरिया और आभ्यन्तर मंगोलिया के पूर्वी प्रदेशों में अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था, यही मन्त्रिमण्डल जापान में विद्यमान था। १९३४ में इस मन्त्रिमण्डल के अन्यतम मंत्री पर आर्थिक गवन सम्बन्धी कुछ आक्षेप किये गये और उसके कारण नये मन्त्रिमण्डल के निर्माण की आवश्यकता हुई। अब एड्मिरल ओकोदा के नेतत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का संगठन हुआ। यह मन्त्रिमण्डल भी किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन पर आश्रित नही था । पर फरवरी, १९३६ में जब जापान की पार्लियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ, तो उसमें पूराने राजनीतिक दलो की शक्ति फिर बढ गई। इस नई पालियामेन्ट में विविध दलों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी---मिन्सेइतो ३०५, सैयुकाई १७४, शोवाकाई (फैसिस्ट प्रवत्ति का नया दल) २०, अन्य दल ६७ । पार्लियामेन्ट के निर्वाचन के परिणाम से वे लोग बहुत अधिक असंतुष्ट हुए, जो जापान में राजनीतिक दलों के प्रभुत्व का अन्त कर सैनिक नेताओं के आधिपत्य के पक्षपाती थे। प्रधानमन्त्री एड्मिरल ओकोदा ने इस समय यही उचित समझा, कि लोकमत के अनसार देश का शासन

किया जाय और पालियामेन्ट के निर्वाचन दारा जनता ने जिन राजनीतिक दलों के प्रति अपना विश्वास प्रगट किया है, उनको देश के शासन में अधिक महत्त्व दिया जाय । पर सेना के नेता और बलड ब्रदरहड लीग के सदस्य इस बात को सहन करने के लिये उद्यत नहीं थे। वे खले तौर पर विद्रोह करने को तैयार हो गये। २६ फरवरी. १९३६ के दिन १५०० सैनिको ने अस्त्र-शस्त्रो के साथ तोक्यो में विद्वोह कर दिया। उन्होने प्रधान मन्त्री ओकोदा, एड्मिरल सैतो, एड्मिरल स्जुकी, श्री ताकाहाशी, काउण्ट मिकनो आदि सरकार के प्रधान अधिकारियो व मन्त्रियो पर हमला बोल दिया और अनेक सरकारी नेता इन विद्रोहियों के कोप के शिकार हए। प्रधान मन्त्री ओकोदा बड़ी कठिनता से अपनी प्राणरक्षा करने में समर्थ हुआ । विद्रोही सैनिको के एक अन्य गिरोह ने हाईकोर्ट, पालियामेन्ट, पूलीस हेड-क्वार्टर्स, जल और स्थल सेना के प्रधान कार्यालय, राजप्रासाद आदि सरकारी इमारतो पर आक्रमण किया । सैनिको का यह विद्रोह २९ फरवरी तक जारी रहा । यद्यपि अनेक मन्त्री व अन्य उच्च राजपदाधिकारी इस विद्रोह में मारे गये, पर सम्राट और उसकी सरकार ने इस बार विद्रोह को शान्त करने मे बहुत अधिक तत्परता प्रदिशत की । विद्रोही सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मकदमे चलाये गये और १७ सैनिक आफिसरो को प्राणदण्ड दिया गया।

पर इस विद्रोह के कारण सेना ने एडिमरल ओकोदा के प्रति जो रोष प्रकट किया था, उसके कारण उसके मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पडा। ९ मार्च, १९३६ को श्री हीरोता के नेतृत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का संगठन किया गया। हीरोता का मन्त्रिमण्डल देर तक अपने पद पर कायम नही रह सका । उसके पतन के बाद दो अन्य मन्त्रिमण्डल बने, पर उनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ३१ मई, १९३७ को जापान के प्रधान मन्त्री के पद पर प्रिस कोनोये की नियक्ति हई । प्रिस कोनोये को जहां सैनिक नेता पसन्द करते थे, वहां राज-नीतिक नेताओं का समर्थन भी उसे प्राप्त था। प्रिस कोनोये वस्तुत: जापान का राष्ट्रीय नेता था और उसीने पूर्वी एशिया व वृहत्तर पूर्वी एशिया (दक्षिण-पूर्वी एशिया) के सम्बन्ध में उस नई नीतिक। सूत्रपात किया था, जिसका उल्लेख हम पहले 'नई व्यवस्था' के नाम से कर चुके हैं । प्रिस कोनोये ने इस नई व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था—(१) चीन मे चियांग काई शोक के नेतृत्व में स्थापित सरकार का अन्त कर एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाय, जो जापान के साथ सहयोग करने को तैयार हो और जो जापान को अपना मित्र, सहयोगी व संरक्षक स्वीकार करे। (२) चीन में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्त्व का अन्त करने के साथ-साथ पूर्वी एशिया के सम्पूर्ण प्रदेशों से पाश्चात्य देशों के

साम्राज्यवाद का अन्त किया जाय। (३) रूस अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व का विस्तार बैंकल झील से पूर्व के प्रदेशों में न कर सके। पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' की स्थापना के लिये जापान ने चीन में जिन युद्धों का प्रारम्भ किया था, उनका उल्लेख इस इतिहास में पहले किया जा चुका है। इन युद्धों का संचालन प्रिंस कोनोये के मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जा रहा था। चीन में जापान की शक्ति के विस्तार का प्रधान श्रेय इसी मन्त्रिमण्डल को है।

प्रिंस कोनोये का मन्त्रिमण्डल ५ जनवरी, १९३८ तक कायम रहा । मन्त्रियौँ में आपस के मतभेद के कारण इस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और डा॰ हीरानुमा के नेत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ । यद्यपि डा० हीरा-नुमा स्वयं सैनिक आफिसर नही था, पर वह उग्र राष्ट्रवादी था और जापान की शक्ति के विस्तार का प्रबल पक्षपाती था । उसने चीन-जापान यद्ध का बडी उग्रता के साथ संचालन किया, पर वह देर तक अपने पद पर कायम नहीं रह सका । अगस्त. १९३९ में जब जर्मनी और रूस ने परस्पर तटस्थता की सन्धि कर ली, (इस सन्धि . . का उल्लेख हम इसी अध्याय में पहले कर चुके हैं) तो जापान मे उससे बहुत असन्तोष हुआ । जर्मनी, इटली और जापान ने परस्पर मिलकर जो एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट बनाया हुआ था, यह सन्धि स्पष्टतया उसके विरुद्ध थी। इस सन्धि के कारण जापान की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत निर्वल हो गई थी और इसीलिये डा०हीरानुमा् के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह अपने विरोधियों से अपने मन्त्रिमण्डल की रक्षा कर सके । परिणाम यह हुआ, कि २८ अगस्त, १९३९ को उसने त्यागपत्र दे दिया और जनरल नोबुयुकी आबे के नेतुत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का संगठन हुआ । जनरल आबे के मन्त्रिमण्डल के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यह थी, कि जापान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने का प्रयत्न करे। इसके लिये उसने यह निर्धारित किया, कि जहां तक सम्भव हो युरीप के अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों से पृथक् रहा जाय और संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ समझौते का प्रयत्न किया जाय, ताकि पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' को कायम करने की योजना को जापान निश्चिन्त रूप से पूरा कर सके । पर अमेरिका और जापान में विरोध इतना अधिक था, कि उनमें समझौता हो सकना सुगम नही था। १५ जनवरी, १९४० को जनरल आबे के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और एडमिरल मित्सुमासा योनाई के नेतत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ ।

इस समय यूरोप में महायुद्ध का प्रारम्भ हो चुका था और जर्मनी बड़ी तेजी के साथ यूरोप के विविध देशों को अपनी अधीनता में लाने में तत्पर था। जापान के उग्र राष्ट्रवादी नेता अनुभव करते थे, कि पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' स्थापित करने का यह सुवर्णीय अवसर है। ब्रिटेन, फांस और हालैण्ड की इस समय जो दुर्दशा है, उसका लाभ उठाकर जापान को अब चीन व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में अपनी शक्ति के विस्तार के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। इन उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था, कि एड्मिरल योनाई का मन्त्रिमण्डल महायुद्ध के अवसर का सुचार रूप से जापान के उत्कर्ष के लिये उपयोग करने में असमर्थ है। इन नेताओं के विरोध के कारण १८ जुलाई, १९४० को ओनाई के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और प्रिस कोनोये ने एक बार फिर जापानी सरकार के शासनसूत्र को अपने हाथों में लिया।

प्रिस कोनोये जापान की 'नई व्यवस्था' सम्बन्धी नीति का प्रवर्तक था। उसके शासनकाल मे जापान ने पूर्वी व वृहत्तर पूर्वी एशिया मे नई व्यवस्था की स्थापना के लिये जो उद्योग किया, उसके सम्बन्ध में इतना निर्देश कर देनाही पर्याप्त है. कि उसी के मन्त्रिमण्डल ने एप्रिल, १९४१ में रूस के साथ तटस्थता की सन्धि की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता करने का अत्यधिक गम्भीरता के साथ उद्योग किया । इन सन्धियों का क्या उद्देश्य था, इस पर हम इसी अध्याय में पहले प्रकाश डाल चुके है । प्रिस कोनोये वस्तुतः अमेरिका के साथ सन्धि करना चाहता था । पर जब अमेरिका ने अपने प्रदेशों में विद्यमान सम्पूर्ण जापानी सम्पत्ति ब बन पर सरकारी अधिकार कायम कर लिया और बिटेन व हालैण्ड ने उसका अनुसरण किया (इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं), तो प्रिस कोनोये के लिये यह सम्भव नहीं रह गया, कि वह अमेरिका के साथ सन्धि की बात को आगे बढ़ा सके। पर प्रिस कोनोये अब भी निराश नहीं हुआ। उसने यत्न किया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मुलाकात करे और स्वयं सब बातों का निर्णय करे। पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट प्रिस कोनोये से मुलाकात के लिये तैयार नही हुआ । प्रिस कोनोये की अमेरिका सम्बन्धी नीति की यह भारी असफलता थी। विवस होकर उसे अयने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और जनरल हिदेका लोजो के नेतृत्व में नये संत्रिमण्डल का निर्माण हुआ । जनरल तोजो उग्र राष्ट्रवादी व साम्राज्यवादी था । उसका मन्त्रि-मण्डल १९४४ तक कायम रहा । दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की शक्ति का जो असाबारण रूप से विस्तार हुआ, उसका श्रेय जनरल तोजो के मन्त्रिमण्डल को ही है। पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर जनरल तोजो की सरकार ने ही महायद्ध में प्रवेश किया था।

१९३१ से १९४१ तक के काल में जामान के राजकीय व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसका कारण मञ्जूरिया और चीन के युद्धों में अत्यधिक खर्च का होना था। १९३१-३२ में जापान का कुल राजकीय क्या १,४७,७०,००,००० येन था। १९३६-३७ में इस खर्च की मात्रा बढकर २,२८,२०,००,००० येन तक पहुच गई थी। १९३६ के बाद जापान के राजकीय व्यय में और भी अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि इस समय जापानी सेनाएं चीन के साथ युद्ध में व्यापृत थी। इतने खर्च को अकेले टैक्सो से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, अत. सरकार को राष्ट्रीय ऋण का आश्रय लेना पडा। जापान के राष्ट्रीय ऋण में कितनी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी, इसका अन्दाज निम्नलिखित तालिका द्वारा मली-भाति किया जा सकता है।

| वर्ष   | राष्ट्रीय ऋण की मात्रा |
|--------|------------------------|
| १९३०   | ४,५२,३०,००,००० येन     |
| . १९३७ | ९,२५,८०,००,००० येन     |
| १९४०   | ११,०३,३०,००,००० येन    |

इस राष्ट्रीय ऋण को प्रधानतया जापान के पूजीपितयों द्वारा प्राप्त किया गया था। जर्मनी के समान जापान भी इस समय अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिये विशेष रूप से तत्पर था। सरकार मुख्यतया ऐसे व्यवसायो पर विशेष रूप से ध्यान दे रही थी, जो युद्ध के लिये उपयोगी हों।

#### उन्नीसवां अध्याय

## द्क्षिण-पूर्वी एशिया में महायुद्ध का प्रसार

#### (१) जापान द्वारा पाक्चात्य देशों के साम्राज्यों का अन्त

पर्ल हार्बर--७ दिसम्बर, १९४१ को जापान ने पर्ल हार्वर पर हमला किया। यह बन्दरगाह प्रशान्त महासागर में हवाई द्वीपसमह में स्थित है, और अमेरिका की सामद्रिक शक्ति का प्रधान केन्द्र हैं। अमेरिका को इस बात की आंशंका नहीं थी, कि जापान इस प्रकार अकस्मात् पर्ल हार्वर पर आक्रमण कर देगा । इसमे सन्देह नही, कि अमेरिका और जापान के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध निरन्तर बिगडते जा रहे थे। जापान के राजदूत द्वारा अमेरिका के साथ सन्धिव समझौता करने का जो प्रयत्न जारी था, वह असफल हो चुका था । प्रिस कोनोयेके साथ मुलाकात करने से भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इन्कार कर दिया था। इस दशा में इन दोनों देशों में यद होना अनिवार्य हो गया था । जापान पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्त्व का अन्त कर वहां ऐसी सरकारे स्थापित करना चाहता था, जो जापान को अपना मित्र, सहयोगी व संरक्षक माने । अमेरिका जापान की इस नीति को किसी भी प्रकार सहने के लिये तैयार नहीं था। अत जापान ने यह निश्चय किया, कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अमेरिका की जो जलशक्ति विद्यमान है, उसे एकदम पंगु बना दिया जाय, ताकि अमेरिका के लिये जापान के मार्ग में बाधा उपस्थित कर सकना सम्भव न रहे। पर्ल हार्वर के इस हवाई हमले में अमेरिका के अनेक जंगी जहाज डब गये और अनेक तहस-नहस हो गये। इस आक्रमण में २,११७ अमेरिकन आफिसर और सैनिक मारे गये, ३७६ घायल हुए और ९६० लापता हो गये। जो जंगी जहाज इस हमले द्वारा डूबे या नष्ट हुए, उनकी संख्या १४ थी। इसी प्रकार १२७ अमेरिकन हवाई जहाज इस आक्रमण के कारण नष्ट हुए। जापान के इस अकस्मात् हमले से अमेरिका की आधे के लगभग सामुद्रिक शक्ति नष्ट हो गई।

इसमें सन्देह नही, कि जिस उद्देश्य से जापान ने अकस्मात् पर्ल हार्वर पर आक्रमण किया था, उसमें उसे सफलता हुई। जापान यही चाहता था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति के विस्तार में अमेरिका की जलशक्ति बाधक न हो

सके । पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण प्रशान्त महासागर में विद्यमान अमेरिकन जलशक्ति इतनी अधिक पंगु हो गई थी, कि उसके लिये जापान का प्रतिरोध कर सकना सम्भव नही रहा था। पर अन्ततोगत्त्वा इससे जापान को नकसान ही हुआ । अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे थे, जो महायुद्ध से पृथक् रहने में **ही अपने** देश का हित समझते थे। उनका विचार था, कि यूरोप के झगड़ों में अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिये और उसके लिये यही पर्याप्त हैं, कि वह फैसिस्ट शक्तियों के खिलाफ मित्र राज्यों की युद्ध सामग्री और धन द्वारा सहायता करता रहे। य<mark>द्यपि</mark> राष्ट्रपति रूजवेल्ट लीज लेन्ड बिल द्वारा सब प्रकार से मित्र राष्ट्रों की सहायता करने को उद्यत थे, पर अमेरिका की जनता में युद्ध में शामिल होने के लिये विशेष उत्साह नही था । पर पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण ने स्थित को एकदम परिवर्तित कर दिया। अब सम्पूर्ण अमेरिकन जनता फैसिस्ट राज्यो के खिलाफ यद्ध में शामिल होने के लिये तैयार हो गई और इस विशाल रिपब्लिक की सम्पूर्ण शक्ति मित्र राज्यों के पक्ष में प्रयुक्त होने लगी। धन, जन और युद्ध सामग्री की दष्टि से अमेरिका का भण्डार वस्तूत. अक्षय था । आधुनिक यग में सफलता प्राप्त करने के लिये जहां सैनिकों की आवश्यकता होती है, वहां साथ ही अपार आधिक साधन और अत्यधिक यद्ध सामग्री की उपलब्धि भी अनिवार्य होती है। महायद में जो फैसिस्ट राज्यों की पराजय और मित्र राज्यो की विजय हुई, उसका प्रधान कारण अमेरिका की अनन्त धनशक्ति और जनशक्ति थी। यदि जापान इस प्रकार अकस्मात पर्ल हार्बर पर आक्रमण न कर देता, तो यह बात सदिग्ध है, कि अमेरिका की यह शक्ति किस अश तक मित्रराज्यों को उपलब्ध हो सकती। यद्यपि राष्ट-पति रूजवेल्ट की सरकार मित्र राज्यों की सब प्रकार से सहायता करने के लिये कटिबद्ध थी, पर अमेरिका में ऐसे लोग भी विद्यमान थे, जो महायुद्ध में शामिल होने के लिये विशेष उत्साह नही रखते ये और अमेरिका जैसे लोकतन्त्र देश में इन लोगों के मत की सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

अन्यत्र जापानी आक्रमण—जापान केवल पर्ल हार्बर में विद्यमान अमेरिक्सन जंगी जहाजों को डुबा कर ही संतुष्ट नही हुआ। १० दिसम्बर, १९४१को उसके हवाई जहाजों ने मलाया के समुद्रतट पर स्थित ब्रिटिश जंगी जहाजों पर भी हमला किया। श्रिस आफ वेल्स और रिपल्स नामक दो बड़े ब्रिटिश जंगी जहाज डुबा दिये गये। इन जहाजों के डूबने का यह परिणाम हुआ, कि चीन का दक्षिणी समुद्रतट सर्वेषा अरक्षित दशा में हो गया और ब्रिटेन के लिये यह सम्भव नही रहा, कि वह जापान की बढ़ती हुई शक्ति का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके। ७ दिसम्बर को जब जापान के हवाई जहाजों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तभी साथ ही गुआम (फिल्फिन

के पूर्व में स्थित एक द्वीप), शंघाई और सिगापुर पर भी वायुमार्ग द्वारा आक्रमण हुए थे। इनके अतिरिक्त फिलिप्पीन द्वीप समूह पर भी अनेक स्थानो पर बम्ब वर्षा की गई थी। शघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती पर तो उसी समय जापानी सेनाओ ने कब्जा भी कर लिया था। हम यह पहले लिख चुके हैं, कि ८ दिसम्बर, १९४१ को ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और नीदरलैण्डस वैस्ट इन्डीज की डच सरकार ने जापान के विरुद्ध बाकायदा युद्ध की घोषणा कर दी थी।

पुर्ल हार्बर की अमेरिकन सामुद्रिक शक्ति को पंगु बनाकर जापान के फिलिप्पीन द्वीपसंमूह पर हमला करना प्रारम्भ किया। बहुत से जहाज व नौकाएं आदि एकत्र कर दो लाख से अधिक जापानी सैनिको को फिलिप्पीन मे उतार दिया गया। जंनरल मैंक आर्थर के नेतृत्व मे अमेरिकन सेनाओ ने बड़ी वीरता के साथ इनका मुकाबला किया। पर जापानी सेना के सम्मुख वे टिक नही सकी। १९४२ के शुरू के सप्ताहो में सारा फिलिप्पीन द्वीपसमूह जापान के हाथ मे चला गया। जनरल मैंक आर्थर ने आस्ट्रेलिया जाकर आश्रय ग्रहण किया और वहा से जापान का प्रतिरोध करने के लिये तैयारी शुरू की।

इसी बीच मे जापान की सेनाएँ हांगकाग पर भी हमला कर रही थी। चीन के पूर्वी समुद्रतट पर विद्यमान यह विशाल व समृद्ध नगर ब्रिटिश शिक्त का प्रमुख केन्द्र था। जापान की शिक्त के सम्मुख हांगकांग देर तक नहीं टिक सका। सन् १९४२ के शुरू में उस पर भी जापान का कब्जा ही गया। फिलिप्पीन और हांगकांग की विजय में जापान ने अद्भृत साहस और सैनिक क्षमता का परिचय दिया। जहांजों द्वारा समुद्र के रास्ते सेनाएँ उतारकर स्थल में शत्रु को कैसे परास्त किया जा सकता है, इसका उत्तम उदाहरण इस महायुद्ध में पहले पहल जापान ने ही उपस्थित किया। शंघाई और हांगकांग पर जापान का कब्जा हो जाने से चीन के ये दो प्रधान नगर पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व से मुक्त हो गये थे। फिलिप्पीन द्वीप समूह अमेरिका के अधीन था। उसे जीतकर जापान ने प्रशान्त महासागर के इस विशाल द्वीप समूह पर पाश्चात्य आधिपत्य का अन्त किया।

सिगापुर—पर्ल हार्बर मे अमेरिका की सामृद्रिक शक्ति को अस्तव्यस्त करके और फिलिप्पीन द्वीपसमूह तथा हागकांग पर कब्जा करके जापान के लिये दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार करने का मार्ग बिलकुल साफ हो गया था। इस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति का प्रधान केन्द्र सिगापुर था। यह बन्दरगाह मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। मलाया प्रायद्वीप के साथ एक बांध द्वारा इसका सम्बन्ध भी है। ब्रिटिश लोगों ने यहां जबर्दस्त किलाबन्दी की हुई थी। इसमे पचास करोड़ के लगभग रुपया खर्च हुआ था। ब्रिटिश लोगों को अभिमान था, कि कोई शत्रुदेश सिगापूर के इस अड्ड पर आक्रमण नहीं कर सकता । यहा उनके जंगी जहाज बड़ी सख्या में रहते थे। विशाल ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जानेवाले जहाज यह मरोसा रखते थे, कि उनकी स्थिति सर्वथा सुरक्षित हैं । सिगापुर के किलानुमा बन्दरगाह मे विद्यमान ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति उनकी रक्षा के लिये सदा उद्यत रहती थी। इसमे सन्देह नहीं, कि समद्र के रास्ते से हमला करके सिगापूर को जीत सकना सूगम नहीं था। पर मलाया से होकर स्थल-मार्ग द्वारा भी सिगापुर पर हमला किया जा सकता है, यह बात ब्रिटिश लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी। उनका खयाल था, कि मलाया सघन व दुर्गम जंगलो से परिपूर्ण है । ये जगल मलेरिया व अन्य घातक गुलारों से सदा आकान्त रहते हैं। इनमें से गुजरकर कोई शत्रुसेना कभी सिगापूर पर हमला करने का साहस नहीं कर सकती । पर जापानियों ने सिगापूर पर आक्रमण के लिये इसी मार्ग का अवलम्बन किया। इन्डोचायना में जापानी सेनायें उसी समय आ गई थी, जब कि फास के पराजित होने पर वहा मार्शल पेता के नेतत्त्व मे विदेशी सरकार की स्थापना हुई थी। पूर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के बाद बाद जापानी सेनाओं ने इन्डोचायना से थाईलैंग्ड मे प्रवेश किया और ये सेनाएँ मलाया के जगलो में से होती हुई ३१ जनवरी, १९४२ को सिगापूर पहुंच गईं। १५ फरवरी को सिगापूर की ब्रिटिश सेनाओं ने जापान के सम्मुख घुटने टेक दिये।

ईस्ट इन्डोज—सिगापुर की विजय के कारण ईस्ट इन्डीज की स्थित बहुत सकटमय हो गई। ईस्ट इन्डीज के बड़े भाग (इन्डोनिसिया) पर हालैण्ड का आधिपत्य था और हालैण्ड इस समय जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। इन्डोनीसिया ने जो भी डच सेना विद्यमान थी, वह जापान का मुकाबला कर सकने में असमर्थ भी। हालैण्ड अपने विशाल एशियन साम्राज्य की रक्षा के लिये अमेरिका और बेटेन की सहायता पर ही निर्भर कर सकता था। पर्ल हार्बर के घ्वंस के कारण अमेरिका की और सिगापुर के पतन से ब्रिटेन की अपनी स्थित ही अत्यन्त संकटमय हो गई थी, अतः उनके लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वे नीदरलैण्ड्स ईस्ट इन्डीज की रक्षा में डच सरकार की सहायता कर सके। १४ फरवरी, १९४२ हो जापानी सेनाओं ने सुमात्रा में पालेम्बाग पर आक्रमण किया। यहां पेट्रोलियम हे बहुत से तैलकूप थे। डच सेनाओं ने इनको तहस-नहस कर दिया, ताकि वे जापानी होगों के हाथों में न पड़ जावें। तेल को साफ करने व उसे जमा करके रखने के लिये मो बहुत सी मशीनरी व टंकियां यहां विद्यमान थी, वे सब डच लोगों ने नष्ट कर दी। इनकी कीमत का अनुमान २५,००,००,००० हपया किया गया है। पालेम्बांग

पर जापानी सेनाओं का कब्जा हो जाने के कुछ ही दिनों में सम्पूर्ण सुमात्रा जापान के अधिकार में चला गया। इसी समय के लगभग अन्य जापानी सेनाओं ने बोर्नियो, जाबा, बाली, अम्बोयना, तिमोर, मेलेबस आदि अन्य द्वीपो पर आक्रमण किया। फरवरी, १९४२ तक ईस्ट इन्डीज के ये सब द्वीप जापान के प्रभुत्त्व में आ गये थे। इन्डोनीसिया में हालैण्ड का जो विशाल साम्राज्य स्थापित था, वह सब उसकी अधीनता से मुक्त हो गया था। मार्च, १९४२ में जापानी सेनाओं ने न्यू गाइनिआ द्वीप पर भी आक्रमण किया। इस द्वीप का एक भाग डच अधीनता में था और एक ब्रिटेन के साम्राज्य के अन्तर्गत था। दोनो भागो पर जापान का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया और न्यू गाइनिआ पर जापान का कब्जा हो जाने से आस्ट्रेलिया की स्थित भी सुरक्षित नहा रह गई। आस्ट्रेलिया इस द्वीप से केवल ४०० मील की दूरी पर स्थित है, और वहा से जापानी वायुसेना के लिये यह अत्यन्त सुगम था, कि वह आस्ट्रेलिया पर बमब वर्षा कर सके।

बरमा—मलाया और सिगापुर पर जापान अपना प्रमुक्त्व स्थापित कर चुका था। अब उसकी सेनाए बरमा की ओर अग्रसर हुई। यहा उनका मुकाबला कर सकने की शक्ति ब्रिटिश लोगों के पास नहीं थी। जापानी सेनाएं निरन्तर आगे बढ़ती गईं, और ८ मार्च, १९४२ को रगून पर उनका कब्जा हो गया। बरमा और सिगापुर से ब्रिटिश सैनिको व नागरिकों को बचाकर लौटा लाने की समस्या अत्यन्त विकट थी। बहुत से अंग्रेजों को हवाई जहाजों द्वारा भारत लाया गया। अनेक साहसी मनुष्य जगल के रास्ते भी बरमा से आसाम आने में समर्थ हुए।

पाश्चाश्य साम्राज्यवाद का अन्त-- विसम्बर, १९४१ को जापान महायुद्ध में शामिल हुआ था। तीन मास के स्वत्पकाल में उसने सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के प्रभुत्त्व का अन्त कर दिया था। जापान की सेनाये जो इतनी शीधता और सुगमता से इस विशाल भूखण्ड से पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अन्त कर सकी, उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—-(१) इन देशों के निवासियों की सहानुभूति अपने विदेशी शासकों के साथ नहीं थी। अमेरिका व यूरोप के गौराङ्ग लोग यह समझते थे, कि एशिया के निवासी उनकी अपेक्षा हीन हैं, और उनपर शासन करने का उन्हें दैवी अधिकार प्राप्त हैं। इन देशों में पाश्चात्य शासकों की इतनी सेनाए तो थी, जो अधीनस्थ जातियों के विद्रोहों को शान्त करके उन्हें अपनी अधीनता में रख सकती थी। पर जब जापान जैसा विज्ञान-कला-सम्पन्न शत्रु उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, तो उसका पराजय वे तभी कर सकती थी, जब कि इन क्षेत्रों के निवासियों का भी पूरा पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त हो। पर एशि-यन लोगों का सहयोगऔर सद्भावना प्राप्त करने का कोईभी प्रयत्न पश्चिमी देशों

के गौराङ्ग लोगों ने नही किया था । आधुनिक युग की लडाइयो मे कोई पक्ष तभी सफल हो सकता है, जब जनता की सामहिक सहायता उसे प्राप्त हो । आधिनक युग की यह सबसे प्रबल शक्ति ब्रिटिश और डच लोगो को एशिया के क्षेत्र में प्राप्त नहीं थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन अच्छे प्रबल रूप मे विद्यमान था । यही कारण है, कि जापानी सेनाओ के आक्रमण का इन देशो ने स्थागत किया । इस समय जापान स्पष्ट रूप से यह घोषित कर रहा था. कि उसका उद्देश्य पाश्चात्य साम्राज्यवाद से एशिया को स्वतन्त्र कराना है । उसकी यह नीति थी, कि पाश्चात्य प्रभत्त्व का अन्त कर इन देशो मे ऐसी राष्टीय व स्वतन्त्र सरकारे कायम की जावे, जो जायान को अपना पथ प्रदर्शक और मित्र समझे और जो पाश्चात्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने मे जापान के साय सहयोग करने को उद्यत हो। इस दशा मे यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि जागान दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को पाश्चात्य लोगों की अवीनता मे मुक्त कराने मे विशेष कठिनता का अनुभव न करे। (२) पाञ्चात्य देश इस समय यूरोप के महायुद्ध में व्यापृत थे। हालैण्ड जर्मनी द्वारा अधिकृत हो चुका था और ब्रिटेन के ऊपर जर्मन आक्रमण बड़ी तेजी के माय जारी थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया मे जिन पाश्चात्य देशो का शासन था, उनकी अपनी स्थिति ही अत्यन्त दयनीय और अरक्षित थी। इस दशा मे उनके लिये यह सम्भव नही था, कि वे सदूर एशिया मे विद्यमान अपने साम्राज्य की रक्षा पर ध्यान दे सके । (३) इसमे सन्देह नही, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया मे पाश्चात्य देशो की सैन्यशक्ति प्रचर परिमाण में विद्यमान थी। ब्रिटिश, डच व अमेरिकन लोग अपने इस साम्राज्य की रक्षा के लिये बेखबर नहीं थे। वहां उन्होंने अपनी शक्ति को भलीभाति स्थापित किया हुआ था, पर इन अधीनस्थ देशो मे जो पाश्चात्य लोग शासक के रूप में नियुक्त थे, वे धीरे धीरे अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख होने लग गये .थे । अधीनस्थ लोगो पर शासन करने के कारण उनमें स्वेच्छाचारिता और निरं-कुशता की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी, और उनकी शासननीति कुछ कुछ उसी ढंग की हो गई थी, जैसी कि मध्यकाल के स्वेच्छाचारी राजाओ व उनके अमीर उमराओं की हुआ करती थी। वे भोगविलास और उच्छुंखल जीवन के अभ्यस्त हो गये थे और उनमें वह शक्ति नही रह गई थी, जो कि जापान जैसे प्रबल शत्रु का मुकाबला कर सकने के लिये अवेक्षित थी।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाश्चात्य साम्राज्य का अन्त संसार के आधुनिक इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। गौराङ्ग लोग उच्च हे, और एशिया व अफीका के लोग हीन है—इस मन्तव्य का थोथापन इससे भलीभांति स्पष्ट हो गया। महायुद्ध में यद्यपि अन्ततोगत्त्वा जापान पराजित हुआ, पर एक बार दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों को अपने बन्धन काटकर स्वतन्त्र होने का अवसर प्राप्त हो गया और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये अद्भुत कार्यक्षमना और शक्ति प्रदर्शित की । इन्डोनीसिया, बरमा आदि पर पाश्चात्य देश फिर से पहले के समान अपना प्रभुत्त्व स्थापित नहीं कर सके ।

#### (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति जापान की नीति

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों से पाश्चात्य लोगों के शासन का अन्त कर जापान ने उनमें पहले सैनिक शासन की स्थापना की । युद्ध की परिस्थिति में यह आवश्यक था, कि इन देशों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखी जावे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सैनिक शासन की स्थापना के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग कियात्मक नहीं था । मलाया, बरमा, बोनियो, जावा, मुमात्रा, फिलिप्पीन आदि सर्वत्र उच्च सैनिक आफिसरों को शासन कार्य के लिये नियुक्त किया गया । ये सैनिक शासक इन देशों में व्यवस्था कायम रखने में सफल हुए । राज्य परिवर्तन के कारण देश में जो अराजकता व अव्यवस्था की प्रवृत्तिया बलवती होती है, उन्हें प्रबल् होने का अवसर जापानी सैनिक अधिकारियों ने नहीं दिया । इन देशों की बहुसंस्थक जनता की सहानुभूति जापानी लोगों के साथ थी । ब्रिटिश, डच, अमेरिकन व फेच लोग इन देशों के निवासियों को अपने से हीन समझते थे, उन्हें 'नेटिव' व 'एशियाटिक' कहकर उनसे घृणा करते थे। अत. यह स्वाभाविक था, कि जनता को उनके शासन का अन्त होने से प्रसन्नता व सन्तोष अनुभव हो।

पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों में जापानी लोगों ने सैनिक शासन को देर तक कायम नहीं रखा। शी घ्र ही सर्वत्र 'स्वराज्य' की स्थापना कर दी गई। फिलि-प्पीन द्वीप समूह और बरमा में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन अच्छे प्रबल रूप में. विद्यमान था। वहा ऐसे देशभक्त नेताओं की कमी नहीं थी, जो अपने देश के शासन की बागडोर को भलीभाति सभाल सके। अतः शी घ्र ही इन दोनों देशों में स्वतन्त्र सरकारों की स्थापना कर दी गई। मलाया के विविध राज्यों को मिलाकर एक केन्द्रीय सघ में संगठित किया गया और उनके शासन के लिये विधानसभा का निर्माण किया गया। इन्डोनीसिया के शासन का कार्य भी वहा के राष्ट्रीय नेताओं के सुपुर्द कर दिया गया। इन देशों के गौराङ्ग पाश्चात्य शासन के अन्त का केवल यह परिणाम होगा, कि सर्वत्र अराजकता छा जायगी। पर जापान ने इन देशों के

राष्ट्रीय नेताओं को यह अवसर दिया, कि वे सरकार के कार्य को अपने हाथों में ले लें। ये नेता अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और एक बार 'स्वराज्य' प्राप्त कर लेने से इन देशों में इतनी अधिक राष्ट्रीय शक्ति विकसित हुई, कि महायुद्ध में जापान के परास्त हो जाने पर भी पाश्चात्य देशों के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे इन देशों को फिर से अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना सकें। बरमा, मलाया, फिलिप्पीन, इन्डोनीसिया आदि देशों में जापान के प्रयत्न से जिन स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई, उनके सम्बन्ध में हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डालेंगे।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के लिये जापान का उत्कर्ष बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ । जापान की सेनाओं ने ब्रिटेन, अमेरिका और हालैण्ड की सेनाओं को परास्त कर दक्षिण-पूर्वी एशिया को स्वाधीन होने का अवसर प्रदान किया था । यह ठीक है, कि जापान इस भूखण्ड को अपने सरक्षण में रखना चाहता था । उसकी यह नीति थी, कि इन देशों मे जो राष्ट्रीय सरकारें कायम हो, वे जापान को अपना मित्र, सहयोगी व संरक्षक माने और आर्थिक क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग करे। पर जापान की यह आकाक्षा पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद से अनेक अशों में भिन्न थी। (१) जापान के लोग एशियन है, वे एशिया के अन्य निवासियों को अपनी अपेक्षा उस ढंग से हीन नहीं समझते थे, जिस ढंग से कि पाश्चात्य गौराङ्क लोग उन्हें हीन मानते थे। (२) जापान ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में अपना आधिपत्य व साम्राज्य स्थापित करे। जापान की सैनिक शक्ति के सम्मुख इन देशों की शक्ति सर्वथा अगण्य थी। यदि वह चाहता, तो अत्यन्त सूगमता से इन देशों को अपनी राजनीतिक प्रभुता में ला सकता था और इन पर उसी ढंग से अपने गर्थनर जनरलों द्वारा शासन कर सकता था, जैसे कि बरमा, भारत आदि में ब्रिटिश लोग करते थे। पर महायुद्ध की विकट परिस्थिति मे भी जापान ने इन देशों में स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरक्यरों की स्थापना की और इनपर अपने राजनीतिक प्रभत्त्व को कायम करने का उद्योग नहीं किया । (३) जापान ने यह यत्न अवश्य किया, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों के साथ आधिक सहयोग कायम करे। इन्डोनीसिया से पेट्रोलियम प्राप्त करने व मलाया आदि से रबड़, टीन आदि युद्धो-पयोगी पदार्थों को प्राप्त करने की उसने भरपूर कोशिश की । उसने इन देशो की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारो के साथ इस प्रकार के समझौते किये, जिनके अनुसार इन देशों की सरकारों ने पेट्रोलियम, टीन, रबड़ आदि पदार्थों को जापान को देना स्वीकार किया । पर यह बात सर्वथा स्वाभाविक थी । इन्डोनीसिया, मलाया कादि में जो सरकारे कायम हुई थी, उनका लाभ इसी में था, कि महायुद्ध में पाश्चात्य देशों को सफलता न होने पाने । पाश्चात्य देशों की सफलता का यही परिणाम हो सकता था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता फिर से खतरे में पड जाती । अत. उन्होंने न केवल आर्थिक क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग किया, अपितु ऐसी राष्ट्रीय सेनाओं का भी सगठन किया, जो पाश्चात्य देशों के विषद्ध सवर्ष करने में तत्पर थी । उन्होंनीसिया आदि में जब पाश्चात्य देशों की सेनाएं एक बार फिर विजेता के रूप में प्रविष्ट हुई, तो वहां की राष्ट्रीय सेनाओं ने इन विदेशी बाकान्ताओं का शक्तिभर मुकाबला किया।

पर इस प्रसग मे यह निर्दिष्ट कर देना भी आवश्यक है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया को पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चगुल से मुक्त कराने में जापान का अपना स्वाथ भी कम नहीं था । आर्थिक आवश्यकताओं से जापान इस बात के लिये विवश था, कि **बह अ**पने साम्राज्य या प्रभावक्षेत्र का विस्तार करे । मञ्चूकुओ को एक पृथक् व स्वतन्त्र राज्य के रूप मे परिवर्तित करके जापान ने एक नये ढग के साम्राज्यवाद का श्रीगणेश किया था । मञ्चूकुओ एक स्वतन्त्र राज्य था, पर वह जापान के प्रभाव में था । वाग चिग-वेई के नेतृत्त्व मे नानिकग मे जो स्वतन्त्र चीनी सरकार कायम हुई थी, वह भी जापान के प्रभाव मे थी । मञ्चूकुओ और चीन के राजनीतिक नासन को अपने हाथ में न लेने पर भी इन देशों के शासन पर जापान का प्रभाव स्पष्टरूप से विद्यमान था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के सम्बन्ध में भी जापान की यही नीति थी, कि उनमे जो स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारे कायम हो, वे मञ्चूकुओ और नानिकंग सरकार के समान जापान के प्रभाव में रहे। वस्तुतः जापान पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया मे एक ऐसे गुट की स्थापना करना चाहता था, जिसके देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र रहते हुए भी जापान को अपना पथ्प्रदर्शक, नेता व संरक्षक माने । पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि जापान की यह नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया को गुलामी के बन्धनो से मुक्त करके राष्ट्रीय स्वंतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर होने मे सहायता पहुंचानेवाली थी । पाश्चात्य साम्राज्यवाद की जंजीरो को तोडकर इन देशों के लोगों को जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने का को स्गमता के साथ स्वीकार नही कर सकते थे।

#### (३) जापान की पराजय

बरमा को जीतने के लगभग दो साल बाद मार्च, १९४४ में जापान ने भारत

पर आक्रमण करना शुरू किया । यह आक्रमण आजाद हिद सरकार के सहयोग से किया जा रहा था। भारत के प्रसिद्ध नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबन्दी से छट कर जर्मनी पहच गयेथे। उनका खयाल था, कि ब्रिटेन के चंगुल से भारत को मुक्त कराने का यह सुवर्णीय अवसर है। यदि महायुद्ध मे ब्रिटेन की पराजय हो जाय, तो भारत के स्वतंत्र होने में कोई बाधा नहीं रह जायगी । इसल्यि उन्होने यूरोप मे विद्यमान भारतीयो का एक सङ्गठन बनाया, और युद्ध के कार्य में जर्मनी के साथ सहयोग प्रारम्भ किया। जब जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया से श्वेताङ्ग देशों के प्रभुत्त्व का अन्त कर दिया, तो श्रीयुत् सुभाषचन्द्र बोस जापान चले आये । सिगापुर, मलाया आदि में लाखो भारतीय बसते थे। ब्रिटेन की जो फौजे इस क्षेत्र मे जापानियो के हाथ पड गई थी, उनमे भी भारतीय सैनिको की सख्या बहुत अधिक थी । श्रीयत् बोस ने इन्हें देशभिवत और राष्ट्रीयता का सन्देश दिया। ब्रिटेन की सेना मे ये भारतीय केवल वेतन व सासारिक समृद्धि व गौरव की खातिर भरती हुए थे। देश-प्रेम और राष्ट्रीयता का इनमे सर्विया अभाव था। श्रीयुत् बोस के तेजस्वी भाषणो से इनकी आखे खुल गई । जापान की विजयो के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशो ने जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, उसका उदाहरण इनके सम्मुख विद्यमान था । ये स्वेच्छापूर्वक बहुत बड़ी सख्या में आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए । बाकायदा आजाद हिन्द सरकार का सगठन किया गया । श्रीय्तु बोस इस सरकार के 'नेताजी' बने, और इस आजाद हिन्द सरकार ने भारत को ब्रिटेन के प्रभुत्त्व से मक्त कराने के कार्य को अपने हाथ में लिया । आसाम की पूर्वी सीमा पर मणिपूर की रियासत पर बाकायदा हमला किया गया। कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा, कि ब्रिटिश सेना इस क्षेत्र में नही टिक सकेगी। पर अन्त में उसकी विजय हुई । आजाद हिन्द सेना और उसके जापानी सहायको को पीछे हटना पड़ा और भारत में ब्रिटेन की सत्ता सुरक्षित हो गई। १९४२ से १९४४ तक दो साल जापान ने भारत पर आक्रमण करने का कोई प्रयत्न नही किया, यह उसकी भारी भूल थी । इस अरसे में ब्रिटेन ने भारत के धन व जन की अपार शक्ति को भलीभांति सगठित कर लिया था । भारत और आस्ट्रेलिया मे अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सयुक्त मोरचे कायम कर लिये थे। इनको आधार बनाकर मित्र राज्यों ने जापान के खिलाफ लडाई शुरू करने की योजना तैयार कर ली थी ।

१९४२ में जब जापान ने बरमा से ब्रिटिश शासन का अन्त किया था, तो ब्रिटेन की सैनिक शक्ति बहुत अस्त-व्यस्त दशा मे थी । सिगापुर, मलाया, बरमा आदि से भागकर जो ब्रिटिश लोग भारत पहुंच रहे थे, उन्हें संभाल सकना भी भारत की ब्रिटिश सरकार के लिये एक विकट समस्या थी। १९४२ में भारत में स्वराज्य के आन्दोलन ने भी बहुत विकट रूप धारण कर लिया था। अगस्त, १९४२ में भारत की राष्ट्रीय महासभा ने विदेशी ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करने के लियं अधिक उग्र उपायों का अनुसरण करने का निश्चय कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता में तीव्र भावना उत्पन्न हो चुकी थी, और स्वराज्य प्राप्ति की यह उत्कण्ठा अनेक रूपों में प्रगट होने लगी थी। देशभक्त भारतीय युवक ब्रिटिश सत्ता को छिन्न-भिन्न करने के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हो गये थे। सरकार के प्रतिरोध ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था, कि रेल, तार और डाक तक मे अनियमितता आ गई थी। कई स्थानों पर जनता खुले तौर पर विद्रोह के लिये कटिबद्ध हो गई थी। पर जापान ने भारत पर आक्रमण कर इसे भी इन्डोनीसिया, बरमा आदि के समान पाश्चात्य साम्राज्यवाद से मुक्त कराने के इस सुवर्णीय अवसर का कोई उपयोग नहीं किया। बाद में मार्च, १९४४ में जब आजाद हिन्द फौज ने भारत को स्वतन्त्र कराने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो भारत में ब्रिटिश व अमेरिकन सेनाओं ने अपनी शक्ति को भलीभाति संगठित व मुव्यवस्थित कर लिया था।

अगस्त, १९४४ तक जापान के भारत पर आक्रमण कर सकने का भय सर्वथा दूर हो गया था। इसके विपरीत, ब्रिटिश सेना ने बरमा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। इम्फाल आसाम की सीमा का प्रमुख नगर है। यदि आजाद हिन्द सेना व जापान इसे जीत सकते, तो आसाम पर कब्जा करने का मार्ग उनके लिये खुल जाता। पर इसमें उन्हें असफलता हुई और ब्रिटिश व अमेरिकन सेनाओं ने बरमा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जनवरी, १९४५ तक उत्तरी बरमा मित्रराज्यों के अधिकार में चला गया। ३ मई, १९४५ को रगून पर भी मित्रराज्यों का कब्जा हो गया। यद्यपि जापानी व बरमी सैनिकों की अनेक टोलिया इसके बाद भी बरमा में युद्ध करती रही, पर अब बरमा पर एक बार फिर ब्रिटेन का आधिपत्य कायम हो गया था। बरमा की विजय से मित्रराज्यों के लिये न केवल मलाया की तरफ आगे बढ़ सकना सम्भव हो गया था, अपितु चीन की चुगिकग सरकार को स्थलमार्ग द्वारा सहायता पहुचा सकना भी सुगम हो गया था। उत्तरी बरमा से रेल व मोटर मार्ग द्वारा पिश्चम-दक्षिणी चीन का सम्बन्ध था और चीन का यह प्रदेश इस समय भी चियांग काई शेक की चुगिकंग सरकार के अधीन था।

जनवरी, १९४५ में अमेरिकन सेनाओं ने फिल्प्पिन द्वीप समूह पर हमले शुरू किये । एक लाख से अधिक अमेरिकन सैनिक जहाजों द्वारा लूजोन द्वीप पर उतार दिये गये । शीघ्र ही मनीला पर कब्जा कर लिया गया और धीरे-धीरे सम्पूर्ण फिलिप्पीन द्वीप समूह अमेरिका के प्रभुत्त्व में आ गया । अब अमेरिकन सेनाओं ने फिलिप्पीन को आधार बनाकर जापान के अधिक समीप विविध टापुओं पर आक्रमण प्रारम्भ किये। इससे चीन में भी चियांग काई शेक की जापान-विरोधी सरकार को बल मिला। प्रशान्त महासागर के विविध द्वीपो से जापानी सेनाओं को बाहर निकालने के लिये ब्रिटिश और अमेरिकन जल व वायुमेना अपूर्व कार्यशक्ति प्रदर्शित करने लगी। जिस वायवेग से जापान का उत्कर्ष हुआ था, उसका पतन भी उसी गति से हआ । १९४५ के मध्य तक यह दशा आ गई थी, कि जापान को अपनी स्थिति बिलकुल डांवाडोल प्रतीत होने लग गई थी। बरमा को अपनी अधीनता में लाकर ब्रिटिश लोगों ने मलाया पर आक्रमण किया । इस समय मित्रराज्यों की सेनाओं के तीन मुख्य आधार थे, भारत, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी चीन। इन तीनों क्षेत्रों को अपना आधार बनाकर मित्रराज्यो की जल व वायु शक्ति बड़ी तीवता के साथ जापान व उसके प्रभाव में विद्यमान दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों पर आक्रमण मे तत्पर थी। इन आक्रमणो का मकाबला कर सकना जापान की सेनाओं के लिये सम्भव नहीं था । मई, १९४५ में यूरोप के रणक्षेत्र में जर्मनी की पराजय हो गई थी और ७ मई, १९४५ को जर्मनी ने आत्म समर्पण कर दिया था। इस दशा में मित्रराज्यो की सम्पूर्ण शक्ति जापान को परास्त करने के लिये लग गई थी और अकेले जापान के लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वह मित्रराज्यों की सम्मिलित शक्ति का विरोध कर सके।

जुलाई, १९४५ में जापान पर घोर बम्ब वर्षा शुरू की गई। हवाई जहाजों द्वारा न केवल जापान के कल कारखानो, रेलवे लाइनो और युद्ध सामग्री के भण्डारों पर बम्ब बरसाये जाने लगे, अपितु जापानी जहाजों का भी डुबाया जाना शुरू किया गया। जुलाई, १९४५ के दो सप्ताहों में जापान के ४१६ जहाज समुद्र तल में पहुचा दिये गये, और ५५६ हवाई जहाज नष्ट कर दिये गये। २७ और २८ जुलाई को जापान की जलसेना पर जबर्दस्त हमला किया गया और इन दो दिनों में जापान के ५०० जहाज डुबा दिये गये। चीन और जापान के मध्यवर्ती समुद्र में बड़ी संख्या में बाह्दी सुरङ्गें बिछा दी गई, और जापान के बंदरगाहों पर हवाई हमलों का जोर बहुत बढ गया। चीन में महासेनापित चियाग काई शेक की सेनाओं ने आगे बढ़ना शुरू किया और चीन के पूर्वी प्रदेशों पर जहा जापान का प्रभाव विद्यमान था, जापानी सेनायें पीछे हटने लगी। २६ जुलाई, १९४५ को श्री ट्रुमैंन (राष्ट्रपित रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद श्री. रूमैंन अमेरिका के राष्ट्रपित बन गये थे), श्री. चिंचल और चियांग काई शेक की ओर से एक घोषणा जापान की जनता के नाम प्रकाशित की गई, जिसमें यह कहा गया, कि जापान को साम्राज्य विस्तार का इरादा छोड़ देना

चाहिये, जापान के अपने प्रदेशो पर मित्रराज्यों की सेनाएं कब्जा नही करना चाहती, जापान की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रखी जायगी और वहा सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जायगी। अतः जापान को चाहिये, कि युद्ध को जारी न रखकर वह मित्रराज्यों के सम्मुख आत्म समर्पण कर दे। पर जापान के नेताओं ने इस घोषणा को की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका खयाल था, कि अब भी वे मित्रराज्यों को परास्त करने में समर्थ हो सकते है। उन्होंने युद्ध को जारी रखने में ही अपने देश का हित समझा।

८ अगस्त. १९४५ को रूस ने भी जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। मञ्च्रिया (मञ्च्काओ का पृथक् व स्वतन्त्र राज्य) पर रूसी सेनाओं ने अधिकार कर लिया ओर उत्तरी चीन का यह सम्पूर्ण प्रदेश कम्य निस्ट रूस के प्रभाव में आ गया गया । इन सब विषम परिस्थितियों में भी जारान लड़ाई को जारी रखने के लिये तैयार था। पर इस समय अमरिका ने एक नये अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके कारण जापान में आतक छा गया। यह अस्त्र एटम बम्ब था। वैज्ञानिक लोग यह भर्लाभाति जानते थे, कि सब पदार्थ परमाण्ओ (एटम) के सयोग से बने होते है । परमाणु उस सूक्ष्म तत्त्व का नाम है, जिसके टुकडे नही हो सकते । ये अत्यन्त सूक्ष्म परमाण्एक शक्ति से आपस मे जुड़े रहते हैं। यदि इनको एक दूसरे से पृथक् किया जा सके, तो जो शक्ति प्रादर्भुत होगी, वह इतनी जबर्दस्त होगी कि ससार की कोई भी ज्ञात शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी । अग्नि, वाय, जल, विद्युत्-ये सब प्राकृतिक शक्तिया है, पर परमाणु शक्ति इनकी अपेक्षा बहुत अधिक बलवती है । इस शक्ति का प्रयोग मनुष्य कैसे कर सके, यह जानने के लिये वैज्ञानिक लोग जी जान से जटे हुए थे। जर्मन वैज्ञानिक भी इस खोज में तत्पर थे,और हिटलरको आशा थी, कि वे एटम बम्ब का आविष्कार करने में समर्थ हो जावेगे। अमेरिकन वैज्ञानिक भी इसी कोशिश में लगे थे। जर्मनी को इसमें देर हो गई और मित्रराज्यों की सेनाओ ने पहले ही उसे परास्त कर दिया। कुछ समय बाद अमेरिकन वैज्ञानिक अपने प्रयत्न में सफल हो गये और उन्होंने एटम बम्ब तैयार कर लिया। अमेरिका ने इस बम्ब का प्रयोग जापान को परास्त करने के लिये किया । ५ अगस्त, १९४५ को पहला एटम बम्ब हिरोशीमा नामक नगर पर गिराया गया । इससे चार वर्गमील का प्रदेश बिलकुल नष्ट हो गया । हिरोशीमा नगर का नाम व निशान भी शेष नहीं बचा। एटम बम्ब का असर इस चार वर्गमील के प्रदेश के चारों ओर भी दूर-दूर तक पड़ा। इसके प्रभाव से लाखों आदमी बीमार पड गये, उनके शरीरपर फुन्सियां निकल आई। कई प्रकार की बीमारियां सर्वत्र फैल गई। पर जापान के सैनिक नेताओं ने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया । मित्रराज्यों की ओर से तीस लाख परचे हवाई जहाजों द्वारा जापान पर गिराये गये, जिनमें एटम बम्ब की भयंकरता का वर्णन करके यह कहा गया था, कि अब लड़ाई को जारी रखना बिलकुल व्यर्थ हैं। अब जापान का हित इसी में हैं, कि वह आत्मसमर्पण कर दे। पर जापान पर इसका कोई प्रभाव नही हुआ। रूस ने भी इसी बीच में उसके खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। ९ अगस्त, १९४५ को दूसरा एटम बम्ब नागासाकी पर गिराया गया। इसके कारण यह विशाल नगर एकदम तहस-नहस हो गया। अब जापान के सम्राट् ने अनुभव किया, कि लड़ाई को जारी रखने से देश बिलकुल नष्ट हो जायगा। उचित यही हैं, कि आत्मसमर्पण करके लड़ाई का अन्त कर दिया जाय। १५ अगस्त, १९४५ को जापान ने मित्रराज्यों के सम्मुख बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी एशिया में यद्ध का अन्त हो गया।

१९४२ में जापान सर्वत्र विजयी था। चीन के बड़े भाग में ऐसी सरकारें कायम थी. जो जापान के साथ सहयोग करने को उद्यत थी । मञ्चूकूओ का राज्य जापान को अपना संरक्षक व सहयोगी मानता था और नानिकग सरकार राजनीतिक दुष्टि से स्वतन्त्र होती हुई भी जापान के प्रभाव में थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का अन्त हो गया था और इस क्षेत्र के विविध देशों में जो नई राष्ट्रीय सरकारे कायम हुई थी, वे पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चगल से अपनी रक्षा करने के लिये जापान की सहायता पर निर्भर करती थी । पर १९४५ के मध्य तक जापान की शक्ति पूर्णतया क्षीण हो गई थी और सैनिक क्षेत्र में उमे सर्वत्र परास्त होना पडा था । जापान की इस पराजय का मुख्य कारण उसके विरोधियो की अपार शक्ति थी। अमेरिका के युद्ध में प्रविष्ट होने से मित्रराज्यों के धन व जन की शक्ति में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई थी। महायद्ध में जापान जर्मनी और इटली का पक्ष लेकर शामिल हुआ था। जर्मनी ने यूरोप के जिन देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, उनकी जनता जर्मन शासन के विरुद्ध थी। फ्रांस, पोलैण्ड, चेको-स्लोवाकिया, ग्रीस, युगोस्लाविया आदि सब देशों में सर्वसाधारण जनता यह अनुभव करती थी, कि जर्मनी का शासन उनके राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। उनमें ऐसे देशभक्तों की कमी नही थी, जो अपना सर्वस्व कूर्बान करके भी विजेता जर्मनी के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिये उद्यत थे। जर्मनी के लिये यह तो सम्भव था, कि वह लडाई के मैदान में शत्र सेना को परास्त कर सके । पर यह बात सूगम नही थी, कि जर्मनी सर्व साधारण जनता की स्वातन्त्र्य भावना का पूरी तरह से दमन कर सके। इसमें सन्देह नहीं, कि जर्मनी ने अपने अधिकृत और विजित देशों में नाजी सिद्धान्तों को मानने वाले वहीं के लोगों का शासन स्थापित किया। पर इस बात में कोई सन्देह नहीं, कि जर्मनी

ने जिस ढंग से यूरोप के बडे भाग पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था, वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के अनुकूल नही था। यही कारण है, कि यरोप के महायुद्ध में नाजी और फैसिस्ट शक्तियों की पराजय हुई। जब एक बार ्रिटेन, रूस और अमेरिका की सम्मिलित शक्ति युरोप मे जर्मनी और इटली को परास्त करने में समर्थ हो गई, तो उसके लिये यह बहुत कठिन नहीं रहा, कि वह पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान को भी परास्त कर सके । इस क्षेत्र में जापान ने जो कार्य किया था, वह राष्ट्रीय भावना के अनुकूल था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविव देशों को पाश्चात्य साम्राज्यवाद से स्वतन्त्र कराके जापान ने एक ऐसा कार्य किया था, जोकि मानवइतिहासकी प्रवृत्तियों के अनुरूप था। पर जापान को इतना समयनही मिला, कि वह इन देशों की नई राष्ट्रीयसरकारों के साथ सहयोग कर इनके आर्थिक जीवन का सूचारु रूप से विकास कर सके और इनकी धन व जनशक्ति को षाश्चात्य देशो का मुकाबला करने के लिये प्रयुक्त कर सके । यदि यूरोप में जर्मनी कुछ साल तक मित्रराज्यो का मुकाबला कर सकने में समर्थ रहता, तो जापान को भी एशिया में अपनी शक्ति को सुदृढ बनाने का अवसर मिल जाता । पर युद्ध के संचालन में जर्मनी ने अनेक भूले की थी। डनकर्क की दुर्घटना के बाद जर्मनी ब्रिटेन पर सूगमता के साथ आक्रमण कर सकता था। मई, १९४० में जब फांस के परास्त हो जाने के बाद ब्रिटिश सेनाएं बड़ी कठिनता से इङ्गलैण्ड लौट सकने में समर्थ हुईं, तो ब्रिटेनकी शक्ति इतनी अस्त-व्यस्त थी, कि जर्मनी सुगमता के साथ उसे अपना वशवर्ती बना सकता था। पर हिटलर ने इस अवसर का पूर्णरूप से उपयोग नही किया । रूस के साथ लड़ाई में उलझ पड़ना जर्मनी की दूसरी भयंकर भूल थी। १९३९ में जर्मनी और रूस में तटस्थता की सन्धि हो चुकी थी। पर हिटलर के हृदय में कम्युनिज्म के प्रति घोर विद्वेष था। यदि वह इस विद्वेष की उपेक्षा कर यह अनुभव करता, कि रूस के साथ तटस्थता की नीति का अनुसरण करने में ही जर्मनी का हित है, तो शायद नाजीज्म का अन्त इतना दूर्दशापूर्ण न होता। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से लड़ सकना जर्मनी की शक्ति के बाहर था । १९१४-१८ के महायुद्ध के समान १९३९-४५ के महायुद्ध में भी जर्मनी और उसके साथियों के खिलाफ ससार के बहुत से देश (इनकी कुल संख्या ४४ थी) मिलकर युद्ध कर रहे थे। विश्व के इतने देशों की सम्मिलित शक्ति का मुकाबला कर सकना जर्मनी व उसके फैसिस्ट साथियों के लिये सम्भव नही था।

जर्मनी के परास्त हो जाने के बाद यह असम्भव था, कि जापान अकेला संसार के ४४ राज्यों की संयुक्त शक्ति के मुकाबले में खड़ा हो सके । इसमें सन्देह नहीं, कि दक्षिण-पूर्वी एक्सिया के विविध देश यह अनुभव करते थे, कि महायुद्ध में पाश्चात्य देशों की विजय से उनकी नई प्राप्त हुई राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इसीलिये जापान के साथ उनकी सहानुभूति थी। पर तीन साल के थोड़ से समय में जापान व इन देशों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे अपने व्यवसायों को इतना अधिक उन्नत कर ले, कि अमेरिका जैसे समृद्ध व व्यवसाय प्रधान देश की शक्ति का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके। दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों के लिये तीन साल के काल में यह भी सम्भव नहीं था, कि वे अपनी सेनाओं को इस रूप से सगठित कर ले, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका की अपार जल व वायुशक्ति का सामना कर सके। परिणाम यह हुआ, कि जर्मनी के समान जापान को भी मित्रराज्यों से परास्त होना पडा। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में कुछ समय के लिये राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के कारण जे! असाधारण देश-प्रेम व स्वातन्त्र्य की भावना विकसित हो गई थी, उसे दबा सकना पाश्चात्य देशों के लिये सुगम नहीं था। इसीलिये ये देश जापान की पराजय के बाद भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करने मे अनेक अशो में सफल हुए। इन देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता किस अंश तक कायम रही, इस विषय पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेगे।

#### बीसवां अध्याय

# चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना

### (१) महायुद्ध और चीन

दिसम्बर, १९४१ मे जब जापान ने महायुद्ध मे प्रवेश किया, तब चीन की क्या स्थिति थी, इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है। मञ्चूरिया में एक स्क्षतत्र व पथक राज्य विद्यमान था, जिसे 'मञ्चक्ओ' कहते थे । यह राज्य जापान के प्रभाव में था। नानिकग को राजधानी बनाकर एक स्वतत्र चीनी सरकार की स्थापना हो चुकी थी, जो जापान के साथ सहयोग करने मे ही अपने देश का हित समझती थी । नानिकग की इस चीनी सरकार के नेता अपने को डा० सन यात सेन का अनुयायी कहते थे और यह समझते थे, चियाग काई शेक के नेतत्व मे चुगकिंग में जो सरकार विद्यमान है, वह कुओमिन्ताग दल के आदर्शो व सिद्धान्तो का अनुसरण नहीं कर रही है। इस सरकार के नेताओं की दिष्ट में चीन की उन्नति के लिये यह उपयोगी था, कि वह जापान के सहयोग को महत्व दे और अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों को अपना पथ प्रदर्शक व मित्र न समझ कर जापान के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करे। चीन के पूर्वी समुद्र तट के साथ के सब प्रदेश नानकिंग सरकार के अधीन थे । महासेनापति चियाग काई शेक के नेतृत्व मे जो स्वतंत्र राष्ट्रीय सर-कार स्थापित थी, उसकी राजधानी चुगिकग थी । उत्तर-पश्चिमी चीन मे कम्यु-निस्ट सरकार स्थापित थी, जिसका प्रधान नेता माओ त्से तुग था। इस सरकार की राजधानी येनान थी। कम्युनिस्ट लोगों की यह सरकार राजनीतिक व सैनिक दुष्टि से अपनी पृथक् सत्ता रखते हुए भी चुगकिंग की राज्दीय सरकार के साथ सहयोग करने के लिये तैयार थीं । इसका यह मत था, कि स्वतंत्र चीन के सब दलों के लोगो को आपस के मतभेदो को भुलाकर जापान के साथ संघर्ष करने में अपनी सारी शक्ति को लगा देना चाहिये और चुगिकग की केन्द्रीय सरकार का सगठन लोकतन्त्र सिद्धान्तों के अनुसार किया जाना चाहिये। सब दलों के लोगों को यह अवसर होना चाहिये, कि वे लोकमत को आपने पक्ष मे करके सरकार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। कम्युनिस्ट लोग चुगकिंग सरकार की अधीनता में रहते हुए जापान के साथ युद्ध कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग देने को

उद्यत थे। पर चियांग काई शेक जापान के साथ संघर्ष की अपेक्षा चीन की आन्त-रिक राजनीति को अधिक महत्व देता था और उसे इस बात का भय था, कि कहीं कम्युनिस्ट लोग चीन मे अधिक प्रबल न हो जावें। इसलिये वह जापान के विरुद्ध संघर्ष में कम्युनिस्टों के सहयोग को बहुत महत्व नही देना चाहता था।

चीन के संपूर्ण समृद्र तट पर जापान का अधिकार हो जाने के कारण चियांग काई शेक की सरकार का अन्य देशों के साथ कोई सम्बन्ध नही रह गया था । इस कारण अमेरिका, ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देश उसे केवल दो मार्गों से सहायता पहुंचा सकते थे-(१) इन्डोचायना से और (२) उत्तरी बरमा से। जब यरोप में फ्रान्स पर जर्मनी का आधिपत्य स्थापित हो गया, और मार्शल पेता के नेतरवे में विशी को राजधानी बनाकर एक ऐसी फेञ्च सरकार की स्थापना हुई, जो जर्मनी के साथ मैत्री सम्बन्ध कायम करने को तैयार थी, तो श्री देक को इन्डोचायना का गवर्नर जनरल नियत किया गया । श्री देक मार्शल पेतां के पक्षपाती थे और इसी बात में अपने देश का हित समझते थे, कि जर्मनी व उसके साथियों के साथ मैत्री सम्बन्ध रखा जाय । इसीलिये उन्होंने जापान के विरुद्ध चियांग काई शेक की सहा-यता न करने की नीति का अनसरण किया। जापानी सेनाओं को इन्डोचायना में अनेक प्रकार की सुविधांये दी गई और मित्र राज्यों के लिये यह सम्भव नही रहा, कि वे इन्डोचायना के मार्ग से चुगिकग सरकार को युद्ध सामग्री आदि पहुंचा सकें। इस दशा में १९४१ में चियाग काई शेक को सहायता पहुंचा सकने का केवल एक ही मार्ग ब्रिटेन और अमेरिका के लिये शेष रह गया था। यह मार्ग उत्तरी बरमा से होकर जाता था। पर जब १९४२ के प्रारम्भ में जापान ने बरमा को विजय कर लिया, तो चुंगिकग को सहायता पहचा सकने का यह मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। अमेरिकन और ब्रिटिश लोग यह भली-भांति अनुभव करते थे कि जापान को परास्त करने के लिये चियांग काई शेक की सहायता करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि चियांग काई शेक की सरकार का पतन हो जायगा, तो जापान को दो बडे लाभ होंगें-(१) जापान की जो सेनाएं चुंगिकग सरकार का प्रतिरोध करने के लिये चीन में विद्यमान है. वे खाली ही जावेगी और जापान उनका उप-योग यद के अन्य क्षेत्रों में कर सकेगा। (२) चीन की सम्पूर्ण जनता यदि नानिकंग सरकार के शासन में आ जायगी, तो जापान के लिये यह बहुत सुगम होगा, कि वह इस विशाल देश की धन व जन-शक्ति का उपयोग मित्रराज्यों को परास्त करने में कर सके । इसलिये ब्रिटेन और अमेरिका इस बात के लिये उत्सक थे, कि वे चंग-किंग सरकार को अधिक से अधिक सहायता करते रहें, ताकि वह जापान के मुकाबले में अपनी स्थिति को कायम रख सके। अतः अब इन राज्यों ने

बायुमार्ग द्वारा चियांग काई शेक की सरकार को सहायता पहुंचाना प्रारम्भ किया। हिमालय की उच्च पर्वतमाला को पार कर अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई जहाज भारत से चुंगिकग जाने लगे और उन्होंने वायुयानों द्वारा युद्ध सामग्री को चुगिकग पहुंचाना शुरू किया। जनवरी, १९४४ मे १३,३९९ टन युद्ध सामग्री भारत से चीन पहुंचाई गई। एक साल बाद जनवरी, १९४५ मे वायु मार्ग द्वारा चीन पहुंचाई जानेवाली युद्ध सामग्री की मात्रा ४३,८९६ टन तक पहुंच गई। हवाई जहाजों द्वारा इतनी अधिक युद्ध सामग्री प्रति मास चीन भेजना इस बात का प्रमाण है, कि अमेरिका और ब्रिटेन चियाग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार की सत्ता को कितना अधिक महत्व देते थे। पर वायु मार्ग द्वारा भारी माल को हिमालय के पार भेज सकना सुगम नहीं था। इसीलिये मोटर ट्रक, टैक आदि भारी उपकरणो को पर्याप्त मात्रा में चीन नहीं मेजा जा सकता था।

१९४२ में चुंगिक ग सरकार का पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध प्रायः नहीं के बराबर रह गया था। इस स्थिति में यह स्वाभाविक था, कि चियांग काई शेक की क्षधीनता में विद्यमान चीन की जनता में निरन्तर असन्तोष बढता जावे । चुंगिकंग सरकार के लिये अपने मित्रराज्यों से युद्ध सामग्री की सहायता प्राप्त कर सकना सुगम नहीं था । उसके अपने प्रदेश में कल कारखानों का प्रायः अभाव था, और यह सम्भव नहीं था, कि चियांग काई शेक की सरकार अपनी युद्ध सामग्री को स्वयं उत्पन्न कर सके । जो थोडे बहुत कारखाने पश्चिमी चीन मे विद्यमान थे, उन पर भी जापानी हवाई जहाज बहुधा आक्रमण करते रहते थे। आर्थिक उत्पत्ति की दशा चीन के इस भाग में अत्यन्त अस्त-व्यस्त थी । किसान लोग खेती भी इन प्रदेशों मे निश्चिन्त रूप से नहीं कर सकते थे। जब फसल तैयार होने को होती थी, जापानी हवाई जहाज खेतों पर अग्निवर्षक बम्ब गिरा देते थे और तैयार फसल को भस्म कर देते थे। सब प्रकार के पदार्थों की पश्चिमी चीन में निरंतर कमी होती जाती भी। इस दशा में यदि चियाग काई शेक की सरकार के कर्मचारी देशभक्ति, स्वार्थत्याग और राष्ट्रीय हित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते, तो वे स्थिति को बहुत कुछ संभाल सकते थे । पर उनका ध्यान जापान के साथ संघर्ष करने की अपेक्षा स्वार्थ साधन की तरफ अधिक था । युद्ध की परिस्थिति से लाभ उठाकर वे अपनी वैयक्तिक समृद्धि के लिये तत्परथे। सेनाओं की सहायता के लिये जो युद्ध सामग्री बाय मार्ग द्वारा चुंगिक्ग पहुंचाई जाती थी, उसका भी अच्छा बड़ा भाग चोर बाजार में पहुंच जाता था और चियांग काई शेक की सरकार के प्रमुख राजकर्मचारी पंजीपतियों के साथ मिलकर इस माल को चोर बाजार में बेच देते थे। आर्थिक ... उत्पत्ति की कमी के कारण पश्चिमी चीन के बाजारों में सब प्रकार के पदार्थों की मांग

सदा बनी रहती थी और युद्धकार्य में सहायता पहुंचाने के लिये आया हुआ माल ऊँची कीमत पर बड़ी सुगमता के साथ बिक जाता था। इस प्रकार चोर बाजार में युद्ध सामग्री को बेचकर चीन के अनेक सेनापित व उच्च राजकर्मचारी अपनी वैयक्तिक समृद्धि के लिये प्रयत्नशील थे। युद्ध को चलाने के लिये जो रुपया अपेक्षित था, उसे टैक्सों द्वारा वसूल कर सकना सुगम नहीं था। अतः चुंगिकिंग सरकार अपने खर्च को चलाने के लिये सबसे अधिक सुगम व कियात्मक उपाय यह समझती थी, कि अधिक से अधिक मात्रा में पत्र मुद्धाओं को जारी कर दिया जाय। इसका यह परिणाम होता था, कि चीन में मुद्धा की कीमत निरन्तर गिरती जाती थी और वस्तुओं की कीमत में निरन्तर वृद्धि होती जाती थी।

इस विकट परिस्थित में भी येनान की कम्युनिस्ट सरकार इस बात के लिये उत्सुक थी, कि जापान के विरुद्ध लड़ाई में चुगिकग सरकार के साथ सहयोग करे। पर चियाग काई शेक और उसके कुओमिन्तांग दल के साथी कम्युनिस्टों के साथ सहयोग की अपेक्षा उनके विरुद्ध संघर्ष को अधिक महत्त्व देते थे। यही कारण है, कि वायुमार्ग द्वारा प्राप्त होने वाली युद्ध सामग्री का उपयोग वे कम्युनिस्टों के विरुद्ध करने में सकोच नहीं करते थे। चुगिकिंग और येनान की सरकारों में सहयोग निरन्तर कम होता जाता था, और चियांग काई शेक की सर्वोत्कृष्ट सेनाएं जापान के विरुद्ध लड़ाई में न लगकर कम्युनिस्टों के विरुद्ध युद्ध करने में अपनी शिवत का उपयोग करने में कोई अनौचित्य अनुभव नहीं करती थी। जिस समय ब्रिटेन और अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के साथ घनघोर युद्ध में व्यापृत थे, चीन में चियाग काई शेक और उसकी राष्ट्रीय सेना जापान के खिलाफ लड़ाई न करके येनान की कम्युनिस्ट सेनाओं के साथ युद्ध में संलग्न थी।

चुगिक्ग सरकार जापान के साथ लड़ाई करने में चाहे कितनी ही शिथिलता प्रदिश्त कर रही थी, पर ब्रिटेन और अमेरिका की दृष्टि में उसका महत्त्व बहुत अधिकथा। चीन और जापान की लड़ाई दस साल से भी अधिक समय तक जारी थी। युद्ध में जापान द्वारा निरन्तर परास्त होते रहने पर भी चियांग काई शेक ने उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया था। पाश्चात्य देशों के राजनीतिज्ञ यह भलीभांति अनुभव करतेथे, कि इतने सुदीर्घ काल तक जापान के साथ निरन्तर संघर्ष करके कुओमिन्तांग सरकार ने असाधारण शक्ति और धैर्य का परिचय दिया है। वे यह भी जानतेथे, कि यदि वांग चिग-वेई के समान चियांग काई शेक भी जापान के साथ समझौता कर लेता, तो जापान के लिये चीन की अपरिमित्त जन और धनशक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकना बहुत सुगम हो जाता। जिस प्रकार भारत पर ब्रिटेन का प्रभुत्व उसकी सैन्यशक्ति की दृष्टि से अत्यिधि

सहायक रहा है, और ब्रिटेन भारत के सैनिकों को अपने साम्राज्य प्रसार के लिये प्रयक्त करता रहा है, उसी प्रकार जापान भी चीन की शक्ति को अपने उत्कर्ष के लिये सुगमता के साथ प्रयुक्त कर सकता था । पर चियाग काई शेक के प्रतिरोध के कारण यह बात जापान के लिये सम्भव नहीं हो सकी । अतः ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिक नेता उसकी सरकार को बहुत अधिक महत्त्व देते थे, और उसे सब प्रकार से सहायता देने को उद्यत थे। चुगिकग सरकार को अपने पक्ष में रखने के लिये ११ जनवरी, १९४३ को ब्रिटेन और अमेरिका ते चियाग काई शेक के साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति' का अन्त किया गया। इसके अतिरिक्त, इन देशों को चीन में जो अन्य अनेक प्रकार के दिशेषाधिकार प्राप्त थे, इस सन्धि द्वारा उनकी भी समाप्ति की गई। साथ ही, यह भी स्वीकार किया गया, कि चीन राजनीतिक दष्टि से पाश्चात्य देशोका समकक्ष है, और ससार का एक प्रमुख व शक्तिशाली राज्य है । इसीलिये जब बाद मे संयुक्त राज्य सघ (युनाइटेड नेशन्स आर्गनिजेशन) का सगठन किया गया, तो उसकी सूरक्षा परिषद् (सिक्यो-रिटी कौंसिल) में चीन को भी स्थिर रूप से सदस्यता प्रदान की गई। सुरक्षा परिषद् के अन्य स्थिर सदस्य सयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फांस थे ≯ चीन को भी उनका समकक्ष बनाकर मित्रराज्यों ने यह प्रदर्शित किया, कि वे अन्त-र्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन को कितना अधिक महत्त्व देते हैं। महायद्ध के अवसर पर मित्रराज्यों की जो अनेक कान्फरेन्से हुई, उनमें चीन को भी निमन्त्रित किया गया । कैरो की कान्फरेन्स (नवम्बर, १९४३) में मित्रराज्यो के प्रतिनिधियों ने यहां तक स्वीवार किया, कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद चीन को वे सब प्रदेश प्राप्त करा दिये जावेंगे, जो १८९४ में उसके अधीन थे। इसका अभिप्राय यह था, कि प्रथम चीन-जापान युद्ध के समय से जो विविध प्रदेश चीन के हाथ से निकल कर जापान के प्रभाव व अधीनता में आ गये थे, वे सब चीन को पूनः प्राप्त हो जावेंगे । मित्र राज्य इस बात के लिये बहुत अधिक उत्सुक थे, कि चियांग काई शेक की सरकार जापान के विरुद्ध लंडाई को जारी रखे और किसी भी प्रकार उसके साथ समझौता न कर ले। पाश्चात्य देशों से पर्याप्त सहायता प्राप्त न हो सकने के कारण चुगिक्का सरकार जितनी दुर्दशाग्रस्त थी, उसमें यह असम्भव नही था, कि वह जापान के साथ समझौता करने का प्रयत्न करती । इसीलिये ब्रिटेन और अमेरिका जिस तरह भी सम्भव हो, उसे जापान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिये तैयार मरने में तत्पर थे।

चीन के रणक्षेत्र में युद्ध को जारी रखने के लिये अमेरिका की ओर से जो सेनाएं वहां विद्यमान थीं, या जो युद्ध प्रयत्न जारी था, उसका प्रधान अधिकारी जनरल

स्टिल्वेल था। वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि चुंगिकंग सरकार की सम्पूर्ण शक्ति का जापान के खिलाफ लडाई के लिये प्रयुक्त किया जाय। अतः उसकी इच्छा थी, कि (१) वियांग काई शेक की जो राष्ट्रीय सेनाएं येनान की कम्युनिस्ट सरकार के साथ संघर्ष में व्यापत है, उनका प्रयोग जापान से लड़ाई के लिये किया जाय । (२) जाँपान के खिलाफ लडाई के कार्य में माओ तसे तुंग की कम्यनिस्ट सेनाओं का सहयोग प्राप्त किया जाय, और चीनी लोग युद्ध के समय में आपस के मतभेदो को भुलाकर संयुक्तरूप से जापान से युद्ध करे। 😽 चीन की सेनाओं को नये दग की सैनिक शिक्षा दी जाय. ताकि वे जापान से लड़ने में अधिक उपयोगी सिद्ध ही सके। यह कार्य अमेरिकन सेनापित अपने हाथों में ले और जब चीन की सेना युद्धकार्य मे भलीभांति निष्ण हो जाय, तो चुंगिकग सरकार और येनान सरकार की सेनाएं सम्मिलित रूप से जापान के खिलाफ आगे बढना प्रारम्भ करे। जिस प्रकार भारत और आस्ट्रेलिया को आधार बनाकर मित्रराज्यो की सेनाएं जापान के विरुद्ध लड़ाई की योजना बना रही थी, वैसे ही जनरर स्टिल्वेल चाहता था, कि पश्चिमी चीन को भी जापान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिये आबार बनाया जाय । पर महासेनापित चियांग काई शेक स्टिल्वेल की इस नीति से सहमत नहीं था। वह इतनी बात के लिये तो तैयार था, कि जापान पर हवाई आक्रमणों के लिये पश्चिमी चीन को आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाय, पर उसे यह बात स्वीकार्य नहीं थी, कि येनान की कम्युनिस्ट सेनाएं भी पूर्वी चीन पर आक्रमण करें और पूर्वी चीन के प्रदेशों पर कम्युनिस्ट लोगों को अपने प्रभुत्त्व की स्थापना का अवसर मिले। महायुद्ध की समाप्ति पर जापान की पराजय के बाद चीन की आन्तरिक राजनीति जो रुख धारण करेगी, चियांग काई शेक की दिष्ट में उसका महत्त्व बहुत अधिक था । वह किसी भी दशा में इस बात के लिये तैयार नहीं था, कि येनान के कम्युनिस्टों को चीन में अपने उत्कर्ष का मौका मिले। यही कारण है, कि उसने स्टिल्वेल का विरोध किया और अन्त में अमेरिकन सरकार को विवश होकर स्टिल्वेल को वापस बुलाना पडा। अमेरिकन लोग चियांग काई शेक को किसी भी दशा में नाराज करने के लिये तैयार नहीं थे। इसीलिये इस महा-सेनापति के साथ विरोध होने की दशा में जनरल स्टिल्वेल को नीचा देखना पड़ा।

जनरल स्टिल्वेल को वापस बुला लेने के बाद अमेरिका की ओर से श्री हर्ले को चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी, िक चुंगिंकंग सरकार की आन्तरिक दशा बहुत अस्तव्यस्त है, और उसके मुकाबले में येनान की कम्युनिस्ट सरकार बहुत अधिक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली है। अतः उसने इस बात का उद्योग किया, िक कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में परस्पर

समझौता हो जावे और ये दोनों दल आपस में मिलकर काम करें। पर उसे भी अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। जनरल हलें भी चुगिकग और येनान सरकारों में समझौता नहीं करा सका। पर उसके प्रयत्न का यह लाभ अवश्य हुआ, िक कुओ-मिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों में गृह्युद्ध प्रारम्भ नहीं हुआ, यद्यपि चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार जापान को परास्त करने के लिये किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को करने में असमर्थ रही।

### (२) अमेरिका द्वारा चीन में एकता की स्थापना का उद्योग

जनरल हर्लें को चीन में अमेरिकन राजदूत के पद पर विशेष रूप से इसलिये नियुक्त किया गया था, ताकि वह चुगकिंग सरकार और कम्युनिस्ट लोगों में समझौता कराके उनकी संयुक्त शक्ति को जापान के विरुद्ध सुद्ध करने के लिये प्रयुक्त कर सके । जनरल हुलें ने अपने इस प्रयत्न में जो सिद्धान्त सम्मुख रखे थे, वे निम्न-लिखित थे - 💜 चंगिकग की राष्ट्रीय सरकार की सत्ता अक्षणण रहे, उसकी सर्वोच्च स्थिति में कोई अन्तर न आने पावे। (२) चियाग काई शेक स्वतन्त्र चीनी रिपब्लिक के राष्ट्रपति पद पर कायम रहे और चीन की सब राष्ट्रीय सेनाओं का प्रधान सेनापित भी वही रहे। (३) येनान की कम्युनिस्ट सरकार चुगकिंग की केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य को स्वीकार करे और कम्यनिस्ट सेनायें यद्ध के कार्य में चियांग काई शेक की राष्ट्रीय सेनाओं के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करें। ७ नव-म्बर, १९४४ को जनरल हर्ले स्वयं येनान गया, और वहा जाकर उसने कम्युनिस्ट नेताओं से बातचीत प्रारम्भ की। कम्युनिस्ट लोग जापान से लड़ाई करने के उद्देश्य से चुगिकग सरकार के साथ समझौता करने को तैयार थे। उन्होंने समझौते के लिये एक मसविदा तैयार किया, जिसके अनुसार यह प्रस्तावित किया गया, कि चुगिकग की सरकार विविध राजनीतिक दलों की मिली-जली सरकार हो और देश के शासन पर कुओमिन्ताग दल का एकाधिपत्य न रहे। कम्यनिस्ट नेताओं का कहना था, कि चीन की राष्ट्रीय सरकार और क्रुओमिन्तांग दल दो पृथक सत्ताएं है, और कम्युनिस्ट आदि अन्य राजनीतिक दलों की भी सरकार की देष्टि में वही स्थिति होनी चाहियें, जो कुओमिन्तांग दल की है। कुओमिन्तांग को अन्य राज-नीतिक दलों की अपेक्षा अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त नही होनी चाहिये। चीन में लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना के लिये यह आवश्यक है, कि शासन का संचालन लोकमत के अनुसार हो, और विविध राजनीतिक दलों को यह अवसर हो, कि वे अपने विचारों व सिद्धान्तों का स्वतन्त्रता के साथ प्रचार कर सकें। पर चियांग काई शेक व उसके साथी इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे। उनका कथन था, कि पहले कम्युनिस्ट लोगों को यह स्पष्टरूप से मान लेना चाहिये. कि वे चुंगिकंग सरकार के अधीन है और उन्हें अपनी सेनाएं पूर्णरूप से चियांग काई शेक की सेनाओं के साथ सिम्मिलत कर देनी चाहिये। यह हो जाने के बाद ही कम्युनिस्ट दल की सत्ता को अन्य राजनीतिक दलों के समकक्ष रूप से स्वीकृत किया जा सकता है। पर कम्युनिस्ट लोग समझते थे, कि यदि वे बिना किसी शर्त के अपनी सेनाओं को उस चुंगिकंग सरकार के अधीन कर देंगे, जिस पर कुओमिन्तांग दल का एकाधिपत्य है, तो उसका परिणाम केवल यह होगा, कि कम्युनिस्ट दल की सत्ता ही खतरे में पड़ जायगी। वे पहले चुंगिकंग में विविध राजनीतिक दलों की मिली जुली सरकार स्थापित कर लेना चाहते थे, तािक कुओमिन्तांग दल का एकाधिपत्य कायम न रहने पावे। जनरल हलें के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वह चियांग काई शेक को कम्युनिस्टों की इस मांग को स्वीकृत कर लेनेके लिये प्रेरित कर सके। पर उसने समझौते की बातचीत को जारी रखा, और इसी कारण चीन के इन दो प्रधान दलों में परस्पर गृहयुद्ध प्रारम्भ नहीं होने पाया।

इसी बीच में अगस्त, १९४५ में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और महा-युद्ध (१९३९-४५) का अन्त हो गया । पर महायुद्ध की सुमाप्ति के साथ चीन की समस्या का अन्त नही हो गया । जापान की पराजय के कारण नानिकग की उस सरकार का स्वयमेव अन्त हो गया, जो वांग चिंग-वेई के नेतृत्व में कायम की गई थी। वांग चिंग-वेई की मृत्यु १९४४ में हो गई थी, पर नानिकंग की सरकार अभी कायम थी । महायुद्ध की समाप्ति पर यह समस्या उत्पन्न हुई, कि नानिकंग सरकार द्वारा अधिकृत प्रदेशों पर अब किसका आधिपत्य स्थापित हो, चुगकिंग की कुआर्मि-न्तांग सरकार का या येनान की कम्युनिस्ट सरकार की । कम्युनिस्ट सरकार इस स्थिति में थी, कि वह बड़ी सुगमता के साथ उत्तरी चीन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती थी। पर चियांग काई शेक कभी इस बात को सहन नहीं कर सकता था। अतः नानिकग सरकार द्वारा अधिकृत प्रदेशों पर कब्जा करने के प्रश्न पर कुओ-मिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों में परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ अवश्यम्भावी था। अमेरिका का हित इस बात में था, कि चीन में सुव्यवस्थित और सुदढ़ शासन स्थापित हो, और चीन पूर्वी एशिया का प्रमुख राज्य बने । महायुद्ध के समय में मित्रराज्यों ने चियांग काई शेक और उसकी सरकार को बहुत अधिक महत्त्व दिया हुआ था। अतः अमेरिका और ब्रिटेन इस बात के लिये उत्सूक थे, कि चीन में गृह-कलह न हो और जापान की पराजय के बाद सम्पूर्ण चीन में एक शक्तिशाली व केन्द्रीय शासन स्थापित करने का जो सूवर्णीय अवसर उपस्थित हुआ है, उसका

पूर्ण रूप से उपयोग किया जाय । अतः उन्होंने कुओिमन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों में समझौता कराने के अपने प्रयत्न को जारी रखा ।

२६ नवम्बर, १९४५ को जनरल हर्ले ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और दिसम्बर, १९४५ में राष्ट्रपित ट्रमैन ने जनरल मार्शल को विशेषरूप से चीन इस उद्देश्य से भेजा, कि वह चीन के दोनो प्रमुख दलों में समझौता कराने का उद्योग करें। उन्हें यह कार्य सुपुर्द किया गया, कि वे चीन जाकर न केवल कुओमिन्ताग और कम्युनिस्ट दलों में सैनिक सन्धि स्थापित करें, पर साथ ही यह भी उद्योग करें कि चीन में एक ऐसी लोकतन्त्र सरकार स्थापित हो जाय, जिसके शासन को सम्पूर्ण चीन स्वीकृत करता हो।

अमेरिका चीन में शासन सम्बन्धी एकता को कायम करने के लिये जिस प्रकार प्रयत्नशील था, उसकी उपेक्षा कर सकना चियाग काई शेक व उसके साथियों के लिये सम्भव नहीं था । अतः उन्होंने चीन में 'पीपल्स कान्सल्टेटिव कान्फरेन्स्' नाम से एक नई संस्था का निर्माण किया, जिसके सदस्यों की सख्या ३६ नियत की गई। यह व्यवस्था की गई, कि इस कान्फरेन्स में कुओमिन्तांग दल के.८, कम्युनिस्ट दल के ७ और अन्य दलों के २१ व्यक्ति सदस्य रूप से लिये जावें। निःसन्देह यह लोकतन्त्र शासन के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम था । यद्यपि चीन में कुओमिन्तांग व कम्युनिस्ट दलों का प्राघान्य था, पर इस कान्फरेन्स में इन दोनों दलों के मका-बले में अन्य अप्रसिद्ध दलों व स्वतन्त्र व्यक्तियों को अधिक स्थान दिये गये थे। . यदि यह कान्फरेन्स सफल हो सकती, तो चीन राष्ट्रीय एकता और लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अवश्य अग्रसर हो सकता । पर पीपल्स कान्सल्टेटिव कान्फरेन्स केवल २२ दिन तक कायम रही । अपने इतने छोटे से जीवनकाल में इस कान्फरेन्स ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर दिया । यह कार्य था, कूओमिन्ताग और कम्युनिस्ट दलों में यह समझौता कराने का, कि उनकी सेनायें आपस के यद्ध को बन्द कर दें और चीन का जो प्रदेश जिस सेना के कब्जे में है, वह उसी के कब्जे में रहे। १० जनवरी, १९४६ को इस कान्फरेन्स की ओर से तीन व्यक्तियों की एक समिति नियत की गई, जिसे कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सेनाओं में युद्ध बन्द रखने का कार्य सुपूर्द किया गया। इन तीन व्यवितयों में एक कुओमिन्तांग दलका हो, एक कम्यनिस्ट दल का हो और एक अमेरिकन हो, यह व्यवस्था की गई। इस प्रकार अमेरिका के जोर देने से चीन में गृहकलह कुछ समय के लिये स्थगित हो गया और बहुत समय बाद चीन में सामयिक रूप से शान्ति की स्थापना हुई।

पर १० जनवरी, १९४६ के समझौते से चीन की वास्तविक समस्या का हल नहीं हुआ था। चीन में स्थिर शान्ति के लिये निम्नलिखित बातें आवश्यक थीं— (१) अब तक चियांग काई शेक की सरकार कुओमिन्तांग दल की सरकार थी। आवश्यकता इस बात की थी, कि एक राजनीतिक दल के शासन का अन्त होकर चीन में ऐसी सरकार स्थापित हो, जो लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों पर आश्रित हो। (२) चीन की सेनाये राष्ट्रीय न होकर राजनीतिक दलों की सेनाये थी। चियांग काई शेक की सेनाये कुओमिन्तांग दल की थी और माओं तसे तुंग की सेनायें कम्युनिस्ट दल की। चीन की राष्ट्रीय एकता के लिये यह आवश्यक था, कि उसकी सेनाओं का किसी दल विशेष से सम्बन्ध न हो; वे चीन की राष्ट्रीय सेनायें हो और राजनीतिक दलबन्दी से सर्वथा पृथक् रहते हुए राष्ट्रीय सरकार की आज्ञान्तुर्वितनी हो। यह सुगम नहीं था, कि इन बातों को किया में परिणत किया जा सके। जनरल मार्शल ने इस बात की भरसक कोशिश की, कि कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में समझौता कराके एक केन्द्रीय चीनी सरकार की स्थापना करे। पर जनरल हलें के समान जनरल मार्शल को भी निराश होना पड़ा। जनवरी, १९४७ में वह चीन की राष्ट्रीय एकता से निराश होकर अमेरिका वापस लौट गया।

अमेरिका के योग्यतम राजनीतिज्ञ जो चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना में निरन्तर असफल हो रहे थे, उसके कारण निम्नलिखित थे—(१) कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों के लोग एक दूसरे के प्रति घोर अविश्वास रखते थे। (२) चियांग काई शेक और उसके साथी कम्युनिज्म के विरोधी थे, वे किसी भी रूप में समाजवादी व्यवस्था को सहन करने के लिये उद्यत नही थे। इसके विपरीत कम्युनिस्ट लोग चीन मे समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये उत्सुक थे। समाज संगठन के प्रश्न पर इतना गहरा मतभेद होने की दशा में यह असम्भव था, कि इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में किसी भी प्रकार से समझौता हो सके।

### (३) लोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयत्न

यद्यपि कुओमिन्ताग और कम्युनिस्ट दलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका, पर चियांग काई शेक के लिये यह असम्भव था, कि वह चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना के कार्य को कोई महत्त्व न दे। जापान के साथ युद्ध की परिस्थितियों के कारण चीन की राष्ट्रीय सरकार का शासनसूत्र पूर्णरूप से चियांग काई शेक के हाथों में आ गया था। वह एकाधिपति (डिक्टेटर) के रूप में देश का शासन करता था और सम्पूर्ण राज्यशक्ति उसी के पास थी। १९३६ के बाद चीन में न कोई निर्वाचन हुए थे और न किसी अन्य प्रकार से लोक मत के अनुसार शासन करने का उद्योग किया गया था। युद्ध के समय चियांग काई शेक की ओर से बहुधा यह घोषणा की जाती थी, कि युद्ध की समाप्ति पर जब शान्ति स्थापित हो जायगी,

तो चीन में पूनः लोकतन्त्र शासन कायम किया जायगा और सरकार का संगठन लोकमत के अनुसार किया जायगा। इसीलिये अब युद्ध की समाप्ति के लगभग एक साल बाद नवम्बर, १९४६ में चियांग काई शेक के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय महासभा ( नेशनल एसेम्बली ) का संगठन किया गया। इसके सदस्यो की संख्या २१५० थी । इनमें से ९५० सदस्य वे थे. जिनका निर्वाचन अब से दस साल पूर्व १९३६ में हुआ था। इनके अतिरिक्त अन्य सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे। इन्हें नियुक्त करते हुए सरकार की ओर से यह यत्न किया गया था, कि जहां राष्ट्रीय महासभा में विविध राजनीतिक दलो के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हो, वहा साथ ही चीन के प्रमुख व्यक्ति भी उसमें स्थान पा सकें। २५ दिसम्बर, १९४६ को राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । कम्युनिस्ट सदस्य इस अधिवेशन में सम्मिलित नही हुए । पर उनकी अनु-पस्थिति की कोई परवाह न कर राष्ट्रीय महासभा ने चीन के लिये नये शासन-विधान का निर्माण किया और यह व्यवस्था की, कि यह नया विधान २५ दिसम्बर, १९४७ से लागु कर दिया जाय । चीन के इस नये लोकतन्त्र शासनविधान पर यहां प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे किया में परिणत करने के लिये चियांग काई शेक और उसके साथियों को अवसर नहीं मिल सका। कम्यनिस्ट लोग राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, और शीघ्र ही उन्होंने चीन के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कुओमिन्तांग दल की सम्पूर्ण शक्ति कम्युनिस्ट लोगों का मुकाबला करने में ही लग गई और इन्हे इस बात का अवकाश नहीं मिला, कि वे राष्ट्रीय महासमा द्वारा तैयार किये गये शासन-विधान के अनुसार चीन में लोकतन्त्र शासन का विकास कर सकें। यहां इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि इस शासन विधान का निर्माण डा० सन यात सेन के सिद्धान्तों व आदशों को द ष्टि में रखकर किया गया था, और राजशक्ति के उपयोग का अधिकार राज्य के पांच विभागों व युआनों को दिया गया था। ये युआन निम्नलिखित थे, व्यवस्थापन युआन, शासन युआन, न्याय युआन, परीक्षा युआन और नियन्त्रण युआन । डा० सन यात सेन के शासन सम्बन्धी विचारों पर हमें इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चुके हैं, अतः इन पांच युआनों के सम्बन्ध में यहां अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।

जनवरी, १९४८ में नये शासनविधान के अनुसार व्यवस्थापन युआन (पालियामेन्ट) का निर्वाचन हुआ। श्री चियांग काई शेक चीनी रिपब्लिक के राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये और उप राष्ट्रपति के पद पर जनरल ली त्सुंग-जेन को चुना गया। जनरल ली कट्टर सुधारवादी ये और चियांग काई शेक के साथ उनका

प्रबल मतभेद था । चियांग काई शेक के विरोध के बावजूद भी उनका उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना इस बात का प्रमाण है, कि चीन में इस समय भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो चियांग काई शेक का अन्धानुसरण करने को उद्यत नही थे। यदि इस समय चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती और कुओमिन्तांग व कम्यनिस्ट दलों के लोग आपस में समझौता करके लोकतन्त्र शासन के विकास के लिये उद्योग करते. तो निःसन्देह चीन लोकतन्त्रवादके मार्ग पर बडी तेजी के साथ अग्रसर हो सकता। पर यह सम्भव नही था, कि इन दो दलों में परस्पर समझौता हो सकता। जिस समय चीन की केन्द्रीय सरकार दिसम्बर, १९४६ के शासन विधान के अनुसार विविध युआनों के संगठन में तत्पर थी, तभी कम्युनिस्ट सेनाये निरन्तर आगे बढ़ रही थी, और चीन के बड़े भाग पर अपना आधिषत्य स्थापित करने में संलग्न थी। जुलाई, १९४९ तक चीन के बडे भाग पर कम्युनिस्ट लोगो का शासन कायम हो गया था और डा० सन यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार निर्मित नये शासन विधान को किया में परिणत होने का कोई अवसर नही रह गया था। यहां यह निर्दिष्ट कर देने की आवश्यकता नही है, कि चीन जो लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सका, उसमें महासेनापति चियाग काई शेक का दराग्रह और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति एक बड़ा कारण थी।

# (४) कम्युनिस्ट दल का उत्कर्ष Civil Nat

अमेरिका के प्रयत्न के बावजूव भी कुओमिन्ताग और कम्युनिस्ट दलों में सम-झौता नहीं हो सकाया। जब तक जापान के साथ युद्ध जारी रहा, इन दोनों दलों में गृहकलह ने उग्ररूप धारण नहीं किया। पर जापान के आत्मसमर्पण करते ही जब उत्तरी व पूर्वी चीन पर पुनः अधिकार स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो चुंग-किंग और येनान सरकारों के पारस्परिक विरोध ने बहुत उग्ररूप धारण कर लिया। कुछ ही समय बाद इन दोनों दलों की सेनाओं में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया, और अन्त में इस युद्ध में कम्युनिस्टों की विजय हुई।

हम पहले लिख चुके हैं, कि ८ अगस्त, १९४५ को रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। १९३९-४५ के महायुद्ध में रूस मित्रराज्यों के पक्ष में था और जर्मनी की नाजी शक्ति को परास्त करने में उसका कर्त त्व अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण था। जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में रूस ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाई हुई थी, इसीलिये उसने जापान के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करना उचित नहीं समझा था। एप्रिल, १९४१ में रूस और जापान ने एक सन्धि की थी, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने तटस्थता की नीति का अनुसरण करना स्वीकार किया था। यह सन्धि पांच साल

के लिये ही की गई थी और दोनों राज्योंको यह अधिकार था. कि सन्धि की अविधि के समाप्त होने से एक साल पूर्व इस सन्धि को समाप्त कर देने का नोटिस दे सकें। ब्रिटेन और अमेरिका चाहते थे, कि रूस जापान के साथ लडाई की घोषणा कर दे, ताकि जापान को परास्त कर सकना उनके लिये सूगम हो जाय। पर रूस यह भलीभाति समझता था, कि उत्तर-पूर्वी चीन में जापान की शक्तिशाली क्वान्तुंग सेना अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है, और यदि रूस जापान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जायगा, तो यह सेना पूर्वी साइबीरिया पर सुगमता के साथ अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी, और एशियन रूस का पूर्वी समद्र तट जापान के कब्जे में चला जायगा; रूस को अपनी अच्छी बड़ी सेना जापान के मुकाबले में साइबीरिया भेजनी पड़ेगी, और इसका केवल यह परिणाम होगा, कि वह जर्मनी के विरुद्ध अपनी सम्पूर्ण सैन्यशक्ति का उपयोग नहीं कर सकेगा । फरवरी, १९४५ में याल्टा नामक स्थान पर मित्र राज्यों के प्रमुख नेताओं की कान्फरेन्स हुई। इस में रूस ने यह स्वीकार किया, कि जब जर्मनी महायुद्ध में परास्त हो जायगा, तो उसके दो या तीन महीने बाद रूस जापान के खिलाफ लडाई की घोषणा कर देगा, ताकि जापान को परास्त करने में वह भी सहायक हो सके । रूस समझता था, कि जापान के साथ लड़ाई शुरू करने के लिये इतने समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि युरोप से हजारों मील दूर पूर्वी साइबीरिया में अपनी सेनाओ व युद्ध सामग्री को प्रचुर परिमाण में पहुंचाने के लिये दो या तीन महीने का समय अवस्य लग जायगा । याल्टा कान्फरेन्स में ही ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार उन्होंने यह स्वीकार किया, कि जापान की पराजय के बाद पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में नई व्यवस्था करते हुए रूस की निम्नलिखित मार्गो को मंज़र किया जायगा--(१) मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक (जिसमें समाजवादी व्यवस्था कायम थी) को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाय। (२) १९०४-५ के रूस-जापान युद्ध के परिणामस्वरूप रूस से जो प्रदेश व प्रभावक्षेत्र जापान ने प्राप्त किये थे, वे रूस को प्रदान कर दिये जावें। (३) सखालिन द्वीपका दक्षिणी भाग व उसके समीपवर्ती द्वीप रूस को पुनः प्राप्त हों। (४) पोर्ट आर्थर रूस को पट्टे पर दे दिया जावे, ताकि वह वहां अपनी जलशक्ति का अड्डा बना सके । (५) मञ्चूरिया पर चीनी सरकार का अधिकार हो, पर उसकी दो प्रमुख रेलवे लाइनों का संचालन एक ऐसी कम्पनी द्वारा किया जाय. जिसपर चीन और रूस दोनों का सम्मिलित आधिपत्य हो।

याल्टा कान्फरेन्स में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ उपर्युक्त समझौता करके रूस ने यह तय कर लिया, कि जर्मनी की पराजय के कुछ मास बाद वह भी जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देगा । ७ मई. १९४५ को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और उसके ठीक तीन मास बाद ८ अगस्त. १९४५ को रूस ने जापान के खिलाफ लडाई की घोषणा कर दी। रूस की सेनाओं ने उत्तर की ओर से मञ्चिरिया में प्रवेश किया । कुछ समय बाद १५ अगस्त, १९४५ को जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया और रूस को और अधिक युद्ध की आवश्यकता नही हुई। पर जापान के साथ सामियक सन्धि २ सितम्बर, १९४५ से पूर्व सम्पन्न नहीं की जा सकी । इसका परिणाम यह हुआ, कि ८ अगस्त से २ सितम्बर तक लगभग तीन सप्ताह तक रूसी सेनाये जापान द्वारा अधिकृत प्रदेशों में निरन्तर आगे बढती गईं। इस अवसर का लाभ उठाकर रूस ने सम्पूर्ण मञ्चिरिया पर अपना कब्जा कर लिया और उसकी एक अन्य सेना कोरिया में निरन्तर आगे बढ़ती गई। २ सितम्बर तक उसने सम्पूर्ण उत्तरी कोरिया (३५वी पेरेलल तक) पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तीन सप्ताह के थोड़े से काल में मञ्चिरिया और उत्तरी कोरिया के स्विस्तत प्रदेश रूसी कम्य्निस्टों के अधिकार में आ गये। यद्यपि रूस के इस आधिपत्य का चीन के कम्युनिस्टों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नही था, पर हमने इसका इतने विशदरूप में उल्लेख इसलिये किया है, क्योंकि चीन में कम्यनिस्ट दल के उत्कर्ष में इससे बहुत सहायता मिली थी।

१५ अगस्त, १९४५ को जापान ने आत्म समर्पण किया था । यद्यपि महायद्ध में जापान परास्त हो गया था, पर मञ्चिरिया और पूर्वी चीन पर उसका आधिपत्य अभी अविकल रूप से विद्यमान था। मञ्चिरिया और कोरिया में रूसी सेनायें निरन्तर आगे बढ रही थी, पर मञ्चकुओ और नानिकंग की सरकारें अभी पूर्ववत कायम थी। जापान के आत्म समर्पण का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि मञ्चरिया और पूर्वी चीन से उन सरकारों का अन्त हो जाय, जो कि जापान की अपना संरक्षक. मित्र व सहयोगी मानती थी। साथ ही, यह भी आवश्यक था. कि इन प्रदेशों में जो जापानी सेनायें विद्यमान थी. वे हथियार डाल दें और मित्र-राज्यों के सम्मख आत्म समर्पण कर दें। मञ्चरिया और उत्तरी कोरिया में रूसी सेनायें प्रविष्ट हो गई थीं, और रूस ने वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पर प्रश्न यह था, कि पूर्वी चीन पर अब किसका अधिकार हो और वहां की जापानी सेनायें किसके सम्मुख आत्म समर्पण करें। मित्रराज्यों ने इस बात का तो फैसला कर लिया था, कि पूर्वी चीन पर चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार का अधिकार कायम होगा। पर चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार की सेनायें दो प्रकार की थीं, कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट। इन दोनों सेनाओं में किसी भी प्रकारका समझौता अब तक नहीं हो सका था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि ये दीनों सेनायें

पूर्वी चीन के अधिक से अधिक प्रदेश पर अपना कब्जा कायम करने का प्रवत्न करें। कम्यनिस्ट सेनायें अधिक व्यवस्थित व संगठित थीं । उत्तर-पश्चिमी चीन पर तो उनका अधिकार था ही, साथ ही जापान द्वारा अधिकृत चीन में भी अनेक स्थानों पर कम्युनिस्ट सेनायें गुरीला पद्धति से युद्ध में व्यापृत थी । इस दशा में उनके लिये यह अधिक स्गम था, कि वे पूर्वी चीन के बड़े भाग पर अपना कब्जा कायम कर लें। पर चियांग काई शेक इस बात को नहीं सह सकता था। अमेरिकन लोग भी यह नहीं चाहते थे, कि जापान को परास्त कर पूर्वी चीन के जिन प्रदेशों को जापान की अधीनता से 'स्वतन्त्र' कराया गया है, उन पर जब कम्युनिस्टों का आधिपत्य स्थापित हो जाय । अतः उन्होंने इस समय चियाग काई शेक की दिल खोलकर सहायता की । बहुत बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियां, ट्रक, हवाई जहाज आदि चुंगिकंग सरकार को प्रदान किये गये, ताकि कुओमिन्तांग दल की सेनाथे तेजी के साथ पूर्वी चीन पहुंच सकें और कम्युनिस्टों से पहले उनपर अपना कब्जा कर लें। इस अवस्था में यह स्वाभाविक था, कि चुनिकग सरकार और येनान सरकार में फिर से गृहयुद्ध का प्रारम्भ हो। क्योंकि कम्युनिस्ट लोग यह नहीं चाहते थे, कि चियांग काई शेक सम्पूर्ण पूर्वी चीन पर अपना प्रभुक्त स्थापित कर ले। परिणाम यह हुआ, कि सितम्बर, १९४५ में कुओमिन्तांग और कम्यनिस्ट सरकारों में लड़ाई शर हो गई। जापान की पराजय के बाद भी चीन मे शान्ति स्थापित नहीं हो सकी।

अमेरिका नही चाहता था, कि चीन में इस प्रकार गृहयुद्ध जारी रहे। इसीलिये उसने दिसम्बर, १९४५ में जनरल मार्शल को इस उद्देश्य से चीन भेजा, कि वह चीन के इन दोनों दलों में समझौता कराके वहां लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग करें। जनरल मार्शल को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी, यह हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं। जनवरी, १९४६ में चीन के दोनों दलों ने जो सामयिक रूप से समझौता किया, उसका विवरण भी हम ऊपर दे चुके हैं। पर कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में समझौता हो सकना सुगम बात नहीं थी। नवम्बर, १९४६ में चियाग काई शेक ने देश के लिये नये शासन विधान का निर्माण करने के लिये जिस राष्ट्रीय महासभाका आयोजन किया था, कम्युनिस्ट दल ने उसका बहिष्कार किया था। इस बीच में कम्युनिस्ट सेनायें उत्तरी व पूर्वी चीन के अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी। कुछ मास बाद १९४६ के शुरू में रूसी सेनाओं ने मञ्चूरिया और उत्तरी कोरिया को खाली कर विया था, और इन प्रदेशों पर भी चीन के कम्युनिस्टों ने अपना कब्जा कायम कर लिया था। इस प्रकार चीन के अच्छे बड़े भाग पर चीनी कम्युनिस्टों का अधिकार था। इस प्रकार चीन के अच्छे बड़े भाग पर चीनी कम्युनिस्टों का अधिकार था अब और चियांग काई शेक चीन में राष्ट्रीय एकता की

स्थापना के लिये केवल दो उपायों का ही अवलम्बन कर सकता था— या तो वह कम्युनिस्टों के साथ समझौता करके इस बात के लिये तैयार ही, कि चीन में एक ऐसी लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की जाय, जिसका निर्माण लोकमत के अनुसार हो और जो कुओमिन्तांग, कम्युनिस्ट व अन्य राजनीतिक दलों को एक समान दृष्टि से देखे। (२) और या वह कम्युनिस्टों को युद्ध में परास्त करके उन द्वारा अधिकृत प्रदेशों को अपने कब्जे में लेखा । १९४७ तक समझौते के लिये जो प्रयत्न चीन में हुए, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। १९४८ में भी ये प्रयत्न जारी रहे, पर ये सफल नहीं हो सके। इस बीच में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सेनाओं में थोड़ा बहुत युद्ध भी होता रहा। इस समय चीन दो भागों में विभक्त था। कुछ प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का कब्जा था और कुछ पर कुओमिन्तांग दल का। १९४८ के शुरू में चीन में जिस लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग हुआ था, उसका सम्बन्ध केवल कुओमिन्तांग दल द्वारा अधिकृत चीन के साथ था। शेष चीन में कम्युनिस्ट लोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में तत्पर थे।

१९४९ के प्रारम्भ में एक बार फिर दोनों दलों में समझौत का उद्योग किया गया। १४ जनवरी, १९४९ को कम्यनिस्ट दल की ओर से समझौते की निम्न-लिखित शर्ते पेश की गईं--(१) चियांग काई शेक और ली त्संग-जेन को अपने. पदों से पृथक कर दिया जावे। (२) कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारें एक साथ अपनी सेनाओं को लड़ाई बन्द कर देने का आदेश दें। (३) देश के लिये एक नया शासन विधान बनाया जाय. जिसे बनाने का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुपूर्व हो। (४) जब तक नया शासन विधान न तैयार हो, शासन कार्य का संचालन करने के लिये एक ऐसी सरकार का संगठन किया जाय, जिसमें सब प्रमुख राजनीतिक दलों को स्थान दिया जाय। (५) सेना का नये सिरे से संगठन किया जाय। (६) युद्ध के लिये जिन चीनी नेताओं को दोषी पाया जाय, उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था की जाय । यह स्पष्ट है, कि महासेनापित चियांग काई शेक इन शतों को स्वीकार नहीं कर सकता था। पर इस समय चीन में चियांग काई शेक की स्थिति बहुत हीन हो चकी थी। कम्युनिस्टों के विरुद्ध लड़ाई के लिये वह अमेरिका से यथेष्ट सहायता प्राप्त कर सकने में समर्थ नहीं हुआ था। इस समय अमेरिका इस स्थिति में नहीं था, कि चीन के गृहयुद्ध में एक पक्ष की खले रूप से सहा-यता कर सके । यदि अमेरिका कुओमिन्तांग दल की सहायता करता, तो कम्युनिस्ट लोगों को रूस से सहायता पाने का पूरा भरोसा था । इस दशा में अमेरिका ने बहुत कुछ तटस्थता की नीति का अनुसरण किया और इस कारण चियांग काई शेक की राजनीतिक स्थिति बहुत कुछ डांवाडोल हो गई। २२ जनवरी, १९४९ को उसने

अपनी सरकार का सब कार्य भार उप राष्ट्रपित ली त्सुंग-जेन के सुपुर्द कर दिया। यद्यपि राष्ट्रपित के पद पर अब भी चियांग काई शेक कायम रहा, पर नानिकंग सरकार (जापान के आत्म समर्पण के कुछ समय बाद कुओमिन्तांग सरकार चृंगिकंग से नानिकंग चली आई थी) का संचालन जनरल ली के हाथों में आ गया। इस समय नानिकंग सरकार का प्रधानमंत्री सन फो था। उसने कम्युनिस्टों के साथ समझौते की बातचीत को जारी रखा। पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी। १९ एप्रिल, १९४९ को समझौते की बातचीत अन्तिम रूप से समाप्त हो गई, और कम्युनिस्टों और कुओमिन्तांग सरकार की सेनाओं में बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो गया।

यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि चीन के इस गृहयुद्ध की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त रूप से भी उल्लेख कर सकें। उत्तरी चीन के सब प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का पहले से ही कब्जा था। जनवरी, १९४९ में समझौते की बातचीत शुरू होने के पहले कम्युनिस्ट लोग तीन्त्सिन और पेकिंगपर अपना आधिपत्य कायम कर चुके थे। समझौते की बातचीत के असफल हो जाने पर एप्रिल, १९४९ में कम्युनिस्ट सेनाओं ने यांग्रसे नदी को पार कर लिया। नानिकंग और शंघाई कम्युनिस्टों के अधिकार में चले गये। कुछ समय बाद कम्युनिस्ट सेनाओं ने हैंन्कों को जीत लिया और अक्टूबर, १९४९ में दक्षिणी चीन के प्रसिद्ध नगर कैन्टन पर भी उनका प्रमुत्त्व स्थापित हो गया।

१७ सितम्बर, १९४९ को ब्रिटेन, फांस और अमेरिका के परराष्ट्र विभाग की ओर से यह बात स्वीकृत कर ली गई, कि चीन में कुओमिन्तांग दल की शक्ति व सत्ता का पूर्ण रूप से ह्रास हो गया है। इस दल का चीन में कुछ भी प्रभाव नही है, और इसका कोई ऐसा व्यवस्थित संगठन नहीं है, जिसे ये पाश्चात्य राज्य सहायता दे सकें। वस्तुतः, महायुद्ध के समय में ही अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों के अनेक राजनीतिज्ञ इस बात को अनुभव करते थे, कि कुओमिन्तांग दल के नेताओं में बहुत अधिक विकृति आ चुकी है, और वे अपनी राजशक्ति का उपयोग देश के हित व कल्याण के लिये न करके स्वार्थ साधन के लिये करने में तत्पर हैं। चीन की जनता भी उनके पक्ष में नहीं थी। इसके विपरीत कम्युनिस्ट लोग जहां सुव्यवस्थित और सुसंगठित थे, वहां साथ ही देश के हित-साधन में भी तत्पर थे। इस दशा में यदि उन्हें कुओमिन्तांग सरकार को परास्त कर सकने में असाधारण रूप से सफलता मिली हो, तो इसमें आश्चर्यं की कोई बात नहीं है।

नवम्बर, १९४९ तक यह दशा आ गई थी, कि कुओमिन्तांग सरकार की अधी-नता में केवल निम्नलिखित प्रदेश रह गये थे—(१) <u>क्लेचुआन</u> का प्रान्त, जिसकी

राजवानी चुंगिक्य थी, (२) दक्षिण-पूर्वी चीन के क्लांगसी प्रान्त का कुछ जान. (३) फार्म्सा द्वीप और (४) हिनाब तीप। ये चार अदेश जहां कुलोक्सिस्तांग सरकार की अधीनता में थे, वहां पश्चिमी जीन के अनेक प्रदेशों पर एक बार किर विविध सिपहसालारों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चीन के गृह-कलह की दशा में यह सर्वथा स्वामाधिक था, कि विविध शक्तिशाली सेनापति अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने लगें। इस दशा में कम्बू-निस्ट सरकार के सम्मूख मुख्य कार्य यह था, कि इन सब प्रदेशों की जीतकर सम्पूर्ण चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करे। इस कार्य में उसे विशेष किता का सामना नहीं करना पड़ा । १९४९ के अन्त से पूर्व ही कम्यनिस्ट सेनाओं ने आम्यन्तर कंगोलिया के निन्गिसमा प्रदेश को जीत लिया और मार्च, १९५० तक उन्होंने सब स्वतन्त्र सिपहसालारों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया । इसी प्रकार कम्युनिस्ट सेनाओं ने श्लेचआन और क्वांग्सी में विद्यमान कुओमिन्तांग सेनाओं के साथ भी संघर्ष जारी रखा। मार्च, १९५० तक यह स्थिति आ गई थी, कि कुओ-मिन्तांग दल का प्रभुत्तव केवल फार्मूसा और हैनान द्वीपों तक ही सीमित रह गया गया था । चीन के विशाल प्रदेशों में कोई भी ऐसा नही उक्क को वियान काई शेक या उसके कुओ मिन्तांग दल के अधिकार में हों। बाद में हैनान पर भी कम्युनिस्ट सेनाओं ने कब्जा कर लिया । इस समय केवल फार्मुसा द्वीप ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो नियांग काई शेक या कुओमिन्तांग दल के आधिमत्य में है । चीन की राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में कम्यनिस्ट दल को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हुई है।

सम्पूर्ण चीन को अपने अधिकार में लाकर कम्युनिस्ट लोगो ने वहां किस प्रकार का शासन स्थापित किया और देश में किस ढंग की आर्थिक,, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की, इस महत्त्वपूर्ण विषय पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे। पर इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि हम कम्युनिस्ट दल की सफलका के कारणों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालें। जापान की पराजय के बाद जो चीन की राजशिक्त कम्युनिस्ट लोगों के हाथों में आगई, उसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे—(१) कम्युनिस्ट लोगों में उग्र देशभिक्त और राष्ट्रीय भावना विद्यमान थी। चीन में जापान का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ रहा था, वे उसके प्रवल विरोधी थे। वे चाहते थे, कि चीन के सब राजनीतिक दल आपस के मतमेदों को भुलाकर सम्मिलत रूप से जापान का मुका-बला करें। इस कारण चीन की जनता उनके पक्ष में थी। चियांग काई शेक व उसके साथी जापान के विरुद्ध युद्ध के मुकाबले में चीन में अपनी स्थिति को मजबूब,

रखने की अधिक चिन्ता करते थे। इसीलिये वे पाश्चात्य देशों से प्राप्त होनेवाली सहायता का उपयोग भी जापान के विरुद्ध न करके कम्युनिस्टों के खिलाफ करते थे। चीन की जनता इस बात को पसन्द नहीं करती थी। (२) महायुद्ध के समय जो प्रदेश येनान की कम्युनिस्ट सरकार के हाथों में थे, उनकी आधिक व राजनीतिक अवस्था बहुत सन्तोषजनक थी। कम्युनिस्ट लोग इन प्रदेशों का युद्ध के लिये शोषण न करके इनकी उन्नति में संलग्न थे। इसके विपरीत चुंगिकंग की कुओमिन्तांग सरकार द्वारा शासित प्रदेशों में आधिक दशा बहुत ही अस्त-व्यस्त थी। कीमतें वहां इतनी अधिक बढ़ गई थीं, कि सर्व साधारण जनता के लिये अपना निर्वाह कर सकना असम्भव हो गया था। (३) कम्युनिस्ट सरकार का जनता के साथ घनिष्ठ सम्पर्क था। वह अपनी शक्ति के लिये जनता की सद्भावना व सहयोग पर निर्भर करती थी। इसके विपरीत कुओमिन्तांग दल के नेता सर्वसाधारण जनता की सर्वथा उपेक्षा कर अपने वैयक्तक उत्कर्ष के लिये तत्पर थे।

#### इक्कीसवां अध्याय

# दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष

### (१) इन्डो-चायना

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के लिये गत महायुद्ध (१९३९-४५) एक वरदान के समान था। इन्डो-चायना, मलाया, इन्डोनीसिया, बरमा, फिलिप्पीन आदि जो देश सूदीर्घ समय से पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकार थे, जापान की विजयों के कारण उन्हें स्वतन्त्र होने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हुआ था। जापान ने इन देशों में कुछ समय के लिये अपना सैनिक शासन स्थापित किया और बाद में इनमें ऐसी स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारें कायम हुईं, जो पाश्चात्य देशों के विरुद्ध जापान के साथ सहयोग करने को तैयार थी। महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण इन देशों में जापानी सेनायें स्थापित थी, और इनके शासन पर जापान का पर्याप्त प्रभाव था । पर एक बार पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हो जाने के कारण इन देशों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की जो भावना अत्यन्त उग्र रूप में विकसित हो गई थी, उसे कूचल सकना न जापान के लिये सम्भव था और न पाश्चात्य देशों के लिये । महायुद्ध के अवसर पर युद्ध की परिस्थितियों से विवश होकर जब जापान ने इन देशों में अपने प्रभाव को अधिक व्यापक करने का प्रयत्न किया, तो वहां ऐसे देशभक्तों की कमी नहीं थी, जिन्होंने जापान का विरोध करने के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा दिया और जब जापान की पराजय के बाद ये देश एक बार फिर पाश्चात्य देशों की सेनाओं के अधिकार में आ गये, तो इन्ही राष्ट्रवादी देशभक्तों ने पाश्चात्य साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिये असाधारण तत्परता प्रदर्शित की। एशिया के आधुनिक इतिहास में दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों का राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अध्याय में हम इसी संघर्ष के वृत्तान्त का संक्षिप्तरूप से उल्लेख करेंगे।

महायुद्ध में इन्डो-चायना की स्थिति—फांसने किस प्रकार इन्डो-चायना पर अंपना आधिपत्य स्थापित किया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। इन्डो-

चायना फांस के उसी प्रकार अधीन था. जैसे कि भारत और बरमा ब्रिटेन के । जन, १९४० में फांस जर्मनी द्वारा परास्त कर दिया गया था और पेरिस नाजी सेनाओं के कब्जे में आगया था। फांस में कतिपय ऐसे राजनीतिक नेता विद्यमान थे, जो दिल से नाजी विचारधारा के साथ सहानुभूति रखते थे। उनकी दृष्टि में नाजीज्म की अपेक्षा कम्युनिज्म अधिक खतरनाक था और उन्हें कम्युनिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव का मकाबला करने का सर्वोत्तम उपाय यही समझ पडता था, कि नाजी जर्मनी के साथ समझौता कर लिया जाय। मार्शल पेतां और श्री लवाल इन लोगो के प्रधान नेता थे। इन्होंने फांस में एक नई सरकार का सगठन किया और विशी को अपनी राजधानी बनाया । फांस की इस नई सरकार ने २१ जुन, १९४० को हिटलर के प्रतिनिधियों से सन्धि कर ली । इस सन्धि के अनुसार फास को दो भागों में विभक्त किया गया, जर्मनी द्वारा अधिकृत फांस और स्वाधीन (विशी सरकार के अधीन) फांस । सम्पूर्ण उत्तरी फांस, जिसमें पेरिस भी सम्मिलित था, जर्मनो के अधिकार में रहा। दक्षिणी फांस पर मार्शल पेतां की सरकार स्वतन्त्र रूप से शासन करती रही । २१ जुन, १९४० की सन्धि के अनुसार विशी सरकार ने यह भी स्वीकार किया, कि फांस के पास जो कुछ भी युद्ध सामग्री शेष है, वह सब जर्मनी के स्पूर्द भरदी जाय। फांस जर्मनी के अधिकार में आ गया था, पर उसका विशाल साम्राज्य अभी जर्मनी की पहुंच से बहुत दूर था। जो फेच लोग मार्शल पेतां की नौति से असन्तृष्ट थे, उनका नेता जनरल द गॉल था । ये लोग ब्रिटेन में एकत्र हुए और वहा इन्होंने आजाद फेञ्च सरकार का संगठन किंबा । द गॉल ने यत्न किया, कि फॉस के विशाल साम्राज्य के विविध प्रदेश आजाद फेञ्च सरकार का साथ दें। पर मार्शेल पेतां की सरकार यह नहीं चाहती थी। उसका विचार था, कि अब फेंझ्च लीगों को महायद्भ में पूर्णतया तटस्य रहना चाहिये और जर्मनी के साथ जो सैन्धि हुई है, उसका अविकल रूप से पालन करना चाहिये। इंन्डो-चायना के गवनैर जनरेल श्री कार्तु ने जनरेल द गाँल का साथ देने का फैसला किया। इस पर विशी सरकार ने उसे पदच्यत कर दिया और श्री दैंक की इन्डो-चार्यना का नया गर्वर्गे र जनरल नियंत किया गया ।

श्री. देकू को यह भय नहीं था, कि जर्मन जलसेना इंग्डो-कायना पर कंश्निमंज कर उसे अपने अधीन कर संकेगी । पर जापान महायुद्ध में जर्मनी और इंटली के साथ सहानुभूति रखता था । यद्यपि अभी जापान महायुद्ध में तटस्थ था, पर बंह इन्डो-चायना को अपने प्रभाव में लाने के लिये उत्सुक था । ब्रिटेन और बेमें रिका इन्डो-चायना के मार्ग से चियांग काई शेक की चुंगोंका सरकार को सहायता यह बात जापान को सिसी भी प्रकार संख्य नहीं थी । अधिन

चुंग किंग सरकार का अन्त कर सम्पूर्ण चीन को एक ऐसी सरकार की अधीनता में ले आना चाहता था, जो जापान को अपना रक्षक, मित्र व सहयोगी समझे। अतः फांस के पतन का उसने चुंग किंग सरकार का प्रतिरोध करने के लिये उपयोग किया और ३० अगस्त, १९४० को श्री देकू के साथ एक समझीता किया, जिसके अनुसार (१) इन्डोचायना की फेंच सरकार ने जापान को यह अनुमति प्रदान की, कि वह अपनी सेनाये तोन्किन के प्रदेश में रख सके, और (२) जापान इन्डोचायना को सैन्य सञ्चालन के लिये आधार के रूप में प्रयुक्त कर सके। इस समझौते का उद्देश्य यह था, कि ब्रिटेन और अमेरिका इन्डोचायना के मार्ग से चुंगिकग सरकार को सहायता न पहुंचा सकें और जापान इस देश का चीन के विरुद्ध युद्ध के लिये उपयोग कर सके।

३० अगस्त, १९४० के समझौते का लाभ उठाकर जापान ने अपनी सेनाये इन्डोचायना में भेजनी प्रारम्भ कर दी । दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध से जापान की जो नीति थी, उसके अनुसार वह इस भुल्एड से पारचात्य देशों के साम्राज्यबाद का अन्त करना चाहता था और वहां ऐसी सरकारें कायम करना चाहता था, जो जापान के प्रभाव में हो। अपने इस उहेब्य की पूर्ति के लिये जापांच यह आवश्यक समझता था, कि इन्डो-चायना में अपनी इतनी अधिक सेनायें भेज दी जावें, जो उपयक्त अवसर उपस्थित होने पर सियाम (थाइलैंड), मलाया,बरमा आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। इसी कारण १९४० का अन्त होने से पूर्व ही बहुत सी जापानी सेनायें इन्डो चायना पहच गईं और वहा की फेञ्च सरकार जापान के सम्मुख सर्वथा असहाय हो गई। यद्यपि इस समय इन्डोचायना में फांस का राजनीतिक प्रभुत्व विद्यमान था, पर श्री देकू की सरकार जापान का किसी भी प्रकार विरोध कर सकने में सर्वथा असमर्थ थी। पर यह नही समझना चाहिये, कि इन्डोचायना में ऐसे फेञ्च लोगों का सर्वथा अभाव था, जो इस समय जापात के सैनिक प्रभुत्व का प्रतिरोध करने में तृत्पर हों। उसके फ्रेञ्च नागरिक श्री देकु की नीति से असन्तुष्ट थे और इस प्रकार के गुरीला युद्ध में संलग्न थे, जिसका प्रयोजन इन्डोचायना में विद्यमान जापानी सेनाओं को नुकसान पहुंचाना था।

राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास-महायुद्ध (१९३९-४५) के प्रारम्भ से पूर्व भी इन्डो-चायना में राष्ट्रीय स्वधीनता का आन्दोलन विद्यमान था। यद्यपि इन्डो-चायना के सब निवासी जाति, नसल, भाषा, संस्कृति आदि की दृष्टि से एक नहीं थे, पर उन सबमें फास के विदेशी शासन का विरोध कर राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना की आकांक्षा समान रूप से विद्यमान थी। इन्डो-चायना में जो अनेक दल स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे, उन्हें हम निम्नाल्खिक भागों में विभक्त

कर सकते हुँ—(१) फाम—पुइन्हो दल—यह इन्डो-चायना का नरम दल था, जो फांस के साथ सम्बन्ध बनाये रख कर शासन सुधार से सन्तुष्ट था। इस दल के लोग चाहते थे, कि इन्डो-चायना फांस के साम्राज्य के अन्तर्गत रहे, पर धीरे धीरे देश के शासन में इस प्रकार के सुधार कर दिये जावें, जिनसे इन्डोचाइनीज लोगों को शासन में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त हो। (२) क्रान्तिकारी दल –इसमें अनाम के नवयुवक देशभक्त सम्मिलित थे। ये अपने देश को फास की अधीनता से मुक्त करके पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के पक्षपाती थे। १९२८ तक इस दल में कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे। पर बाद में कम्युनिस्टों का राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल से मतभेद हो गया और उन्होंने अपना पृथक् दल बना लिया। (३) आतंक वादी दल—इस दल के लोग फेड्न शासन का अन्त करने के लिये आतंकवादी छपायों का अवलम्बन करने के पक्षपाती थे और इन्डो-चायना से बाहर कैन्टन को अपना आश्रय स्थान बना कर अपने कार्य में तत्पर थे।

महायुद्ध के समय ये सब दल अपने अपने ढंग से इन्डो-चायनाकी राष्ट्रीय स्वत-त्रता के लिये प्रयत्नशील रहे। क्रान्तिकारी दल के लोग और विशेषतया कम्युनिस्ट लोग महायुद्ध को अपने देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये एक सुवर्णीय अवसर समझते थे और इसीलिये उन्होंने गुप्तरूप से श्री देकू की सरकार का प्रतिरोध करना प्रारम्भ कर दिया था। इन लोगों ने अनेक गुप्त समितियां कायम कर ली थी, जो फेञ्च शासन और जापान के सैनिक प्रभुत्त्व का समान रूप से प्रतिरोध कर रही थी। इन देशमक्त लोगों ने गुरीला युद्धनीति का अनुसरण कर फांस और जापान के आफिसरों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे और विदेशी सरकार के कार्य को कठिन बना दिया था। महायुद्ध के समय में इन लोगों के लिये यह तो सम्भव नहीं था, कि ये खुले मैदान में आकर स्पष्टरूप से फांस या जापान की शक्ति का मुकाबला कर सकें, पर ये गुरीला पद्धित का अनुसरण कर अपने देश को स्वतन्त्र कराने में तत्पर थे।

विएत मिन्ह सरकार की स्थापना—मार्च, १९४५ में महायुद्ध की परिस्थिति ऐसी हो गई थी, कि जापान के लिये अपने विशाल साम्राज्य व प्रभावक्षेत्र को संभाल सकना सम्भव नहीं रहा था। जर्मनी देर तक मित्रराज्यों का मुकाबला करता रह सकेगा, इसकी कोई आशा नहीं रह गई थी। अगस्त, १९४४ में फांस जर्मनी के आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गया था और जनरल द गॉल के नेतृत्व में फांस की सरकार का पुनः संगठन कर लिया गया था। मार्शल पेतां की विशी सरकार का पतन हो गया था और इन्डो-चायना में श्री देकू की स्थिति बहुत डांबाडोल हो गई थी। इस दशा में जब १९४५ में जापान ने अपनी सेनाओं को धीरे-धीरे दिक्षण-पूर्वी एशिया

से हटाना शुरू किया, तो मार्च मास में इन्डोचायना से भी उसने अपनी सेनाएं वापस बुला लीं। जापान की सेनाओं के वापस चले जाने पर श्री देक के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह इन्डो-चायना में फ्रांस के प्रभुत्त्व को कायम रख सके। इस दशा में राष्ट्रवादी देशभक्तों ने इन्डो-चायना की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी. और विएत मिन्ह नाम से अपनी स्वतन्त्र सरकार का संगठन कर लिया। इस सरकार का नेता हो ची मिन्ह था, जो कट्टर राष्ट्रवादी होने के साथ साथ कम्युनिज्म का मानने वाला था। हो ची मिन्ह के क्रान्तिकारी अनयायी देर से इन्डो-चायना की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे और महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर गुरीला युद्ध पद्धति का अनुसरण कर फ्रेंट्च आधिपत्य का प्रतिरोध करने में तत्पर थे। अगस्त, १९४५ में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो हो ची मिन्ह और उसके क्रान्तिकारी अन्यायियों को अपनी मनोकामना की पूर्ति का सुअवसर मिला। उन्होंने अनाम के राजा या सम्राट् बाओ दाई की सत्ता की सर्वथा उपेक्षा कर इन्डो-चायना में 'विएत नाम' नाम से रिपिब्लिकन राज्य की घोषणा कर दी और अपने को फेञ्च आधिपत्य से पूर्णरूप से मुक्त कर लिया । हम इस पुस्तक में पहले लिख चुके हैं, कि इन्डो-चायना अनेक राज्यों व प्रदेशों में विभक्त था । इनमें से कम्बोडिया और अनाम में प्राचीन राजवंशों का शासन था । फ्रेड्च आधिपत्य में कम्बोडिया और अनाम के राजाओं की वही स्थिति थी, जो भारत के ब्रिटिश शासकों की अधीनता में ग्वालियर, रामपुर आदि रियासतों के राजाओं की थी। अनाम के राजा को 'सम्राट्' कहा जाता था, यद्यपि वह इन्डो-चायना के फेञ्च गवर्नर जनरल के हाथों में कठपुतली मात्र था । इस समय अनाम का सम्राट् बाओ दाई था । पर जब हो ची मिन्ह के नेतृत्त्व में विएत नाम रिपब्लिक की स्थापना हो गई, तो सम्राट बाओ दाई के लिये अपने पद को कायम रख सकना सम्भव नहीं रहा । २५ अगस्त, १९४५ को बाओ दाई ने सम्राट पद का परित्याग कर दिया और २ सितम्बर, १९४५ को विएत नाम रिपब्लिक का शासन सम्पूर्ण अनाम पर नियमित व व्यवस्थित रूप में कायम हो गया।

इन्डो-चायना के सम्बन्ध में फांस की नीति—पर फांस के लिये यह सम्भव नहीं था, कि इन्डो-चायना के अपने साम्राज्य को इस ढंग से अपनी अधीनता से मुक्त हो लेने दे। यद्यपि महायुद्ध के समय मित्र राज्य डंके की चोट के साथ यह उद्घोषित करते थे, कि वे मानव स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के लिये नाजी व फैसिस्ट प्रवृ-ित्तयों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, पर महायुद्ध में विजयी होने के बाद उन्होंने अपने सिद्धान्तों और आदर्शों को ताक में रेख दिया था। ब्रिटेन, फांस, हालैण्ड और अमे-रिका दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने खोये हुए साम्राज्य की पुनः स्थापना के लिये

तस्कर थे। फांस ने इन्डो-चायना के सम्बन्ध में जिस नीति का निर्धारण किया था, उसके मुख्य तत्त्व निम्नलिखित थे—(१) फांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनिका के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, जिसमें फांस के अतिरिक्त उसके अशीनस्थ देख भी अन्तर्गत हों। (२) इन्डो-चायना इस फेञ्च यूनियन का एक अंग हो। (३) इन्डो-चायना के चार सरक्षित राज्यो और कोचीन चायना को मिलाकर एक संवर्ण (फिडरेशन) बनाया जाय और इस फिडरेशन में राजकीय पदों को प्राप्त करने का इन्डो-चायना के सब नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाय। (४) इन्डो-चाइनीज फिडरेशन की परराष्ट्रनीति और सेना का सञ्चालन के क्व सरकार के हाथों में रहे। राज्य के आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में इन्डो-चाइनीज फिडरेशन को स्वतन्त्रता प्राप्त रहे। (५) फेञ्च यूनियन में सर्वत्र सरकारिक नौकरी प्राप्त करने का यूनियन के सब नागरिकों को समान रूप से अवसर हो।

फेञ्च सूनियन की यह योजना ब्रिटिश कामनवेल्य की योजना से अनेक अशो में भिलती है। महागृद्ध के बाद फांस के लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वह इन्डो-स्थला आदि साम्राज्यान्तर्गत देशों पर पहले के समान अपना आधिपत्य स्थापित एक सके। अतः उसने फेञ्च यूनियन की योजना तैयार की थी, जिसके द्वारा इन्डो-स्थाना आदि देशों को अपने आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वत्त-न्त्रता प्रमृत्त हो जाती थी १०पर विदेशी मामलों और सेना पर उनका नियन्त्रण नही होता था। यह सम्भव नही था, कि इन्डो-चायना के राष्ट्रवादी नेता फेञ्च यूनियन की योजना को स्वीकृत कर सकते। वे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। उनमें राष्ट्रीय स्वाचीनता और लोकतन्त्रवाद की भावना इस हह तक उत्पन्न हो चुकी थी, कि वे फांस के आधिपत्य को आशिक रूप में भी स्वीकृत करने के लिये उदात नही थे।

फांस के आधिपत्य की पुनः स्थापना—मार्च, १९४५ में जापानी सेनाएँ इन्हो-चायना को छोड़कर चली गई थी। यदि इसके बाद फेञ्च सेनाएँ अच्छी बड़ी संख्या में तुरन्त इन्डो-चायना पहुंच जाती, तब फास के लिये यह सम्भव होता, कि बहु एक बार फिर इस देश पर पहले के समान अपने आधिपत्य को स्थापित कर सकता। पर अभी महायुद्ध की परिस्थितियां ऐसी नही थी, कि फेञ्च सेनाएँ अच्छी बड़ी संख्या में सुदूर पूर्व में पहुंच सकतीं। अगस्त, १९४५ में जापान के आत्म-समर्पण कर देने पर इन्डो-चायना पर अधिकार स्थापित करने का कार्य मित्रराज्यो की ओर से बिटेन और चीन के सुपुर्द किया गया। यह व्यवस्था की गई, कि बिटिश सेनाएँ दक्षिणी इन्डो-चायना पर और चीनी सेनाएँ उत्तरी इन्डो-चायना पर कब्जा करें, ताकि सर्वत्र व्यवस्था स्थापित की जा सके। पर मार्च और अगस्त के बीच के

महीकों में इच्छो-बायना में कोई भी ऐसी राजशिक्त नहीं थी, जो हो की मिन्ह की विएक नाम सरकार का मुकाबला कर सकती। परिणाम यह हुआ, कि इस काल में हो जी मिन्ह के दल ने अनाम में अपनी स्थिति को बहुत मजबृत कर लिया। अमस्क, १९४५ तक न केवल अनाम अपितु तोन्किन और कोचीन चायना भी हो जी मिन्ह की अधीनता में आ गये थे।

ब्रिटिश सेनाओं ने सबसे पूर्व सैगोन पर अपना कब्जा कावम किया। इससे पूर्व सैगोन विएत नाम सरकार के अधीन था। ब्रिटिश सेनाओं ने सैगोन पर तो अपना अधिकार कांयम कर लिया था, पर उनके लिये यह सम्भव नही था, कि वे इन्डो-क्स्मना में और अधिक आगे वढ सके, क्योंकि विएत नाम सरकार की सेनाएँ उनक्स मुकाबला करने के लिये तत्वर थी। ब्रिटिश सेनाकों ने इसके लिये विशेष प्रयत्न भी नहीं किया। सैगोन को अपने कब्जे में करके उन्होंने उसे फांस के सुषुर्व कर विया और अब सम्पूर्ण इन्डो-चायना पर अपने प्रभुक्त की पुनः स्वापना का कार्क फांस की सेनाओं के हाथों में आ गया। १९४६ के सुष्क तक फोन्च सेनाये अच्छी वडी संख्या में सैगोन पहुंच गई थी और फोन्च सरकार स्वापनिक रूप से इस प्रयत्क में लगी थी, कि इन्डो-चायना पर फिर से अपने आधिषत्व को स्वापित कर ले। फोन्च ने लगी थी, कि इन्डो-चायना पर फिर से अपने आधिषत्व को स्वापित कर ले। फोन्च लोगों ने यत्न किया, कि विएत नाम सरकार के नेताओं को फोन्च यूनियन की योजना को स्वीकृत कर लेने के लिये तैयार कर ले। पर अपने इस प्रयत्न में उन्हें सफल्का नहीं हुई। अब फांस के सम्मुख केवल यही मार्ग अविशव्द था, कि वह बिएत नाम सरकार को युद्ध द्वारा परास्त करे।

विएत नाम और फ्रांस—उत्तरी इन्डो-चायना में जाषान के प्रभाव का अन्त कर व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चीनी सरकार के सुपुर्व किया गया था। चीनी लोगों ने यह यत्न नहीं किया, कि विएत नाम सरकार के खिलाफ सघर्ष करे या उसके जासन-कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें। अतः उत्तरी इन्डो-चायना में विएत नाम सरकार की सत्ता अक्षुण्ण रूप से कायम रही। पर फ्रांस इस बात के लिये उत्सुक था, कि जिस प्रकार सैगोन में उसकी सेनाएँ प्रविष्ट हुई हैं, वैसे ही उत्तरी इन्डो-चायना में भी प्रविष्ट हो जावें और चीनी सेनाओं का स्थान फ़ेञ्च सेनाएँ ले लें। पर यह बात तभी सम्भव थी, जब कि या तो फ्रांस विएत नाम सरकार के साथ युद्ध करें और या किसी प्रकार समझौते द्वारा विएत नाम सरकार को इसके लिये राजी कर ले। ६ मार्च, १९४६ को फ्रांस ने विएत नाम सरकार के काथ एक समझौता किया, जिसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित थी—(१) फ्रांस यह स्वीकार करता है, कि विएत नाम रिपब्लिक की स्थित एक स्वतन्त्र राज्य की है, और उसे यह अधिकार है, कि वह अपनी पृथक सरकार, पृथक पार्लियामेन्ट और पृथक सेना

रख सके। (२) विएत नाम रिपब्लिक इन्डो-चाइनीज फिडरेशन के अन्तर्गत रहेगी और इन्डो-चाइनीज फिडरेशन फेञ्च यूनियन का अंग बनकर रहेगा। (३) विएत नाम रिपब्लिक का शासन किन-किन प्रदेशों में हो, यह बात लोकमत (रिफरेन्डम) हारा निश्चित की जायगी। (४) फेञ्च सेनाएँ तोन्किन में प्रवेश कर सकेंगी। (५) इस समझौते के बाद जब फ्रांस और विएत नाम रिपब्लिक के पारस्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हो जावें, तो परस्पर बातचीत द्वारा यह बात तय की जाय, कि विएत नाम का अन्य विदेशी राज्यों के साथ क्या और किस प्रकार का सम्बन्ध रहे।

६ मार्च, १९४६ का यह सामझौता हनोई समझौत के नाम से प्रसिद्ध है, और इन्डो-चायना के आधुनिक इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्त्व है। यद्यपि विएत नाम सरकार के नेता पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे और अपने देश पर किसी भी प्रकार के फ्रेंच प्रभुत्त्व को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थे, पर समय की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने यही उचित समझा, कि वे फ्रांस के साथ समझौता कर लें, और फ्रेंड्च यूनियन के अन्तर्गत रहते हुए अपने देश की उन्नति के लिये प्रयत्नशील हों। हनोई समझौते के परिणामस्वरूप फ्रेंड्च सेनाएँ तोन्किन में प्रविष्ट हो गईं और हनोई नगर में उन्होंने अपनी छावनी डाल दी। अब दक्षिण में सैगोन में और उत्तर में हनोई में फ्रेंड्च सेनाओं ने अपना कब्जा कर लिया था, पर इनके बीच का सब प्रदेश विएत नाम सरकार के शासन में था।

पर ६ मार्च, १९४१ का यह समझौता देर तक कायम नही रह सका । जिन प्रक्तों पर फेट्च और विएत नाम सरकारों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हुआ, वे निम्निलिखित थे—(१) सैगोन में फेंच सेनाओं की सत्ता के कारण फांस ने कोचीन चायना में एक पृथक सरकारकी स्थापना कर दी थी, जो विएत नाम रिपब्लिक की अधीनता में नहीं थी । कोचीन चायना विएत नाम रिपब्लिक के अन्तर्गत हो या नहीं, इस प्रक्त का निर्णय रिफरेन्डम द्वारा किया जाना चाहिये था । पर फांस ने अपनी सैन्य शक्ति के जोर पर इस प्रदेश में पृथक सरकार का निर्माण कर लिया था, जिसको विएत नाम सरकार स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थी । (२) फेट्च लोग समझते थे, कि इन्डो-चायना में जिस फिडरेशन का निर्माण किया जाना है, उसका अध्यक्ष फांस द्वारा नियक्त हाई कमिश्नर होगा, जो कि फिडरेशन के अन्तर्गत सब राज्यों पर अपना नियन्त्रण रखेगा । इसके विपरीत विएत नाम रिपब्लिक के नेताओं का यह विचार था, कि इन्डो चाइनीज फिडरेशन के अन्तर्गत सब राज्यों का यह विचार था, कि इन्डो चाइनीज फिडरेशन के अन्तर्गत सब राज्यों की स्वतन्त्र राज्यों के सदृश होगी और वे केवल आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने के उद्देश्य से ही फिडरेशन में सम्मिलत होंगे ।

इन मतभेदों को दूर करने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये। १९४६ में कई बार

फांस और विएत नाम रिपब्लिक के प्रतिनिधियों की सिम्मिलित कान्फरेन्सें हुईं। पर ये मतभेद दूर नहीं हो सके। परिणाम यह हुआ, कि हनोई समझौता भंग हो गया और फांस और विएत नाम रिपब्लिक में युद्ध प्रारम्भ हो गया। विएत नाम सरकार के नेताओं की सैन्य शिक्त इतनी नहीं थी, कि वे फेल्च सेनाओं का सम्मुख-युद्ध में मुकाबला कर सकते। १९४६ में बहुत सी फेंच सेनाएँ सैगोन और हनोई में पहुंच गई थी। इन सेनाओं को परास्त कर सम्पूर्ण तोन्किन, अनाम और कोचीन चायना में अपने प्रभुत्त्व की स्थापना कर सकना विएत नाम सरकार के लिये सुगम नहीं था। पर विएत नाम में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना इतनी अधिक प्रबल थी, कि फांस के लिये भी उसको दबा सकना सम्भव नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि हो ची मिन्ह और उसके साथियों ने गुरीला युद्धनीति का आश्रय लिया और फेंच सेनाओं के कार्य को बहुत अधिक किन्त बना दिया। फांस और विएत नाम रिप-ब्लिक का यह युद्ध दिसम्बर, १९४६ में शुरू हो गया था।

बाओ वाई की सरकार-हो ची मिन्ह के साथ यद शुरू हो जाने पर फेञ्च सरकार ने यह आवश्यक समझा, कि इन्डो-चायना में एक ऐसी सरकार कायम की जाय, जो उसके हाथ की कठपूतली हो । महायद्ध के बाद संसार में सर्वत्र राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियां जिस ढंग से प्रबल हो गई थी, उसके कारण फांस के लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वह इन्डो-चायना पर पहले के समान अपना शासन स्थापित कर सके । अतः उसने यह निश्चय किया, कि इन्डो-चायना में एक ऐसी सरकार कायम कर दी जाय, जो कम्युनिज्म की विरोधी हो और जो फांस के आदेशों का अनुसरण करती हुई हो ची मिन्ह के विरुद्ध युद्ध जारी करने का कार्य कर सके। हम इसी प्रकरण में ऊपर लिख चुके हैं, कि २५ अगस्त, १९४५ को अनाम के सम्राट बाओ दाई ने अपने राजसिंहासन का परित्याग कर दिया था, क्योंकि विएत नाम रिपब्लिक की स्थापना हो जाने के कारण उसके लिये अपने पद पर रह सकना सम्भव नही रहा था । इन्डो-चायना छोड़कर यह बाओ दाई युरोप चला गया था, और लण्डन में अपना समय बिता रहा था। दिसम्बर, १९४७ में ब्रिटेन में स्थित फेञ्च राजदूत की बाओ दाई के साथ मुलाकात हुई। वहां उसके सम्मुख यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि वह अपने देश को वापस जाकर उसके शासन को फिर से संभाल ले। इंडो-चायना में ऐसे लोगों की कमी नही थी, जो हो ची मिन्ह की समाजवादी प्रवृत्तियों के विरोधी थे। फांस को आशा थी, कि ये सब कम्यु-निस्ट विरोधी लोग बाओ दाई का समर्थन करेंगे और उनकी सहायता से बाओ दाई एक ऐसी सरकार का निर्माण कर सकते में समर्थ हो सकेगा, जो विएत मिन्ह दल की विरोधी होगी। फ्रेंक्च सेनाओं की सहायता से बाओ दाई की सरकार विएत नाम

रिपब्लिक को परास्त कर सकेगी और इन्डो-चायका में एक ऐसा झासन स्थापित हो जायगा, जो न केवल कम्युनिज्य का विरोधी होगा, अपितु साथ ही फास का वंश-वर्ती भी होगा।

मार्च, १९४९ में फास के राष्ट्रपति श्री ऑरयोल और बाओ दाई में इन्डो-चायना के सम्बन्ध में बाकायदा सन्धि हो गई। इस सन्धि के अनुसार इन्डो-चायना का शासन-अधिकार फास ने बाओ दाई के सुपूर्व कर दिया। यद्यपि बाओ दाई कास की तरफ से इन्डो-चायना का शासक बना दिया गया था. पर इस देश के बड़े भाग पर हो ची मिन्ह की सरकार का कब्जा था। बाओ दाई इन्डो-चायना पर अपना प्रभुत्त्व तभी स्थापित कर सकता था, जंब कि वह किएत नाम रिपब्लिक की सेनाओं को यद्ध में परास्त करे। पर इस कार्य में फांस उसकी सहायता करने के लिये उद्यत था। एक लाख से भी अधिक फोञ्च सैनिक बाओ दाई की सहायता के लिये इन्डो-चायना भेज दिये गये। के सैनिक सब प्रकार के आधृनिक अस्त्र-शस्त्रों से सूसज्जित थे और हो जी मिन्ह की सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह उनका संकलतापूर्वक मुकाउला कर सकती । परिणाम यह हुआ, कि हो ची मिन्ह और बाओ दाई की सेनाओं मे बाका-सदा युद्ध प्रारम्भ हो गया । रूस, कम्यनिस्ट चीन आदि अनेक देशों ने हो ची मिन्ह की सरकार को इन्होचायना की वैध सरकार के रूप में स्वीकृत किया और अमेरिका कास, ब्रिटेन आदि ने बाओ दाई की सरकार को । शरू में हो ची मिन्ह की विंएत नाम सरकार पूर्णरूप से कम्यनिस्ट नहीं थी। उसका उद्देश्य इन्डो-चायना में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना करना था। पर फास, ब्रिटेन, अमेरिका आदि के विरोध के कारण और बाओ दाई के नेतृत्व मे एक विरोधी सरकार की स्थापना हो जाने से इन्डो-चायना में जो लोग कम्युनिज्म के पक्षपाती थे, वे हो ची मिन्ह की सरकार का समर्थन करने लगे और कम्युनिज्म के विरोधी इन्डो-चाइनीज लोग बाओ वाई की सरकार के पक्ष में हो गये। इस प्रकार इन्डो-चायना में कम्युनिज्म और पुजीवादी प्रवृत्तियों में परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ हुआ, जो इस समय संसार के बहुत से देशों में जारी है।

## (२) थाइलैंड

महायुद्ध से पूर्व दक्षिण-पूर्वी एशिया मे सियाम या थाइलैण्ड ही एक ऐसा देश का, जो राजनीतिक दृष्टि से किसी पाश्चात्य देश के अधीन नही था । बरमा (ब्रिटेन के अवीन) और इन्डो-चायना (फांस के अधीन) के बीच में उसकी स्थिति प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि भारत और रूस के बीच में अफ्यानिस्तान की थी। सियाम

के राजनीतिक इतिहास पर हम पहले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके है । १९३० के बाद जापान जिस प्रकार पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति के विस्तार में लगा था. सियाम के लोग उससे भली-भांति परिचित थे। मञ्चरिया से चीन के शासन का अन्त कर जापान ने वहां मञ्चूकुओ नामक पृथक् व स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । बाद में द्वितीय चीन-जापान यद्ध के परिणामस्वरूप जापान ने पूर्वी व दक्षिणी चीन पर अपना प्रभाव व प्रभत्व स्थापित कर लिया था। इन बातो को देखकर. सियाम के राजनीतिक नेताओं का यह विश्वास दढ हो गया था, कि जापान का भिक्षिय बहुत उज्ज्वल है, और वह समय दूर नहीं है, जब कि जापान सम्पूर्ण पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया का नेतृत्व करेगा और पाश्चात्य देश उसकी शक्ति के सम्मूख खडे नहीं रह सकेंगे। इसीलिये सियाम की सरकार जापान के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उत्सुक थी। १९३२ में जब मञ्चरिया के प्रक्त पर राष्ट्रसंघ में जापान के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो सियाम इस प्रस्ताव पर उदासीन रहा । मई, १९३८ में सियाम और जापान ने परस्पर मिलकर एक सन्धि की, जिसके अनुसार जापानी नागरिकों को सिथाम मे व्यापार करने, कारोबार खोलने, मकान व जमीन को किराये पर लेने, जायदाद खरीदने ध पट्टे पर लेने और बसने के सम्बन्ध में पूर्ण स्वलन्त्रता दी गई। जन, १९४४ में सियाम ने जापान के साथ एक और सन्धि की । इस सन्धि का उद्देश्य यह था, कि इन्डो-चायना के वे पश्चिमी प्रदेश, जहां थाई लोग बहसंख्या में निवास करते थे, अब सियाम को प्राप्त हो जावें । जन, १९४० में फ्रांस का पतन हो गया था और इन्डो-चायना की फ्रेंट्च सरकार के साथ जापान ने समझौता कर लिया था । इस समझौते के अनुसार जापानी सेनाएँ इन्डो-चायनामें प्रवैश कर गई थी, और फांस द्वारा शासित यह देश जापान के प्रभाव में *औ गया था । फ्रांस* की निर्वलता से लाम **उठाक**र सियाम ने यह उपयुक्त समझा, कि इन्डो-बायना के जिन परिचमी प्रदेशों में भीद लीग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, उन्हें अपने देश के साथ मिला लिया जाय । इसके लिये उसे सैन्यशंक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं हुई। इन्डो-चायना की 'फेञ्च सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं थी, कि वह जीपान की उपेक्षा कर सके । क्योंकि जापान सियाम का मित्र था, और यह बाहता था, कि याई लोको हारा आबाद ये प्रदेश सियाम की प्राप्त ही जावें, अतः इन्डी-चायना की सरकार ने इस क्षेत्र में कोई बाघा नहीं डाली और सियाम को अपने विस्तार का अवसर हीय जैन गया ।

जापान ने थाई लोगों द्वारा आबाद प्रदेशों की इन्डोचायना से सियाम को दिलाने में सहायता की थी, अतः सियाम और जीपान के पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक मित्रतापूर्ण हो गये। दिसम्बर, १९४१ में जब जापान ने महायुद्ध में प्रवेश किया, तो सियाम ने भी उसका साथ दिया। २१ दिसम्बर, १९४१ को जापान और सियाम में परस्पर सिन्ध हो गई, जिसके अनुसार सियाम ने भी ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। महायुद्ध के समय में सियाम की सरकार पूर्णरूप से जापान की वशवर्ती थी। जापान ने स्थलमार्ग द्वारा जो मलाया और बरमा पर आक्रमण किया था, उसके लिये उसकी सेनाओं ने सियाम के स्थलमार्ग का स्वच्छन्द रूप से उपयोग किया था। सियाम की सरकार ने जापान की सेनाओं को अपने प्रदेश से गुजरने की अनुमति ही नही दी थी, अपितु उनकी पूर्णरूप से सहायता भी की थी। इस समय सियाम की सरकार का प्रधान नेता श्री लुआंग पिबुल संग्राम था, जो जापान का प्रबल समर्थ कथा। पर सियाम में ऐसे लोगों का भी अभाव नही था, जो अपने देश में जापान के प्रभाव व प्रभुत्त्व के बिरोधी थे। महायुद्ध के अन्तिम दिनों में इन लोगों ने जापान के विरुद्ध मित्रराज्यों की सहायता भी की थी।

महायुद्ध में जब जापान परास्त हो गया, तो सियाम पर कब्जा करने का का मित्रराज्यों की ओर से ब्रिटेन के सुपूर्व किया गया । ब्रिटिश सेनाओं ने सियाम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और वहा की सरकार के सम्मुख निम्नलिखित मांगें पेश की--(१) सियाम की सरकार पूर्णतया ब्रिटिश शासकों के नियन्त्रण में रहे। (२) सियाम का विदेशी व्यापार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संचालित हो। (३) जब तक कि मित्रराज्य सियाम को संयुक्त राज्यसंघ (युनाइटेड नेशन्स आर्ग-निजेशन) का सदस्य बनाना स्वीकार न कर हैं, सियाम की स्थिति ब्रिटेन के संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टरेट) के सद्श रहे। पर सियाम के राष्ट्रवादी नेता ब्रिटेन की इन मांगों को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान सियाम में भी महायुद्ध के समय राष्ट्रीयता की भावना अत्यन्त उप-रूप धारण कर चुकी थी। सियाम में भी राष्ट्रवादी देशभक्तों का एक ऐसा दल विद्यमान था, जो अपने देश पर जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को अत्यन्त अनुचित तमझता था। इस दल के नेता श्री लुआंग प्रदीत थे। श्री लुआंग प्रदीत और उनके अनुयायी जब अपने देश पर जापान के प्रभाव को सहने के लिये तैयार नहीं थे. नो उनके लिये यह कैसे सम्भव हो सकता था, कि वे सियाम को ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बनने दें। उन्होंने ब्रिटेन का प्रचण्डरूप से विरोध किया। आखिर, १ जन-ररी, १९४६ को ब्रिटेन और सियाम में सन्धि हो गई, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित गी--(१) ७ दिसम्बर, १९४१ को सियाम की जो सीमायें थीं, वे ही अब भी रहें। (२) सियाम में १९४१ तक ब्रिटिश लोगों को व्यापार आदि के सम्बन्ध में जो विशेष

अधिकार प्राप्त थे, उन्हें फिर से स्वीकृत किया जाय । (३) महायुद्ध के समय सियाम के कारण ब्रिटेन को जो-नुकसान उठाना पड़ा था, सियाम की सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिये उपयुक्त हरजाना प्रदान करे ।

श्री लुआंग प्रदीत और उनके साथियों ने ब्रिटेन की इन मांगों को स्वीकृत करके अपने देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कायम रख लिया । २८ एप्रिल, १९४७ को सियाम या थाईलैंण्ड संयुक्तराज्य संघ का सदस्य बना लिया गया और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी प्रायः वहीं स्थिति कायम रहीं, जो महायुद्ध के पहले थीं ।

महायुद्ध की समाप्ति पर सियाम के शासन में भी अनेक सुधार किये गये। पिछले एक अध्याय में हम सियाम के शासन पर प्रकाश डाल चुके हैं। वहा राज-सत्ता कायम थी, यद्यपि राजा के शासन को मर्यादित करने के लिये पालियामेन्ट भी वहां विद्यमान थी। १९४६ में सियाम के लिये जो नया शासन विधान बना, उसमे पालियामेन्ट में दो सभाएँ रखी गईं। यह व्यवस्था की गई, कि दोनों सभाओं के सम्पूर्ण सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा की जाय। मन्त्रिमण्डल को भी पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। राष्ट्रीय स्वाधीनता की दृष्टि से सियाम पहले भी एक पृथक् व स्वतन्त्र राज्य था। १९४६ के शासन विधान के कारण वहां लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति भी बहुत कुछ सफल हो गई। पर महायुद्ध के बाद लोकतन्त्र शासन की स्थापना के कारण सियाम की समस्याओं का अन्त नहीं हो गया। महायुद्ध के कारण संसार के बहुसंख्यक देशों में जो आर्थिक संकट प्रादु-भूत हुआ था, उसका असर सियाम पर भी पड़ा और वहां भी अनेक ऐसे दल उत्पन्न हुए, जो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे।

#### (३) मलाया

महायुद्ध से पूर्व ब्रिटेन की अधीनता में मलाया की क्या दशा थी, इस विषय पर हम पहले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया में भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा विद्यमान थी और अनेक मलाया नेता अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे। जब जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त किया, तो मलाया में भी राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत बल मिला। मलाया से ब्रिटिश शासन का अन्त कर जब जापान ने वहां अपना सैनिक शासन स्थापित किया, तो राष्ट्रभक्त मलाया लोग उसका विरोध करने के लिये समानरूप से तत्पर हो गये। इम पहले लिख चुके हैं, कि मलाया में नौ राज्य थे, जिनमें वहां के पूराने वंशकमा-

नुगत सुलतानों का शासन था। इन सुलतानों की ब्रिटेन की अधीनता में वहीं स्थिति थी, जो भारत में देशी रियासतों के राजाओं की थी। इन नी राज्यों के अतिरिक्त स्ट्रेट सैटलमेन्ट का राज्य सीधा ब्रिटेन के शासन में था। ब्रिटिश आधिपत्य के युग में इन दस राज्यों के निवासियों में अपने एक होने की अनूभूति भलीभौति विकसित नहीं हुई थीं। पर जब जानान ने इन सब राज्यों को ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त कराके अपने सैनिक शासन के अधीन किया, तो मलाया के लोगो में राष्ट्रीय एकता की अनुभूति उत्पन्न हुई और उन्होंने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया में भी जानानी लोगों ने बाद में स्वराज्य की स्थापना की और इस देश के शासन का कार्य मलाया के लोगों के हाथों में सुपूर्व कर दिया।

अगस्त, १९४५ में जापान के आत्म समर्पण कर देने के बाद सितम्बर, १९४५ में जब ब्रिटिश सेनाओं ने मलाया में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि इस देश में एक ऐसी सरकार स्थापित है, जिस पर राष्ट्रवादी देशभक्तो का प्रभत्त्व है। इस स्थिति में ब्रिटिश लोगो के लिये यह बहुत सुगम नहीं था, कि वे मलाया पर पहले के समान अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। मलाया के देशभक्तो के लिये यह ती सम्भव नही था, कि वे शक्तिशाली ब्रिटिश सेनाओं का सम्मुख युद्ध में मुकाबला कर सकते । पर वे ग्रीला युद्धनीति का आश्रय लेकर अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये अवश्य प्रयत्न कर सकते थे । इस दशा में ब्रिटिश सरकार के लिये यह अनि-वार्य हो गया, कि वह मलाया के सम्बन्ध में एक ऐसी नीति का अनुसरण करें, जिसे मलाया के राष्ट्रीय नेता स्वीकृत करने के लिये तैयार हों। अक्टूबर, १९४५ में ब्रिटिश सरकार की और से मलाया के सम्बन्ध में यह योजना प्रकाशित की गई. कि (१) मलाया के विविध राज्यों को मिलाकर एक यनियन का निर्माण किया जाय, जिसमें मलाया के नौ पुराने राज्य (जिनपर मुलतानो का शासन था) और स्ट्रेट्स सैटलमैन्ट अन्तर्गत हों। (२) सिगापुर को इस युनियन से बाहर रखा जाय, और वहां पर पहले के सद्श ब्रिटेन का शासन जारी रहे। (३) मलाया युनियन का एक गवर्नेर हो, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाय । बुनियन के शासन पर नियन्त्रण रखना इस गवर्नर का कार्य हो । (४) मलाया युनियन में व्यवस्थापिका सभा का निर्माण किया जाय और इस सभा को देश के लिये कानन आदि बनाने के उपयुक्त अधिकार प्राप्त हों।

पर मलाया के राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश सरकार की इस योजना को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश योजना का विरोध करने के लिये एक संगठन का निर्माण किया, जो 'युनाइटेड मलाया नेशनल आर्गेनिजेशन' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रिटिश सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह मलाया के राष्ट्रीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा कर सके। अतः उसकी तरफ से मलाया के सम्बन्ध में एक अन्य योजना बनाई गई, जिसकी मुख्य बाते निम्नलिखित थी—(१) मलाया के देस राज्यों की पृथक् रूप से सत्ती कायम रहे, उनकी पृथक् सरकारें और पृथक् व्यवस्थापिका सभायें हो और उन्हें मिलाकार एक मलाया फिडरेशन (संबर्ग) का निर्माण किया जाय। फिडरेशन की पृथक् सरकार और पृथक् संघ सभा (फिडरल कौसिल) बनाई जाय। (२) मलाया के शासन पर देखभाल रखने के लिये ब्रिटिश सरकार की ओर से एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाय। इस हाई कमिश्नर का कार्य राज्यकार्य में पराभर्श देना हो, सरकार पर इसका सीघण नियन्त्रण न हो। शासनकार्य में मलाया के विविध राज्यों की सरकारों और संघ सरकार को अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता व पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।

यनाइटेड मलाया नेशनल आर्गनिजेशन के नेताओं को ब्रिटिश सरकार की यह नई योजना पसन्द थी, पर मलाया में ऐसे उग्र राष्ट्रवादी लोगों की कभी नही थी, जो अपने देश की पूर्ण स्वाधीनता के लिये उत्सुक थे और जो किसी भी रूप में ब्रिटिश आधिपत्य को सहने के लिये तैयार नहीं थे। इन लोगों ने मलाया ने शनलिस्ट पार्टी नाम से एक नये दल का संगठन किया और ब्रिटिश योजना का विरोध करना प्रारम्भ किया । मलाया नेशनलिस्ट पार्टी की मुख्य मांगें निम्नलिखित थी-(१) मलाया के संघराज्य में सिंगापूर को भी सिम्मलित किया जाय, (२) सम्पूर्ण मलाया के लिये जिस केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण हो, उसके सब सदस्य निर्वाचित हों। संघ के अन्तर्गत विविध राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य भी निर्वाचन द्वारा नियक्त हों, और (३) मलाया के सब स्थिर निवासियों को नागरिकता के अधिकार समान रूप से प्रदान किये जावें। मलाया की यह नेशनलिस्ट पार्टी न केवल ब्रिटिश आधिपत्य की विरोधी थी, अपित् साथ ही मलाया से सूलतानों के शासन का अन्त कर लोकतन्त्र शासन भी स्थापित करना चाहती थी। यनाइटेड मलाया नेशनल आर्गनिजेशन के नेता नरम दल के थे, वे ब्रिटेन के आधिपत्य की भी स्वीकृत करने के लिये उद्यत ये और प्राचीन वंशकमान्गत सुलतानों की सत्ता को भी कायम रखना चाहते थे।

ब्रिटिश सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह उप्र राष्ट्रवादी नेताओं (मलाया नेशनलिस्ट पार्टी) की मांगों को स्वीकृत कर सके। परिणाम यह हुआ, कि उसने १९४७ की योजना (जिसे युनाइटेड मलाया नेशनल आर्गनिजेशन ने स्वीकृत कर लिया था) के अनुसार मलाया के शासन का पुनः संगठन कर दिया। पर इससे मलाया की राजनीतिक समस्याओं का अन्त नहीं हो गया। १९४७ की

योजना को किया में परिणत करने के बाद मलाया की नई सरकार को जिन मस्य समस्याओं का सामना करना पडा, वे निम्नलिखित थी-(१) मलाया के उग्र राष्ट्रवादी नेता अपने देश पर ब्रिटिश आधिपत्य को किसी भी रूप में सहन करने को तैयार नही थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा। (२) मलाया की जनता में चीनी और भारतीय लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मलाया के अपने लोगों के अतिरिक्त इस देश में चीनी और भारतीय कितनी अधिक संख्या में निवास करते है, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मलाया जाति के लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो रही थी, उसके कारण उन्हें चीनी व भारतीय लोगों का अपने देश में बडी संख्या में निवास करना पसन्द नही था। मलाया देश मलाया के अपने लोगों के लिये है, यह भाव उनमें निरन्तर प्रबल होता जाता था। (३) जब चीन में समाजवादी व्यवस्था कायम हो गई और कम्युनिस्ट लोगों का चीन पर आधिपत्य स्थापित हो गया, तो मलाया में भी कम्युनिस्ट दल प्रबल होने लगा । विशेषतया मलाया में निवास करने वाले चीनी लोगों में कम्यनिज्म का प्रचार बडी तेजी के साथ बढने लगा और मलाया का कम्युनिस्ट दल अपने देश में समाजवादी शासन कायम करने के लिये प्रयत्नशील हो गया। मलाया के इस कम्युनिस्ट दल के साथ वहां के राष्ट्रवादी देशभक्तों की भी सहानभृति थी, क्योंकि ब्रिटिश आधिपत्य का अन्त करने के लिये वे भी कम्युनिस्टों के समान ही प्रयत्नशील थे । परिणाम यह हुआ, कि उग्र राष्ट्र-बादी नेताओं और कम्यनिस्टों के सम्मिलित प्रयत्न के कारण मलाया की सरकार के लिये अपने देश में शान्ति व्यवस्थापित कर सकना बहुत कठिन हो गया ।

#### (४) बरमा

जिस समय दिसम्बर, १९४१में जापान ने महायुद्ध मे प्रवेश किया, तब बरमा की क्या स्थिति थी, इस विषय पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। बरमा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रबल भावना विद्यमान थी, और अनेक उग्र राष्ट्रीय दल ब्रिटिश शासन का अन्त कर अपने देश की स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील थे। यही कारण है, कि जब जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों से पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अन्त करते हुए बरमा पर आक्रमण किया, तो अनेक बरमी देशभक्त दलों ने प्रसन्नता और सन्तोष का अनुभव किया। उन्होंने समझा, कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने का यह सुवर्णीय अवसर है, और इसीलिय ब्रिटेन के आधिपत्य का अन्त करने में उन्होंने जापान के साथ सहयोग करने में भी संकोच नहीं किया। फरवरी, १९४२ तक जापान ने बरमा के बड़े भाग को

ब्रिटेन की अधीनता से स्वतन्त्र करा दिया था और प्रारम्भ में देश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिये सैनिक शासन का संगठन किया था। पर जापानी लोग बरमा को अपनी अधीनता में रखने के स्थान पर वहां एक ऐसी बरमी सरकार कायम करना चाहते थे, जो पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अन्त करने में जापान के साथ सहयोग करने को तैयार हो। इसीलिये उन्होंने १ अगस्त, १९४२ को बरमा में एक स्वतन्त्र बरमी सरकार का संगठन किया, जिसका अधिपति डा० बा मो को बनाया गया। डा० बा मो ब्रिटिश आधिपत्य के युग में बरमा के प्रधान मन्त्री रह चुके थे और राष्ट्रीय दल के प्रधान नेता थे। यही कारण है, कि ब्रिटिश सरकार के साथ कार्य कर सकता उनके लिये सम्भव नही रहा था और इसीलिये ब्रिटिश शासकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। डा० बा मो का यह विचार था, कि जापान के साथ सहयोग करके बरमा न केवल अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है, अपितु साथ ही एशिया से पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अन्त करने में भी सहायक हो सकता है।

पर बरमा में इस प्रकार के नेताओं की भी कमी नहीं थी, जो बरमा में जापान के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रभुत्त्व को पसन्द नहीं करते थे। इसमें सन्देह नहीं, कि जापान ने बरमा को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराया था। पर डा॰ बा मो की स्वतन्त्र बरमी सरकार जापान के प्रभाव व प्रभुत्त्व से मुक्त नहीं थी। महायुद्ध के अवसर पर संसार के प्रायः सभी देशों में इस प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे, जिनका उद्देश्य फैसिज्म की प्रवृत्ति का विरोध करना था। इटली और जर्मनी के समान जापान भी फैसिस्ट विचारधारा का अनुयायी था और उसने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में जिन 'स्वतन्त्र सरकारों' की स्थापना की थी, वे फैसिस्ट विचारों से प्रभावित थी। रूस के नेतृत्त्व में इस समय सर्वत्र एण्टि-फैसिस्ट प्रवृत्तियां प्रबल हो रही थी, और इन फैसिस्ट-विरोधी लोगों की सहानुभूति कम्युनिस्टों के साथ थी। बरमा में जो लोग जापान के प्रभाव का अन्त कर विशुद्ध बरमी सरकार की स्थापना के लिये प्रयत्तशील थे, उनके प्रधान नेता जनरल आंग सान थे। उन्होंने 'एण्टि-फैसिस्ट पीपल्स फीडम लीग' (फैसिस्ट-विरोधी जन स्वातन्त्र्य सभा) नाम से एक नई संस्था का संगठन किया था, जिसका उद्देश्य बरमा से जापान के प्रभुत्त्व व प्रभाव का अन्त कर स्वतन्त्र बरमी रिपब्लिक को स्थापित करना था।

जनवरी, १९४५ में मित्रराज्यों की सेनाओं ने बरमा पर आक्रमण किया, और कुछ ही समय में इस देश पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पर ब्रिटेन के लिये अब यह सुगम नही था, कि वह बरमा पर पहले के समान अपना शासन स्थापित कर सके। बरमा के लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना बहुत प्रबल हो गई थी, और वे किसी भी प्रकार ब्रिटिश लोगों के शासन को सहने के लिये तैयार नहीं थे। विशेषतया एण्टि-फैसिस्ट पीपल्स फीडम लीग के नेता अपने देश की स्वाबीनता के लिये बडी से बडी कुर्बानी करने को तैयार थे और वे किसी भी रूप में ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं हो सकते थे।

पर ब्रिटिश लोग बरमा को फिर से अपनी अधीनता में लाने के लिये कटिबद्ध थे। जापानी आक्रमण के कारण बरमा की ब्रिटिश सरकार भारत चली आई थी और शिमला में रहकर उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, जब कि उसे फिर से बरमा पर शासन करने का अवसर मिलेगा । रगन की विजय के बाद मई, १९४५ में इस बिटिश 'बरमी सरकार' की ओर से एक योजना प्रकाशित की गई, जिसकी मस्य बातें निम्नलिखित थी--(१) बरमा की वही स्थिति रहेगी, जो कि जापान के अग्रक्रभण से पूर्व १९४१ में थी। (२) शरू में बरमा पर ब्रिटिश गवर्नर का सीधा शासन कायम किया जायगा, और सम्पूर्ण राजशक्ति उसी के हाथों में होगी। (३) १९३५ में बरमा के शासन के लिये जो विधान ब्रिटिश पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत किया गया था, उसे फिर से लाग किया जायगा और जब बरमा में पूर्णरूप से शान्ति व व्यवस्था कायम हो जायगी, तब इस विधान के अनसार व्यवस्थापिका सभा का नया निर्वाचन होगा और फिर से मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया जायगा। पर इस स्थिति को लाने मे तीन वर्ष के लगभग समय लग जायगा। (४) बरमा के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की यह नीति है, कि अन्ततोगत्त्वा वहां औपनिवेशिक स्बराज्य की स्थापना की जाय । यदि बरमा के विविध राजनीतिक दल औपनिबे-शिक स्वराज्य के सम्बन्ध में परस्पर सहमत होकर किसी नये शासन विधान का निर्माण कर सकने में समर्थ हो जावें, तो ब्रिटिश सरकार उसे स्वीकृत कर लेगी।

मई, १९४५ की इस ब्रिटिश योजना से बरमा के देशभक्त संतुष्ट नहीं थे। अस्पान की विजयों के कारण बरमा एक बार स्वाधीनता का आस्वाद ले चुका था। वहां के उग्र राष्ट्रवादी नेता जापान द्वारा स्थापित बरमी सरकार से भी सन्तुष्ट नहीं थे। इस दशा में यह कैसे सम्भव था, कि ये लोग अब ब्रिटिश आधिपत्य व शासन को सह सकें। परिणाम यह हुआ, कि आंग सान और उसके अनुयायियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू किया और ब्रिटिश लोगों के लिये बरमा पर पहले के समान अपना शासन स्थापित कर सकना असम्भव हो गया। इस दशा में अगस्त, १९४६ में बरमा के नये ब्रिटिश गवर्नर सर हुबर्ट रान्स ने यह आवश्यक समझा, कि बरमा के राष्ट्रवादी नेताओं के साथ समझौता कर लिया जाय। उसने बरमा के शासन के लिये एक 'शासन सभा' (एक्जीक्यूटिव कौंसिल) का संगठन किया, जिसमें ग्यारह सदस्य रखे गये। इनमें से छः एण्टि-फैसिस्ट पीपल्स फीडम लीग के थे, और

पाच अन्य राजनीतिक दलों के । इस कौसिल के निर्माण से बरमा के नेताओं ने सतोष अनुभव किया । पर यह व्यवस्था सामयिक रूप से की गई थीं, और यह निश्चय किया गया था, कि बरमा के शासन के सम्बन्ध में स्थिर रूप से व्यवस्था करने के लिये लण्डन में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया जाय, जिसमें बरमा के नेता अपने देश की भावी व्यवस्था के विषय में निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र हों । २० दिसम्बर, १९४६ को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री द्वारा यह घोषणा की गई, कि बरमा को यह निर्णय करने की पूरी स्वतन्त्रता होगी, कि वह ब्रिटिश कामनवेल्थ का अंग बनकर रहना चाहता है, या उसके साथ कोई भी सम्बन्ध न रखकर पूर्ण स्वाधीनता चाहता है। वस्तुतः, इस समय ब्रिटेन के चतुर राजनीतिज्ञों ने यह भलीभांति अनुभव कर लिया था, कि बरमा पर अपना आधिपत्य कायम रख सकना किसी भी प्रकार सम्भव नही है। बरमा में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी, कि सैन्य शक्ति का उपयोग कर इस देश को अपने अधीन रख सकना असम्भव था।

लण्डन कान्फरेन्स मे बरमा की ओर से जो प्रतिनिधिमण्डल सम्मिलित हुआ, उसके प्रधान नेता श्री आग सान थे। इस कान्फरेन्स ने जनवरी, १९४७ में जो निर्णय किया, उसकी मुख्य बाते निम्नलिखित थी— (१) बरमा का शासन विधान तैयार करने के लिये एक संविधान परिषद् का निर्वाचन किया जावे । इस परिषद को यह अधिकार हो, कि वह अपने देश के लिये शासन विधानका निर्माण कर सके। (२) जब तक बरमा की संविधान परिषद् अपना कार्य समाप्त न कर ले, तब तक के काल के लिये एक सामयिक सरकार का सगठन किया जावे। (३) इस काल के लिये बरमा मे एक व्यवस्थापिका सभा हो, जिसके सदस्यों की सख्या १८० हो। सविधान परिषद के जो सदस्य निर्वाचित हो, उन्ही में से १८० को सरकार इस सामयिक व्यवस्थापिका सभा के सदस्य रूप से मनोनीत कर ले। (४) इस काल में बरमा को यह अधिकार हो, कि वह लण्डन में अपनी तरफ से एक हाई कमिश्नर को नियत कर सके, जो बरमा के हितो का ध्यान रखे। (५) संयुक्त राज्य संघ में बरमा भी एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो, और ब्रिटिश सरकार इस बात का प्रयत्न करे, कि बरमा को संयुक्त राज्यसंघ का सदस्य बना लिया जाय। (६) बरमा को यह अधिकार हो, कि वह अन्य देशों के साथ अपना सीधा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर सके।

बरमा के सब राजनीतिक नेता लण्डन कान्फरेन्स के इन निर्णयों से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे, कि बरमा में तुरन्त पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो, और सामयिक रूप से भी बरमा का ब्रिटेन के साथ कोई सम्बन्ध न रहे। पर आंग सान और उसके अनुयायी लण्डन कान्फरेन्स के इन निर्णयों से संतुष्ट थे और उनका खयाल था, कि बरमा को अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने का यह सुवर्णीय अवसर है। इसके अनुसार एप्रिल, १९४७ में बरमा की संविधान परिषद् का निर्वाचन किया गया, जिसमें एण्टि-फैसिस्ट पीपल्स फीडम लीग के उम्मीदवार बहुत बडी संख्या में निर्वाचित हुए। २४ सितम्बर, १९४७ को बरमा का नया शासन विधान बन कर तैयार हो गया और १७ अक्टूबर, १९४७ को बरमा और ब्रिटेन में परस्पर सिष्ध हो गई, जिसमें ब्रिटेन ने बरमा की संविधान परिषद् द्वारा तैयार किये गये शासन विधान को स्वीकृत कर लिया। बरमा की संविधान परिषद् ने यह निर्णय किया, कि बरमा का ब्रिटिश कामनवेल्य के साथ कोई सम्बन्ध न रहे और वह पूर्ण-रूप से स्वतन्त्र हो। जनवरी, १९४८ से यह नया शासन विधान बरमा में लागू हो गया और तब से बरमा की स्थित ब्रिटिश कामनवेल्य से बाहर एक स्वतन्त्र राज्य के सदश है।

बरमा के के नये शासन विधान की मुख्य बातें निम्नलिखित है—(१) राष्ट्र-पित का निर्वाचन पांच साल के लिये किया जाय । पालियामेन्ट की दोनों सभाओं के सदस्य एक स्थान पर एकत्र होकर बैलट द्वारा राष्ट्रपित का निर्वाचन करे । (२) पालियामेन्ट में दो सभायें हों, प्रतिनिधिसभा और राष्ट्रसभा । प्रतिनिधि-सभा के सब सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जावें। राष्ट्रसभा में बरमा की अल्प-संख्यक जातियों को प्रतिनिधित्व देने की विशेषरूप से व्यवस्था की जाय । इस सभा के सदस्यों की संख्या १२५ हो, जिनमें से ७२ अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधि हों। (३) मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधिसभा के प्रति उत्तरदायी हो।

संविधान परिषद् ने अपना कार्य अभी समाप्त नहीं किया था, कि १९ जुलाई, १९४७ को आंग सान और उसके साथी छः मन्त्रियों (जो कि सामयिक रूप से स्थापित शासन सभा के सदस्य थे) की हत्या कर दी गई। इस हत्या के नेता श्री यू सो थे, जो कि आंग सान के दल के मुख्य विरोधी थे। पर इन हत्याओं से एण्टि-फैसिस्ट पीपल्स फीडम लीग की शक्ति कम नहीं हुई। आग सान के बाद श्री थाकिन नू ने बरमा के प्रधान मन्त्री का कार्य संभाला और संविधान परिषद् के कार्य को जारी रखा।

जनवरी, १९४८ से बरमा पूर्णरूप से स्वतन्त्र राज्य है। पर उसे अनेक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है—(१) दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान बरमा में भी कम्युनिस्ट दल विद्यमान है, जो बरमा के नये शासनविधान से संतुष्ट नहीं है। यह दल बरमा में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है। (२) बरमा में अनेक इस प्रकार की अल्पसंख्यक जातियां विद्य- मान हैं, जो बरमा से पृथक् होकर अपना पृथक् स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहती हैं। इनमें करन लोग मुख्य हैं। इन अल्प संख्यक जातियों के लोग अपना पृथक् राज्य स्थापित करने के लिये बरमी सरकार के साथ संघर्ष में तत्पर हैं।

#### (५) इन्डोनीसिया

महायुद्ध (१९३९-४५) के प्रारम्भ तक के इन्डोसीनिया के इतिहास पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। यह देश हालैण्ड के अधीन था, पर जनता में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उत्कट अभिलाषा विकसित हो रही थी । मई, १९४० में युरोप के रणक्षेत्र में हालैण्ड जर्मनी द्वारा परास्त कर दिया गया था और वहां की रानी विल्हिल्मना अपनी सरकार के साथ हालैण्ड छोडकर ब्रिटेन चली आई थी । इस समय तक जापान महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था, फिर भी हालैण्ड की पराजय का उसके साम्राज्य पर प्रभाव पडे बिना नहीं रह सकता था। इन्डो-नीसिया में स्वाधीनता का आन्दोलन अब अधिक प्रबल हो गया था। इस समय चाहिये तो यह था, कि हालैण्ड इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देशभक्तों के साथ सहानुभृति प्रगट करता और उसकी स्वाधीनता की आकांक्षा को पूर्ण कर उसकी सहायता मित्र-राज्यों के लिये प्राप्त करता। पर हालैण्ड की साम्राज्यवादी सरकार (इन्डोनी-सियन डच सरकार) ने स्वाधीनता के आन्दोलन को कूचलने के लिये उग्र उपायों का अवलम्बन किया । पूलीस की शक्ति बढा दी गई, अनेक देशभक्त नेताओं को गिरफ्तार किया गया और अनेक ऐसे कानन जारी किये गये, जिनका उद्देश्य जनता को भाषण करने व अन्य प्रकार से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने से रोकना था। पर यह सम्भव नहीं था, कि इन्डोनीसिया की राष्ट्रीय आकाक्षाओं को कुचला जा सकता । अन्ततोगत्वा, डच सरकार ने यह आवश्यक समझा, कि इन्डो-नीसिया की जनता को संतुष्ट रखने के लिये शासन में सुधार किये जावें। इस उद्देश्य से एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष श्री विस्मान थे। विस्मान कमीशन ने जनता के प्रतिनिधियों की गवाही लेकर इस बात पर विचार करना प्रारम्भ किया, कि इन्डोनीसिया के शासन में कौन से ऐसे सुघार किये जा सकते है, जिनसे जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को संतुष्ट किया जा सके।

पर इन्डोनीसिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन इतना प्रबल हो चुका था, कि विस्मान कमीशन की नियुक्ति द्वारा उसे संतुष्ट नही किया जा सकता था। इस बीच में यूरोप के रणक्षेत्र में जर्मनी और इटली निरन्तर विजयी हो रहे थे। फ्रांस, बेल्जियमं आदि देशों पर जर्मनी का कब्जा हो गया था, और ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण बहत उग्र रूप घारण कर रहे थे। इस स्थिति में इन्डोनीसिया के देशभक्त यह अनुभव करते थे, कि अपने देश से डच साम्राज्यवाद का अन्त करने का यह सुवर्णीय अवसर है, और उन्हें इसका पूरी तरह से उपयोग करना चाहिये दिसम्बर, १९४१ में जापान भी मित्रराज्यों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया जापान का दावा था, कि महायुद्ध में वह इस उद्देश्य से शामिल हुआ है, तािक पूर्व व दक्षिण-पूर्वी एशिया से पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का अन्त कर इस क्षेत्र वे सब देशों में स्वाधीन सरकारों की स्थापना की जाय। इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देश भक्तों को जापान से बहुत आशा थी। वे अनुभव करते थे, कि उच अधिपत्थ के अन्त करने का क्रियात्मक उपाय यही है, कि जापान की सेनाये इन्डोनीसिया पर आक्रमण करे और उच सेनाओं को परास्त कर उनके देश को स्वतन्त्र करे। यही कारण है, कि जब जापानी सेनाओं ने फिलिज्पीन आदि देशों को विजय किया, तो इन्डोनीसियन लोगों ने अत्यधिक उल्लास का अनुभव किया।

जापानी सेनाये विद्युत्गति से दक्षिण-पूर्वी एशिया में आगे बढ रही थी। इस समय प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान का मुकाबला कर सकने की शक्ति किसी देश में नहीं थी। इच लोगों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे जापानी आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते। जावा, सुमात्रा, बोनियो, बाली आदि जो विविध द्वीप हालैण्ड के अधीन थे, उन पर एक एक करके हमला किया गया। जल और वायु के मार्गों से जापानी सेनाये इन द्वीपों में प्रविष्ट हो गई, और मार्च १९४२ तक सम्पूर्ण इन्डोनीसिया इच आधिपत्य से मुक्त होकर जापानी सेनाओं के कब्जे में आ गया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में भी शुरू में जापान ने अपना सैनिक शासन स्थापित किया, ताकि देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रह सके।

पर जापान स्थि ररूप से इन्डोनीसिया को अपनी अधीनता मे नही रखना चाहता था । इस देश के सर्वप्रधान राष्ट्रपति नेता डा० सुकर्ण थे । शीघ्र ही उनके नेतृत्व मे इन्डोनीसिया की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई । जिस समय अगस्त, १९४५ मे महायुद्ध में परास्त होकर जापान ने मित्रराज्यों के सम्मुख आत्म-समर्पण किया, तब डा० सुकर्ण के नेतृत्व में इन्डोनीसिया मे एक स्वतन्त्र रिपब्लिकन राज्य की स्थापना हो चुकी थी।

महायुद्ध मे परास्त होकर भी हालैण्ड के राजनीतिक नेताओ को यह सुबुद्धि नहीं आई थी, कि अब इन्डोनीसिया को अपनी अधीनता में रख सकना सम्भव नहीं हैं। ६ दिसम्बर, १९४२ को (जब कि इन्डोनीसिया हालैण्ड की अधीनता से मुक्त हो चुका था, और वहां स्वतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की जा रहीं थी) ब्रिटेन में स्थित डच सरकार की ओर से एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें उस नीति

का प्रक्षिपादन किया गया, जिसका अनुसरण हालैण्ड महायुद्ध की समाप्ति पर इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में करेगा। इस उद्घोषणा में यह कहा गया था, कि महा-युद्ध की समाप्ति पर डच साम्राज्य की नई व्यवस्था करने के लिये एक कान्फरेन्स का आयोजन किया जायगा। इस कान्फरेन्स में इस बात पर विचार होगा, कि हालैण्ड और उसके साम्राज्य के देशों के शासन का क्या रूप हो। डच सरकार का विचार यह था, कि डच साम्राज्य को एक कामनवेल्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया जावे, जिसके अन्तर्गत सब राज्य अपने आन्तरिक मामलों में पूर्णस्या स्वतन्त्र हो। डच कामनवेल्थ की इस कल्पना के अनुसार इन्डोनीसिया को अपने आन्तरिक शासन में तो स्वतन्त्रता मिल जाती थी, पर अब इन्डोनीसियन देशमक्त पूर्ण स्वराज्य के बिना किसी भी प्रकार सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे। १९४३ के अन्त से पूर्व ही इन्डोनीसिया में स्वतन्त्र रिपब्लिक की सुचारुष्ट्य से स्थापना हो चुकी थी, उसके शासन-विधान का निर्माण हो गया था और नई रिपब्लिकन सरकार ने देश के जासनकार्य को भलीभाति सभाल लिया था।

महायुद्ध मे जापान की पराजय होने के बाद इन्डोनीसिया पर कब्जा करने का कार्य ब्रिटिश सेनाओं के सुपूर्व किया गया । मित्र राज्यो की ओर से दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के खिलाफ लडाई लडने के लिये 'दक्षिण-पूर्वी एशिया कमान्ड' का सगठन हुआ था, और इसी कमाण्ड की ओर से ब्रिटिश सेनाओ को यह कार्य सुपुर्द किया गया था, कि वे इन्डोनीसिया से जापानी सेनाओको परास्तकर इस देशपर अपना सैनिक आधिपत्य स्थापित करें। साथ ही, यह व्यवस्था भी की गई थी, कि इन्डोनीसिया के जो द्वीप मित्र सेनाओ के कब्जे मे आते जावें, उन्हे पुन: डच सरकार के शासन मे दे दिया जाय। इसके लिये हालैण्ड की ओर से 'नीदरलैण्ड्स इन्डीज सिविल एडिमनिस्ट्रेशन' नामक सगठन का निर्माण किया गया था । इन्डोनीसिया के जो जो द्वीप मित्रराज्यों के आधिपत्य में आते जाते थे. उस पर इस डच संस्था का शासन स्थापित कर दिया जाता था । पर जावा, मद्रा और सुमात्रा द्वीपों पर इन्डो-नीसियन रिपब्लिक का शासन सूच्यवस्थित रूप से कायम था । यह हम पहले लिख चुके है, कि इन्डोनीसिया के कूल निवासियों का दो तिहाई के लगभग भाग जावा और मदुरा के द्वीपों मे निवास करता है । इसका अभिप्राय यह हआ, कि जनसंख्या की दिष्ट से ६६ प्रतिशत से भी अधिक इन्डोनीसियन लोग डा० सुकर्ण की रिपब्लिकन सरकार के शासन मे थे। मित्रराज्यों की तरफ से इन्डोनीसिया पर सैनिक आधिपत्य स्थापित करने का कार्य ब्रिटिश सेनाओं के सुपूर्द था। जावा, मदुरा और सुमात्रा में जो ब्रिटिश सेनाये आई, उन्होंने जापानी अधिकारियों, सैनिकों और नागरिकों को तो अपने कब्जे में ले लिया, पर उन्होंने यह उक्ति

नहीं समझा कि इन द्वीपों में स्थापित इन्डोनीसियन रिपब्लिकन सरकार का प्रतिरोध करें। ब्रिटिश सेनाओं की यह नीति वस्तुतः बुद्धिमत्तापूर्ण थी। इन्डोनीसियन लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना इतने प्रबल् रूप में विकसित हो चुकी थी, कि वे किसी भी दशा में अपनी स्वतन्त्रता को छोड़ने के लिये उद्यत नहीं थे। यदि ब्रिटिश सेना डा॰ सुकर्ण की रिपब्लिकन सरकार का प्रतिरोध करने का प्रयत्न करती, तो उसे न केवल इन्डोनीसियन सेना का अपितु उस देश की जनता का भी कड़ा मुकाबला करना पडता। इस प्रकार १९४६ के मध्य में इन्डोनीसिया की राजनीतिक स्थिति यह थी, कि जावा, मदुरा और सुमात्रा द्वीपों में स्वतन्त्र रिपब्लिक की सत्ता थी, जो किसी भी प्रकार डच लोगों के आधिपत्य को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थी। अन्य द्वीपों पर नीदरलैण्ड इन्डीज सिविल एब्सिनिस्ट्रेशन का शासन था, और इस संस्थान अपने अधिकृत प्रदेशोंपर १९४२ से पूर्व जिस ढंग का डच शासन विद्यमान था, उसी प्रकार का शासन फिर से स्थापित कर दिया था।

सम्पूर्ण इन्डोनीसिया पर हालैण्ड का शासन दो ही प्रकार से स्थापित हो सकता था। डच सेनायें युद्ध में इन्डोनीसियन रिपब्लिक को परास्त करके उस द्वारा अधिकृत प्रदेशों को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न कर सकती थीं, या डा॰ सुकर्ण बादि रिपब्लिकन नेताओं से समझौता करके डच सरकार एक ऐसा मार्ग निकाल सकती थीं, जिससे इन्डोनीसिया की स्वतन्त्रता भी कायम रहे और इस देश पर हालैण्ड का आधिपत्य भी बना रहे। डच नेताओं ने इन दोनों उपायों का उपयोग किया। डच सेनायें बहुत बड़ी संख्या में इन्डोनीसिया भेज दी गईं। वहां जाकर उन्होंने रिपब्लिकन सेनाओं के साथ युद्ध प्रारम्भ किया। पर इन्डोनीसिया की सेनायें भी इस समय निबंल नही थीं। उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना कूटकूट कर भरी हुई थी और जापान जो बहुत सी युद्ध सामग्री इन द्वीपों में छोड गया था, उसका उपयोग कर इन्डोनीसियन सेनाओं ने अपने को बहुत शक्तिशाली भी बना लिया था। उन्होंने डटकर डच सेनाओं का मुकाबला किया। पर युद्ध के साथ साथ हालैण्ड की सरकार ने इन्डोनीसिया के रिपब्लिकन नेताओं के साथ समझौते की बातचीत को भी जारी रखा।

डच सरकार को डा॰ सुकर्ण और उनके साथियों से बहुत विद्वेष था। उसका खयाल था, कि इन नेताओं ने महायुद्ध के समय जापान के साथ सहयोग किया था, अतः उनसे किसी भी प्रकार का समझौता करना उचित नहीं है। पर इन्डोनीसिया में डा॰ सुकर्ण का प्रभाव इतना अधिक था, कि डच सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। अतः उसने समझौते की बातचीत का यह मार्ग निकाला, कि राष्ट्र-

पित सुकर्ण (डा॰ सुकर्ण इन्डोनीसियन रिपिब्लिक के राष्ट्रपित पद पर निर्वाचित थे) से बातचीत कर प्रधानमन्त्री सहरीर के साथ समझौते का प्रयत्न किया जाय । पर ऐसा करना डच सरकार का दुराग्रह मात्र था, क्योंकि श्री सहरीर डा॰ सुकर्ण के ही अनुयायी थे। अन्त में डच सरकार को अपना हठ छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा। उसने यह स्वीकार किया, कि इन्डोनीसियन रिपिब्लिक एक सुव्यवस्थित राज्य है, और उसके विविध राजपदाधिकारी एक सरकार के ही विविध अंग है। उनमें भेद कर सकना कियात्मक दृष्टि से सम्भव नहीं है। नवम्बर, १९४६ में डच सरकार और इन्डोनीसियन रिपिब्लिकन सरकार में सामियक रूप से सिन्ध हो गई। उन्होंने युद्ध को स्थिगत कर दिया और इस बात का प्रयत्न प्रारम्भ किया, कि परस्पर बातचीत द्वारा इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में एक ऐसी व्यवस्था का निर्धारण करें, जो दोनों पक्षों को मान्य हो।

अब दोनों सरकारों में समझौते की बातचीत शुरू हुई । २५ मार्च, १९४७ की वे एक समझौते पर पहुंचने में समर्थ हुई। यह लिंगजाति समझौते के नाम से इति हास में प्रसिद्ध है। इसके अनुसार यह निश्चय किया गया, कि (१) इन्डोनीसिया के जिन प्रदेशों पर डा० सुकर्ण की रिपब्लिकन सरकार का कब्जा है, उन्हें स्वतन्त्र इन्डोनीसियन रिपब्लिक के रूप में स्वीकार किया जाय । जैसा कि हम पहले लिख चुके है, ये प्रदेश जावा, मदूरा और सुमात्रा के द्वीप थे। (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया में डच सरकार की अधीनता में जो अन्य प्रदेश है, उनको और स्वतन्त्र इन्डोनीसियन रिपब्लिक को साथ मिलाकर 'इन्डोनीसिया का स्वतन्त्र राज्यसंघ' बनाया जाय । इस संघराज्य के अन्तर्गत इन विविध राज्यों को अपने आन्तरिक मामलों में पूर्ण स्वाधीनता रहे। पर केन्द्रीय शासन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों पर संघ सरकार का नियन्त्रण रहे। (३) इन्डोनीसियन संयुक्त राज्यसंघ और हालैण्ड को मिला कर एक 'यनियन' कायम किया जाय । विदेशी राजनीति, सेना आदि विषय इस यूनियन के अधीन रहें । डा० सुकर्ण के नेतृत्त्व में विद्यमान रिपब्लिकन सरकार का शासन जावा, सुमात्रा और मद्रा पर कायम था । इन तीन द्वीपों के अतिरिक्त बोनियो का द्वीप ऐसा था, जिसे इस लिङ्गजाति समझौते के अनुसार एक पृथक् रिपब्लिक के रूप में परिणत करने का निश्चय किया गया था। जावा, मदुरा, सुमात्रा और बोर्नियो के अतिरिक्त जो अन्य बहुत से छोटे बड़े द्वीप इन्डोनीसिया के अन्तर्गत थे, उन्हें मिलाकर एक तीसरी रिपब्लिक का निर्माण करने की व्यवस्था की गई थी, जिसे 'विशाल पूर्व' (ग्रेट ईस्ट) का नाम दिया गया था । इस प्रकार इन्डोनीसियन राज्यसंघ के अन्तर्गत तीन रिपब्लिक शामिल की गई थी।

यह स्पष्ट है, कि लिङ्गजाति समझौते के अनुसार इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में

जो व्यवस्था की गई थी, उससे इस देश के राष्ट्रीय नेताओं को पूर्ण सन्तोष नहीं हो सकता था। इससे सम्पूर्ण इन्डोनीसिया डा० सुकर्ण की रिपब्लिकन सरकार के अधीन नहीं होता था। बोर्नियो और ग्रेट ईस्ट में जो नई रिपब्लिकों कायम की गई थी, उन पर डच लोगो का प्रभाव व प्रभुत्त्व बहुत दृढ रहता था । इसके अतिरिक्त इन्डोनीसियन राज्यसघ की परराष्ट्रनीति और सेना आदि पर हालैण्ड का प्रभाव पूर्ववत् कायम रहता था। इस दशा मे यह स्वाभाविक था, कि अनेक राष्ट्वादी देशभक्त लिङ्गजाति समझौते से असन्तोष अनुभव करे। परिणाम यह हुआ, कि मार्च, १९४७ में हालैण्ड और इन्डोनीसियन रिपब्लिक मे पुन: सघर्ष प्रारम्भ हो गया। डच सेनाओ ने अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा डा० सुकर्ण की सरकार को परास्त कर जावा, मदुरा और सुमात्रा पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का उद्योग प्रारम्भ कर दिया। भारत ने इसी समय सयुक्त राज्यसघ (युनाइटेड नेशन्स आर्गनिजेशन) के सम्मुख इन्डोनीसिया का मामला पेश किया। उसका कथन था, कि जावा, मदुरा और सुमात्रा पर डच सेनाओ का आक्रमण सर्वथा अनु-चित है, और डच सरकार इन्डोनीसियन लोगों पर घोर अत्याचार कर रही है। पर डच सरकार का कहना था, कि इन्डोनीसिया का मामला हालैण्ड के साम्राज्य की आन्तरिक समस्या है। वह जिस नीति का वहा अनुसरण कर रही है, उसका उद्देश्य अपने साम्राज्य के अन्यतम देश में शान्ति और व्यवस्था कायम करना ही हैं । संयुक्त राज्य सघ की सुरक्षा परिषद् (सिक्योरिटी कौसिल) ने सारे प्रश्न पर विचार करके यह आदेश जारी किया, कि दोनो तरफ से लडाई को तूरन्त बन्द कर दिया जाय । साथ ही, यह भी व्यवस्था की गई, कि इन्डोनीसिया की समस्या पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनाई जाय, जिसके तीन सदस्य हो। इस कमेटी के एक सदस्य को हालैण्ड मनोनीत करे, दूसरे को इन्डोनी सियन रिपब्लिक मनोनीत करे और वे दोनों सदस्य मिलकर एक तीसरे सदस्य को नियुक्त करे। इसके अनुसार हालैण्ड ने बेल्जियम को,इन्डोनीसियन रिपब्लिक ने आस्ट्रेलिया को और उन दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को कमेटी का सदस्य चुना । इस कमेटी ने सबसे पहले लड़ाई को बन्द कराया और फिर यह व्यवस्था की, कि दोनो पक्ष युद्ध को बन्द कर शान्ति स्थापित रखे । शान्ति स्थापित करके जनवरी, १९४८ में इस कमेटी ने इन्डो-नीसिया की समस्या को स्थिर रूप से सुलझाने का उद्योग शुरू किया। बेल्जियम, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हालैण्ड और इन्डोनीसियन रिपब्लिक में जो समझौता कराया, उसका आघार निम्नलिखित बातें थी---(१) इन्डो-नीसिया में एक राज्यसंघ कायम किया जाय। जावा, सुमात्रा और मदुरा (डा॰ सुकर्ण की सरकार द्वारा अधिकृत द्वीप) पृथक रूप से या संयक्त रूप से इस राज्यसंघ मे सम्मिलित हों। (२') इन्डोनीसियन राज्यसंघ और हालैण्ड को मिलाकर एकः यूनियन बनाया जाय, जो विदेशी राजनीति, सेना आदि पर नियन्त्रण रखे।

पर यह समझौता भी देर तक कायम नही रह सका । डच सरकार का प्रयत्न यह था, कि इन्डोनीसिया की विविध जातियों व प्रदेशों को डा० सुकर्ण की रिपब्लि-कन सरकार के खिलाफ उभाड दे। वह इन्डोनीसियन लोगों में फूट डालकर उनकी राष्ट्रीय आकाक्षाओं को कूचल डालने के लिये प्रयत्नशील थी। इसी उट्टेश्य में डच सरकार ने इन्डोनीसिया के अनेक प्रदेशों में ऐसी सरकारे कायम करने का उद्योग किया, जो हालैण्ड के पक्ष में और डा० सूकर्ण की रिपब्लिकन सरकार के बिरोध में थी। इससे इन्डोनीसिया की समस्या और भी अधिक जटिल हो गई। वहा न केवल डच सरकार के साथ यद्ध जारी रहा, अपितू विविध प्रदेशों में भी गह-कलह प्रारम्भ हो गया । इस स्थिति से लाभ उठाकर दिसम्बर, १९४८ में डच सेनाओं ने बाकायदा इन्डोनीसिया पर चढाई कर दी। जोग जाकर्ता (इन्डोनीसिया की राजधानी) पर उन्होंने कब्जा कर लिया। रिपब्लिकन सरकार के अनेक नेता गिरफ्तार गर लिये गये। पर इससे भी इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देशभक्तों ने अपने संघर्ष को बन्द नहीं किया। संसार के लोकमत की सहानभति इस समय इन्डोनीसिया के साथ थी । संयुक्त राज्यसंघ के सम्मुख यह मामला फिर उपस्थित हुआ । सूरक्षा परिषद् ने हालैण्ड को आदेश दिया, कि इन्डोनीसियन रिपब्लिक के नेताओं को रिहा कर दिया जाय और डच सरकार जो सैनिक कार्रवाई इन्डोनीसिया में कर रही है, उसे बन्द कर दे। पर हालैण्ड ने सूरक्षा परिषद के इस आदेश की कोई परवाह नहीं की । इस पर समक्त राज्यसंघ ने एक बार फिर इन्डोनीसिया की समस्या को हल करने के लिये एक समझौता कमीशन की नियक्ति की । हालैण्ड चाहता था, कि इस कमीशन की कोई परवाह न करे, और इन्डोनीसिया को अपनी अधीनता में लाने के लिये यद्ध को जारी रखें। पर उसके लिये यह सम्भव नहीं था. कि संसार के लोकमत की पूर्णरूप से अवहेलना कर सके । अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अन्ततोगत्वा हालैण्ड इस बात के लिये विवश हुआ, कि गिरपतार हुए इन्डो-नीसियन नेताओं को रिहा कर दे और इस देश की समस्या का हल यह द्वारा न कर समझौते द्वारा करने का उद्योग करे। ३ अगस्त, १९४९ को डा० सुकर्ण की रिपब्लि-कन सरकार और हालैण्ड मे सामयिक रूप से समझौता हो गया, जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि (१) दोनों पक्ष पारस्परिक युद्ध को स्थगित कर दें, (२) इन्डोनीसियन नेताओं को रिहा कर दिया जाय, और (३) इन्डोनीसिया की सबस्या को स्थिर रूप से हल करने के लिये हालैण्ड की राजधानी हेग में एक फोल-नेज परिषद का आयोजन किया जाय।

• इसी बीच में जनवरी, १९४९ में भारतीय सरकार ने दिल्ली में एक एशियन कान्फरेन्स का आयोजन किया, जिसमें एशिया के १७ देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इन्डोनीसिया की समस्या पर इसमें विस्तार के साथ विचार किया गया। इस कान्फरेन्स ने जो सुधार पेश किये, संयुक्त राज्यसंघ ने उन्हें कियात्मक व उचित माना। इन्डोनीसिया की समस्या के हल होने में इस कान्फरेन्स से बहुत सहायता मिली।

इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में जो गोलमेज परिषद् हेग में हुई, उसने २ नवम्बर, १९४९ को अपना कार्य समाप्त कर लिया। गोलमेज परिषद में जो निर्णय किये गये. उनके अनुसार इन्डोनीसिया को एक राज्यसंघ के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसमें सबसे प्रधान स्थान डा० सुवर्ण के नेतृत्व में स्थापित रिपब्लिक को दिया गया । इस रिपब्लिक की अधीनता में पूर्वी सुमात्रा और ग्रेट ईस्ट के द्वीपों के अति-रिक्त अन्य सब इन्डोनीसियन प्रदेशों को दे दिया गया । इस सुविस्तृत इन्डोनीसियन रिपब्लिक को यह अधिकार दिया गया, कि वह अपने शासन विधान का स्वयं निर्माण कर सके और इसके लिये एक संविधान परिषद् का निर्वाचन करा सके । पर हेग कान्फरेन्स में जिस प्रश्न पर विशेषरूप से निर्णय किया जाना था, वह इन्डोनीसियन संघ और हालैण्ड के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में था । इस महत्त्वपूर्ण मामले के विषय में जो निर्णय हेग कान्फरेन्स द्वारा किये गये, वे निम्नलिखित थे—(१) हालैण्ड और इन्डोनीसिया, दोनों राज्यों की स्थिति सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न राज्यों के सदश हो। (२) ये दोनों सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य स्वेच्छापूर्वक एक युनियन का निर्माण करें, जिसमें दोनों राज्यों की स्थिति समान मानी जाय। ·(३) यह युनियन परराष्ट्र नीति और आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में उपयुक्त अधि-कार रखे और युनियन में सम्मिलित दोनों राज्य विदेशी राजनीति और आर्थिक उन्नति के लिये परस्पर सहयोग से कार्य करें। (४) हालैण्ड और इन्डोनीसिया दोनों राज्यों का शासन विधान लोकतन्त्रवाद पर आश्रित हो । (५) इन्डोनीसिया का जो राष्ट्रीय ऋण है, उसे अदा करने की जिम्मेवारी इन्डोनीसियन सरकार पर रहे । (६) दोनों राज्यों में जिस प्रश्न पर विवाद हो, उसका निर्णय पञ्चनिर्णय पद्धति द्वारा किया जाय । (७) यूनियन का अध्यक्ष साम्राज्ञी जूलियाना व उसके वंशज रहें।

हेग गोलमेज कान्फरेन्स के इन निर्णयों को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। उनके अनुसार जहां इन्डोनीसिया का हालैण्ड के साथ सम्बन्ध कायम रहा, वहां राष्ट्रीय स्वाधीनता की उसकी आकांक्षा भी पूर्ण हो गई। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में भी अभी अनेक समस्यायें विद्यमान हैं, जिनमें सबसे

प्रमुख कम्युनिस्टों की है । इन्डोनीसिया में भी कम्युनिस्ट दल निरन्तर जोर पकड़ रहा है ।

## (६) फिलिप्पीन द्वीपसमूह

फिलिप्पीन द्वीपसमूह पर किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुत्त्व स्था-पित हुआ, और फिलिप्पीन लोगों की राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना से विवश होकर किस प्रकार अमेरिका की सरकार इस द्वीप समूह में आंशिक स्वराज्य स्थापित करने के लिये उद्यत हुई, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। १९४२ के प्रारम्भ में जब जापान ने इस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो वहां वैध शासन विद्य-मान था। मानुआल क्वेजोन फिलिप्पीन के राष्ट्रपति थे और श्री ओसमेना उप-राष्ट्रपति। फिलिप्पीन की पालियामेन्ट (इसे अमेरिकन शैली के अ सार कांग्रेस कहा जाता था) मे दो सभायें थी, सीनेट और प्रतिनिधिसभा। फिलिप्पीन की यह लोकतन्त्र सरकार आंशिक रूप से स्वतन्त्र होती हुई भी अमेरिकां की अधीनता में थी और फिलिप्पीन देशभक्त इससे सन्तोष अनुभव नहीं करते थे। जापानी सेनाओं के विजयी होने के कारण न केवल जनरल मैक्आर्थर अपनी अमेरिकन सेनाओं के साथ फिलिप्पीन से चले गये, अपितु राष्ट्रपति क्वेजोन और उपराष्ट्रपति ओसमेना ने भी अमेरिका जाकर आश्रय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रवासी फिलिप्पीन सरकार की सत्ता को कायम रखा।

पर फिलिप्पीन में ऐसे देशभक्तों की कमीनही थी, जो जापानी विजय को अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये सुवर्णीय अवसर समझते थे। उनका खयाल था, कि अमेरिका की पराजय से उन्हें स्वाधीन होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका भलीभांति उपयोग करना चाहिये। श्री लॉरेल इनके नेता थे। उनके नेतृत्त्व में स्वाधीन फिलिप्पीन सरकार का संगठन किया गया। एक्विनो, ओसिआस, वर्गास्, रोक्लास् आदि अनेक नेताओं ने इस सरकार का साथ दिया। पुराने समय की फिलिप्पीन कांग्रेस के बहुसंख्यक सदस्य इस नई राष्ट्रीय स्वतन्त्र सरकार के साथ सहयोग क्रने को उद्यत हुए। श्री लॉरेल स्वाधीन फिलिप्पीन रिपब्लिक के राष्ट्र-पति निर्वाचित हुए और श्री लॉरेल की सरकार जापान के साथ सहयोग करने में ही अपने देश का हित समझने लगी।

पर फिलिप्पीन में एक ऐसा दल भी विद्यमान था, जो जापान के साथ सहयोग को अनुचित समझता था। यह दल 'हुक बली हप' (जनता की सेना) कहाता था। इस दल के लोग जहां जापान के विरोधी थे, वहां साथ ही अमेरिकन आधिपत्य के भी विरुद्ध थे। श्री लॉरेल द्वारा स्थापित सरकार को ये उच्च व सम्पन्न वर्ग की सर- कार समझते ये और फिल्पिन ही पस्तूह में एक ऐसे शासन की स्थापना के लिये उत्सुक थे, जो वस्तुतः जनता द्वारा संचालित हो, और जिसमे जनता को अपनी आर्थिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो । इस समय संसार के प्रायः सभी देशों में ऐसे दल विद्यमान थे, जिनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ था, जो केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता को पर्याप्त नहीं समझते थे, अपितु ऐसी सामाजिक व्यवस्था के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण जनता को आर्थिक उन्नति के लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त होता हो । इसलिये हुक बली हप दल को बाद में कम्युनिस्ट घोषित किया गया, और अमेरिकन लोगों ने उसका उग्ररूप से विरोध किया । क्योंकि महाबुद्ध (१९३४-४५) में जापान फैसिस्ट शक्तियों के पक्ष में था, और जर्मनी समाजवादी रूसकी शक्ति व सत्ताको नष्ट करनेके लिये जी जानसे कोशिश कर रहा था, अतः हुक्वली हप दल के लोग फिल्पिन में श्री लॉरेल की रिपब्लिकन सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे, और उनका प्रयत्न यह था, कि अपने देश को जापान के प्रभाव व प्रभुत्व से मुक्त कर एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाय, जो न केवल सच्चे अर्थों में पूर्णतया स्वाधीन हो, पर साथ ही देश में समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिये भी प्रयत्नशील हो।

अक्टूबर, १९४४ में अमेरिकन सेनाओं ने फिलिप्पीन पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया था, और जनवरी, १९४५ तक प्रायः सभी फिलिप्पीन द्वीप अमेरिकन सेनाओं के कब्जे में आ गये थे। इस दशा में प्रवासी फिलिप्पीन सरकार अमेरिका से अपने देश को बापस आ गई। इस बीच में राष्ट्रपति क्वेजोन की अमेरिका में मत्य हो गई थी, अतः श्री ओसमेना ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया था। २७ फरवरी, १९४५ को राष्ट्रपति ओसमेना अपने राजकर्मचारियों के साथ फिलि-र्पाः न चले आये और उन्होने शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया। पर श्री औस-मेना की सरकार की सत्ता अमेरिकन सेनाओं की शक्ति पर आश्रित थी और उन्होंने ही उसे फिलिप्पीन के शासन का कार्य सुपूर्व किया था। महायुद्ध के कारण फिलि-प्पीन द्वीपसमूह का आर्थिक जीवन बिलकुल अस्त-व्यस्त हो गया था । १९४२ के शुरू में उसपर जापान ने आक्रमण किया था और केवल ढाई साल बाद अमेरिकन सेनाओं ने इस देश में घोर युद्ध करके इस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। जापान को फिल्पिन से कोई द्वेष नही था। उसने इस देश पर केवल इसिल्ये आक्रमण किया था, क्योंकि इस पर अमेरिका का प्रभुत्त्व विद्यमान था और जापान पूर्वी एशिया से पारचात्य साम्राज्यवाद का अन्त करना चाहता था। फिलिज्यीन लोग बनुभव करते थे, कि उन्हें युद्ध के कारण जो क्षति उठानी पड़ी हैं और उनका आर्थिक जीवन जिस बरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है, उसके लिबे अजे-

रिका ही उत्तरदायी है और उसीका यह कर्तव्य है, कि आधिक पुनर्निर्माणमे उनकी सहायता करे। जिस समय (१९४१ तक) फिलिप्पीन पर अमेरिका का शासन था, उसका आधिक जीवन पूर्णतया अमेरिका पर आश्रित था। फिलिप्पीन द्वीप समूह से जो माल विदेशों में बिकने के लिये जाता था, उसका ९५ प्रतिशत अमेरिका जाता था। वस्तुत. अमेरिका ने फिलिप्पीन की आर्थिक उत्पत्ति को इस ढंग से नियन्त्रित किया हुआ था, कि वह वहां से कच्चे माल को खरीदकर उसके बदले में अपने तैयार व्यावसायिक माल को वहां बेच सके। इसी कारण फिलिप्पीन अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं को स्वयं उत्पन्न नहीं करता था। सब प्रकार के तैयार माल के लिये वह अमेरिका पर आश्रित था। यही कारण है, कि जापान की विजय के बाद जब फिलिप्पीन का अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध नष्ट हो गया, तब फिलिप्पीन लोगों को बहुत अधिक आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ा। महायुद्ध के समय फिलिप्पीन लोग यह बात बहुत प्रबलस्प से अनुभव करने लगे थे, कि उन्हें आर्थिक दिष्ट से बहुत कुछ आत्मिनर्भर होना चाहिये।

राष्ट्रपति ओसमेना ने फिलिप्पीन के शासनसूत्र को संभाल कर यह प्रयत्न किया, कि देश में शान्ति और व्यवस्था को स्थापित करे और अमेरिका के साथ इस प्रकार के सम्बन्ध को कायम करे, जिससे राष्ट्रवादी देशभक्तों को शिकायत का अवसर न मिले। ओसमेना के सम्मुख मुख्य समस्याये निम्नलिखित थीं—(१) श्री लॉरेल आदि जिन नेताओं ने महायुद्ध के समय प्रवासी फिलिप्पीन सरकार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र सरकार की स्थापना करके जापान के साथ सहयोग किया था, उनके साथ क्या बरताव किया जाय। यह समस्या बहुत विकट थी, क्योंकि पुरानी कांग्रेस के बहुसंख्यक सदस्य श्री लॉरेल के साथ थे, और उन्होंने जापान के साथ पूर्ण क्प से सहयोग करने में ही अपने देश का हित समझा था। (२) हुक बलीहप दल अब तक भी अपने प्रयत्न में संलग्न था। यह दल किसी भी रूप में अमेरिका के प्रभुत्त्व व प्रभाव को स्वीकृत करने के लिये तैयार नही था, और समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिलिप्पीन लोगों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना बहुत प्रवल रूप में विद्यमान थी। अतः अमेरिका के साथ इस ढंग का समझौता आवश्यक था, जिससे राष्ट्रीय स्वाधीनता में बाधा न पड़ती हो।

जब फिल्पिपीन पर अमेरिकन सेनाओं ने जनवरी, १९४५ में कब्जा किया, ती श्री लॉरेल और उनके साथी जापान चले गये थे। जापान के आत्म समर्पण के बाद इन्हें गिरफ्तार करके फिल्पिन लाया गया और यह प्रयत्न किया गया, कि जापान के साथ सहयोग करने के अपराध में इन पर मुकदमा चलाया जाय। पर इनमें अनेक ऐसे प्रभावशाली व सम्पन्न व्यक्ति भी थे, जिन्हें दण्ड दे सकना सुगम नहीं था। १९४५ में जब राष्ट्रपित ओसमेना ने फिलिप्पीन के शासनसूत्र को अपने हाथों में लिया, तो पुरानी कांग्रेस का भी पुनरुद्धार किया गया। कांग्रेस के सदस्यों का नया निर्वाचन शीघ्र नहीं किया जा सकता था, अतः यही निश्चय हुआ, कि अभी दुरानी कांग्रेस को ही कायम रखा जाय। इस कांग्रेस के बहुसंख्यक सदस्य जापान के साथ सहयोग कर चुके थे, अतः यह सम्भव नहीं था, कि इस ढंग के कानून कांग्रेस द्वारा स्वीकृत करायें जा सके, जिनके अनुसार श्री लॉरेल व उनके साथियों को दण्ड दिया जाय। साथ ही, जनता यह अनुभव करती थी, कि महायुद्ध की परि-रिथतियों में श्री लॉरेल ने स्वाधीन फिलिप्पीन सरकार कायम करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया था। इस दशा में राष्ट्रपित ओसमेना के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वह श्री लॉरेल व उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमे चलाकर उन्हें दण्ड दे सकें।

१९४५ के बाद हुक बली हुप दल फिलिप्पीन में निरन्तर प्रबल होता गया। इस दल के प्रधान नेता लुई तारुक और कास्तो अलेक्जान्द्रिनो थे। फिलिप्पीन सरकार ने यत्न किया, कि इस समाजवादी दल को शक्ति के प्रयोग द्वारा कुचल दिया जाय। पर इसमें सफलता न होने पर उसने यह यत्न किया, कि इस दल के साथ समझौता कर ले। कुछ समय के लिये हुक बली हुप दल और फिलिप्पीन सरकार में समझौता भी हो गया। पर यह सम्भव नही था, कि फिलिप्पीन की पूंजीवादी सरकार और कम्युनिस्टों में कोई समझौता देर तक कायम रह सके। १९४९ में उनमें फिर संघर्ष प्रारम्भ हो गया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान फिलिप्पीन में भी हुक बली हुप के रूप में कम्युनिस्ट दल की सत्ता है, जो अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है। फिलिप्पीन के कम्युनिस्ट किसी ढंग से अपनी शक्ति का निरन्तर विकास कर रहे है।

महायुद्ध की समाप्ति पर अमेरिका ने फिलिप्पीन को स्वाधीनता प्रदान कर दी है। पर इस स्वाधीनता से इस देश से अमेरिकन प्रभाव वप्रभुत्त्वका अन्त नहीं हो गया है। १९४६ में अमेरिकन कांग्रेस ने फिलिप्पीन के लिये एक ट्रेड एक्ट (ब्यापार कानून) स्वीकृत किया था, जिसके कारण इस देश पर अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्त्व पूर्ववत् कायम है। इस कानून के अनुसार अमेरिकन नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है, कि वे फिलिप्पीन में जमीन जायदाद खरीद सकें और वहां स्वेच्छापूर्वक व्यापार, व्यवसाय आदि का संचालन कर सकें। अमेरिकन लोग फिलिप्पीन में यह अवसर व अधिकार रखते हैं, कि वे वहां कल-कारखाने

खोल सकें और क्योंकि अमेरिकन लोगों के पास पूजी की प्रचुरता है, अतः वे अपनी इस पूजी के जोर पर फिलिप्पीन को अपने आर्थिक कब्जे में रखने मे समर्थ है।

इतना ही नही, अमेरिका ने इस बात की भी जिम्मेवारी ली है, कि वह भविष्य में विदेशी आक्रमणों से फिलिप्पीन की रक्षा करेगा। इसके लिये उसने फिलिप्पीन में अनेक स्थानों पर अपने सैनिक केन्द्र कायम करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये सैनिक केन्द्र फिलिप्पीन में अमेरिकन सैनिक प्रभुत्त्व के आधार है। इनसे अमेरिका न केवल फिलिप्पीन द्वीप समूह को अपना वशवर्ती बनाये रख सकता है, अपितु साथ ही प्रशान्त महासागर के सुविस्तृत क्षेत्र में अपने प्रभुत्त्व व शक्ति को स्थिर रख सकता है।

#### बाईसवां अध्याय

# जापान की नई व्यवस्था

### (१) परास्त जापान के सम्बन्ध में मित्रराज्यों की नीति

महायुद्ध (१९३९-४५) में जापान के परास्त होने से पूर्व ही मित्रराज्यो ने यह तय कर लिया था, कि जापान के परास्त हो जाने पर उसके सम्बन्ध में किस नीति का अनसरण किया जायगा। अनेक उदघोषणाओं द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देने का भी प्रयत्न भी मित्र राज्यो की ओर से किया गया था । फरवरी. १९४५ में याल्टा कान्फरेन्स के परिणामस्वरूप यह घोषणा की गई थी, कि कोरिया को जापान की अधीनता से मक्त कराके स्वतन्त्र राज्य के रूप मे परिवर्तित कर दिया जायगा और दक्षिणी सखालिन तथा उसके समीपवर्ती द्वीप रूस के सुपूर्व कर दिये जावेंगे: मञ्चरिया, पूर्वी चीन, हैनान और फार्मसा को जापान की अधीनता से मक्त कर दिया जायगा; चीन में स्वतन्त्र चीनी सरकार की स्थापना होगी, और हैनान व फार्म सा द्वीपों को चीन के अन्तर्गत रखा जायगा । मञ्चूरिया भी चीन के अन्तर्गत होगा.पर जापान द्वारा मञ्चकूओ राज्य की स्थापना से पूर्व वहा रूसको जो विशेषा-धिकार प्राप्त थे, वे उसे पूनः प्राप्त होंगे। महायुद्ध के दौरान में दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिन विविध देशों को जापान ने अपने अधीन कर लिया है, उन सबको उसके प्रभुत्त्व से मुक्त कर जापान की सत्ता केवल उन द्वीपों तक सीमित कर दी जायगी, जो वस्तुतः उसके अंग है, और जो १८९४-९५ तक उसके अधिकार में थे। जलाई, १९४५ में पोट्सडम कान्फरेन्स द्वारा यह घोषित किया गया, कि जापान की सैनिक शक्ति को सदा के लिये नष्ट कर दिया जायगा और यह प्रयत्न किया जायगा. कि सभ्य संसार के अन्य देशों के समान जापान में भी लोकतन्त्र शासन की स्यापना हो और वहां भी भाषण व विचार की स्वतन्त्रता का विकास हो। साय ही. ऐसी व्यवस्था की जायगी, कि भविष्य में फिर कभी जापान साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्न न कर सके।

अगस्त, १९४५ में जब जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया, तो यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, कि परास्त जापान के शासन की क्या व्यवस्था की जाय। यह प्रश्न अधिक विकट नहीं था, कारण यह कि जापान में सम्राट् की सरकार का सुज्यवस्थित शासन विद्यमान था। मित्रराज्यों ने जापान के विविध द्वीपों पर अभी सैनिक दृष्टि से कब्जा नहीं किया था और नहीं वहां कोई ऐसे दल थे, जो सम्राट् के शासन का अन्त कर एक नई सरकार की स्थापना के लिये प्रयत्नशील हों। मित्र-राज्यों ने जापान में सम्राट् की सरकार को कायम रखा, पर उस पर नियन्त्रण रखने व सैनिक दृष्टि से जापान की सैन्यशक्ति पर अपना कब्जा कायम करने की सारी जिम्मेवारी जनरल मैं क्आर्थर के हाथों में दे दी। जनरल मैं क्आर्थर प्रशान्त महासागर व पूर्वी एशिया के क्षेत्र में मित्रराज्यों के प्रधान सेनापित थे और इस क्षेत्र की सब सैन्य शक्ति उन्हीं के हाथों में केन्द्रित थी। अब जापान के शासन को नियन्त्रित करने का कार्य भी उन्हीं के सुपूर्व कर दिया गया।

जनरल मैंक आर्थर को अपने कार्य में परामर्श देने के लिये मित्रराज्यों की एक कौसिल नियत की गई, जिसे 'अलाइड कौसिल ऑफ जापान' कहते थे। इस कौसिल में निम्निलिखित राज्यों के प्रतिनिधि सदस्यरूप से नियत किये गये——(१) अमेरिका, इसका प्रतिनिधि इस कौसिल के प्रधान का कार्य भी करता था। (२) चीन (३) रूस और (४) ब्रिटेन। यह समझा जाता था, कि ब्रिटेन का प्रतिनिधि अपने देश के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और भारत का भी प्रतिनिधित्त्व करता है। इस कौसिल का प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी तोकियो में स्थापित किया गया था। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस कौसिल का कार्य केवल परामर्श देना था। सब बातों का अन्तिम निर्णय जनरल मैंक आर्थर के ही हाथों में था। अलाइड कौसिल ऑफ जापान का पहला अधिवेशन ५ एप्रिल, १९४६ को तोकियो में हुआ था।

इस कौसिल के अतिरिक्त एक अन्य समिति थी, जिसका निर्माण जापान सम्बन्धी विषयों पर विचार करने व नीति के निर्धारण के उद्देश्य से किया गया था। इसे फार ईस्टर्न कमीशन (सुदूर पूर्व कमीशन) कहते थे, और इसका प्रधान कार्यालय संयुक्तराज्य अमेरिका की राजधानी वाशिगटन में था। इसके सदस्य निम्निलिखित ग्यारह राज्यों के प्रतिनिधि होते थे—(१) अमेरिका, इसका प्रतिनिधि कमीशन के प्रधान का कार्य भी करता था। (२) चीन, (३) आस्ट्रेलिया, (४) कनाडा, (५) फांस, (६) भारत, (७) हालेंड, (८) न्यूजीलेंड, (९) फिलिप्पीन, (१०) क्स, और (११) ब्रिटेन। प्रशान्त महासागर और पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र के साथ जिन राज्यों का सम्बन्ध था, उन सबको इस कमीशन में सदस्यता का अधिकार दिया गया था। पर यह करते हुए अधीनस्थ देशों (इन्डोनीसिया, बरमा,इन्डो-चायना आदि) को दृष्टिमें नहीं रखा गया था। इस कमीशन का मुख्य कार्य यह था, कि इस बात का फैसला करे, कि जापान की अधीनता व प्रभाव से मुक्त

हुए देशों व द्वीपों के शासन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाय और जापान में जो नई सरकार कायम हो, उसका क्या स्वरूप हो और वह किस नीति का अनुसरण करे। यह निर्णय किया गया था, कि सुदूर पूर्व कमीशन अपने निर्णय बहुमत द्वारा करे, पर कोई निर्णय तब तक मान्य न हो, जब तक कि अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन उसके साथ सहमत न हों। इसका अभिप्राय यह था, कि इन राज्यों में से प्रत्येक को कमीशन के निर्णयों को वीटो कर देने का अधिकार प्राप्त था। क्योंकि जापान का शासन और व्यवस्या पूरी तरह जनरल मैंक आर्थर के एकाधिकार में दे दी गई थी, अतः यह कमीशन पहले अपने निर्णयों को अमेरिकन सरकार के पास भेजता था और अमेरिकन सरकार उन्हें जनरल मैंक आर्थर के पास पहुंचाती थी। कमीशन के निर्णयों के सम्बन्ध में भी अन्तिम अधिकार जनरल मैंक आर्थर के हाथों में ही था। यद्यपि जापान में सम्राट् और उसकी सरकार की सत्ता विद्यमान थी, पर वे पूरी तरह से मैंक आर्थर के नियन्त्रण मे थे और मित्रराज्यों के इस प्रधान सेना-पति ने यह भलीभांति स्पष्ट कर दिया था, कि अपनी किसी भी आज्ञा को मनवाने के लिये सैन्यशक्ति के प्रयोग में वह जरा भी संकोच नही करेगा।

जनरल मैंक आर्थर ने जापान में जिस नीति का अनुसरण किया था, वह पोट्स-डम कान्फरेन्स द्वारा निर्धारित की गई थी। उसके मुख्य अंग निम्नलिखित थे—— (१) जापान की सैन्यशक्ति को सर्वथा पंगु बना देना। (२) युद्ध के लिये जो जापानी लोग जिम्मेवार थे, और जिन्होंने युद्ध के अवसर पर विविध प्रकार के अपराध किये थे, उन्हें दण्ड देना। (३) जापान में लोकतन्त्र शासन स्थापित करना और (४) जापान के आर्थिक जीवन को इस प्रकार से सञ्चालित करना, ताकि उसका उपयोग सैन्यशक्ति के लिये न किया जा सके।

इन चारों बातों को पूर्ण करने के लिये जनरल मैंक आर्थर ने कोई भी कसर उठा नही रखी। जापान के युद्ध व सैनिक विभागों को अब यह कार्य सुपुर्द किया गया, िक वे अपनी सन्पूर्ण सैन्यशिक्त को नष्ट-भ्रष्ट कर दें। इसी उद्देश्य से बाधित सैनिक शिक्षा व बाधित सैनिक सेवा की पद्धतियों को नष्ट किया गया। जो लाखों सैनिक जापान की सेना में थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जापान के लाखों सैनिक प्रशान्त महासागर के विविध द्वीपो व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में फैले हुए थे, उन सबको जापान वापस बुला लिया गया और बहा उन्हें सैनिक सेवा से पृथक् कर दिया गया। जंगी जहाज, हवाई जहाज व युद्ध के अन्य सब भारी सामान को या तो मित्रराज्यों को दे दिया गया और या उन्हें नष्ट कर दिया गया। यह भी व्यवस्था की गई, िक जिस अधिकारों ने जापान की सेना को इतना उन्नत व शक्तिशाली बनाने का कार्य किया था, उन्हें किसी भी राजकीय पद पर न रहने

दिया जाय । जापानी लोग समझते थे, कि उनका सम्राट् दैवी अधिकार द्वारा देश पर शासन करता है,वह साक्षात् देवता है,और जापानी लोग अन्य सब जातियों की अपेक्षा अधिक ऊचे व उत्कृष्ट है। इन विचारों के खिलाफ जबर्दस्त प्रचार किया गया । स्वयं सम्राट् की ओर से एक उदघोषणा प्रकाशित कराई गई, जिसमें यह कहा गया था, कि सम्राट् को दैवी मानना या देवता के रूप में उसकी पूजा करना सर्वथा अनुचित है। यह बात भी गलत है, कि जापानी लोग अन्य लोगों की अपेक्षा ऊँचे व उत्कृष्ट है । शिक्षणालयो मे जो ऐसे अध्यापक थे, जो उग्र राष्ट्रीय विचार रखते थे, उन्हें अपने पदों से पृथक् कर दिया गया । ऐसी पाठ्य पुस्तकों को कोर्स से हटाया गया. जो उग्र राष्ट्रभक्ति का प्रतिपादन करती थी । उन सब सभासमितियों को गैर-कानुनी घोषित किया गया, जिनका उद्देश्य जापान की राष्ट्रीय शक्ति को उन्नत करना था। इन सब बातों का उद्देश्य यही था, कि जापान सैनिक दुष्टि से शक्तिहीन हो जाय और वहा के लोग फिर कभी पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर को अपने आधिपत्य में लाने का प्रयत्न न करें। जापान में कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें उनके उदार राजनीतिक विचारों के कारण पिछली सरकार ने कैंद कर रखा था। उन सबको अब रिहा कर दिया गया। इन लोगों से जापान में लोकसत्तावादी विचारों के प्रसार में बड़ी सहायता मिली।

युद्ध के समय जापान के जो प्रमुख राजनीतिक व सैनिक नेता थे, प्रायः उन सबको गिरफ्तार किया गया और उन पर युद्ध के अपराधी (वार किमिनल) होने का आरोप लगाया गया। यद्यपि रूस की यह माग थी, कि सम्राट् को सर्वप्रधान अपराधी करार कर उस पर भी मुकदमा चलाया जाय, पर जापान की जनता में अपने सम्राट् के प्रति जो असाधारण भिक्त भावना थी, उसे दृष्टि में रखकर सम्राट् पर युद्ध के अपराध का अभियोग नहीं चलाया गया और उसकी सत्ता को अक्षुण्ण रूप से कायम रखा गया। जनरल तोजो, मार्क्विस किदो, मत्सुओका, हीरानुमा आदि प्रमुख व्यक्तियों पर युद्ध के अपराध का मुकदमा चलाया गया और इसके लिये एक विशेष न्यायालय की रचना की गई। इन मुकदमों पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

# (२) जापान की नई सरकार

पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव व प्रभुत्व की स्थापना के लिये जापान प्रयत्नशील था। इसीलिये उसने मञ्चूरिया और चीन में युद्ध का प्रारम्भ किया था और इसीलिये दिसम्बर, १९४१ में उसने महायुद्ध में जर्मनी और इटली के पक्ष में और मित्रराज्यों के विरुद्ध प्रवेश किया था। इस काल में जापान में भी

उसी प्रकार की फैसिस्ट प्रवत्ति प्रबल हो रही थी, जैसी की मुसोलिनी के नेतत्व में इटली में और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में हुई थी। यद्यपि जापान में हिट-लर व मसोलिनी के समान किसी एक शक्तिशाली एकाधिकारी (डिक्टेटर) का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, पर सम्राट् के प्रति जो असाधारण श्रद्धा का भाव जापानी जनता में विद्यमान था. उसके कारण जापान के लोग अपने राजनीतिक भेद-भावो व मतभेदो को भुलाकर सम्राट् के नेतृत्व में अपनी राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में तत्पर हो गये थे। इसी कारण जापान में 'इम्पीरियल रूल असिस्टेन्स एसोशियेशन' (सम्राट् के शासन के लिये सहायक सभा) नामक सस्था का निर्माण हुआ था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों के मतभेदों की उपेक्षा कर सम्राट् की शक्ति के विस्तार में सहायता पहुंचाना था। १९४१ में जापान के प्रधानमन्त्री के पद पर प्रिस कोनोये विद्यमान था । पर जापान के महायुद्ध में प्रवेश करने से कुछ समय पूर्व ही उसका सान जनरल तोजो ने ले लिया था। तोजो जापान के सैनिक दल का नेता था और उसके प्रधानमन्त्री बन जाने के कारण जापान की सरकार में उन लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, जो सैनिक शक्ति का उपयोग कर जापान के उत्कर्ष के पक्षपाती थे। फैसिस्ट विचारधारा का अनुसरण कर जनरल तोजो व इम्पीरियल रूल असिस्टेन्स एसोशियन इस बात के प्रयत्न में थे, कि जापान की जनता के विविध वर्ग राष्ट्रीय उन्नति व साम्राज्य विस्तार में सहायक हों। इसीलिये कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों का 'देशभक्त व्यावसायिक सोसा-यटी' के रूप में संगठन किया गया था, ताकि मजदूर लोग अपनी शक्ति का उपयोग अपने वेतन बढ़वाने के लिये व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिये हडतालें करने में न करके अधिकतम आर्थिक उत्पत्ति करने में करें। इसी प्रकार जापान के व्यवसायों व कल-कारखानों का स्वामित्व जिन बड़े पूजीपितयों के हाथों में था, और जिनको 'जैबत्सू' कहा जाता था, उनसे भी यह आशा की जाती थी, कि राष्ट्रीय उत्कर्ष के कार्य में वे सरकार के साथ सहयोग करें।

जापान की पराजय के बाद यह स्वाभाविक था, कि मित्रराज्य वहां से इस फैसिस्ट शासन का अन्त करके लोकतंत्र सरकार की स्थापना का उद्योग करें। इसके लिये उन्होनें जो कार्य किये, उन्हें संक्षिप्त रूप से इस प्रकार परगणित किया जा सकता है—(१) १८८९ में सम्राट् मेइजी द्वारा जापान में जिस शासन-व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, उसके अनुसार सब राजकीय शक्ति सम्राट् में केन्द्रित थी। सम्राट् न केवल शासन विधान का प्रधान अध्यक्ष था, अपितु व्यवस्थापन और न्याय विभागों का अध्यक्ष भी वही था। यद्यपि बाद में जापान ने लोकतन्त्रवाद की और पग बढ़ाया था, पर अब तक भी सम्राट् को दवी व साक्षात्

कारण जापान में इस बात का अवसर जनता को प्राप्त हुआ, कि वह राजकीय स्वच्छन्दता से अपने आधारभूत अधिकारों की भलीभांति रक्षा कर सके।

जापान को लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये एक और महत्त्व-पूर्ण कदम इस समय बढ़ाया गया । यह था जापान के शासन को धर्मनिरपेक्ष (सिक्युलर) बनाने के रूप में। हम पहले लिख चुके है, कि जापान में सम्राट् को दैवी माना जाता था और पितरों की पूजा वहा के धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अग थी। पितपूजा के लिये वहा बहुत से मन्दिर विद्यमान थे और राज्य की ओर से जनता में पितृपूजा और परम्परागत प्रथाओं व धार्मिक विश्वासों के अनुसरण को प्रोत्साहित किया जाता था । इसी उद्देश्य से पितृपूजा सम्बन्धी बहुत से मन्दिरों का खर्च राज्य की ओर से दिया जाता था। यद्यपि जापान के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है, पर इस अत्यन्त प्राचीन धार्मिक मर्यादा का पालन वहां के बौद्ध लोग भी करते थे। राज्य की ओर से धर्म के इस अङ्ग को (जिसे 'शिन्तो' कहते थे) संरक्षण व प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि इसके कारण जनता में सम्राट के प्रति भक्ति की भावना को दढ़ करने में सहायता मिलती थी। जब १९४७ के नये शासन विधान के अनुसार सम्राट् के 'दैवी अधिकार' का विरोध किया गया और उसकी सत्ता व स्थिति को 'जनता की इच्छा' पर आश्रित प्रतिपादित किया गया, तो शिन्तो-वाद को बहुत बड़ा आघात लगा । साथ ही, इस समय यह भी व्यवस्था की गई, कि शिन्तो को राजकीय आमदनी में से सहायता न दी जाय और पितपूजा सम्बन्धी मन्दिरों की रक्षा व पूजा के खर्च का राजकीय कोष के साथ कोई सम्बन्ध न रहे। इसमें सन्देह नहीं, कि जापान के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व कान्ति-कारी परिवर्तन था।

अगस्त, १९४५ में जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, तो वहां की पालिया-मैन्ट का नया चुनाव १९४६ की बसन्त ऋतु में कराया गया। अभी तक नया शासन विधान नहीं बना था। इस समय जापान के प्रधानमन्त्री के पद पर श्री शिदेहारा विराजमान थे, जो कि अत्यन्त उदार विचारों के व्यक्ति थे। वे जापान के सैनिक आधिपत्य के पक्षपाती नहीं थे और शान्तिकी नीति का अनुसरण करने के पक्षपाती थे। जापान के आत्मसमर्पण के बाद उन्हीं को वहां का प्रधानमन्त्री नियत किया गया था। १९४६ के प्रारम्भ में जब पुराने शासन विधान के अनुसार पालियामेन्ट का नया चुनाव हो गया, तो श्री शिदेहारा ने त्यागपत्र दे दिया और श्री योशीदा ने उनका स्थान ग्रहण किया। इन्हीं के समय में नये शासन विधान का निर्माण हुआ, और जापान में सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात किया गया । इस नये शासन विधान का निर्माण १९४६ के चुनाव द्वारा निर्वाचित पार्लियामेन्ट ने ही किया था ।

१९४७ की शरद्ऋतु में नये शासन विधान के अनुसार जापान की पार्लियामेंन्ट का चुनाव किया गया। इस चुनाव के परिणामस्वरूप जहा जापान के पुराने राजनीतिक दलों (सैयुकाई और मिन्सेइतो) के बहुत से प्रतिनिध पार्लियामेन्ट में निर्वाचित हुए, वहा साथ ही एक नई राजनीतिक पार्टी भी मैदान में आ गई, जिसे 'सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल' (सोशल डेमोकेटिक पार्टी) कह सकते हैं। इस दल के प्रधान नेता श्री कातायामा थे, जो कि जापान के मजदूरों के एक लोकप्रिय नेता थे। श्री कातायामा की सोशल डेमोकेटिक पार्टी में बहुत से ऐसे लोग भी शामिल थे, जो केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता व राजनीतिक अधिकारों को अपर्याप्त समझते थे। इनका विचार यह था, कि जहा सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से समान होना चाहिये, वहा साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उन्हें समान होना चाहिये। ये लोग कम्युनिस्ट व समाजवादी विचारों के थे। इस प्रकार संसार के अन्य देशों के समान जापान मे भी इस समय कम्युनिस्ट विचारधारा जोर पकड़ने लगी थी और इस विचारधारा के अनुयायी भी पालियामेन्ट में निर्वाचित हुए थे।

१९४७ के चुनाव में पार्लियामेन्ट की प्रतिनिधिसभा में विविध दलों के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से थी—सोशल डेमोक्रेट पार्टी १४३, सैयुकाई (लिबरल) दल १३३, मिन्सेइतो दल १२६ और ४६६ स्वतन्त्र व अन्य पार्टियों के उम्मीदवार । क्योंकि प्रतिनिधि सभा में सबसे अधिक सदस्य सोशल डेमोक्रेट पार्टी के थे, अतः उसके नेता श्री कातायामा ने प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण किया और उन्होंने मिन्सेइतो दल व कितपय अन्य छोटे दलों के सहयोग से अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । पर क्योंकि उनके अपने दल के सदस्थों की संख्या प्रतिनिधिसभा में पर्याप्त नहीं थी, अतः उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में अपने विचारों को किया में परिणत कर सकें । परिणाम यह हुआ, कि फरवरी, १९४८ में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और मिन्सेइतो दल के नेता श्री अशीदा हितोशी ने प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण किया ।

पर श्री अशीदा हितोशी के लिये भी मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकना सुगम नहीं था। इस समय जापान के विविध राजनीतिक दल अपनी सत्ता के लिये पूंजीपतियों व अन्य सम्पन्न लोगों की सहायता को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। लोकतन्त्र शासन की यह निर्बलता होती हैं, कि विविध राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी शक्ति व सत्ता के लिये पूजीपतियों की सहायता व सहयोग पर निर्भर करने

लगते हैं। महायुद्ध से पहले जापान के अनेक राजनीतिक दल जागीरदारों और पजीपतियों के हाथों में कठपूतलीमात्र थे और उनकी शक्ति जैबित्सु के अन्तर्गत विविध समृद्ध परिवारो की सहायता पर आश्रित थी । महायुद्ध के दौरान मे जापान की सरकार पर पूजीपतियो व जागीरदारो का प्रभाव कुछ कम हो गया था,क्योकि इस काल के मन्त्रिमण्डल में सैनिक नेताओ की प्रमुखता थी। जापान के आत्म-समपर्ण कर देने के बाद वहां बड़े पुंजीपित परिवारों का महत्त्व अधिक नही रह गया था, क्योंकि उनके अनेक प्रमुख व्यक्तियों को युद्ध का अपराधी बताकर उनपर मुकदमे चलाये गये थे और जनरल मैंक आर्थरकी यह नीति थी, कि जापान में जैबित्सु की शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया जाय। पर महायुद्ध के बाद जब जापान में आर्थिक जीवन का पुनः विकास प्रारम्भ हुआ, तो सम्पन्न लोगों की एक नई श्रेणि विकसित होनी प्रारम्भ हुई, जिसकी आमदनी व समृद्धिका मुख्य आधार सरकारी ठेके थे। अमेरिकन सेनाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये और जनरल मैंक आर्थर के आदेशों के अनुसार आर्थिक जीवन के विकास के लिये विविध ठेके सम्पन्न जापानी व्यक्तियों को प्रदान किये जाते थे और इन सरकारी ठेकों द्वारा इन ठेकेदारों को असाधारण आमदनी थी। ये ठेकेदार उचित व अनु-चित सब प्रकार के उपायों से अपनी आमदनी बढाने का प्रयत्न करते थे और इस प्रयत्न में राजनीतिक दलों के नेताओं को रिश्वत आदि द्वारा अपने साथ मिलाये रखते थे । इसीलिये अशीदा हितोशी का मन्त्रिमण्डल देर तक कायम नही रह सका । उस पर रिश्वत आदि ग्रहण करने के अनेक अपराध लगाये गये और अक्टूबर, १९४८ में उसने त्यागपत्र दे दिया। अब सैयुकाई दल के नेता श्री योशीदा शिगेरू ने नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । जनवरी, १९४९ में जापान की पालियामेन्ट का पूनः निर्वाचन हुआ, इस में श्री योशीदा के दल के उम्मीदवार बहुत बड़ी सख्या में निर्वाचित हुए । प्रतिनिधि सभा में इस दल को बहुसंख्या प्राप्त हो गई और इस कारण योशीदा के मन्त्रिमण्डल की स्थिति बहत अधिक सुरक्षित हो गई। अब श्री योशीदा को अन्य दलों के सहयोग की विशेष आवश्यकता नही रही थी।

जापान के आत्मसमर्पण के बाद उसके शासन में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए और जिन विविध सरकारों ने उसका शासन किया, उनके उल्लेख के साथ साथ यह निर्दिष्ट कर देना भी आवश्यक है, कि यद्यपि इस समय जापान का शासन सम्राट् के नाम पर होता था और वहां जापानी मन्त्रिमण्डल विद्यमान थे, पर शासनसूत्र का वास्तविक सञ्चालन जनरल मैंक आर्थर के हाथों में था। उसी के आदेश के अनुसार जापान में सब कार्य होते थे और जापानी सरकार में यह साहस नही था, कि वह उसके किसी आदेश की उपेक्षा कर सके।

# (३) जापानी नेताओं पर मुकदमे

पोटसडम कान्फरेन्स में मित्रराज्यों के नेताओं ने यह भी निर्णय किया था, कि जर्मनी, इटली और जापान के उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाय, जिन्होंने यद्ध के लिये विषेषरूप से कार्य किया था । इस निर्णय के अनुसार परास्त राज्यों के नेताओं पर जो अभियोग लगाये गये थे. उन्हें चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) युद्ध के लिये साजिश करना, (२) युद्ध के समय में ऐसे अपराध करना, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के विरुद्ध हों, (३) शान्ति और व्यवस्था के खिलाफ अपराध करना और (४) मानव समाज और मनष्यता के विरुद्ध अपराध करना। इन मुकदमों का निर्णय करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जापान के अभियक्तों पर मकदमा चलाने के लिये जो न्यायालय संगठित हुआ था, उसका एक न्यायाधीश भारतीय भी था। इन सज्जन का नाम है, श्री राघा विनोद पाल। जापान के जिन नेताओं को इस न्यायालय के सम्मख अभियुक्त के रूप में पेश किया गया. उनमें जनरल तोजो (भूतपूर्व प्रधानमन्त्री), मत्सुओका (भूतपूर्व परराष्ट्र मन्त्री), जनरल कीमरा, श्री हीरोता, मार्क्विस किदो और श्री हीरानमा जैसे प्रमख व्यक्ति भी शामिल थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिन जापानी नेताओं को फासी के तस्ते पर लटकाया गया, उनकी संस्या सात थी। अन्य बहुत से बड़े जापानी सेनापितयों व राजनीतिज्ञों को आजन्म कारावास की सजादी गई।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अन्यतम न्यायाघीश श्री राघा विनोद पाल ने अपने निर्णय में यह बात भलीभांति स्पष्ट करदी थी, कि युद्ध के लिये केवल जापानी अभियुक्तों को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता। उन्होंने जो कुछ भी किया, वह अपने देश के हित को दृष्टि में रखकर किया। उनका प्रधान अपराध वही हैं, कि वे एक परास्त देश के नेता है। श्री पाल अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के निर्णय से सहमत नहीं थे। इसमें सन्देह नहीं, कि परास्त देशों के नेताओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें दण्ड देना संसार के इतिहास में एक नई बात थी। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नई परम्परा का प्रारम्भ हुआ। पराजित राज्यों से बदला लेने की भावना इस परम्परा में स्पष्टरूष्प से प्रकट होती है, और इसका अभिप्राय यही समझा जा सकता है, कि अपने शत्रु का सर्वनाश करने का प्रयत्न किया जाय। यदि महायुद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका परास्त होते, तो श्री चिल्ल और राष्ट्रपति रूजवेल्ट पर भी इसी प्रकार के मुकदमें चलाये जा सकते थे। जिस

ढंग के अभियोग जनरल तोजो व मत्सुओका पर लगाये गये, ठीक उसी ढंग के अभियोग चिंचल आदि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर भी लागू हो सकते थे। इस समय संसार में असिहिष्णुता की प्रवृत्ति बहुत बढ गई हैं। विविध देशों में लोग अपने से विरोध रखने वाले राजनीतिक विचारों को सहन नहीं करना चाहते। अपनी विरोधी राजनीतिक पार्टी की सत्ता को सहन न करना इस युग की राजनीति की एक विशेषता हो गई हैं। फास की सरकार ने मार्शल पेतां पर इसीलिये मुकदमा चलाया था। पेता ने फांस के सम्बन्ध में जिस नीतिको अपनाया था, उनकी सम्मतिमें वह देश के हित के लिये ही थी। पर बाद में उन्हें देशद्रोही माना गया। यही प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। तोजो, गोयरिंग आदि परास्त देशों के नेताओं पर मुकदमे चलाना इसी असहिष्णता का परिणाम था। संसार के लिये इस प्रवृत्ति को हितकर नहीं कहा जा सकता।

मित्रराज्य केवल जापान के बड़े नेताओं पर मुकदमे चलाकर व उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था करके ही सतुष्ट नही हुए, उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि उन सब लोगों को सरकारी पदों व आर्थिक जीवन के महत्त्वपूर्ण पदों से पृथक् कर दिया जाय, जिन्होंने महायुद्ध के समय मित्रराज्यों के विरुद्ध तत्परता प्रदर्शित की थी। १९४६ और १९४७ में अनेक ऐसे आर्डिनान्स जारी किये गये, जिनका उद्देश्य इस प्रकार के सब व्यक्तियों को अपने पदों से पृथक् कर देना था। जापान के व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र से जिन प्रमुख व्यक्तियों को इन आर्डिनान्सों द्वारा पदच्युत किया गया, उनकी संख्या २२०० से भी अधिक थी। इनका मुख्य अपराध यही था, कि महायुद्ध के समय में इन्होंने अपने देश के लिये उत्साह के साथ कार्य किया था और अपने कल कारखानों व आर्थिक जीवन के सञ्चालन में अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन किया था। २२०० के लगभग इन बड़े आदिमियों के अति-रिक्त जिन साधारण लोगों को इन आर्डिनान्सों के अनुसार अपने अपने कार्य से पृथक् कर दिया गया था, उनकी संख्या १५,००,००० के लगभग थी। महायद्ध के समय में जो लोग विविध राजकीय पदों पर नियत थे, जो कल कारखानों में इन्जीनियर. शिल्पी व विशेषज्ञ आदि के रूप में कार्य कर रहे थे, या जो लोग जापान के आर्थिक जीवन को संभाले हुए थे, उनके बहुत बड़े भाग को इस अपराध पर अपने कार्य से पुथक किया गया, कि उन्होंने युद्धकार्य में अपने 'अपराधी' नेताओं के साथ सहयोग किया था । मित्रराज्य और विशेषतया अमेरिका परास्त जापान के साथ बरताव करते हुए कितनी अयुक्ति युक्त नीति का अनुसरण कर रहे थे, यह बात इसका स्पष्ट उदाहरण है।

### (४) जापान के सम्बन्ध में नई नीति

अगस्त, १९४५ में जब जापान ने मित्रराज्यों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके सम्बन्ध में मित्रराज्यों की यह नीति थी, कि उसे सैनिक और आर्थिक द्बिट से इतना अधिक पंगु और निर्बल बना दिया जाय, कि वह भविष्य मे फिर कभी अपने साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्न न कर सके । इसीलिये जनरल मैंक आर्थर ने यह व्यवस्था की थी, कि जापान के कल कारखानो में जो उत्कृष्टप्रकार की मशीने है, उन्ह वहां से उखाड़ कर चीन, फिलिप्पीन आदि देशो को युद्ध के हरजाने के रूप मे दे दिया जाय । पर मित्रराज्य देर तक इस नीति का अनुसरण नही कर सके । इसके मख्य कारण निम्नलिखित थे—(१) चीन मे कम्युनिस्ट दल की शक्ति किस प्रकार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके है । चियांग काई शेक का कुओमिन्तांग दल कम्युनिस्टों द्वारा निरन्तर परास्त हो रहा था, और बाद में यह स्थिति आ गई थी, कि फार्मुसा के अतिरिक्त शेष सब चीन कम्यनिस्टों के अधिकार में आ गया था। मित्रराज्यों और विशेषतया अमेरिका को यह भय था, कि यदि जापान सैनिक और आर्थिक दिष्ट से निर्बल हो जायगा, तो वहां भी कम्यनिस्टों की शक्ति बढ़ने में सहायता मिलेगी। (२) महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकतन्त्रवादी और समाजवादी (कम्य-निस्ट) देशों का विरोध सबसे महत्त्वपूर्ण बात हो गई। यद्यपि महायुद्ध मे रूस, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ मिलकर फैसिस्ट शक्तियों की पराजय के लिये तत्पर थे, पर उनमें सौमनस्य देर तक कायम नही रह सका । समाज का आर्थिक संगठन किस प्रकार का हो, इस विषय पर ब्रिटेन और अमेरिका सद्श लोकतन्त्र राज्यों और रूस सद्श समाजवादी राज्यों में गहरा मतभेद था। यह मतभेद शीघ्र ही स्पष्ट विरोध व विद्वेष के रूप में परिणत हो गया और संसार के प्रमुख राज्य दो गुटों में विभक्त हो गये। एक गुट का नेता रूस था और दूसरे का संयुक्त-राज्य अमेरिका । जब चीन पर कम्यनिस्ट सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो प्रशान्त महासागर और दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी एशिया में अमेरिका की स्थिति बहुत निर्बल व अरक्षित हो गई । इस क्षेत्र में रूस के समाजवादी गुट का प्रभाव व प्रभुत्त्व बहुतअधिक बढ़ गया। इस स्थिति में अमेरिका ने यह अनुभव किया, कि यदि जापान को आर्थिक व सैनिक दुष्टि से शक्तिशाली बनाया जाय, तो वह कम्युनिज्म की शक्ति का मुकाबला करने के कार्य में अमेरिका का प्रधान सहायक हो सकता है। महायुद्ध के समय में मित्रराज्यों और विशेषतया अमेरिका का यह खयाल था, कि चीन पूर्वी एशियाका नेतृत्त्व कर सकता है,और उसकी लोकतंत्र राष्ट्रीय सरकारको

नाजी व फैसिस्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रयुक्त करने के साथ-साथ कम्युनिज्म के विरुद्ध भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसीलिये संयुक्त राज्यसंघ में चीन को ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फांस के समान ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। पर जब चीन जैसे विशाल देश में कम्युनिस्टों का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो प्रशान्त महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र में कम्युनिज्म की बढती हुई शक्ति का मुकाबला करने का केवल यही उपाय अमेरिका के सम्मुख रह गया, कि वह जापान को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करे। (३) १९५० में कोरिया में युद्ध का सूत्रपात हो गया। दक्षिणी कोरिया अमेरिका के प्रभुत्त्व में था और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता थी। दक्षिणी कोरिया की कम्युनिस्टों से रक्षा करने के लिये जब अमेरिका और अन्य मित्रराज्यों ने उसकी लोकतन्त्र सरकार की सहायता प्रारम्भ की, तो इसके लिये जापान को 'आधार' बनाया गया। जापान से दक्षिणी कोरिया की सहायता तभी समुचित रूप से की जा सकती थी, जब कि वह देश आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हो।

जिस प्रकार रूस के कम्युनिस्टों से पिश्चमी यूरोप की रक्षा करने के लिये बिटेन और अमेरिका ने पिश्चमी जर्मनी को फिर से शिक्तशाली बनाने का उद्योग शुरू किया, वैसे ही चीनी कम्युनिस्टों से पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया की रक्षा करने के लिये उन्होंने जापान को फिर से शिक्तशाली बनाने की नीति का अनुसरण प्रारम्भ किया। यही कारण है, कि इस समय अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतन्त्र देश जापान को अपना शत्रु न समझ कर उसे अपना मित्र मानते है, और इस बात के लिये प्रयत्नशील है, कि वह एक बार फिर पूर्ववत् शिक्तशाली बनकर रूस और चीन के कम्युनिज्म का मुकाबला कर सकने में समर्थ हो। पर जापान में भी कम्युनिस्ट विचारों का जोर निरन्तर बढ़ रहा है, और यह बात विवादास्पद है, कि जापान कहां तक कम्युनिज्म के प्रतिरोध में अमेरिका का सहायक हो सकेगा।

#### तेईसवां अध्याय

## कोरिया की समस्या

### (१) कौरिया की नई व्यवस्था

१ दिसम्बर, १९४३ को कैरो कान्फरेन्स के परिणामस्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की तरफ से एक उद्घोषणा प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह कहा गया था, कि महायुद्ध में जापान के परास्त हो जाने पर कोरिया को जापान की अधीनता से मुक्त कर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिणत कर दिया जायगा । याल्टा और पोट्सइम की उद्घोषणाओं में इस बात को फिर दोहराया गया था और कोरिया के सम्बन्ध में सित्र राज्यों की यह नीति सर्वथा स्पष्ट थी, कि जापान की पराजय के बाद कोरिया की राष्ट्रीय स्वाधीनता को पुनः स्थापित किया जायगा । उन्नीसवीं सदी में कोरिया चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत एक अधीनस्थ राज्य की स्थिति रखता था । जापान ने उसे किस प्रकार अपने अधीन किया, इस पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल जुके हैं। १९४५ तक कोरिया पूर्णतया जापान के अधीन था और जापानी लोग उसे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिये प्रमुक्त करने में तत्पर थे। पर कोरियन लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना विद्यमान थी और वे जापान की अभीनता से सुक्त होने के लिये प्रयत्तशील थे। जहां विदेशों में विद्यमान बहुत से सुशिक्षित कोरियन देशभक्त अपनी मातुभूमि की स्वतन्त्रता के लिये उद्योग में लगे थे, वहां कोरिया के अन्दर भी ऐसे लोगों ी कमी नहीं थी, जो महायुद्ध में जापान की गिरती कला से लाभ उठाकर स्वराज्य के संघर्ष में तत्पर थे।

करो कान्फरेन्स में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने यह बात तो स्वीकार कर ली थी, कि महायुद्ध के बाद कोरिया को स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जायगा, पर उनका खयाल था कि इस देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने के लिये अनेक वर्षों तक वहां मिक्टराज्यों का आधिपत्य कायम रखने की आवश्य-कता होगी। धीरे धीरे जब कोरियन लोग अपने देश का शासन स्वयं संभाल सकने के लिये समर्थ हो जानेंगे, तब वहां स्वराज्य स्थापित कर दिया जायगा। जब अमस्त, १९४५ में इस वे भी जापान के विदद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तो

यह आवश्यक हो गया, कि उसे भी कोरिया के सम्बन्ध में की जाने वाली नई व्यवस्था में हाथ बटाने का अधिकार हो । उत्तरी चीन में जापान की सबसे अधिक शिक्तशाली स्थल सेना क्वांतुंग सेना विद्यमान थी । इसे रूसी सेनाओं ने ही परास्त किया था । इस दशा में उसे ही सबसे पूर्व यह अवसर मिला, कि वह उत्तरी कोरिया में जापानी सेनाओं को परास्त कर उस प्रदेश ो अपने कब्जे में ले आवे । इस स्थित में मित्रराज्यों ने कोरिया के सम्बन्ध में आपस में यह समझौता किया, कि ३८वी पेरेलल के उत्तर में रूसी सेनायें अपना कब्जा रखें और ३८वी पेरेलल के दक्षिण में अमेरिकन सेनायें । पर यह सैनिक कब्जा केवल सामयिक रूप से हो और रूसी व अमेरिकन सेनाओं का यह कार्य हो, कि वे अपने अपने क्षेत्र में जापान के सैनिक व अन्य प्रभुत्त्व को नष्ट कर कोरिया को जापानी अधीनता से मुक्त करें।

यह स्वाभाविक था, कि जापान की अधीनता से मुक्त होने के बाद कोरिया में सर्वत्र स्वाधीनता की भावना अत्यन्त प्रबल रूप धारण कर ले। इसी कारण वहां सर्वत्र जनता ने बड़ी बड़ी सभायें की और उत्साहपूर्ण जुलूस निकालकर अपनी प्रस-भता को प्रकट किया। जो अनेक कोरियन देशभक्त जापान की जेलों में बन्द थे, वे इस समय रिहा हो गये। इनमें प्रसिद्ध कान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता पाक हेन एन भी था । उसने जेल से मुक्त होकर कोरिया में कम्युनिस्ट दल का पुनः संगठन शरू किया। सब बड़े नगरों में कम्युनिस्ट नेतुत्त्व में जनसमितियां (पीपल्स कमेटी) संगठित की जानी प्रारम्भ हुई और ६ सितम्बर, १९४५ को सिऊल नगर में जनता के प्रतिनिधियों की एक विशाल कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें १००० से अधिक प्रतिनिधि एकत्र हुए। इस कांग्रेस ने निश्चय किया, कि कोरिया को एक स्वतन्त्र रिपब्लिकन राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाय। इसके लिये एक केन्द्रीय जनसमिति का भी संगठन कर लिया गया । इस केन्द्रीय समिति में कम्युनिस्टों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। यदि मित्रराज्य इस समय कोरिया के मामले में हस्तक्षेप न करते, तो कोरियन देश-भक्त स्वयं अपने देश के शासनसूत्र को संभाल सकते थे और कोरिया एक स्वतन्त्र रिपब्लिक के रूप में परिणत हो जाता।

पर मित्रराज्यों के निर्णय के अनुसार दक्षिणी कोरिया पर अमेरिकन सेनाओं ने और उत्तरी कोरिया पर रूसी सेनाओं ने अपना कब्जा कायम कर लिया था। यह कब्जा केवल सैनिक ही नहीं था, अपितु राजनीतिक व शासन सम्बन्धी भी था। अमेरिकन और रूसी सेनायें अपने अपने क्षेत्र में शासनकार्य को भी संचालित करने लगी थीं। इस स्थिति में दिसम्बर, १९४५ में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के परराष्ट्र मन्त्री मोस्को में एकत्र हुए। इस कान्फरेन्स का प्रयोजन यह था, कि सम्पूर्ण कोरिया

में एक स्वतन्त्र व लोकतन्त्र राज्य की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में रूस और अमेरिका ने दो पृथक् योजनायें पेश कीं। बहुत वाद-विवाद के बाद अन्त में यह निश्चय हुआ, कि रूस और अमेरिका का एक संयुक्त कमीशन बनाया जाय, जो कि सम्पूर्ण कोरिया के लिये एक सामयिक लोकतन्त्र सरकार को संगठित करने का कार्य करे। इस कोरियन सरकार के निर्माण के लिये देश की विविध लोकतन्त्र राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त किया जाय और उनके परामशं के अनुसार सब कार्य हो। अधिक से अधिक पांच साल तक कोरिया पर रूस और अमेरिका की ट्रस्टीशिप कायम रहे, और इस अवधि में कोरिया की सरकार को शासनसूत्र के संचालन की सारी उत्तरदायिता दे दी जाय। कोरिया की जनता ने मोस्को कान्फरेन्स के इस निर्णय का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। इससे वे अनुभव करते थे, कि कोरिया में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के स्थापित होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है।

मार्च, १९४६ में संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन ने सिऊल में अपना कार्य प्रारम्भ किया। पर शुरू से ही रूस और अमेरिका में मतभेद प्रकट होने लग गये। सामयिक कोरियन सरकार की स्थापना में किन राजनीतिक दलों का सहयोग लिया जाय, इस प्रक्न पर रूस और अमेरिका के लिये एकमत हो सकना सुगम नहीं था। रूसी प्रतिनिधि समझते थे, कि कोरिया में सबसे अधिक शक्ति-शाली दल कम्युनिस्टों का है, और वही दल जनता का वास्तिवक प्रतिनिधित्तव करता है। इसके विपरीत अमेरिकन प्रतिनिधियों की दृष्टि में कोरिया के दक्षिणपक्षी (कम्युनिस्ट-विरोधी) दलों का अधिक महत्त्व था। इस समय कोरिया के लोग दो मुख्य दलों में विभक्त थे। एक दल कम्युनिस्ट व्यवस्था का पक्षपाती था और दूसरा दल अमेरिका और ब्रिटेन के ढंग की लोकतन्त्र रिपब्लिक के पक्ष में था। यह सुगम नहीं था, कि इन दो दलों में समझौता हो सके। स्वाभाविक रूप से रूस के प्रतिनिधियों की यह इच्छा थी, कि सामयिक कोरियन सरकार का निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट दल को प्रमुख स्थान दिया जाय। अमेरिकन प्रतिनिधि इसके विरुद्ध थे। इस दशा में संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका।

रूस और अमेरिका दोनों ही कोरिया के अपने अपने क्षेत्र में अपने विचारों व आदर्शों के अनुसार सामयिक सरकार के संगठन में तत्पर थे। यदि संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन एकमत होकर सम्पूर्ण कोरिया में एक सरकार की स्थापना में समर्थ हो जाता, तो कोरिया की एकता अक्षुण्ण रहती। पर जब यह कमीशन अपने कार्य में असफल हो गया, तो रूस और अमेरिका के सम्मुख एक ही मार्ग शेष रह

गया । उन दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसी सरकारें संगठित करनी शुरू कर दी, जो उनके अपने आदशों के अनकल थी। उत्तरी कोरिया व्यवसायों और कल-कारसानों का केन्द्र था। वहां मजदूर श्रेणि की प्रचुरता थी, जो कम्यनिस्ट विचार-घारा की अनयायी थी। दक्षिणी कोरिया की जनता मुख्यतया कृषि पर निर्भर थी। यद्यपि वहां भी कम्युनिज्म की सत्ता थी, पर इस क्षेत्र में कम्यनिस्टों का उतना जोर नहीं था, जितना कि उत्तरी कोरिया में था। अतः रूसी सेनाओं के संरक्षण में उत्तरी कोरिया में एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का सूगमता के साथ संगठव हो गया, जिसमें कम्यनिस्ट लोगों की प्रधानता थी। कम्यनिस्ट लोगों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ सहयोग कर एक नई पार्टी का संगठन किया, जिसे 'नवीब जनता दल' (न्य पीपल्स पार्टी) का नाम दिया गया । इस नये दल ने एक सामियक सरकार का संगठन किया. जिसका नेता श्री किस इर सेन था। ये श्री किम इर सेन कम्यनिस्ट दल के प्रभावशाली व स्योग्य नेता थे। इस सामियक सरकार वे वेस के शासनसूत्र को भलीभांति संभाल लिया और इस प्रकार के अनेक सूघारों का प्रारम्भ किया, जिनका उद्देश्य कोरिया की जनता का हित व कल्याण था। कोरिया की अधिकांश भीन जापानी जागीरदारों की सम्पत्ति थी। इस भीन को जापानी मालिकों से की नकर कोश्यिन किसानों में विभक्त कर दिया गया। कोरि-वन लोगों के पास भी जो बड़ी बड़ी जागीरे थी, उनकी भूमि भी किसानों में बांड दी गई। भूमि सम्बन्धी इस सुघार के कारण जो भूमि सर्वसाधारण किसाबों (जिनके पास अब तक खेती के लिये कोई भी जमीन नहीं थी) में विभक्त की गई, उसका क्षेत्रफल १०,००,००० चो (एक चो= २.४५ एकड) से भी अधिक थी और इससे जिन किसानों को लाभ पहुंचा, उनकी संस्था ७,२५,००० के लग-भग थी। श्री किम इर सेन की सरकार केवल जमीन को किसानों में बांट कर ही संतृष्ट नहीं हुई, उसने यह भी प्रयत्न किया, कि किसानों को खेती के लिये आवश्यक उपकरण भी प्राप्त हों। जमीन के सम्बन्ध में व्यवस्था करके श्री किम हर सेन की सरकार ने व्यवसायों की उन्नति पर ध्यान दिया । अब तक कोरिया के प्राय: सभी कल कारखाने जापानी लोगों के स्वस्व में थे। उन पर राज्य ने अपना स्वस्क स्थापित कर लिया। बात की बात में कोरिया के सब कल कारखाने, बैक और बीमा कम्पनियां आदि राज्य की सम्पत्ति बन गईं। जो छोटे व्यवसाय कोरियन लोगों के हाथों में थे. उन पर उन्ही का अधिकार कायम रखा नया। राज्य के स्वत्त्व में विद्यमान वडे कल कारखानों व अन्य आर्थिक संस्थाओं मे कार्य करने वाले मजदूरीं के लिये इस प्रकार के कानून बनाये गये, जो मजदूरों व कर्मचारियों के लिये बहुत अधिक हितकर व सुविधाजनक थे।

सितम्बर, १९४६ में उत्तरी कोरिया की सामयिक सरकार ने अपने देश के लिये नये शासनिवधान का निर्माण कर लिया। इसमें यह व्यवस्था की गई, कि सब बालिंग पुरुषों व स्त्रियों को वोट का अधिकार प्राप्त हो और वोट देने के लिये गुप्त पींचयों (बैलट) का प्रयोग किया जाय। नया शासन विधान समाजवादी और लोकतन्त्र सिद्धान्तों के अनुसार बनाया गया था। देश को अनेक प्रान्तों में और प्रान्तों को अनेक जिलों में विभक्त करके यह व्यवस्था की गई थी, कि प्रान्तों, जिलों और नगरों का शासन-प्रबन्ध जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में रहे। इसी के अनुसार नवम्बर, १९४६ में उत्तरी कोरिया में निर्वाचन किये गये। इस चुनाव में नवीन जनता दल को असाधारण सफलता हुई।

इस प्रकार जापान की अधीनता से मुक्त होने के लगभग एक साल बाद तक उत्तरी कोरिया में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो गई थी, जो पूर्णतया राष्ट्रीय व स्वतन्त्र थी। यद्यपि रूसी सेनायें अभी इस क्षेत्र में विद्यमान थी, पर देश के शासन में वे कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। सरकार का संचालन पूर्ण रूप से कोरियन लोगों के हाथों में था और इस कोरियन सरकार का निर्माण लोकमत के अनुसार हुआ था। इसमें सन्देह नहीं, कि रूसी सेनाओं की सत्ता के कारण कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी को बल मिलता था, पर साथ ही यह बात भी निर्विवाद है, कि उत्तरी कोरिया के व्यवसाय प्रधान क्षेत्रों में कम्युनिस्ट लोग अधिक शक्तिशाली थे और जापानी लोगों की जागीरों को भूमिविहीन किसानों में विभक्त कर तथा जापानी लोगों के कल कारलानों व बैंकों आदि को राज्य के स्वत्त्व में लाकर सरकार ने एक ऐसा कार्य किया था, जिसके कारण सर्वसाधारण जनता की सहानुभूति उसे अविकल रूप से प्राप्त हो गई थी।

#### (२ दक्षिणी कोरिया में रिपब्लिक की स्थापना

हम ऊपर लिख चुके है, कि ३८वें पेरेलल के दक्षिण में दक्षिणी कोरिया में जापानी प्रभुत्त्व का अन्त करने का कार्य अमेरिकन सेनाओं के सुपूर्व किया गया था। इस अमेरिकन सेना के सेनापित जनरल जॉन हॉज थे, जो जनरल मैंक आर्थर की अधीनता में अपना कार्य करते थे। जिस प्रकार जापान में शासन के सञ्चालन का कार्य जापानी सरकार के हाथों में रखा गया था, उसी प्रकार दक्षिणी कोरिया में भी शुरू में वहां का शासन जापानी कर्मचारियों के हाथों में ही रखा गया। ये जापानी कर्मचारी जनरल हॉज के आदेशों के अनुसार शासन का कार्य करते थे। जनवरी, १९४६ तक यह व्यवस्था कायम रही। जनवरी, १९४६ में दक्षिणी कोरिया के शासन के लिये अमेरिकन सैनिक सरकार का संगठन किया गया, जिसमें

कोरियन लोगों का सहयोग भी प्राप्त किया गया । यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस समय तक उत्तरी कोरिया में सर्वत्र जनसमितियां संगठित हो चकी थीं और जनता इन समितियों द्वारा अपने शासन कार्य का स्वयं सञ्चालन करने लगी थी। अमेरिकन सैनिक सरकार शासनकार्य में जिन कोरियन लोगों का सहयोग प्राप्त कर रही थी, वे प्राय: धनी व सम्पन्न लोग थे। इनके अतिरिक्त वे कोरियन लोग जो विदेशों में रहने के कारण अंग्रेजी भाषा और अमेरिकन आचार विचार से भली-भांति परिचित थे, इस सैनिक सरकार को सहयोग देने का कार्य कर रहे थे। अमे-रिकन लोगों ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि रूसी लोगों के समान सर्वसाधारण कोरियन जनता का सहयोग देश के शासन में प्राप्त करे। फरवरी, १९४६ में जब उत्तरी कोरिया में बाकायदा सामयिक सरकार की स्थापना हो गई थी और वह सरकार पूर्ण रूप से जनता के हाथों में थी, दक्षिणी कोरिया में एक परामर्श समिति (एडवाइजरी कौंसिल) का निर्माण किया गया । पर इस कौंसिल में केवल उन लोगों को स्थान दिया गया, जो घोर दक्षिणपक्षी विचारों के थे। कम्यनिस्ट व बामपक्षी लोगों के इसमें सम्मिलित होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता था, जब कि इसमें उदार लोकतन्त्र विचारों के राजनीतिक दलों तक को स्थान नहीं दिया गया था।

नवम्बर, १९४६ में जब उत्तरी कोरिया में नये शासन विधान के अनुसार नई निर्वाचित सरकार का संगठन हो गया, तब दक्षिणी कोरिया में अमेरिकन सैनिक सरकार ने एक सामयिक व्यवस्थापिका सभा का संगठन करने की व्यवस्था की। इस व्यवस्थापिका सभा के विषय में यह निश्चय किया गया. कि इसके आधे सदस्य अमेरिकन सैनिक सरकार द्वारा मनोनीत किये जावें, और आधे निर्वाचन द्वारा नियुक्त हों। पर इन निर्वाचित सदस्यों के लिये भी यह व्यवस्था की गई थी, कि उन्हें सम्पूर्ण बालिंग स्त्री पुरुष अपने वोटों द्वारा न चनकर कतिपय सम्पन्न व शिक्षित लोग परोक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा निर्वाचित करें। यह स्वाभाविक था, कि दक्षिणी कोरिया की सर्वसाधारण जनता इस व्यवस्थापिका सभा और इसके सदस्यों की नियुक्ति की योजना का .विरोध करती। परिणाम यह हुआ, कि नवम्बर, १९४६ के निर्वाचन से पूर्व सम्पूर्ण दक्षिणी कोरिया में अज्ञान्ति और विद्रोह के चिह्न प्रकट होने लगे। अक्टूबर, १९४६ में दक्षिणी कोरिया के मजदूरों ने आम हड़ताल की घोषणा कर दी। कई स्थानों पर दंगे और विद्रोह हुए। वामपक्षी दलों का कहना था, कि अमेरिकन सैनिक सरकार जान बुझकर इस बात का यत्न कर रही है, कि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित न हो सकें और केवल ऐसे लोग ही व्यवस्थापिका सभा में आवें, जो अमेरिकन प्रभुत्त्व को कोरिया में स्थापित रखने में सहायक हों। इसके विपरीत अमेरिकन सैनिक सरकार का कहना था, कि दक्षिणी कोरिया में जो हड़तालें, दंगे व विद्रोह हो रहे हैं, वे सब कम्युनिस्ट लोगों की कृति हैं। यह स्वाभाविक था, कि व्यवस्थापिका सभा में जो ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचन द्वारा नियुक्त होते थे, वे सब अनुदार व दक्षिण पक्षी विचारों के हों। ऐसा ही हुआ, केवल कम्युनिस्ट व वामपक्षी लोगों का ही नहीं, अपितु उदार लोक-तन्त्रवादी लोगों का भी यह कहना था, कि नवम्बर, १९४६ का यह चुनाव एक तमाशामात्र था, और इसके कारण दक्षिणी कोरिया की वास्तविक जनता को व्यवस्थापिका सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रकार १९४६ के अन्त तक कोरिया में दो सरकारों की स्थापना हो गई थी। दोनों का रूप सामयिक था। उत्तरी कोरिया की सरकार लोकतन्त्रवाद पर आश्रित थी और उसमें कम्युनिस्टों व अन्य वामपक्षी दलों का प्रभुत्त्व था। दक्षिणी कोरिया की सरकार में कुलीन-श्रेणि के लोगों, जागीरदारों, पूंजीपितयों व अन्य दिक्षण पक्षी लोगों का जोर था और वह अमेरिकन सरकार के संरक्षण व तत्त्वावधान में कायम की गई थी। एप्रिल, १९४७ में रूस के परराष्ट्र मन्त्री श्री मोलोतोव ने प्रस्ताव किया, कि संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन फिर से अपना कार्य प्रारंभ करे और सम्पूर्ण कोरिया के लिये एक लोकतंत्र सरकार के संगठन का प्रयत्न करे। २१ मई, १९४७ को संयुक्त कमीशन ने अपने कार्य को फिर से शुरू किया, पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के दोनों भागों में पृथक् पृथक् सरकारें कायम रहीं, और उन्हें एक करने के कार्य में संयुक्त कमीशन असफल रहा।

इस दशा में नवम्बर, १९४७ में अमेरिका की ओर से कोरिया की समस्या को संयुक्त राज्य संघ की जनरल एसेम्बली में पेश किया गया। अमेरिका के प्रस्ताव पर जनरल एसेम्बली ने १४ नवम्बर, १९४७ को कोरिया के सम्बन्ध में यह निर्णय किया, कि संयुक्त राज्यसंघ की ओर से एक सामयिक कमीशन (युनाइटेड नेशन्स टैम्पररी कमीशन) की नियुक्ति की जाय, जो कोरिया में लोकमत के अनुसार नया निर्वाचन कराने का कार्य करे। इस कमीशन को यह अधिकार हो, कि वह कोरिया में जहां चाहे आ जा सके और निर्वाचन का निरीक्षण कर सके। रूस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसका कहना था, कि मोस्को कान्फरेन्स द्वारा मार्च, १९४६ में जिस संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, उसे अपना कार्य करने देना चाहिये और इस कमीशन को यह यत्न करना चाहिये, कि वह कोरिया की सब लोकतन्त्र दलों के सहयोग से एक ऐसी कोरियन सरकार का

संगठने करें, जो जनता के वास्तविक लोकमत का प्रतिनिधित्त्व करती हो । रूस के विरोध के बावजूद संयुक्त राज्य संघ द्वारा नियुक्त सामयिक केमीशन ने कोरिया कें अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

उत्री कोरिया में सामयिक कमीशन का बहुत विरोध हुआ, वहां के राजनी-तिक नेता इसके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं हुए । वे नहीं चाहते थे, कि लोकमत के अनुसार जनसमितियों के रूप में जो संगठन उत्तरी कोरिया में स्थापित हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित हो। देक्षिणी कोरिया में भी ऐसे लोगों की कमी नही थी, जो कम्युनिस्ट व वामपक्षी विचारघारा के अनुसार अपने क्षेत्र में जनसमितियों की स्थापना के पक्षपाती थे । अमेरिकन सैनिक सरकार ने इन्हे गिरफ्तार करके जेलों में डाला हुआ था। इस प्रकार गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या ३०,००० के लगभग थी । जब संयुक्त राज्य संघ द्वारा नियुक्त सामयिक कमीशन ने देखा, कि उत्तरी कोरिया के लोग उसके साथ किसी भी प्रकार से सहयोग करने को तैयार नहीं हैं, तो उसने निश्चय किया, कि दक्षिणी कोरिया में ही संयुक्त राज्य संघ के प्रस्ताव के अनुसार निर्वाचन कराये जावें। अतः १० मई, १९४८ को दक्षिण कोरिया में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पर अमेरिकन सैनिक सरकार द्वारा अधिकृत इस प्रदेश में भी सामयिक कमीशन के खिलाफ भावना इतनी प्रबल थी, कि निर्वाचन से पहले ७ मई से १० मई तक तीन दिनों में दक्षिणी कोरिया में अनेक स्थानों पर दंगे हुए । दंगे व विद्रोह के अप-राघ में सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी संख्या इन तीन दिनों में ५,४२४ तक पहुंच गई । इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि दक्षिणी कोरिया की कुल आबादी २,००,००,००० के लगभग थी। दो करोड़ की जन-संख्या में ५४२४ व्यक्तियों का गिरफ्तार किया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि दक्षिणी कोरिया में भी संयुक्त राज्यसंघ के निर्णय के खिलाफ असन्तोष की भावना बहत अधिक प्रबल थी।

१० मई, १९४८ के निर्वाचन द्वारा दक्षिणी कोरिया में जिस राष्ट्रीय महासभा (नेंशनल असेम्बली) का चुनाव हुआ, उसने देश के लिये नये शासन विधान का निर्माण करने का कार्य अपने हाथों में लिया। १२ जुलाई, १९४८ तक राष्ट्रीय महासभा ने नया शासन विधान तैयार कर लिया। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—(१) कोरिया में रिपब्लिकन शासन की स्थापना की जाय। (२) कोरियन रिपब्लिक का शासन एक राष्ट्रपति के अधीन हो, जिसका चुनाव नेशनल एसेम्बली द्वारा किया जाय। राष्ट्रपति को कार्य में सहायता देने के लिये एक उपराष्ट्रपति भी ही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव नेशनल एसेम्बली द्वारा चार

वर्ष के लिये किया जाय । नेशनल एसेंस्वली को यह अधिकार हो, कि महा अपराघ करने पर राष्ट्रपित व उपराष्ट्रपित पर अभियोग चला सके और उन्हें अपमें पद से पृथक् कर सके । (३) राज्य की व्यवस्थापन शक्ति नेशनल एसेंस्वली में निहित हो, जिसके सदस्यों की नियुक्ति जनता के वोटों द्वारा हो। (४) राष्ट्रपित को यह अधिकार हो, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के पद पर नियत करे, जिसे नेशनल एसेंस्वली के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। यह प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सके। (५) राष्ट्रपित को अधिकार हो, कि वह नेशनल एसेंस्वली के किसी भी निर्णय को वीटों कर सके। (६) शासन विधान के एक पृथक् अध्याय में जनता के जन्मसिद्ध अधिकारों का विश्वस्थ से प्रतिपादन किया गया। (७) न्याय विभाग का पृथक् रूप से संगठन करने की व्यवस्था ी गई और न्यायालयों को शासन विभाग के प्रभाव से स्वतन्त्र रखा गया। सुप्रीम कोर्ट कोयह अधिकार दिया गया, कि किसी कानून, आदेश व प्रस्ताव के संविधान के अनुकूल व प्रतिकूल होने के सम्बन्ध में निर्णय दे सके।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि १२ जुलाई, १९४८का यह शासनविधान लोकतन्त्र विचारधारा के अनुकूल था, और इसके अनुसार प्रायः उसी ढंग की शासन व्यवस्था को कायम करने का प्रयत्न किया गया था, जैसा कि समाजवाद का अनुसरण न करने वाले अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में कायम है। १० मई, १९४८ को निर्वाचित हुई नेशनल एसेम्बली ने डा० सिगमन रही को कोरिया का प्रथम राष्ट्रपति निर्वा-चित किया। प्रधानमन्त्री के पद पर श्री ली बोम सोक को नियुक्त किया गया। इस प्रकार दक्षिणी कोरिया में संयुक्त राज्यसंघ द्वारा नियुक्त सामयिक कमीशन के निरीक्षण व तत्त्वावधान में एक बाकायदा रिपब्लिकन सरकार कायम हो गई । यद्यपि उत्तरी कोरिया ने नेशनल एसेम्बली के चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लिया था, पर डा० रही की इस सरकार का दावा था, कि वह सम्पूर्ण कोरिया की वैध सरकार है, और वैधानिक रूप से उसका सम्पूर्ण कोरिया पर अधिकार है । उसका यह भी दावा था, कि क्योंकि उसका निर्माण संयुक्त राज्यसंघ द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार हुआ था, अतः अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसी को अन्य देशों द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिये। चीन की सरकार (चियाग काई शेक की कुओमि-न्तांग सरकार) ने तुरन्त डा० र्ही की सरकार को कोरिया की वैध सरकार के रूप में स्वीकार कर लिया। फिलिप्पीन की सरकार ने भी इस विषय में चीन का अनुसरण किया। डा० रही की सरकार ने अब अमेरिका के सैनिक अधिकारियों के साथ इस बात के लिये बातचीत शुरू की, कि वे कोरिया के शासनसूत्र को पूर्ण-रूप से रिपब्लिकन सरकार के सुपूर्व कर दें, ताकि कोरिया अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से

पूर्ण रूप से स्वतन्त्र राज्य बन जाय और जापान के आधिपत्य का अन्त करने के लिये जो अमेरिकन शासन वहां सामयिक रूप से स्थापित किया गया था, उसकी आवश्यकता न रहे।

# (३) उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार

उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट व अन्य वामपन्थी दलों के नेतत्त्व में जिस साम-यिक सरकार का संगठन हुआ था, उसका उल्लेख हम इसी अध्याय में पहले कर चुके हैं । इस सरकार का शासन ३८ वीं पेरेलल के उत्तर में विद्यमान था । जब संयक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन सम्पूर्ण कोरिया के लिये एक सरकार के संग-ठन में असफल हो गया, तो उत्तरी कोरिया के राजनीतिक नेताओं ने निश्चय किया, कि वे भी अपने देश के लिये स्थायी सरकार का निर्माण करें। इस उद्देश्य से विविध राजनीतिक दलों और अन्य सार्वजनिक संगठनों के नेता एक सभा में एकत्र हए, और उन्होंने यह निश्चय किया, कि एक 'सर्वोच्च जन महासभा' (सप्रीम पीपल्स एसेम्बली) का निर्वाचन किया जाय, जो कि देश के लिये नये शासन विधान का निर्माण करे । इस निर्णय के अनुसार २५ अगस्त, १९४८ को कोरिया में महा-सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया । इस महासभा में जिन विविध दलों व राजनीतिक संस्थाओं के उम्मीदवार निर्वाचित हुए, उनकी संख्या ३२ थी। पर ये सभी वामपक्ष के विचारों के थे और समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे। इस महासभा ने कोरिया के लिये एक नये शासन विधान को स्वीकृत किया। इस शासन विधान के अनसार कोरिया के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई थी, कि वहां 'कोरियन जनता की लोकतन्त्र रिपब्लिक' (कोरियन पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) की स्थापना की जाय। शासन विधान का रूप प्राय: उसी ढंग का था, जैसा कि समाजवादी देशों में होता है। रूस के शासन विधान की छाया स्पष्ट रूप से इस कोरियन विधान पर विद्यमान थी। इस कोरियन पीपल्स रिपब्लिक के मन्त्रिमण्डल के प्रधान पद पर श्री किम इर सेन को नियक्त किया गया था। डा० रही की दक्षिणी कोरियन रिपब्लिक के समान उत्तरी कोरिया की इस पीपल्स रिपब्लिक का भी यह दावा था, कि वह सम्पूर्ण कोरिया की वास्तविक और वैध सरकार है।

१० सितम्बर, १९४८ को कोरिया की सुप्रीम पीपल्स एसेम्बली ने रूस और अमेरिका की सरकारों से एक समय में ही यह निवेदन किया, कि वे अपनी अपनी सेनायें कोरिया से वापस बुला लें। रूसी सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और दिसम्बर, १९४८ में सब रूसी सेनायें कोरिया से वापस बुला ली गईं। अमे-

रिकन लोग श्री किम इर सेन की उत्तरी पीपल्स रिपब्लिक को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थे। वे दक्षिणी कोरिया में डा० रही के नेतृत्त्व में एक पृथक् सरकार की स्थापना करा चुके थे और इसी को सम्पूर्ण कोरिया की वास्तविक व वैध सरकार समझते थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सरकारों में परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ हो।

उत्तरी कोरिया में श्री किम इर सेन की सरकार ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये, वे निम्नलिखित थे—(१) जमी-दारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और २४,५१,०३७ एकड़ कृषियोग्य भूमि बिना मुआवजे के जमीदारों से लेकर किसानों को वितरित कर दी गई। (२) बड़े कल कारखानों, यातायात के साधनों, बैंकों, बीमा कम्पनियों व अन्य बड़े व्यवसायों को राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दिया गया। (३) व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये अनेक नये कानून बनाये गये। दफ्तरों व कारखानों में काम करने का समय आठ घण्टा प्रतिदिन निश्चित किया गया और खतरनाक कारखानों व खानों में कार्य करने का अधिकतम समय सात घण्टा प्रतिदिन नियत किया गया। यह व्यवस्था की गई, कि १४ साल से कम आयु के बालक मजदूरी न कर सकें।

इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया की सरकार ने १९४८ में एक वर्षीय योजना और १९४९ में दो वर्षीय योजनायों तैयार की। इन योजनाओं का उद्देश्य कोरिया की आर्थिक उत्पत्ति में वृद्धि करना था। इन्हें अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त हुई। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप उत्तरी कोरिया के कारखानों का उत्पादन १९४६ के मुकाबले में ३॥ गुना बढ़ गया है। कागज, शीशा, बिजली का सामान, मशीनरी आदि को तैयार करने के अनेक नये कारखाने वहां खोले गये हैं, और इनके लिये नवीनतम ढंग के उपकरणों को प्रयोग में लाया गया है। इसमें सन्देह नही, कि उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार को अपने देश की आर्थिक उन्नति में और जनता के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है।

# (४) कोरिया का गृह-युद्ध

कोरिया में किस प्रकार दो विभिन्न सरकारों की स्थापना हुई, इस विषय पर हम इस अध्याय में पहले प्रकाश डाल चुके हैं। दक्षिणी कोरिया की सरकार संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रभाव में थी और उसी की सहायता पर निर्भर रहकर अपना कार्य कर रही थी। यह सरकार कम्युनिज्म के विरुद्ध थी और अपने क्षेत्र में पुंजीबाद व वैयक्तिक सम्पत्ति पर आश्रित लोकतन्त्र शासन स्थापित करने में तत्पर थी । इसके विपरीत उत्तरी कोरिया की सरकार समाजवादी (कम्यनिस्ट) व्यवस्था को माननेबाली थी और अपनी शक्ति के लिये रूस की सहायता व सहानभति पर भरोसा रखती थी। दोनों सरकारों का यह दावा था, कि वे सम्पूर्ण कोरिया की न्याय्य सरकारें है। इस दशा मे उनमें परस्पर यद्ध का प्रारम्भ होना सर्वथा स्वाभाविक और अवश्यम्भावी था । जुन, १९५० में कोरिया की दोनों सरकारों में युद्ध शुरू हो गया । इस युद्ध के लिये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में कौन उत्तर-दायी था, इसका निश्चय कर सकना सुगम नही है। उत्तरी कोरिया की सरकार युद्ध के लिये दक्षिणी कोरिया को दोषी ठहराती है। उसका कहना है, कि राष्ट्र-पति र्ही ने अमेरिका के इशारे पर युद्ध को शुरू किया और दक्षिणी कोरिया की सेनाओं ने ३८वी पेरेलल को पार कर अनेक स्थानों पर कब्जा कर लिया। उत्तरी कोरिया को अपने देश की रक्षा करने के उद्देश्य से ही ३८वीं पेरेलल को पारकर दक्षिणी कोरिया की सेनाओं पर आक्रमण करने के लिये विवश होना पडा । इसके विपरीत दक्षिणी कोरिया की सरकार उत्तरी कोरिया की कम्यनिस्ट सरकार को युद्ध के लिये दोषी ठहराती हैं। संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद् ने कोरियन युद्ध के लिये उत्तरी सरकारको उत्तरदायी माना और विविध राज्यों से इस बात के लिये अपील की, कि वे कोरियन यद्ध में सिगमन रही की सरकार की सहायता करें। यद्ध मे पहल चाहे किसी की ओर से हुई हो, पर इस बात में कोई सन्देह नही, कि कोरियन गहकलह का आधारभूत कारण सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की परस्पर विरोधी राजनीति है। अमेरिका यह चाहता है, कि कोरिया में समाज-वादी व्यवस्था कायम न होने पावे, वहां ऐसी सरकार कायम रहे, जो समाजवाद (कम्युनिज्म) की विरोधी हो, और जो अमेरिकन ढग की पूंजीवादी लोकतन्त्र व्यवस्था की पक्षपाती हो । इसके विपरीत रूस और कम्यनिस्ट चीन कोरिया को कम्यनिस्ट प्रभाव में ले आने के लिये उत्सुक है। कोरिया की जनता में भी उन लोगों का बहुत जोर है, जो अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित करने के पक्षपाती है।

कोरिया के गृहयुद्ध का अभी अन्त नहीं हुआ है। इस युद्ध में कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार ने असाधारण शक्ति प्रदिशत की। रूस की शक्तिशाली सेनाओं ने प्रत्यक्ष रूप से उत्तरी कोरिया की सहायता नहीं की, यद्यपि कम्युनिस्ट चीन की स्वयंसेवक सेनायें कोरियन कम्युनिस्टों की सहायता के लिये खुले तौर पर मैदान में आ गईं। अमेरिका ने पूर्ण रूप से सिंगमन रहीं की दक्षिणी कोरियन सरकार की मदद की और संयुक्त राज्य सघ की प्रेरणा से अन्य भी अनेक राज्यों ने इस सरकार

को सहायता पहुंचाई । अनेक बार ऐसा प्रतीत होने लगा, िक कोरिया का युद्ध विश्वव्यापी महायुद्ध में परिणत हुए बिना नहीं रहेगा । पर संसार के राजनीतिज्ञ अब तक इस बात में सफल रहे हैं, िक वे कोरिया के युद्ध को अधिक व्यापक रूप धारण न करने दें । दोनों पक्षों में सुलह कराने के प्रयत्न भी अभी जारी है । वस्तुतः कोरिया की सबस्बा उस विश्वव्यापी संचर्ष का एक अंग है, जो कम्युनिस्ट और लोकतन्त्रवाद के पक्षपाती देशों में सर्वत्र जारी है ।

#### चौबीसवां अध्याय

# पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का विस्तार

### (१) चीन में कम्युनिस्ट शासन

बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) की समाप्ति पर चीन में किस प्रकार गृहयुद्ध (१९४६-४९) हुआ, और इसमें महासेनापित चियांग काई शेक की कुओमिन्तांग दल की पराजय होकर किस प्रकार कम्युनिस्ट दल की विजय हुई, इस विषय पर हम इस पुस्तक के बीसवें अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना न केवल एशिया के आधुनिक इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है, अपितु संसार के इतिहास की दृष्टि से भी उसका अत्यिक महत्त्व है। इसलिये यह उपयोगी होगा, कि हम कम्युनिस्ट चीन के सम्बन्ध में कुछ अधिक विशद रूप से विचार करें।

कम्युनिस्ट सरकार—गृहयुद्ध में विजयी होकर चीन के कम्युनिस्ट दल ने समाजवादी आदशों के अनुसार देश में शासन को स्थापित किया। इसके लिये जनता के प्रतिनिधियों की एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसे 'चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा' (चाइनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव कान्फरेन्स) कहा जाता है। इस महासभा के ६६२ सदस्य थे, जो विविध राजनीतिक दलों और प्रान्तों का प्रतिनिधित्त्व करते थे। महासभा का अधिवेशन २१ सितम्बर, १९४९ को शुरू हुआ और दस दिन तक होता रहा। इसमें न केवल चीन के लिये नये संविधान का निर्माण किया गया, अपितु साथ ही उन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक आदशों का भी निश्चय किया गया, जिन्हें चीन की नई सरकार ने अपने सम्मुख रखना है। चीन का नया संविधान समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार बनाया गया और यह निश्चय किया गया, कि देश में समाजवादी व्यवस्था को कायम किया जाय।

चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा ने देश की केन्द्रीय सरकार का प्रधान (चेयरमैन) माओ त्से तुंग को निर्वाचित किया । माओ त्से तुंग चीन के कम्युनिस्ट दल के प्रधान नेता हैं, और कुओमिन्तांग दल को परास्त करने के कार्य में उनका मस्य कर्त त्व था । कम्य निस्ट चीन में उनका वही स्थान है, जो कम्यनिस्ट रूस में लेनिन और स्टालिन का है। इसी महासभा ने केन्द्रीय सरकार के लिये छ: उपप्रधानों का भी निर्वाचन किया, जिनके नाम निम्नलिखित हैं---मदाम सन यात सेन, श्री चांग लांग, जनरल चु तेह, श्री काओ कांग, श्री लिऊ शाओ ची और जनरल ली चिह-शेंग। मदाम सन यात सेन कुओमिन्तांग दल के संस्थापक डा॰ सन यात सेन की पत्नी है, और चियांग काई शेक के साथ उनका मतभेद था। उनका विचार था, कि चियांग काई शेक के नेतत्त्व में कूओमिन्तांग दल ने अपने संस्थापक की नीति व आदशों का परित्याग कर दिया है। श्री चांग लांग चीन की डेमोक्रेटिक लीग के अध्यक्ष थे । यह लीग वामपक्ष की अनुयायी होते हुए भी कम्युनिस्ट दल से पृथक् स्थिति रखती थी । जनरल चु तेह कम्युनिस्ट सेनाओं के प्रधान सेनापित थे और कुओमिन्तांग सेनाओं को परास्त करने के लिये कम्युनिस्ट दल की ओर से जिस जन स्वातन्त्रय सेना का संगठन किया गया था. उसके प्रधान संचालक थे । श्री काओ कांग मञ्चरिया की प्रादेशिक सरकार के प्रधान (चेयरमैन) थे। श्री लिऊ शाओ ची कम्यनिस्ट दल के थे और उसकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। जनरल ली चिह-शेंग कान्तिकारी कुओमिन्तांग दल के अध्यक्ष थे। कुओमिन्तांग दल के सब लोग महासेनापित चियांग काई शेक के अनुयायी नहीं थे। उनमें अनेक लोग चियांग काई शेक की नीति से मबभेद रखते थे, और यह समझते थे, कि महा-सेनापित ने डा॰ सन यात सेन के आदशों का परित्याग कर दिया है। इन लोगों ने अपनी पृथक् पार्टी का संगठन कर लिया था और जनरल ली चिह-शेंह इन्हीं के नेता थे।

एक प्रधान और छः उपप्रधानों के अतिरिक्त "चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महासभा" ने एक 'केन्द्रीय जन शासन कौंसिल' (सेन्ट्रल पीपल्स गवर्नमेन्ट कौंसिल) का भी निर्वाचन किया, जिसके ५६ सदस्य थे। यह कौंसिल महासभा की उपसमिति की स्थित रखती थी, जिसका कार्य चीनी सरकार की नीति का निर्धारण करना था। ५६ साधारण सदस्यों के अतिरिक्त चीनी रिपब्लिक के प्रधान और उपप्रधान अपने पदाधिकार से इस कौंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार इस कौंसिल के सदस्यों की कुल संख्या ६३ थी। यह कौंसिल केन्द्रीय चीनी सरकार की नीति का निर्धारण ही नहीं करती थी, अपितु इसे यह भी अधिकार दिया गया था, कि यह राज्य के लिये कानूनों का निर्माण कर सके।

केन्द्रीय जनशासन कौंसिल के निरीक्षण में कार्य करने के लिये चार कौंसिलों का निर्माण किया गया। ये चार कौंसिलें निम्नलिखित थीं—(१) शासन सभा (स्टेट एड्मिनिस्ट्रेटिव कौंसिल)—इस सभा के सदस्यों की संख्या २१ नियत की गई। इसकी वही स्थित रही रखी गई, जो लोकतन्त्र राज्यों में मन्त्रिमण्डल की होती है। वह व्यवस्था की गई, कि चीन का प्रधान मन्त्री इस शासनसभा का अध्यक्ष हो, और उसे अपने कार्य में सहायता करने के लिये चार उप-प्रधानमन्त्री रहें। प्रधानमन्त्री और चार उप-प्रधानमन्त्रियों के अतिरिक्त इस शासनसभा के १५ अन्य सदस्य नियत किये। साथ ही, इस सभा के सचिव के रूप में एक अन्य पदाधिकारी को नियत किया गया, जिसे सेकेटरी जनरल कहते हैं। कम्युनिस्ट चीनी सरकार के प्रधानमन्त्री के पद पर श्री चोऊ एन-लाई को नियत किया गया। (२) जन कान्तिकारी सैनिक कौसिल (पीयल्स रेवोल्युशनरी मिलिटरी कौसिल)—इस कौसिल को सैन्यसंचालन का कार्य सुपुर्व किया गया। (३) सर्वोच्च जन न्यायालय (सुप्रीम पीपल्स कोर्ट)—इस न्यायालय को चीन के न्याय विभाग के संचालन का कार्य दिया गया। (४) जन निरीक्षण विभाग—इसे यह कार्य दिया गया, कि यह शासन के विविध अंगों का निरीक्षण करे। यहा यह लिखने की बाव- क्यकता नही है, कि चार कौसिलों व विभागों का निर्माण करते हुए डा० सन यात सेन के शासन सम्बन्धी विचारों व आदर्शों को वृष्टि में रखा गया था। ये विभाग प्रायः उसी ढंग से बनाये गये थे, जैसे कि डा० सन यात सेन ने प्रतिपादित किया था।

३० सितम्बर, १९४९ को 'चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शदात्री महा-सभा' ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, और १ अक्टूबर, १९४९ को चीन में समाय-वादी रिपब्लिक की बाकायचा स्थापना कर दी गई। चीन के कम्युनिस्ट दल की दृष्टि में १ अक्टूबर, १९४९ का दिन बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान चीन में यह माना जाता है, कि इस दिन चीन के इतिहास मे एक नवीन युग का प्रारम्भ हआ है।

गृहंयुद्ध की परिस्थित के कारण यह सम्भव नही था, कि चीन मे सर्वत्र शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो सकती । यद्यपि कुओमिन्तांग दल व उसकी सैन्यशिक्त को परास्त किया जा चुका था, पर चीन जैसे विशाल देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर सकना सुगम बात नहीं थी । यही कारण है, कि कम्युनिस्ट चीन में सर्वसाधारण जनता के वोटों द्वारा किसी केन्द्रीय पालियामेन्ट का निर्वचिन नहीं किया जा सका । चीनी जनता को केन्द्रीय परामर्शदात्री महासभा के सदस्यों की नियुक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होकर नहीं हुई थी । पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस महासभा के सदस्य उन विविध दलों का प्रतिनिधित्त्व करते थे, जो समाजवादी व्यवस्था के पक्षपाती व वामपक्ष की थी । महासभा ने कम्युनिस्ट चीन के सासन के सम्बन्ध में जिस नीति व जिन आदशों को स्वीकार किया था, उनके अनुसार यह व्यवस्था की गई थी, कि चीन के जिन-जिन प्रान्तों व प्रदेशों में शान्ति व व्यवस्था की गई थी, कि चीन के जिन-जिन प्रान्तों व प्रदेशों में शान्ति व व्यवस्था

कायम होती जाय, उनमें जनता (प्रत्येक बालिंग स्त्री और पुरुष) के वोटों द्वारा स्थानीय व प्रान्तीय सभाओं का निर्वाचन किया जाय और इन सभाओ को कानून बनाने व शासन पर नियन्त्रण रखने के अधिकार प्रदान किये जावें। इस नीति के अनुसार अब तक चीन के आधे से अधिक प्रदेशों में जनता द्वारा निर्वाचित सभाओं की स्थापना की जा चुकी है, और चीन लोकतन्त्र शासन की ओर अग्रसर हो रहा है।

कम्युनिस्ट शासन में चीन की उन्नति—१ अक्टूबर, १९४९ को चीन में कम्य-निस्ट व्यवस्था के अनुसार लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। इस समय से अगले दो वर्षों में चीन ने जो असाधारण उन्नति की है, वह वस्तुतः आश्चर्य-जनक है। चीन की इस प्रगति पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

(१) विशाल चीन में राजनीतिक एकता स्थापित करने में कम्य्निस्ट सरकार को असाधारण सफलता मिली है । क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन बहुत बड़ा देश है । इसकी जनसंख्या ४७,००,००,००० से भी अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का अन्य कोई देश चीन का मुकाबला नहीं करता। इतने विशाल देश में राजनीतिक एकता कायम करना साघारण बात नही है। मञ्चू सम्राटों के शासन-काल में चीन के विविध प्रदेश सम्राट् की अधीनता को स्वीकार करते थे, पर साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक राज्य व प्रदेश कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र थे और मञ्चू सम्राटों का उन पर प्रभत्त्व केवल नाममात्र को था। १९११ में जब चीन में राज्यकान्ति हुई, तो विकेन्द्रीभाव (डीसेन्ट्रलिजेशन) की प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हो गई, और विविध सिपहसालार अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हो गये। कुओमिन्तांग दल ने चीन में राष्ट्रीय व राजनीतिक एकता को स्थापित करने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। कम्युनिस्ट सरकार इस कार्य में वस्तुतः सफल हुई है। फार्मुसा के अतिरिक्त चीन के सब प्रदेश इस समय कम्युनिस्ट शासन में है। १९५० के मार्च मास तक हैनान और फॉर्म्सा द्वीप के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण चीन पर कम्यिनस्ट सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया था। बाद में हैनान पर भी कम्युनिस्ट सेनाओं ने अपना कब्जा कर लिया । १९५१ के मध्य-भाग में तिब्बत में कम्यनिस्ट सेनाओं ने प्रवेश किया और वहा की सरकार ने पेकिंग की केन्द्रीय कम्य-निस्ट सरकार की अधीनता स्वीकृत कर ली। मञ्च शासन के काल में व उससे पूर्व भी तिब्बत चीन का अधीनस्थ राज्य माना जाता था। १९१२ के बाद जब ्ते चीन में कोई शक्तिशाली व व्यवस्थित केन्द्रीय सरकार नही रह गई थी, तिब्बत की स्थिति कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र राज्य के समान हो गई थी। पर अब तिब्बत फिर चीन का अंग बन गया है, और विशाल चीन में अविकल रूप से राजनीतिक एकता कायम हो गई है। कम्युनिस्ट सरकार इस प्रयत्न में है, कि फार्मुसा को भी

कुओमिन्तांग सरकार की अबीनता से मुक्त कर उसे भी अपने अधीन कर ले, और इस प्रकार सम्पूर्ण चीन को एक शासन में ले आवे। इसमें सन्देह नहीं, कि चीन को एक शासन में ले आने और उसके विविध प्रदेशों में व्यवस्थित शासन स्थापित करने में कम्युनिस्ट लोगों को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है।

(२) राष्ट्रीय दृष्टि से चीन के सब निवासी एक नहीं है। चीनी लोगों के अतिरिक्त इस देश में तिब्बती, मंगील, मुसलिम, मिआओ, यिस आदि अनेक अन्य जातियों के लोग भी पर्याप्त संख्या में निवास करते है। इन विविध अकार के लोगों में राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकना सुगम कार्य नहीं है। कम्यनिस्ट सरकार ने अल्पसंख्यक जातियों के सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित की, कि उन्हें अपनी जातीय विशेषताओं (भाषा, धर्म, परम्परा, रीति-रिवाज आदि) को विकसित करने का पूरा अवसर दिया जायगा, और चीन के लोकतन्त्र गणराज्य में उनकी स्थिति बहसंख्यक चीनी लोगो के समान व समकक्ष मानी जावेगी। इस नीति को किया में परिणत करने के लिये कम्यनिस्ट सरकार ने प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के लोगों को पृथक् स्वतन्त्र राज्य के रूप में संगठित करने का प्रयत्न किया, जो विशाल चीनी लोकतन्त्र गणराज्य के अन्तर्गत रहते हुए भी अपनी पृथक् व स्वतन्त्र सता रखते हैं। अल्पसंख्यक जातियों के इन पृथक स्वतन्त्र राज्यों की स्थिति की स्पष्ट करने के लिये आभ्यन्तर मंगोलिया के उदाहरण को सम्मुख रखना उपयोगी होगा। आभ्यन्तर मंगोलिया के निवासी मंगोल जाति के है और उनकी संख्या ८,००,००० से अधिक है। मंगोल लोगों के अतिरिक्त इस प्रदेश मे चीनी लोग भी पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं, और आभ्यन्तर मगोलिया में बसे हुए चीनी लोगों की संख्या १५ लाख से कम नहीं हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि आभ्यन्तर मंगोलिया में मंगोल लोग बहुसंख्या मे न होकर अल्पसंख्या में है । पर चीन की कम्यनिस्ट सरकार ने इस प्रदेश को एक स्वतंत्र पृथक् राज्य के रूपमे परिणत किया, ताकि मंगोल लोग वहा अपनी जातीय विशेषताओं का सुचारु रूप से विकास कर सकें । मंगोल लोगों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा दी जाती है, और मंगोल भाषा में साहित्य का बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है । मंगोल भाषा में अनेक पत्र पित्रकाएं भी प्रकाशित होने लगी है, और आभ्यन्तर मंगोलिया के सब शिक्ष-णालयों मे मंगोल भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है । इसी प्रकार की नीति तिब्बत, सिन्किआंग आदि अन्य प्रदेशों मे भी अपनाई जा रही है, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासी जातीय दृष्टि से चीनी लोगों से भिन्न है । कम्युनिस्ट लोगों की इस नीति के कारण विशाल चीन में रहने वाले अल्पसंख्यक जातियों के लोग सन्तोष अनभव करते हैं।

- (३) माओ त्से तंग की सरकार ने चीन में समाजवादी व्यवस्था के अनसार आर्थिक नीति का अनुसरण किया। इसके लिये उसने जो महत्त्वपूर्ण कदम उठाये वे निम्नलिखित है—(क) जापानी लोगों के स्वामित्त्व में जो कारखाने, खानें, रेलवे, जहाज, बैंक व अन्य व्यवसाय थे, उन सबको राज्य ने अपने स्वामित्त्व में ले लिया। (ख) इसी प्रकार कुओमिन्ताग दल के पूजीपतियों व सम्पन्न लोगों के हाथों मे विद्यमान कल-कारखानो व अन्य व्यवसायो को उनसे छीनकर राज्य के स्वामित्त्व में ले आया गया। इसका यह परिणाम हुआ, कि चीन के कुल व्यवंसायों का ५० प्रतिशत के लगभग भाग राज्य के स्वामित्त्व में आ गया। (ग) कम्युनिस्ट सरकार ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि व्यवसायों व व्यापार का संचालन व्यक्तियों के हाथ मे सर्वथा न रहने दिया जाय। चीन के जो व्यवसायपित व व्यापारी कुओमिन्तांग दल के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे, उन्हें यह अवसर दिया गया, कि वे पहले के समान अपने व्यापार व व्यवसाय का संचालन करते रहे। पर उनके सम्बन्ध मे भी यह व्यवस्था की गई, कि वे कल-कारखाने आदि के प्रबन्ध के मामले मे उस नीति का अनुसरण करे, जो कि राज्य द्वारा संचालित कल-कारखानों मे प्रयुक्त की जाती है। राज्य द्वारा संचालित कारखानों, बैकों, रेलवे आदि मे मजदूरों का बहुत अधिक महत्त्व है। कारखानों के कर्मचारी उनके प्रबन्ध में भी हाथ बँटाते हैं, व आधिक उत्पत्ति में वृद्धि करने के लिये स्वयं प्रयत्नशील रहते है।
- (४) भूमि सम्बन्धी कानून में सुधार करने के लिये चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष रूप से उद्योग किया। चीन में जमीन सम्पन्न जमीदारों की वैयक्तिक सम्पत्ति थी। ये जमीदार भोग-विलास में जीवन व्यतीत करते थे, और कृषि की उन्नित पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। किसानों की दशा बहुत खराब थी। चीन की ८० प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिये कृषि पर आश्रित थी, पर बहु-संख्यक किसान खेती से इतनी आमदनी प्राप्त नहीं कर पाते थे, जिससे वे अपना निर्वाह भलीभांति कर सकें। कम्युनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की, कि जमीन पर से जमीदारों के स्वत्त्व को नष्ट कर दिया जाय, और जमीदारों को अपनी भूमि के बदले में किसी भी प्रकार का मुआवजा न दिया जाय। वे केवल इतनी जमीन अपने पास रख सकें, जिस पर वे स्वयं खेती कर सकें, और जो उनके गुजारे के लिये पर्याप्त हो। जमीदारों से जो जमीन ली गई, वह उन किसानों में बांट दी गई, जो स्वयं उस पर खेती करने के लिये तैयार थे। इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि करोड़ों गरीब चीनी किसान खेती के लिये जमीन प्राप्त करने में समर्थ हुए। जमीन की व्यवस्था करने का कार्य स्थानीय ग्रामसभाओं के सुपुर्द किया गया। देहातों में

जो स्थिति पहले शक्तिशाली व सम्पन्न जमीदारों की थी, वह अब ग्रामसभाओं को प्राप्त हुई । इन ग्रामसभाओं के सदस्य ग्राम के किसान हों, यह व्यवस्था की गई । पर यहां यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि भिम सम्बन्धी इन सुधारों को सारे देश में एकदम लाग कर सकना सूगम व क्रियात्मक नही था। चीन जैसे विशाल देश में इन क्रान्तिकारी सुधारो को एक साथ प्रारम्भ कर सकना किसी भी प्रकार सम्भव नही था । अतः कम्युनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की, कि धीरे-धीरे इन सुधारों को चीन के विविध प्रदेशों में लागू किया जाय । कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के दो साल बाद १ अक्टूबर, १९५१ तक यह स्थिति आ गई थी, कि चीन की (अल्प संस्यक जातियो के प्रदेशों को छोडकर) दो तिहाई से भी अधिक जमीन से जमीदारों के स्वत्व का अन्त कर उसे किसानों में विभक्त कर दिया गया था । जिस जनता को इन भूमि सम्बन्धी सुधारों से लाभ पहुंचा था, उसकी संख्या ३० करोड़ से भी अधिक थी। इसमें सन्देह नहीं, कि दो साल के थोड़े से समय में कृषि सम्बन्धी इतने महत्त्व-पूर्ण व क्रान्तिकारी सुधार करके कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के देहातों की दशा में बडा भारी परिवर्तन ला दिया है। अब चीन का किसान अपने को जमीदार का अर्घदास अनुभव नही करता । वह अपनी उपज का स्वयं मालिक होता है, और इसी कारण वह अधिक से अधिक पैदावार का प्रयत्न करता है। चीन में अनाज की समस्या के हल होने में इससे बहुत अधिक सहायता मिली है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान मे रखना आवश्यक है, कि चीन मे सब किसान आमदनी की दष्टि से एक समान स्थिति नही रखते । वहां ऐसे भी किसान मौजूद है, जो अधिक सम्पन्न है, और जो यान्त्रिक शक्ति की सहायता से बहुत बड़े खेतो मे खेती करते है। कम्य निस्ट सरकार ने इन किसानों से अतिरिक्त भूमि को छीनकर उसे भूमिविहीन किसानों मे विभक्त करने की नीति को नहीं अपनाया है, क्योंकि उसका खयाल है, कि देश की वर्तमान स्थिति में इन सम्पन्न किसानों से अनाज की पैदावार में सहायता प्राप्त होती है।

(५) चीन की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या यह थी, कि वहां निदयों में बहुधा बाढें आती रहती थी, और इन बाढ़ों के कारण जहां लाखों एकड जमीन से खेती नष्ट हो जाती थी, वहां लाखों आदमी भी वे घरबार के हो जाते थे। कम्युनिस्ट सरकार ने निदयों पर बांध बांधकर व अनेक अन्य उपायों का अवलम्बन कर इन बाढ़ों को रोकने का प्रयत्न किया। अपने शासन के दो वर्षों में कम्युनिस्ट सरकार ने निदयों पर जो बांध बंधवाये, उनका आकार बहुत विशाल है। यदि एक मीटर (एक मीटर के ले लगभग) ऊंचा और एक मीटर चौड़ा बांध भूमध्य रेखा के साथ-साथ बांधा जाय, तो उसके २४ चक्कर लगाने में जितने बांध

की आवश्यकता होगी, उतने बांध कम्युनिस्ट सरकार ने चीन की निदयों पर बंध-वाय है। इन बांधों का परिणाम यह हुआ, कि चीन की निदयों में बाढ़ों की आशंका बहुत कम हो गई। फसलों का नष्ट होना एक गया और चीन में अनाज की पैदा-वार बहुत बढ़ गई। चीन जो अपनी खाद्य समस्या को बहुत कुछ हल कर रहा है, उसका एक मुख्य कारण यह है, कि अब बाढों के कारण करोडो एपये साल की फसलें अब बहां नष्ट नहीं हो जाती। इन बांधों के लिये कम्युनिस्ट सरकार ने देहात की जनता का सहयोग लिया था, और इनका निर्माण करते हुए मुख्यतया मानव श्रम को ही प्रयुक्त किया था।

- (६) कृषि और व्यवसाय की उन्नति के कारण चीन के विदेशी व्यापार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उन्नीसवी सदी के मध्यभाग (१८७७) से चीन विदेशों में जो माल विकय के लिये भेजता था, उससे कही अधिक विदेशों से क्रय करता था। उसके आयात माल की मात्रा निर्यात माल की मात्रा से अधिक होती थी। इसका परिणाम यह था, कि चीन निरन्तर अधिक-अधिक गरीब होता जाता था। पर १९४९ के बाद कम्युनिस्ट शासन में इस स्थिति में परिवर्तन आ गया है। अब चीन के निर्यात माल की मात्रा आयात माल की अपेक्षा अधिक हो गई है। चीन का विदेशी व्यापार मुख्यतया रूस व अन्य समाजवादी देशों के साथ है।
- (७) शिक्षा के विस्तार पर भी कम्युनिस्ट सरकार का विशेष ध्यान है। १९४९ तक चीन में शिक्षा का बहुत कम प्रसार था। शिक्षित व साक्षर लोगों की संख्या वहां १४ प्रतिशत से अधिक नहीं थी। कम्युनिस्ट सरकार के प्रयत्न से वहां शिक्षा में जिस ढंग से उन्नति शुरू हुई है, उसका अनुमान इस बात से किया जाता है, कि अक्टूबर, १९५१ में चीन के प्रारम्भिक शिक्षणालयों में ३,७०,००,००० माध्यमिक स्कूलों में १५,७०,००० और कालेजों व विश्वविद्यालयों में १,२८,००० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इनके अतिरिक्त जो किसान व मजदूर अपने अतिरिक्त समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनकी संख्या ४,००,००,००० के लगभग थी। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट सरकार चीन में निरक्षरता के विनाश और शिक्षा प्रसार के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है।
- (८) जनता का शासन स्थापित हो जाने के कारण चीन में असाधारण शक्ति का संचार हुआ है। विदेशी साम्राज्यवाद से तो चीन पूर्णतया मुक्त हो ही चुका है, साथ ही वह संसार के प्रमुख शक्तिशाली राज्यों मे भी गिना जाने लगा है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का संसार के राज्यों मे प्रथम स्थान है। इस विशाल जनता की सामूहिक शक्ति के कारण चीन मे जो आर्थिक उन्नति हो रही है, उससे अब यह देश भौतिक साधनों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है। कोरिया के

युद्ध में उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार की सहायता करने में जो असाधारण सैन्यशक्ति चीन ने प्रदर्शित की है, उसके कारण अब संसार का कोई भी राज्य चीन को उपेक्षा की दृष्टि से नही देख सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध--चीन के लोकतन्त्र गणराज्य (चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक) की स्थापना १ अक्टूबर, १९४९ को हुई थी। अगले दिन २ अक्टूबर को रूस के सोवियत युनियन ने चीन की नई कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृत कर लिया और उसके साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया । बल्गारिया. रूमानिया, हंगरी, उत्तरी कोरिया, चेकोस्लोबाकिया, पोलैण्ड, मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक, पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक), अल्बानिया और विएत नाम की सरकारों ने रूस का अनुसरण किया और माओ त्सेतुग के नेतृत्व मे स्थापित चीनी सरकार की सत्ता को स्वीकार किया। इन सब राज्यों में समाजवादी व्यवस्था विद्यमान है, और चीन की समाजवादी सरकार की सत्ता को स्वीकृत करके इन्होंने किसी असाधारण मार्ग का अनुसरण नही किया था। पर कई ऐसे राज्यों ने भी चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्वीकृत किया, जिनमें कम्युनिस्ट व समाजवादी व्यवस्था स्थापित नही है। इनमे भारत, स्वीडन, डेन्मार्क, बरमा, इन्डोनीसिया, स्विट्जरलैंण्ड, फिनलैंण्ड और पाकिस्तान के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त बाद में ब्रिटेन, सीलोन, नार्वे, इजराईल, अफ-गानिस्तान और नीदरलैण्ड ने भी चीनकी कम्यनिस्ट सरकार को स्वीकृत कर उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किये। संसार के प्रमुख राज्यों में अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका चीन की कम्यनिस्ट सरकार को चीन की वैध व वास्तविक सरकार मानने के लिये उद्यत नहीं है। इसी कारण संयुक्त राज्यसंघ में भी अब तक चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्थान नहीं मिल सका है। इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ में अब तक भी चियांग काई शेक की कुओमिन्ताग सरकार के प्रतिनिधियों को ही स्थान प्राप्त है, यद्यीप इस सरकार की सत्ता केवल फार्मसा द्वीप तक ही सीमित है, और वास्तविक चीन मे कही भी उसका अधिकार नही रहा है। संयुक्त राज्यसंघ में चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्थान देने के लिये जो भी प्रस्ताव उपस्थित हए, अमेरिका ने उनका विरोध किया, और इसी कारण अब तक कम्यु-निस्ट चीन को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना समुचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका। पर इसमें सन्देह नही, कि कम्युनिस्ट सरकार अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बना चुकी है, और न केवल चीन के मामले में, अपितू एशिया के सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था सम्भव नहीं है, जिसमें कम्युनिस्ट चीन का सहयोग प्राप्त म हो।

### (२) फार्मूसा की कुओमिन्तांग सरकार

१ अक्टूबर, १९४९ को जब कम्युनिस्ट लोगों ने पेकिंग को राजधानी बनाकर चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना की थी, तब दक्षिण-पूर्वी चीन और पश्चिमी चीन पर कुओमिन्तांग सरकार का आधिपत्य था। इस कुओमिन्तांग सरकार की राजधानी कैन्टन थी। अक्टूबर, १९४९ में कम्युनिस्ट सेनाओं ने कैन्टन को जीत लिया था और कुछ ही समय में दक्षिण-पूर्वी व पश्चिमी चीन से भी कुओमिन्तांग शासन का अन्त कर दिया था। इस दशा में चीन में कोई भी ऐसा प्रदेश शेष नही रहा था, जो कुओमिन्तांग सरकार के हाथों में रहा हो। हैनान और फार्मूसा—ये दो द्वीप ही ऐसे थे, जो अब इस सरकार की अधीनता में रह गये थे। इस दशा में ८ दिसम्बर, १९४९ को कुओमिन्तांग सरकार चीन से फार्मूसा चली आई थीं, और तैपेई को राजधानी बनाकर उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

हम पहले लिख चुके है, कि २२ जनवरी, १९४९ को महासेनापित चियाग काई शेक ने कुओमिन्ताग सरकार का सब कार्यभार उपराष्ट्रपित ली त्मुग-जेन के सुपुर्द कर दिया था। यद्यपि राष्ट्रपित के पद पर अब भी चियांग काई शेक विराजमान थे, पर कुओमिन्तांग सरकार के संचालन का उत्तरदायित्त्व जनरल ली के हाथों में आ गया था। १ मार्च, १९५० को चियांग काई शेक ने कुओमि-त्तांग सरकार का कार्यभार पुनः ग्रहण किया और फार्मूसा की राजधानी तैपेई को केन्द्र बनाकर अपना कार्य प्रारम्भ किया। बाद मे जब कम्युनिस्ट सेनाओ ने हैनान द्वीप को भी जीत लिया, तो चियांग काई शेक की कुओमिन्तांग सरकार का शासन केवल फार्मूसा तक ही सीमित रह गया। फार्मूसा द्वीप के समीपवर्ती १३ अन्य छोटे-छोटे द्वीप और पेस्कार्दोस द्वीपसमूह के अन्तर्गत ६४ छोटे-छोटे द्वीप भी कुओ-मिन्तांग सरकार के शासन मे है।

फार्मूसा व उसके साथ के इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल ३२९६२ वर्गमील है, और इनकी जनसंख्या ९० लाख के लगभग है। जहां माओ तसे तुंग की कम्युनिस्ट सरकार के शासन में ४७ करोड़ के लगभग मनुष्य है, वहा चियांग काई शेक की सरकार की अधीनता मे विद्यमान मनुष्यों की संख्या एक करोड़ से भी कम है। पर सैनिक दृष्टि से इस कुओमिन्तांग सरकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसकी सेना में सात लाख के लगभग सैनिक है, जो सब प्रकार के आधुनिक अस्त्रशस्त्रों से भलीभांति सुसज्जित है। संयुक्तराज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली व वैभवपूर्ण देश की सहायता तैपेई की इस कुओमिन्तांग सरकार को प्राप्त है। अमेरिका और संयुक्त राज्यसंघ की दृष्टि में तैपेई सरकार ही चीन की वैध व वास्तविक सरकार

है, और अमेरिका यह सर्वथा उचित समझता है, कि इस सरकार को अपने देश से विद्रोही कम्युनिस्टों के शासन का अन्त करने के लिये खुले तौर पर सहायता दे। यही कारण है, कि अमेरिका यद्ध सामग्री, जंगी जहाज, वाययान व धन आदि से चियाग काई शेक की पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है। चियांग काई शेक को भी यह विश्वास है, कि वह एक बार फिर सम्पूर्ण चीन को कुओमिन्तांग शासन की अबीनता में लाने में समर्थ हो सकेगा । चीन के इतिहास में अनेक बार कुओमिन्ताग दल को नीचा देखना पड़ा है। कुछ वर्षों के लिये जापानी लोग चीन के बड़े भाग को अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व में लाने में समर्थ हुए थे, और चियांग काई शेक की सरकार को पश्चिमी चीन में चुगिकग में आश्रय होने के लिये विवश होना पड़ा था। इस समय कम्युनिस्ट दल के उत्कर्ष के कारण कुओमिन्ताग दल को फार्मुसा में आश्रय लेना पडा है। पर चियाग काई शेक व उसके अनुयायियों का यह दृढ विश्वास है, कि वे पहले के समान एक बार फिर चीन को अपने शासन में ले आने में समर्थ होगे। अमेरिका की सहायता के कारण उनके पास सैनिकों, यद्ध सामग्री व धन की कमी नही है। कम्युनिस्टों को परास्त कर पाञ्चात्य ढंग की लोकतन्त्र व्यवस्था को स्थापित कर सकने के कार्य में कुओमिन्ताग दल को सफलता होगी या नही, इस बात का निर्णय भावी इतिहास ही कर सकेगा।

जिस समय से कुओमिन्तांग सरकार ने फार्मसा को अपना आश्रय स्थान बनाया है, उसकी नीति में भारी परिवर्तन हुआ है । े सितम्बर, १९५० को कुओ-मिन्तांग सरकार ने अपनी नीति की जो घोषणा की थी, उसकी मुख्य बातें निम्न-लिखित है—(१) हमारा उद्देश्य कम्यनिस्ट विद्रोह को कूचलना है। संयुक्त राज्यसंघ द्वारा जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है, हम उन्हें स्वीकृत करते हैं, और उन्ही के अनुसार चीन का पून. निर्माण करना चाहते है। (२) हम चाहते है, कि सब लोगों को विचार करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता हो । धर्म के मामले मे भी सब लोग स्वतन्त्र हों । जनता मे राष्ट्रीय अनुभूति और लोकतन्त्रवाद की भावना का विकास हो । (३) समाज की व्यवस्था इस ढंग की हो, जिससे कि सब लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो सके। आर्थिक जीवन और विविध व्यवसायों को इस ढंग से विकसित किया जाय, जिससे कि राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो । जमीन से वसूल किये जाने वाले लगान में कमी की जाय और भूमि सम्बन्धी कानून के सुधार को विशेष रूप से महत्त्व दिया जाय। (४) जब हम चीन को कम्युनिस्ट लोगों के पंजे से मुक्त करने में समर्थ होंगे, तो कम्युनिस्ट नेताओं और उनके सहयोगियों के साथ जरा भी दया प्रदर्शित नही करेंगे । पर जिन लोगों ने विवश होकर कम्युनिस्टों का साथ दिया है, उनके प्रति हम

रहानुभूति रखेगे और उन्हे पञ्चात्ताप करके सन्मार्ग पर आने का अवसर

फार्मूसा में दो अन्य दल है, जो कुओमिन्ताग सरकार के साथ सहयोग कर रहे । ये दल लोकतन्त्र समाजवादी दल (डेमोकेटिक सोशलिस्ट पार्टी) और चीनी विक दल (चाइना यूथ पार्टी) है। लोकतन्त्र समाजवादी दल चाहता है, कि समाज-गादी व्यवस्था की स्थापना के लिये लोकतन्त्रवाद के उपायो का अनुसरण किया गय। कम्युनिस्ट लोग जिस प्रकार के उग्र व क्रान्तिकारी उपायों से समाजवादी यवस्था को स्थापित करना चाहते है, यह दल उसका विरोधी है।

तैपेई मे बाकायदा कुओमिन्ताग सरकार विद्यमान है। इस सरकार के राजदूत किवल संयुक्त राज्य अमेरिका आदि विविध देशों मे मौजूद है, अपितु संयुक्त गज्यसंघ में भी इसी सरकार के प्रतिनिधि लिये गये है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह स्थित बड़ी अद्भुत है। संसार के बहुत से देश जहा पेकिंग की कम्युनिस्ट सरकार गे चीन की वैध व वास्तविक सरकार मानते है, वहा ऐसे देशों की भी कमी नहीं है, गो तैपेई की कम्युनिस्ट सरकार को सम्पूर्ण चीन की वैध सरकार स्वीकृत करते है।

## (३) दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का विस्तार

बीसवी सदी के द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) मे जापान के परास्त होने पर वीं व दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म को बहुत अधिक बल मिला है । इस महा-द्व के परिणामस्वरूप चीन न केवल जापान व अन्य साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव प्रभुत्त्व से मुक्त हुआ, अपितु वहा कम्युनिस्ट व्यवस्था की भी स्थापना हुई । इसी कार दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देश जहा महायुद्ध के कारण पाश्चात्य देशों साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने मे समर्थ हुए, वहा उनमे कम्युनिस्ट प्रवृत्तियां भी रंतर बल पकड़ती गई। इसमे मंदेह नहीं, कि इस क्षेत्र के अन्य किसी देश मे अभी र्णरूप से समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है, पर यह सर्वथा स्पष्ट है, कि इस त्र में कम्युनिस्ट दल निरंतर शक्ति पकड़ रहे है। इस इतिहास मे हमारे लिये यह भव नहीं है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों मेकम्युनिस्ट दलों के विकास र संक्षिप्त रूप से भी प्रकाश डाल सके। सम्भवतः, यह उचित भी नहीं है, क्योंकि भी इन देशों की राजनीति ने कोई स्पष्ट रूप धारण नहीं किया है। पर यह बात विवाद है, कि कम्युनिज्म का विकास व विस्तार एक ऐसी घटना है, जिसे एशिया आधुनिक इतिहास को लिखते हुए उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।

इन्डोचायना—डा० हो ची मिन्ह ने के नेतृत्व में इन्डोचायना में फ्रांस के प्रभुत्त्व विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष प्रारम्भ हुआ, इस पर हम इस इतिहास के इक्कीसवें अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। जापान के परास्त होने पर १७ अगस्त, १९४५ को डा० हो ची मिन्ह और उसके क्रान्तिकारी अनुयायियों ने इन्डोचायना में 'विएत नाम' नाम से रिपब्लिकन राज्य की घोषणा कर दो और डा० हो को इस रिपब्लिक का राष्ट्रपति उद्घोषित किया गया। यह विएत नाम रिपब्लिक इन्डोचायना में फांस के प्रभुत्त्व को स्वीकृत नही करती थी। स्वभावतः, फांस इस रिपब्लिक की सत्ता को मानने के लिये तैयार नही हुआ, और उसने बाओ दाई के नेतृत्त्व में एक ऐसी इन्डोचाइनीज सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया, जो फास के प्रभुत्त्व को स्वीकृत करने के लिये व उसके साथ समझौता करके देश का शासन करने के लिये उद्यत थी। फेल्च सेनाओं की सहायता से बाओ दाई की सरकार ने डा० हो ची मिन्ह की रिपब्लिकन सरकार के साथ किस प्रकार संघर्ष किया, इस विषय पर भी हम इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चुके है।

पर यहां उल्लेखनीय बात यह है, कि डा० हो ची मिन्ह की सरकार न केवल फांस के प्रभुत्त्व का अन्त कर इन्डोचायना की राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना के लिये तत्पर है, पर साथ ही वह कम्युनिस्ट व्यवस्था की भी पक्षपाती है। वह अपने देश के आर्थिक व सामाजिक जीवन को कम्युनिस्ट आदर्शों के अनुसार परिवर्तित कर रही है, और इन्डोचायना में उमी ढंग की व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है, जैसी कि माओ त्से तुग की सरकार ने चीन मे स्थापित की है। भूमि के सम्बन्ध में उसने इस ढंग के मुधार किये है, जिनमें कृषि की भूमि पर से जमीदारों का स्वत्त्व समाप्त हो गया है, और खेत किसानों में विभक्त कर दिये गये हैं। बड़े कल-कारखानों और व्यवसायों को राज्य के स्वामित्त्व में लाया गया है, और आर्थिक जीवन पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया है। डा० हो ची मिन्ह की सरकार को कम्युनिस्ट चीन की सहायता प्राप्त है, और इन्डोचायना में डा० हो की वही स्थित है, जो चीन में माओ त्से तुग की है।

फ्रांस अभी इन्डोचायना को अपनी अधीनता में रख सकने के सम्बन्ध में सर्वथा निराश नहीं हुआ है। छः वर्षों के निरन्तर संघर्ष के बावजूद भी फेड्च सेनाएं डा० हो की रिपब्लिकन सरकार को परास्त नहीं कर सकी है। कोई आश्चर्य नहीं, कि निकट भविष्य में सम्पूर्ण इन्डोचायना डा० हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार के अधिकार में आ जाय, और इन्डोचायना में भी चीन के ढंग की कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो जाय।

मलाया—महायुद्ध के बाद मलाया के सम्बन्ध में वहां के ब्रिटिश शासकों ने क्या व्यवस्था की, इस प्रश्न पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है। मलाया के राष्ट्र-वादी देशभक्त इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हो सकते थे। महायुद्ध के समय में जब

मलाया ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गया था, तो वहा राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियों को बहुत बल मिला था। उस समय वहां अनेक ऐसे दलों का संगठन हो गया था, जो न केवल मलाया की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील थे, पर साथ ही इस बात के लिये भी उत्सूक थे, कि मलाया से विदेशी पुंजीपतियों और मध्यकालीन सामन्तपद्धति का अन्त होकर ऐसा शासन स्थापित हो, जो समाजवादी प्रवृत्तियों के अनुकूल हो। कम्युनिस्ट दल का भी इस समय मलाया मे विकास हो गया था । जापान के परास्त हो जाने पर जब ब्रिटिश सेनाओं ने मलाया पर अपने शासन को फिर से स्थापित किया, तो कम्युनिस्ट लोगों के सम्मुख केवल यही मार्ग रह गया था, कि वे गुरीला युद्ध नीति का अनुसरण कर ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला करे। कम्युनिस्ट लोगों ने अपने स्वयंसेवक सैनिकों का व्यवस्थित रूप से सगठन किया और ब्रिटिश शासको के साथ संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। १६ जुन, १९४८ को तीन अंग्रेज (जो रबड़ के बगीचों के मालिक थे) कम्युनिस्ट लोगों द्वारा कतल कर दिये गये। ब्रिटिश लोग इसे कब सहन कर सकते थे ? २० जून से २४ जून तक पाच दिनों मे ८०० से भी अधिक कम्युनिस्ट लोग गिरफ्तार किये गये, और उन्हे कठोर दण्ड दिये गये । पर कम्युनिस्टों ने भी अपने संघर्ष को जारी रखा। १९४८-४९ मे मलाया मे कम्युनिस्ट लोगों की शक्ति इतनी बढ गई, कि ब्रिटेन को उन्हें वश मे लाने के लिये नई सेनाएं भेजने की आवश्यकता हुई। यद्यपि ब्रिटिश सैन्यशक्ति के मुकाबले में मलाया के कम्यनिस्ट अपनी पूर्यक् सरकार कायम करने में सफल नहीं हुए है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि वहां कम्युनिस्ट लोग पर्याप्त शक्ति रखते हैं, और ब्रिटिश शासक उनके गुरीला युद्ध से बहुत अधिक परेशानी अनुभव करते है। ब्रिटेन की सैन्यशक्ति अभी मलाया के कम्युनिस्टों को नष्ट नहीं कर सकी है।

अन्य देशों में कम्युनिस्ट दल—इन्डोचायना और मलाया के समान बरमा, इन्डोनीसिया और फिलिप्पीन में भी कम्युनिस्ट दल विद्यमान है। बरमा के कम्युनिस्ट भी गुरीला युद्ध का आश्रय देकर बरमी सरकार को परेशान करने में तत्पर है। इस देश में अनेक ऐसी अल्पसंख्यक जातिया विद्यमान है, जो बरमा के केन्द्रीय शासन के अधीन न रहकर अपना पृथक् व स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है। कम्युनिस्ट लोग इनके समर्थक है। इन्डोनीसिया में स्वतन्त्र व व्यवस्थित सरकार कायम हो जाने के कारण कम्युनिस्ट दल निर्बल पड़ गया है, पर उसकी सत्ता अब भी विद्यमान है। यही बात फिलिप्पीन द्वीपसमूह के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। थाईलैण्ड में कम्युनिस्ट दल अभी तक अपने पैर नहीं जमा सका है। वहा के शासक कम्युनिज्य के कट्टर विरोधी है, और किसी।

भी प्रकार इस दल को सहन करने के लिये उद्यत नही है। पर फिर भी वहां ऐसे लोग विद्यमान है, जो कम्यनिज्म के पक्षपाती है।

दक्षिण-पूर्वो एशिया के विविध देश—इन्डोनीसिया, थाईलैण्ड, मलाया, फिलिप्पीन और बरमा कब तक कम्युनिज्म से बचकर अपने-अपने क्षेत्र में लोकतन्त्रवाद के अनुसार अपना विकास करते रह सकेंगे, यह बात अभी निश्चित रूप से नहीं कहीं जा सकती। संयुक्तराज्य अमेरिका सदृश कम्युनिज्म-विरोधी देश इस बात के लिये उत्सुक है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्य कम्युनिज्म के प्रभाव से बचे रहे, और रूस के कम्युनिस्ट प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत न होने पाव। इसीलिये अमेरिका इन देशों को अपनी आर्थिक उन्नति व विकास के लिये उदारतापूर्वक सहायता देने के लिये तत्पर है। पर साथ ही यह बात भी स्पष्ट है, कि इस क्षेत्र में कम्युनिज्म निरन्तर उन्नति कर रहा है। पाश्चात्य साम्राज्यवाद से मुक्त होने के बाद ये देश इस बात के लिये प्रयन्तर्शील है, कि लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के अनुसार अपनी उन्नति करे। पर पूजीवाद और वैयक्तिक सम्पत्ति पर आश्वित लोकतन्त्रवाद इन देशों को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने में कहा तक सहायक हो सकेंगा, इसी बात से इस प्रश्न का निर्णय होगा, कि ये देश कम्युनिज्म के प्रभाव से बच सकते है या नहीं।

### (४) भविष्य

बीसवी सदी का द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के लिये एक क्रान्तिकारी घटना थी। इस महायुद्ध ने इन देशों की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारी परिवर्तन ला दिया है। ये परिवर्तन निम्नलिखित है—

- (१) महायुद्ध में जापान के परास्त हो जाने के कारण इस देश की शिवत बहुत क्षीण हो गई है। १९४४ तक जापान संसार के सबसे अधिक शिक्तशाली और साम्राज्यवादी देशों में गिना जाता था। अब उसके विशाल साम्राज्य का अन्त हो गया है, और उसका क्षेत्र केवल उन द्वीपों तक सीमित रह गया है, जिनमें जापानी लोगों का निवास है। जापान की सैनिक शिक्त भी बहुत क्षीण हो गई है।
- (२) चीन की राष्ट्रीय एकता और उसमे समाजवादी (कम्युनिस्ट) व्यवस्था की स्थापना महायुद्ध का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम है। ४७,००,००,००० जनता का यह विशाल देश अब न केवल राष्ट्रीय दृष्टि से एक संगठन में संगठित हो गया है, अपितु कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपनाकर यह अपनी आर्थिक व

सैनिक शक्ति की वृद्धि के लिये भी तत्पर हैं। चीन की सीमा कम्युनिस्ट रूस की सीमा के साथ लगी हुई हैं, अतः प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अब कम्युनिज्म का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है।

(३) पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश अब पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से प्रायः मुक्त हो गये हैं। इन्डोनीसिया, फिल्प्पीन, थाईलैण्ड और बरमा राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर अपनी उन्नति के लिये प्रयत्नशील हैं, और इन्डोचायना व मलाया में ऐसे आन्दोलन जारी हैं, जिनका यह परिणाम अवश्यम्भावी हैं, कि ये भी शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर लें।

इन देशो की वर्तमान राजनीति ने अभी ऐसा स्पष्ट रूप घारण नहीं किया है, कि इनके भविष्य के सम्बन्ध में कोई बात निश्चित रूप से कही जा सके। पर पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में कुछ बातें ऐसी है, जिनका यहां उल्लेख करना उपयोगी होगा—

- (१) संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी अन्य लोकतन्त्रवादी देश इस बात के लिये उत्सुक है, कि जापान फिर से शक्तिशाली हो। प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में कम्युनिस्ट चीन और रूस का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ गया है, उसे ये देश अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देखते हैं और कम्युनिज्म की बाढ़ को रोकने का उन्हें यह उपाय कियात्मक प्रतीत होता है, कि जापान फिर से शक्तिशाली बने। अमेरिका का सहारा पाकर जहां जापान अपनी सामरिक शक्ति को बढाने के लिये प्रयत्नशील है, वहां वह अपनी आर्थिक व व्यावसायिक उन्नति पर भी विशेषरूप से ध्यान दे रहा है। वह समय दूर नहीं है, जब जापान एक बार फिर संसार के सम्पन्न व शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगेगा।
- (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में कम्युनिज्म का प्रभाव निरन्तर बढ रहा है। इन देशों की आबादी में चीनी लोगों की संख्या कम नहीं है। इन्डोचायना, थाईलैण्ड और मलाया में चीनी लोग पर्याप्त संख्या में बसे हुए हैं। फिलीप्पीन, इन्डोनीसिया और बरमा में भी चीनी लोग अच्छी संख्या में विद्यमान है। इन प्रवासी चीनी लोगों का अपने देश के साथ घनिष्ट सम्पर्क है। कम्युनिज्म इनम निरन्तर शक्ति पकड रहा है, और इनके द्वारा अन्य लोग भी कम्युनिज्म के प्रभाव में आते जा रहे है। प्राचीन समय में दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश चीन के सांस्कृतिक प्रभाव में रह चुके है। यदि आधुनिक समय में भी शक्तिशाली कम्युनिस्ट चीन यह प्रयत्न करे, कि अपनी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रसारित किया जाय, तो यह अस्वामाविक नहीं

है। संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश कम्युनिस्ट-विरोध देश इस प्रयत्न में है, कि इन देशों को कम्युनिज्म के प्रभाव से बचाया जाय। इस उद्देश्य से वे इन देशों की दिल खोलकर सहायता कर रहे हैं। पर यह असम्भव नहीं है, कि निकट भविष्य में दक्षिण-पूर्वी एशिया कम्युनिज्म और लोकतन्त्रवाद के संघर्ष का क्षेत्र बन जाय।

(३) दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश उन अर्थों में राष्ट्रीय दृष्टि से एक नहीं है, जिनमें कि फांस, जर्मन, इङ्गलैण्ड आदि देश राष्ट्रीय राज्य (नेशनल स्टेट) हैं। इनमें अनेक अल्पसंख्यक जातियों की सत्ता है। बरमा, मलाया, थाईलैण्ड आदि में अनेक ऐसी जातियों का निवास है, जो अल्पसंख्यक है, और जो अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये उत्सुक है। चेकोस्लोवाक्रिया, पोलैण्ड आदि यूरोपियन राज्यों में अल्पसंख्यक जातियों की जिस ढंग की समस्याएं १९३९-४५ के महायुद्ध से पहले विद्यमान थीं, वैसी ही समस्याएं दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में भी विद्यमान है। यह समय ही बतायगा, कि इन देशों में नये स्थापित हुए लोकतन्त्र राज्य इन समस्याओं को हल करने में कहां तक सफल हो सकते हैं। यह असम्भव नहीं है, कि अल्पसंख्यक जातियों के प्रश्न को लेकर कम्युनिस्ट लोग इन देशों में अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करें।

### (५) उपसंहार

एशिया के इस आधुनिक इतिहास का प्रारम्भ हमने उस समय से किया था, जब कि इस महाद्वीप के सब देश अज्ञान और अविद्या के अन्धकार में डूबे हुए थे। धार्मिक सुधारणा, विद्या की पुनः जागृति, व्यावसायिक क्रान्ति आदि के कारण यूरोप के देशों में जिस प्रकार नवयुग का श्रीगणेश हो गया था, एशिया में उसके चिह्न भी अभी प्रकट नही हुए थे। उन्नीसवी सदी के मध्यभाग में जब पाश्चात्य यूरोप के विविध देशों में यान्त्रिक शक्ति से चलनेवाले विशालकायकारखाने स्थापित होने शुरू हो गये थे, रेलवे लाइनों के निर्माण से विविध देश एक दूसरे के अत्यन्त समीप आने लगे थे और भाप की शक्ति से चलनेवाले जहाज महासमुद्रों में स्वच्छन्द रूप से विचरने लगे थे, उस समय एशिया के विविध देश मध्यकालीन परिस्थितियों से आगे नहीं बढ़े थे। सर्वत्र राजाओं का एकच्छत्र व निरंकुश शासन विद्यमान था, लोकतन्त्रवाद व राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियों से लोग सर्वथा अपरिचित थे और आधुनिक ज्ञान विज्ञानों का कही भी विकास व प्रवेश नहीं हुआ था। वस्तुतः एशिया उन्नित की दौड़ में यूरोप से बहुत पीछे रह गया था।

इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पाश्चात्य देश एशिया में अपने साम्राज्यवाद का सुगमता के साथ विस्तार कर सके। ग्रेट ब्रिटेन, फांस, स्पेन, तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। व्यवसाय, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता आदि सब क्षेत्रों में वह उन्नति कर रहा है, और यह असम्भव नही कि प्राचीन काल के समान भविष्य में भी संसार का नेतृत्व फिर उसके हाथों में आ जाय। पाश्चात्य जगत् ने भौतिक विज्ञानों के सम्बन्ध में जो उन्नति की है, उसके कारण वह अपनी समस्याओं को हल नही कर सका है। संसार में युद्ध का भय बहुत अधिक बढ़ गया है, और मनुष्य अपनी वैज्ञानिक खोजों को परस्पर संहार के लिये प्रयुक्त करने में तत्पर है। एशिया के निवासी भौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक और मानव गुणों को भी महत्त्व देते रहे है। आज जब एशिया भौतिक उन्नति में भी यूरोप और अमेरिका का समकक्ष होकर संसार की राजनीति में अपना समुचित स्थान प्राप्त कर रहा है, यह अवश्यम्भावी है, कि वह मानव जीवन सम्बन्धी अपने उच्च आदर्शों के अनुसार संसार की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करे और इस प्रकार मानव समाज के हित व कल्याण में महायक हो।

# शब्दानुक्रमणिका

अगुइनाल्दो ३३० अड्.कोर वट ३५० अनाम ३२, ३८, ७८, ७९, १३१, १३४, ३४६-४४ अनाम्रत ३६८ अन्द्रेन्द्रा २०४ अन्फ क्लब १८३, १८४, १९० अफगानिस्तान २१, २२, २६, ३६, १९८, १९९, २०५, २१३, ४८२ अफ़्रीका १८, २१, ५३, ७४, ८९, ९५, २६७, ३७७, ४८४, ४९१, अबीसीनिया ४५२, ४५४ अमतेरसू-ओमीकमी ५३ अमेरिका १७, १८, २१, ५६, ६१-६४, ६९, ७२-७८, ७७-८१, ९६, 95-909, 905, 990-99, ११३-१४, १३०-३२, १४१, १८८, १४९, १५८, १५९, १६४, १७४-७५, १८६, १९०, २३६-३७, २४२, २४७-४८, २५२, २४४, २४७-४८, २६०, २६३-, ६९, २७२-७३, २८२-८९, ३०१, ३०४, ३७३, ३७९, ३८२, ३९१, ३९४, ४०८, ४०९, ४४२, ४४८-५२, ४५५-५६, ४६१-६३, ४६६-७४, ४७७-६२, ४८७, ४८९, ४९१-९८, ४००, ४०२, ४०७-१२, ५२६, ५४०, ५४३-४५, ५४९, ५५७-६३, ५६९, ५७२, ४८२-८४, ४८८, ४९० अमोय २४३, ४५८

अरब १८, २१-२३, ५०, ५३, २१४, ३६२, ३६९, ५९१ अराकान ३६८-७१ अराकी ३००, ४७४ अरीता ४६७ अलाइड कौसिल आफ जापान ५४९ अलेक्जैण्डर प्रथम ४३ अलेक्जान्द्रिनो कास्तो ५४६ अलोम्प्रा ३६९ अल्ताई १९५ अल्बुकर्क ३६२ अल्युतियन २८५ अल्साल्वदोर रिपब्लिक ३९४ अशाई शिम्बुन ३१५ अशीदा हितोशी ५५५, ५५६ अशोक ३०, ३१, २१३, ३६८ आजाद हिन्द सरकार ४८९, ४९० आदित्य ३६१ आन्हर्इ प्रान्त २२९, २३३, ४१५,४१८ आबे, जनरल नोबुयुकी ४७७ आर्मीनिया १४८ आमुर नदी ६४, ७८ आल्मा आता १९८, १९९ आवा राज्य ३६९-७१ आसाम ३७०, ४८९, ४९० आस्ट्या १८८, १८९, २५७, २८७, २८८, ४४२, ४४४, ४६३ आस्ट्रिया-हंगरी ४८, ११०, १७७ 'आस्ट्रेलिया २६७, २८६, ३७७, ४८२ ४८४, ४८९, ४९१, ४०१, ४४०, ५४९ इचांग ४३४

इजानमी ५३

अयोध्या ३५६, ३५७, ३६९

अम्बोयना ४८४

जराईल ४८२ इटली ३६, १२१, १३१-३२, १६८, २३६, २४१, २४६, २६६, २६९, २८१, २८२, २८४, २८६, ३१०-११, ३७६, ३९१-९२, ४०५-०९ ४१३-१४, ४४०, ४४६, ४४९, **४**५१-५६, ४६१-६२, ४६*5*-६९, ४७३, ४७७, ४९३, ४९४, ५३१, **४३४, ४४१, ४४२, ४४७** इण्डो-चायना १८, २२, २६९, ३०३, ३२४, ३४०, ३४२-४४, ३७३, ४३४, ४४६, ४४७, ४६३, ४६४-**६६,४७१-७२,४**८३,४९७,**५१५-**१६, ५४९, ५८५-८९ इण्डोनीसिया १८, ३२५, ३३३-३४, ३३६, ३३८-४४, ३६२-६३, ३७१, ३७३, ३७४, ४४४, ४६३, ४६६, ४६८-६९, ४७१-७२, ४८३-८८, ४९०, ४१४, ४३४-४३, ४४९, ४८२, ४८७, ४८९ इतो, प्रिस १०७, १०८, २७१, २७२, २९२-९५ इतागाकी, काउंट १०६, १०७, २९२, २९४ इनकाई ३००, ४७३-७५ इनये मिशो ४७५ इम्पीरियल रूल असिस्टैण्ट ऐसोसि-येशन ५५२ इम्फाल ४९० इयासू ८८, ९१ इली १९९ इवाक्रा १११, ११२ इंग्लैण्ड ४३, ५८, ७२, ९०, ९२, ९६, ् ९८, १०८, ११३, १३२, १४१, १४४, १६३, २०६-०८, ३०७, ३२६, ४५०, ५९४

ईजिप्ट २९. ५३. १३४ ईरान १८, २१, २२, २४, २६, ४०, २०४, २०६, २१७, ३७३ ईस्ट इंडिया कंपनी ५६, ५७, ५९, ३७७ उईगर १९८, २१५ उत्तरी एशिया २२, २३, २४, ४४, ११९, १२३, १२८, २६७, ४६० उद्गई खां ३४ उपरला हिन्द २१३, २१४ उराल १७, १४५ उरम्ची १९७ उलान बातोर २०० उसूरी ६४ एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी ६१, ६२, ६४, ६६ ७९, ९९, १००, ११२, ११३, १९०, २३४, २३९, २४२, २७७, २८९, ३४६-६०, ३७३, ३८४, ३९३, ४१२, ५०० एक्विनो ५४३ एण्टि कोमिन्टर्न पैक्ट ४४९, ४५०, ४६१, ४६४, ४७७ एण्टि फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग प्र३१, प्र३२, प्र३४ एन, पाक हेन ५६२ एशिया माइनर २१, ३५, ३६, ५३ ओकामा, काउण्ट ११३ ओक्मा २९२-९७ ओकोदा ४७५, ४७६ ओसमेना, राष्ट्रपति ५४३-४६ ओसाका ३०२, ३१४, ३१५ अंगकोरथोम ३५० आग सान ५३१-३४ कत्सूरा २९४, २९६ कनाडा ५७, २६७, ३१२, ५४९ कनिष्क २१३ कन्पयुसियस २८, २९, ३७, ४७-५०,

९४, २५४, ३२०, ४२० ४३९ कमाल पाशा २८८ कम्बुज ३४८-५०, ३५६, ३६१ कम्बोडिया ३२, ३४६, ३४८-५६, 358 कराकुरम ३४, ३५, १९६, २१७ कल्गान २०० कशिग ६१ काओ कांग ५७५ काओत्सु ३२ कागोशिमा १०२ कातायामा ५५५ कातो २९८, २९९ कान्सू १९७, १९८, २१६, ४२१, ४२२, ४२९ कान्स्टैन्टिनोपल ३४, ४३ कामचात्का २७० काला सागर ३४-३६, २१७ काशगर १९८, २१४ किआगसी २२९, २३२, २३३, ४१५, ४१८-२२, ४३४, ४४३ किदो १०४, ५५१, ५५७ किन राज्य ३३, ३६ किपचक ३६ किम इर सेन ५६४, ५७०, ५७१ कियाऊ चाऊ १२९, १७७, १८५, १९०, २३७, २३८, २८०, २८१ कियांगसू २४८ कीफ ३४ कीमुरा ४४७ कुआला लुम्पूर ३६५ कुआंग ह्सू सम्राट् ७४, १३४, १३४, १५३, १५६, कुओमिन्तांग दल १७४, १७४, १८४, २१९, २२१-२४३, २६२, २८८, २८९, ३८४, ४०३, ४०८,

४१०, ४१५-२०, ४२९, ४३९-४३, ४५८, ४९६, ४९९, ५०१-१४, ४४९, ४७४-७९, कुओमिन्तांग सरकार १९३, २१९, २३०-२३४, २४१-४३, २४२, २५७, २८९, ३८२-८४, ३८६, ३९२, ४०९, ४१४-२२, ४२५, ४२७, ४२९-३१, ४३७, ४३९, ५७८, ५८२, ५८३-८५ कुनलुन पर्वतमाला १९६, १९७ क्बले खान ३५, ३६, २०२, २१७ क्रील द्वीप ९४, ११९, १२०, २७०, २८४ कुलांग्सू द्वीप ४५८, ४६० क्चू १९८ केदाह ३६५ केन्सेईकाई दल २९३, २९४, २**९६,** २९७, २९९, ३०० केब्द्वीप ३२७ केलान्तन ३६५ कैन्टन ४८, ४४, ४६, ४९, ६०-६४, ६८, १३३, १६३, १८४-८६, १९१, १९३, २२१, २२३, २२५-२७, २३२, २३४, २८८,४१४-१८, ४२९, ४३२, ४४८, ४४०, ४५५, ५१२, ५८३ कैपुचिन फादर्स २०४ कैरो कान्फरेन्स ५६१ कैरोलिन द्वीप २७९ कैलिफोर्निया ७३, ९६, २६८ कैशुन्तो दल २९२, २९३ कैस्पियन सागर २१, ३१, ३२, ३४, ३६, २१४, २१७ कोकस कीलिंग द्वीप समूह ३४६ कोड़. पो नदी १९७ कोड़. जो २०१

कोचीन चायना ३४६, ३४१-४४, ४२१ कोनोये, प्रिस ४७६-७८, ४८०, ४५२ कोम्सोमोल्स्क २० कोयो ३१६ कोरिया २२, ३०, ३१, ३८, ८५, ८६, ११८, १२०-२७, १३९, १४२-४५, २६९-७४, २७९, २८९, २९८, ३०१, ३२२, ३२३, ३७७, ३८४, ३८६, ३९७, ४१२, ४०९, ४१०, ४६०-६२, ५७३, ४८१, ५८२ कोहोग ५६, ५९, ६१ काग ह्सी, सम्राट् ३७, ४३, ५५, २०४, २१४, २१६ काग वू लेई १३३-३५ क्या ६५, ७५ क्यूश् द्वीप ८३, ८४, ८९ क्योतो ६२, ९४, १०३, ११८ क्रीमियन युद्ध १४४ ऋगी-अरीतां का समझौता ४६० ऋोटिया ४४६ क्लाइव ३६९ क्वागचाऊ की खाडी १३०, २३८ क्वांगतुग प्रान्त १३०, ४१६-१८. ४२२, ४२५ क्वागसी प्रान्त ७६, ४१५-१८, ४२५, ४३४, ५१३ क्वानग १३९, ३८४, ३८६, ३८८, ३९०, ३९२, ३९३, ४००, ४०२-04, 805-80, 808 क्वेईवाऊ प्रान्त ४२१, ४२२, ४२५, 838 क्वेई ह्वा २०० ववेजोन, राष्ट्रपति मानुआल ५४३, 888 क्सेवियर, फ़ांसिस ८९, ३३५ स्वम्बाजोग २०६, २०७

खोतान १९८, २१३, २१४ कि-स्रोड-ल्दे-बचन, सम्राट २०१ किचुन २०१ गर्तोक २०७ गन्दन् २१२ गाइनिया ३६७ गान्धार २१३ गिआलोग, सम्राट् ३५१ गिल्गित २०१ गुआम द्वीप २८४, ४८१ गुण वर्मन ३३४ गुनाग जरई पर्वतमाला ३६१ ग्-श्री-खान २०३, २०४, २१८ गोबी महस्थल १९९, २००, २१७ गोयरिंग ५५८ गोश्रङ्ग विहार २१४ ग्याची १९७, २०७, २०७, २०८ ग्रीस ८४, २६२, ४९३ चकी ३५७ चड. थड पथार १९७ चम्पा राज्य ३४८ चर्चन १९८ चिंचल ४९१, ४४७, ४४८ चहर १९९, २१९, ४०४, ४०५, ४३४ चाइना मचेन्ट्स स्टीम 'नेविगेशन कम्पनी ८१ चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक ५८२, ५८३ चाऊ वश २७ चिआओ-नुग-पूनत्याग विश्वविद्यालय 248 चिएन लुग, सम्राट् ३७, ३८, ४३, प्रर, प्रप्र, ७४ चिग कियाग २४३ चिन वश ३०, ८५, ३४७ चिन्कियांग ६०

चिन्घाई १९६, २११ चिन्चो ३९१ चियाग काई शेक १८५, २२६-३४, २६२, २८८, २८३, ३९२, ४१५-२४, ४२८-३२, ४३४, ४३७-४८, ४५१, ४५६, ४५८-६२, ४६६-६७ ४७०-७१, ४७६, ४९०, ४९५-५०७, ५१०-५१३, ५५९, ५७४, ५७५, ५८२-८४ चिहली प्रान्त ५१, १३४, १६१, २४5, ४०९, चीन १८, २१-८३, ८४, ८६, ८९, ९०, ९३, ९६-१००, ११५-७१, १७८-८१, १८४-९१, १९४-१९९, २०१-११, २१४-६४, २७०-७३, २७७-८८, २९३, ३०१, ३०४, ३१०, ३२२-४७, ३६७, ३७६-७८, ३८२, ३८४-९१, ३९९, ४०७, ४०८, ४१४, ४२१, ४२४-३२, ४४४, ४४४, ४४७,४४०-प्र२, ४५६, ४५८, ४६०-६३, ४६८-७१, ४७४-७९, ४८८, ४९०, ४९१, ४९६-४०७, ४१०-१४, ५४९-५१, ५५९-६२, ५६९, ५७४-६६. ५९१ चीनी तुर्किस्तान २०१ चुन, प्रिस १५६ चम्बी घाटी २०७, २०८ च तेह, जनरल ४७४ चुललम्बकर्ण, राजा ३४८, ३४९ चेकोस्लोवाकिया २८३, २८८, ४५०, ४४२-५३, ४८२, ४९०, ४९३, 468 चेंगतेह ४०३ चेफ की संधि ७२ चेन कूओ फु ४३९

चेन कुग पौ २३२, ४१४ चेन ची ताग ४१६ चेन ली फ ४३९, ४४० चोऊ एन लाई ४२४, ५७६ चोश् १०१-०४, २९१, २९३, ३८०, चगेज खान १७, २१, ३३-३६, १४९, २०२, २१४, २१७, ३४७, ३६९ चाग चिह त्ग १३३, १३४ चाग त्मां लिंन १९२, १९३, २२४, २२८, २८९, ३८२ चाग लाग ५७५ चाग हम्एह-लिआग २२८, २३१, ३८२-८४, ३८७, ३९९, ४०३, ४१४, ४२३, ४२४ चाग हसन १८३ चगिकग १९९, ४३२, ४३३, ४३४, ४३८, ४४०-४२, ४४४, ४६२, ४६३, ४६६, ४६९, ४७२, ४९०.

च्गुचक १९७, १९८

४१३, ४१४, ४८४

जर्मनी ३४, १२१, १२६-३२, १३७३८, १४१, १६८, १७४, १७७,
१८४-९१, २०६, २०८, २३४,
२३७, २४९, २६९, २७१, २७८८४, २८७, २८८, २९६, ३०३,
३०४, ३११, ३७३-७६, ३७९,
३९१, ३९२, ३९९, ४०८, ४४६,
४४९-४४, ४६७, ४४८, ४४६,
४९२-९६, ४०७-०९, ५१६, ५३१,
५३४, ५४४, ५५१, ५५२, ५५७,

४९६, ४०३, ४०७, ४१०, ४१२,

जहोल ३८८, ३९१, ४०२-०४, ४१२,

४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२२, 825

जापान १८, २१,-२६, ३१, ८२-१५१, तनका, बरन २९९ १५७, १५९, १६४, १६६, १७४, तनासरिम ३६९-७१ १७७, १७८, १८४-९१, २०४, २१५,२२०,२२७, २२८, २३२, तबगिताई पर्वतमाला १९५ २३६-३८, २४०-४४, १५०, २५५-५७, २६०, २६३, २६६-३२४,३६८, ३७४-४७९, ४८०-५१०, ५१३ - १६, ५२६ - २७, ४८४, ४९१

जावा २२, ३१२, ३३३-३८, ३४२-४४, ३६१, ३६२, ४८४, ४८६, ५३६-४१

जिम्मू तेनो, सम्राट् ६३, ६४ जियुतो दल २६२, २९३, २९४ जुलियाना, साम्राज्ञी ५४२ जेसुएट सम्प्रदाय ६९, ८९, ९०,२०१ जैबत्सू ५५२, ५५६ जोग जाकर्ता ५४१ जोहोर ३६२-६४

टकी २२, २४, २६, ११०, १७७, २८८, ३७३

टरनर, कैंग्टन २०५ टाईलर ६१ टाफ्ट, जनरल विलियल हावर्ड ३३१ टिग्रिस १७, ३१, ३४ ट्रमैन ४९१, ५०४ डच-ईस्ट-इंडीज ४६४ डयूई, कमोडोर ३२९ डनकर्क ४९४ डिन्डिंग्स ३६४ डेन्मार्क ४६३, ५८२

तकला मकान मरुस्थल १९७, १९८, २१३, २१४ तनाक समझौता ४१० ताओ कुआंग, सम्राट ७५ ताई फिंग विद्रोह ७६-७८ ताकाहाशी, काउन्ट २९८, ४७६ ताचिएनल् १९६ तारिम नदी २१५ तारुक, लुई ५४६ ताहिया जाति २१६ तिएनशान पर्वतमाला १९५, १९८, 283 तिब्बत १८, २१-२८, ३४, ३४, ३८,

९७, २०१-१३, २१७, २१८, ३२२, ४२१, ५७७, ५७८ तिमोर ३२५, ३२६, ३३३, ३४४. ३७३, ३८४ तिह्वा १९७-९९ तीनृत्सिन ४८, ६४, ७०, ७७, ८१, १००, १३४-३८, १८९, २४०, २५४, ४०९,-११, ४२८, ४४८, ४४४, ४४६, ४४८-६०, ४१२ तुआन ची जुई १७२, १८१-८४, १८७-९३, २२४,

५०, १२०, १३९, १६५, १९४-

तुर्क १८, २६, ३४, ५३, १४५, २६२, ३६२ तुर्किस्तान २८, ३४, १४४ तूर्फान १९८, २१४ तेराउची, काउन्ट २९७ तेल अवीव २० तैपेई ४८३, ४८४

त्च्न १९३

तैवान २७० तैशो, सम्राट ३०१ तोकियो ११५, ११८, १५९, २९८, ३०१, ३१४, ३२३, ४४९, ४७४, ४७६, ५४९ तोक्गावा कुल ८८, ८९, ९१-९४, 99, 909-08 तोजो, जनरल ४७८, ४४१, ४४२, ४४७, ४४८ तोन्किन ३४६-४८, ३४१-४५ ४२१, ५२३ तोसा १०३, १०४ तांग वंश ३२, २१४, ३४७ तांग-शाओ-यी १६४, २७२ त्ग चिह ७५ त्ग मेंग हुई १५९, १७४, २२१ त्गवन ७९, २५४ तंगू ३६९ तोंकिंग ७८, ७९, ४२१ तोंग हाक विद्रोह १२४, १२५ त्साओ कुन १९२ त्साओ ज लिन त्शिन शीरिक, ३० तिसग ताओ १२९, १३०, १७७, २३७, २७८, २७९ त्सिनान २३७, २७९ त्सुह्सी ७५, ७६, १३४, १३५, १३७, १५३-५७ थाईलैण्ड ३४४, ३४६, ४८३, ४२४-२७, ४८७-९० थाकिन नू ५३४ थेबो ३७१ द गाल, जनरल ५१६ दलाई लामा २०२-०५, २०७-१०, २१८

दक्षिण पश्चिमी एशिया २२, २४, २६, २८०, २८३ दक्षिण पूर्वी एशिया २२, २५, २१३, २६६, २८७, ३२४-३७५, ३७६, ४३०, ४४४, ४६०, ४६४-७३, ४७८, ४८०-९४, ४९९, ४१४, प्र२६, प्र२५, प्र३१, प्र३७, प्र४६, ४४५-५१, ५५९ दार्जिफ २०५ देक् ४९७, ४१६, ४१७, ४२८ दैम्यो ८७, ८८ दैरन ३८४ दवस् २०२ नाकामुरा ३८७ नागासाकी ८९, ९२, ९४, ९७, ९८, ४९३ नानिकग ६०, ६१, ७७, १६३, १६४,

नानिकग ६०, ६१, ७७, १६३, १६४, १६६, १६८, १७१, १७२, १७६, १७९, १८१, २२६-३४, २४१, २४२, २४७, २८८, ३८३, ३८४, ३८९, ४०८, ४१०, ४१४-२४, ४२७, ४२९, ४३१, ४३२, ४३४, ४३८, ४३९, ४४२, ४४४, ४४६, ४४७, ४७०, ४८८, ४९१,

नानिकंग की संधि ६१, ३८२, ३८३ नानवांग ४३४ नानिग ४३४, ४३५ . नारफोक ९७ नालन्दा ३२, २०१, २१२ नार्वे ४६३. ५८२ निकोलस द्वितीय जार १२७, १४६ निनिगी-नो-मिकोतो ६३, ६४ निनिग्सआ ४१२ नीदरलैण्ड ४६७, ५८२

नीदरलैण्ड इन्डीज सिविल एडिमनि-स्टेशन ५३७ नीदरलैण्ड ईस्ट इन्डीज ४६७ नेग्री सेम्बिलान ३६४ नेपाल ३६, ८८, २०१ नेपोलियन १६८, १६९, १७८, ३६२ नैपियर ५९ नोमुरा, एड्मिरल ४७०, ४७२ निगपो ६१ निग्हिसआ १९९, २१९ न्यु गाइनिआ ३४६, ४८४ न्यच्वाग ६४ न्यंजीलैण्ड २६७, २८६ पनामा ३६१ पर्ल हारबर ४७३, ४७८, ४८०-८३ पशिया १९, ३४, ३६, ४३ पाओकी १९८ पाओतो २०० पाकिस्तान २२, ५८२ पागन ३६८, ३६९ पामीर पर्वतमाला १९४, २१३ पाल, राधा-विनोद ५५७ पिरेनीज १७ पीटर द ग्रेट ३७ पीपल्स कान्सल्टेटिव कान्फरेन्स ५०४ पू यी, सम्राट ३८८ पूर्वी एशिया २२, २४, २६, ५४, ५८, ६४, ९८, ११८, १४४-४७, १८६, १९६, २३६, २६६-९०, २९८, ३२३, ३२७, ३४२, ३६२, ३६७, ३७६, ३९४, ४०६, ४०७, ४१३, ४१४, ४३२, ४३४, ४४४-४७, ४५०-५६, ४६०-६४, ४६८, ४६९, ४७७, ४७८, ४९३, ४९४, ५३६, ५४४, ५४९, ५५१, ५५९, x ६0, x ७४-९२

पेइयाग युनिवर्सिटी २५४ पेकिंग १८, ३३, ३४, ३७, ३८, ४४, ५१, ६१, ६४, ६५, ७१, ७२, ७९, १२०, १२७, १२९, १३६-३८, १४०, १४१, १५३, १५५,-५७, १६०-६३, १६६, १७२, १७६, १७९, १८१-८४, १८७, १८९-९३, २०४-०९, २२१, २२४, २२८-२९, २३२, २३८, २४१, २५०, २५४-५८, २६४, २७७, २८९, २५३, ३६१, ३९१, ४१०, ४१३, ४२८-३४, ४४३, ४४४, ४५८, ४५९, ५१०, ५१२, ४७७, ४८३-८४ पेखोई ४३४ पेग् ३६९-७१ पेतां, मार्शल ४६५, ४६६, ४८३, ४९७, ५१६, ५१८, ५५८ पेनाग ३६४ पेरी, कामोडोर ८९, ९४, ९७-९९, ३७९ पेरु ७५ पेलिस ३६४ पेस्कादोरस १२६, ५८३ पेहाग ३६४ पैरिस १८, ९४, ३४१, ४४३, ४६४, ४६६, ५१६ पोट्सडम कान्फरेन्स ५४८, ५५०, ५५७ पोर्टस्माउथ १४६-४८, २७५-७७, २९४, २९६ पोर्तुगाल ५३, ५४, ९०, ९२, २०४, २३६, ३२६, ३२८, ३४३, ३४७, ३६२, ३७३, ४७१, ४९१ पोलैण्ड ३५, ३६, २८८, ४५३, ४६३, ४७०, ४८३, ५८२, ५९० प्रदीत, लुआंग ५२६, ५२७

प्रशान्त महासागर २१, २२, २७, ३१, ३४, ३८, ६०, ६४, ६६, ११९, १३२, १४०, १४१, १८६, २१४, २१७, २३६, २६६, २६७, २७०, २७९, २८४-८७, ३२३, ३२७, ३६१, ३६७, ३७४, ४४८, ४४९, ४५१, ४५५, ४५६, ४६०, ४६९, ४८०-८२, ४९१, ५३६, ५४७, प्र४९-५१, ५५९, ५६० प्रशिया १०८, ११२, १६६, ३४२ प्रोम ३७० फरस प, आचार्य २०२ फाइयान ३२, २१४, २३३, २३४ फाम पुइन्हो दल ५१८ फार ईस्टर्ने कमीशन (सुदूर पूर्व कमी-शन) ५४९, ५५० 🗸 फिजी ७४ फिनलैण्ड १४८, ५८२ फिलिप द्वितीय ४३, ५१ फिलिप्पीन १८, २२, २४, ८९, ९०, ९०, ९२, ९७, १३२, १५८, २६९, २७२, २५४, ३१२, ३२४-३३, ३७३, ३७४, ४४९, ४७०, ४८१, ४८२, ४८६, ४८७, ४९०, ४९१, ५१५, ५१६, ५४३-४९, ४४९, ४६९, ४८४, ४८९ क फिएन प्रान्त १३१, २२९, २३३, २७०, ४१५, ४१८ फुचो ६१, ४६० फूजिमा, लेफ्टिनेन्ट ४७५ फूजीवारा २९५ फुनान ३४९, ३४६, ३६१ फोंग कुओ चंग १८३, १९१, १९२ फेंग यू हि ्सआंग १९२, १९३, २२५, २३१, २३२ फांको ४५४

फोडरिक द्वितीय ३५ फांस ३७, ४३, ६२-७, ७२, ७५, ७८, ७९, ८१, ८२, ९७, १००, १०२, १०८, ११०, ११२, १२०, १२३, १२७,१३०,१३२-३४,१३७,१४०, १६४, १६५-७१, १७४-७८, १८२, १८५, २०६, २२७, २३६, २३९, २४०, २४१, २४६, २५५, २५९, २६०, २६३, २६६, २६९, २८१-८८, २९४, २९६, ३०३, ३०४, ३०७, ३१०, ३५०,-५२, ३६०, ३६२, ३७१, ३७३, ३७४, ३७७, ३९१, ४१३, ४१४, ४३३, ४४४, ४५०, ४५३-५८, ४६२, ४६३, ४६६-६८, ४७१, ४७२, ४७४, ४७८, ४८३, ४९३, ४९४, ४९७, ५००, ५१२, ५१५, ५१६, ५३५, ४४९, ४४८, ४६०, ४८४,-८६, ४९० फ़ांसिस्कन ६९, ९० बगदाद ३४, ५३ बटेविया ३३६ बतांग १९६ बरमा १८, २१, २२, ३८, ७१, ७८, ७९, ८१, ९३, १२०, १४९, २०५, २६७, २६८, ३०३, ३२४, ३४६, ३६७-७३, ४३३, ४४२, ४४४, ४५६, ४६२, ४७१, ४७२, ४८४, ४८६-९१, ४९७, ५१५, ५१६, ४२६, ५३०-३४, ५४९, ५६२, ५5७-९०, बर्कुल १९७, १९८ बल्गेरिया ५८२ बाओ दाई ५१९, ५२१, ५२४, ५८६ बातू खा १७, ३५ बामो ५३१

बाली ३३३-३७, ३४३, ४८४, ५३६ बाल्कन १७, १४४ बिस्मार्क १४८ बुद्ध, महात्मा १७, २९, ३१ ब्ज्जी सुजुकी ३०८ ब्ती, सम्राट ३४७ बर्बो १६५, १६८, २८७, ३५० बेल्जियम १७७, २३६, २४०, ४५२, ४६३, ४३४, ४४० बैकाल की झील ४६१, ४७७ वैबिलोनियन सभ्यता २१ बोक्सर १३४-३७, १४०, १४१, १४९-५४, १८२, १८७-८९, २३५, २३८, २५८, ४०९, ४१०, 825 बोगल ज्यार्ज २०४ बोनिन द्वीप ११९, २७०, २८४ बोरोडिल, माइकेल २२२, २२४ बोर्नियों २२, ३३३-३५, ३३७, ३३८, ३४१, ३४३, ३४५, ३४६, ३७३, बोल्शेविक कान्ति २२५, २८३ बोस, सुभासचन्द्र ४८९ बौद्ध धर्म २०१-०३, २१४,-१९, ४४४ बेगकाक ३५७

बंगकाक ३५७
बिटेन ४९-६६, ७१, ७२, ७८, ७८, ६१, ६२, ९६, ९७, १००, १०२, ११०, १२०, १३०३४, १३७, १४४, १४७, १४७, १५६, १६६, १६६, १६६, १६६, १९६, २०४०६, २०६, २०९, २२७, २३६, २३८, २४०, २६०, २६३, २६६-७२, २४४, २४७, २५८, ३६०, ३६२, ३४६-३६, ३६०, ३६२, ३६४-६६,

३७०-७४, ३७७, ४१३, ४१४, ४४२, ४४४, ४४९-५८, ४६०, ४६२-६३, ४६७, ४६८, ४७१-७४, ४७८, ४८२, ४८७, ४८९, ४९०, ४९४-४००, ४०३, ४०८, ४१२, प्रद, प्र७, प्र३०-३६, प्र४०, ४४३, ४४७, ४४९,-६१, ४६९, ४८२, ४८७ ब्रक, जेम्स ३४५ ब्रुनेई ३४५ ब्रसल्स ४५२ ब्लादी बोस्ताक १२८, १४०, २८३, २८८ ब्ल्चर २२६ ब्लो-ब्सड-ग्ये-म्छो, लामा २०३ बहत्तर पूर्वी एक्सिया ४६६, ४७६, ४७८ भारत, भारतवर्ष १८-१९, २१-२३, २६, ३०, ३१, ४०-४, ४८, ८१, ८८, ८८, ९३, १३४, १४४, १४८, १४९, १८२, २०५, २०९, २४८, २६७, २६८, २८८, ३०३, ३०४, ३४७, ३५१, ३६१-६४, ३६६-७२, ३७७, ४४४, ४७१, ४८७-९१, ४९८-५०१, ५१६, ५२८, ४४०, ४४९, ४८२, ४९१ भटान २०७ भूमध्य सागर ५३, १८६, २७९, २८१, २८४, ३९१, ४५४ मकाओ ५४, ५४, ६१, ७४, ९६

मिणपुर ४८९ मत्सुओका ४६४, ४६७, ४४१, ४४७, ४४८ मत्सुकाता २९२ मध्य एशिया २१, २४, ३१, १४४, १९८, २१३, २१७

मिकनो, काउन्ट ४७६

मनीला ३२७-२९, ४९० मन्दारिन ४८ मर्कादो, जोसे रिजाल ३३० मलक्का ५३, ५४, १८९, ३२७, ३३४, 357-58 मलाया २१, २२, ५४, १५८, ३१२, ३२४-२८, ३३४, ३६०-६८, ३७३, ४७१, ४७२, ४८१-९१, ४१४, ४२६-३०, ४८६-९० मलाया नेशनलिस्ट पार्टी ४२९ मलाया युनियन ५२८-२९ महायुद्ध १७६-८०, १८४-९१, २३४-३६, २५९, २६६, २७७-८७, २९६ २९७, ३०३, ३०४, ३०८, ३४०, ३५४, ३५९, (१९१४-१८) ३६४, ३७७, ३९०, ३९२ महायुद्ध (१९३९-४५) ३२४, ३२५, ३६८, ३७४-७६, ३९८, ४१४, ४३०, ४३३, ४३४, ४४६, ४४८-९४, ५६१, ५७४, ५८५, ५८६-९० महेन्द्र वर्मा ३४९ माओत्से-तुग ४१५, ४२२, ४९६, ५०१, ४०४, ४७४, ४७८, ४७९, ४८२, ४८३, ४८६ मामंरी ७१, ७२ माण्डलै ३६८, ३७१ माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ३७२ मारिआना द्वीप २७९, २८४ मार्को पोलो ३६, ८९, २०४ मार्क्स, कार्ल २२०, ४२० मार्शल द्वीप २७९, २८५ मार्शल, जनरल ५०४, ५०५, ५१० मास्को २२७,४६४,५६२,४६३,५६७ मिआओ जाति ५७८ मिण्टो मार्ले सुधार मित्सूई ९४, ११६, ३७८

मित्स्रबिशी ११६, ३७८ मिन्दानाओ ३२६ मिन्सेइतो २९९, ३००, ३७८, ४७४, ሂሂሂ म्कदन १४७, २२८, ३८७, ३९० म्गल १८, ५१, ८२, १८२, १८४ मुत्सुहितो, सम्राट १०१, १०३, ३००, 308 मुनरो ४०६ मसोलिनी ४१७, ४२५, ४७३, ५५२ महम्मद द्वितीय ५३ मेईजी, सम्राट १०१, १०३, १०४, १०६, ३००, ३०१, ३१५, ५५२ मेकोङ्ग नदी १९६ मैकआर्थर, जनरल ४८२, ५४३, ५४९, ४४०, ४४६, ४४९, ४६४ मैगेल्लन, फर्डिनन्ड ३२७ मैनिशी शिम्बून ३१५ मोरिसन, राबर्ट ७० मोलक्का ३३३, ३४१ मोलोतोव ५६७ मगक्ट, राजा ३५७, ३५८ मंग खां ३९ मंगोल १७, ३३-३६, ४१, ८९, १६४, १९८, २०२-०५, २१४-२०, ३६९, ३८४, ४०३, ४०४, ५७८ मंगोलिया २२-२४, २८, ३४, ३४, ३८, १९४, १९४, १९९, २००, २०२, २०३, २१२, २१६-२०, २३४, २८०, ३२४, ३८४, ४०२-०६, ४१२, ४२१, ४३०, ४३४, ४४४, ४४८-५०, ४६१, ४६५, ४६६, ४७५, ५०८, ५१२, ५७८, ५८२ मंचू ३६-३८, ४६-४८, ५१, ५२, ५५, ६४, ७४६७७, १२२, १३४, १४९--७१, १७६, १८२, १८३, १९४,

१९९, २०४, २०४, २०९, २१०, २१४, २१८-२१, २४४, २४३, २४८, २६१, २६२, ३४६, ३४२, ३४६, ३८४, ३८८, ३९८, ४३८,

मञ्चूक्ओ २८९, ३७६, ३८७-४०९, ४१४, ४३१, ४३४, ४४४, ४४४, ४४४, ४४८-५०, ४६१, ४६६, ४७१, ४८६, ४०९, ४२४, ४४८

म्यूनिख समझौता ४५०
यातुंग २०५, २०७
यामागाता २९२, २९३, २९७
यामागोतो २९६, २९९
यारकन्द १९६, २१४
यालू नदी १२५
यालू नदी १२५
यासुदा १०६, ५६१
यासुदा ११६
युआन वंश ३६, २१४, २१७.
१५४, १५६, १५७, १६१-६६, २२१, २२९, २६३, २६०, २६१

युइशि २१३, २१६ यगोस्लाविया २८८, ४५३, ४९३ युनाइटेड नेशन्स टेम्पोरेंरी कमीशन ४६७, ४६८. युनाइटेड मलाया नेशनल आर्गोनिजेशन ४२८, ४२९' यूनान ७१, ७२, १३०, १७९, २४८, ३५६, ३६९, ४२१, ४२२, ४३६, 862 येदो ९२, ९४, ९९, १०२ , ११८ येन हुसी शान २३१, २३२ येनान ४२१, ४३३, ४४१, ४४२, ४४८, ४४८, ४६४, ४९६, ४९९, ४०१-०३, ४०७ येल युनिवसिटी ७९ योकोहामा ९७, ११७ योचो ४३४ योनारु मित्सुमासा ४७७, ४७८ योरीतोमो ५५ योशीदा ५५४, ५५६ योशी हितो ३०१ यंग हस्बैकण्ड २०६, २०७ यांग चेंग ४२४ यांगत्से कियांग १७, २७, ३० यागत्से नदी ४८, ६४, १३०, १६१, १९६, ४४३, ५१२ यग विंग ७९, ८० रही, सिंगमन ५६९-७२ राखमान, डा० ४०७ रामावती द्वीप ३६८ राम्ख्यी ३६८ रुजवेल्ट १४६, ४५१, ४६९, ४७८, ४८०, ४९०, ४४७ रुमानिया ४४६, ४४३, ४८२ रूस २२-२५, ३४, ३६, ३७, ४३, ५४,

६३-४, ७२, ७८, ८२,९४,-१००,

११०, ११९-२३, १२६-३२,

१३९-४९, १५४-५५, १७४, १७७,

१८४, १९४, १९७-२००, २०४-०९, २१४-१९, २२२, २२४-२८, २३४, २३६, २४७, २६२, २६७, २६९, २७१, २७४, २७७, २८१-**८३, २८७, २८८, २९४, २९६,** ३०१, ३११, ३७७, ३८३, ३८४, ३८९, ३९१, ३९४, ३९६, ४०१, ४०४, ४३३, ४४२, ४४८-५३, ४६१-६४, ४६९-७२, ४७७, ४९२-88, 400, 400-88, 438, x88, ४४८-५१, ४४९-६३, ६६८, ४७२, ४८१, ४८२, ४८८, ४८९ इसो चाइनीज पैक्ट १२९ रेफल्स, टामस स्टेमफार्ड ३४४, ३६३ रोक्लास् ५४३ रोमन साम्राज्य ३१, ३३, ३४ रोमनोफ २८७ रंगुन ३७०, ४८४, ४९०, ५३२ र्युक्य द्वीप समूह ११९ लण्डन ९४, ५३३, ५३४ लवाल ४१६ लाओत्से २९, ५०, १२४ लाओस ३४६, ३५१, ३५३ लाजारिस्ट ६९ लावआन ३४५ लासिंग इशी समझौता २८२ लिंआओ तुंग १२६-२९, १४०, १४२, १४३, १४५-४७, १७७, १८६, २७४, २७७, २८०, ३२३, ३८३-**८६, ३९२, ३९३** लिऊ शाओ ची ५७५ लिकिन टैक्स २३९ लिथुएनिया १४८, ४५४ लियु-कुन-यी १३३ ली चिह शेग ५७५ ली त्सुंग जेन ५०६, ५११, ५१२, ५८३ ली युआन हुंग १६१, १६३, १८१-८४, 888 ली हग चाग ८१, १२५-२८, २५४ लई फिलिप १६० लुई चौदहवा ३७, ४३, ५१ लुई सोलहवा ३५१ लक्चिआओ ४२८ लू २८ लजोन ३२६, ४९० लेटविया १४८ लेनिन २२४, ४२०, ५७५ लोम्बार्ड ३५६ लका १८, २१, २२, ९३, २४६, २४८, २६७, ३६७, लग कियासु ३६१ लारेल ५४३-४६ लिग जाति समझौता ५३०,५४०, ५४१ व्हासा १९७, २०२, २०४-१० वर्गास् ५४३ वाग्सा १४८ वार्ड, फ़ेडरिक ७७ वाशिगटन ५४९ वाशिगटन कान्फरेन्स २३६-४१, २८४, २८६-८८, २९८, ३७४, ३८१ वारको डिगामा ५३ विएत नाम ५१९, ५२१, ५२२, ५८२, ४८६ विएत मिन्ह ५१८ विएना १८, १९, ३३६, ३४४, ३**६**२ विक्रमशिला २०२, २१२, २१८ विल्सन, राष्ट्रपति १९०, २७४, २८४, २८८, ३३२ विल्हिल्मना, रानी ५३५ विशी ४६६, ४९७, ५१६ विस्मान ५३५ -वीटे, काउण्ट १२७, १२८

वृड, लिओनोर्ड ३३२ जाचाग १६१ व तिंग फांग १६१, १६३, १६४ वृती, सम्राट ३० व पेई फू १९२, १९३, २२५ वसग ८० वेर्ड हाई वेर्ड १२६, १३०, २३९ वेञ्चो ४६० वेड, सर थामस ७१ वेनिस ३६ वेलेज्ली प्रोविन्स ३६४ वाग केह मिन ४३० वाग चिग वेई २३२, ४१५-१७, ४३२, ४४२-४७,४७०,४७१,४८८,४९६ व्यावसायिक कान्ति १९, ४०, ५१, ५६, ५८, ११५-१७, १३१, २४६, २४८, २६४, ३०४-०७ व्हाम्पोआ २२६ शान राज्य ३६९ ञान हैकवान ४०२, ४०३ शान्त रक्षित, आचार्य २०१, २०२ शान्सी २३१, ४०२, ४०९, ४१२, ४१४, ४३० शिगात्से १९७ शिदेहरा ३८२, ५५४ शिन्तो वर्म ९३, ११७, ३२०, ३२१, ३२२, ४४४ शिमला १९६, २११, **५**३२ <sup>.</sup> शिमोनोसेकी १०२ शिमोनोसेकी की सन्धि १२५-२९ शिम्पोतो २९३-९५ शी-हआंग-ती, सम्राट २१६, ३४७ शेन्शी प्रान्त ४२१-२३, ४२५, ४२९, ४३३, ४४३ शोगुन ८७-९४, ९७, ९९, १०१-०६,

१०८, १११, ११३, ११८, २७०,

२९०, २९१, ३००, ३२० शोयो ३१६ शोवा, सम्राट ३०१ शोवाकाई दल ४७५ शंघाई ६१, ६६, ८०, ८१, १६१, १६३, २२६, २४३, २४९, २५०, २५७, २६०, २७८, २८८, ३८९, ४०७, ४३०, ४३१, ४४८, ४४४, ४४६, ४६०, ४५१, ४१२ शाग वंश २७ शातुग १२९, १३०, १६१, १७७, १८५, १८६, १८९-९१, २३७, २३८, २७८-८६, २८८, २९६, २९६, ४०२, ४०९, ४१२,४१४, ४२४, ४३१ श्ग टी० वी० ४२४ शेंग ह्सअन हुवाई १६०, १६२ श्जेच्वान प्रान्त ४२१, ४२२, ४२९, ४३६, ५१२, ५१३ श्रीमार ३४८ श्री विजय ३३४ श्री विजय साम्राज्य ३६२ सखालिन द्वीप ९५, ११९, १४६, २७४, ४०८, ४४८ सत्सुमा १०१-०५, २९१, २९३, ३८० सन यात सेन १३३, १५९, १६४, १६५, १६८, १७२-१७४, १८४, १८९, २२१-२६, २२९, २३२, २४१, २५७, २६२, ४१५, ४१६, ४४४, ४९६, ५०६, ५०७ सन यात सेन , मडाम ५७५, ५७६ सन यात सेन युनिविसटी २२७ समुद्र गुप्त १४९, ३४७ समुराई ९३, ९४, १०१, १०४ सरावक ३४५ सहरीर ५३९

साइबीरिया २१,३६,,५४, १२९, १३९, १४१, १४४-४७, १९८, २१६, २६७, २६९, २७०, २८२, २८३, ३११, ५०८ सागो १०४ सामन्त पद्धति २७, ५६, ५७, १०४, १०५, ११६ मायान पर्वतमाला १९५ मालवीन नदी १९६ सिआन ४२४ सिकन्दर १७, ३१,, १४९ सिकाग १९६, २११ सिक्किम २०५-०७ सीकट जनरल फान ४०८ सीरिया ३५, ३६ म्ईयुआन प्रान्त १९८,२१९,४३०,४३४ मुकर्ण ५३६-४२ मुजुकी, एड्मिरल ४७६ सुमात्रा २२, ३१२, ३३३-३७, ३४१-४६, ३५६, ३६१-६३, ४८३, ४८४, ४८६, ५३६-४२ मुमितोमो ११६ स्मीतोमो कम्पनी ३७८ मुरक्षा परिषद् (सिक्योरिटी कौसिल) ५००, ५४०, ५४१, ५७२ सेओन्जी, प्रिस २९४-९७ सेऊल १२१, १२२, १४२, २७३, प्र६२, प्र६३ सेण्ट पीटर्स बुर्ग १२७, १४३, १४८ से रा २१२ मेलागोर ३६५ मैगोन ५२१ मैतो, एड्मिरल ३०० सैयुकाई दल २९४-३००, ३७८, ३७३-७४, ४४४, ४४६ सैयुहोतो दल २९८, २९९

सोएम्बावा द्वीप ३३३ संग्राम, लुआंग पिबुल ५२६ सयुक्त राज्य संघ (युनाइटेड नेशन्स आर्गेनिजेशन) ५००, ५२६, ४४०-४२, ५६८, ५६९, ५७२ संयुक्त सोवियत अमेरिकन कमीशन ४६३, ४६७, ४७० सिकियाग २२-२५, ३८, १९४-९९, २०३, २१२-१७, ४२१, ५७८ सिगापुर १८४, ३१२, ३६१-६८, ३७४, ४५७,४८२-८४, ४८९, ४२६, ४२८, ४२९ सुग २३४, २६२ मुग वश ३२, ३३, ३४ स्टालिन, मार्शल ४०६, ४७५ स्टिलवेल, जनरल ५०१ स्पटिली द्वीप समूह ५४७ स्पेन १७, ४३, ५३, ५४, ८९, ९०, ९२, ११०, १३२, २४१, २६९, ३२७-३०, ३५०, ४४६, ४४४, स्याम २१, २२, २०६, ३२४, ३४०, ३५५-६०, ३६६, ३६९, ३७३, ३७४, **५१७**, ५२६, ५२७ स्रोड्.-गचन-गस्म्-पो, सम्राट २०१ स्वातो ६४, ४६० स्विट्जरलैण्ड ५८२ स्वीडन ५८२ स्वेज १४६ हनयाग आयरन वर्क्स ८१ हर्ले, जनरल ५०१-०५ हवाई द्वीप १४८, २६९, २८४, ३१२, ४७३, ४८० हर्ष वर्धन ३२, २०१ हाई लुग कियांग १३९ हार्ट, राबर्ट ६७, ७२

हान फू-चू ५३१, ५३२ हान वंश ३०-३२, ८५, ३४७ हाप्सबुर्ग वंश २८७ हार्बिन १२८, १४७ हाबिन ब्लादीबोस्ताक रेलवे १२९ हामागुची २९९, ३८२ हामी १९७-९९ हारा २९७, २९८ हालैण्ड ९८, १००, १०२, ११०, २३६, २४१, २४२, २६९, ३३६-४१, ३४४, ३४६, ३५०, ३६२, ३६४, ३७३, ३७४, ३६३, ४६६, ४६७, ४७१-७४, ४७८, ४८३-८७, प्र३५-४२, ५४९, ५९१ हिटलर ४१७, ४२५, ४४९, ४५०, ४५४, ४६६, ४७३, ४९२, ४९४, प्र१६, प्रप्र२ हियंग नू २१६ हिरोहितो, सम्राट ३०१ हीजन १०३, १०४ हीरानुमा ४७७, ५५१, ५५७ हीरोता ४०८, ४७६, ४५७ हीरोशीमा ४९२ हुक बली हप दल ५४३-४६ हुलगू खान ३६ हलुताओ ३८४ हुकुआंग प्रान्त १८३, १९२ हुनान प्रान्त २२९, ४१८, ४४३

ह हान मिन २३२, ४१६ हैंग कान्फरेन्स ५४१-४२ हेम्स, राष्ट्रपति ७४ हेस्टिंग्स २०४ हैनान १३०, ४५७, ५१३, ५४८, ५७७, ५८३ हैरिस, टाउनशैण्ड ९८ हो-उमेत्सू समझौता ४१० होचीमिन्ट ४१९, ४२१, ४८४, ४८६ होपेई प्रान्त ४०२, ४०९-१४, ४१७, ४१९, ४२३, ४२६, ४२८, ४३० हाग काग ६१, ६३, ६६, १३०, २८५, ४३३, ४४८, ४५०, ४५६, ४५७, 852 हागकाग एण्ड शंघाई बैकिग कारपो-रेशन ६७, ७८ हाज, जनरल ५६५ हुग-हिसउ-शुआन ७६, ७७ ह्वांगहो नदी १७, २७, ३०, १९६ हचूनत्साग ३२, २१४ हिसउत्सेई ३९ हिसएन फंग, सम्राट ७५ हिसन किंग ३९३, ३९५ हिसया राज्य ३३ ह्मुआन तुग सम्राट १५६, १६५ ह्सूएह लियाग ३८३ ह सूशिह चग, राष्ट्रपति १८३, १९१,

885

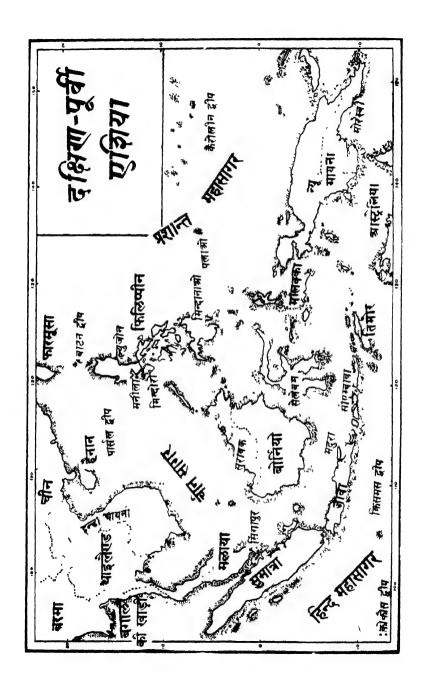

